# मत्सतः

श्रीकुल्लूकभट्टविरचितया मन्वर्थमुक्तावल्या व्याख्यया समुपेता

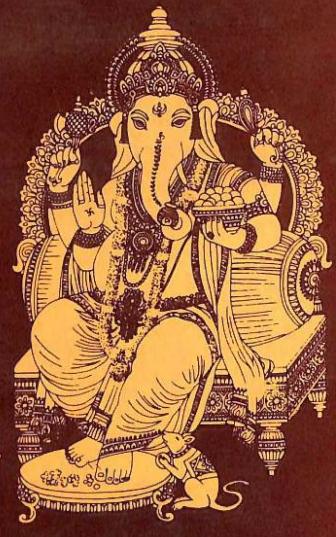

आचार्य जगदीशलाल शास्त्री



# मनुस्मृतिः

कुल्लूकभट्टकृतव्याख्योपेता

MANUSMṛTI With the Commentary of Kullūkabhaṭṭa

# MANUSMRTI

With the Sanskrit Commentary Manvartha-Muktāvalī

OF

### KULLŪKA BHAŢŢA

Edited by Prof. J. L. Shastri

With English Introduction by Prof. S. C. BANERJI

# MOTILAL BANARSIDASS

Delhi Varanasi Patna Chennai Bangalore Calcutta Pune Mumbai

# मनुस्मृतिः

श्रीकुल्लूकभट्टविरचितया मन्वर्थमुक्तावल्या व्याख्यया समुपेता

संस्कर्ता आचार्य जगदीशलाल शास्त्री

श्री एस० सी० बनर्जी महोदयैर् आङ्ग्लभाषोपनिबद्धया भूमिकया परिशिष्टानुक्रमणीभ्यां च समुपबृंहिता

मोतीलाल बनारसीदास

दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कलकत्ता, बंगलौर, वाराणसी, पुणे, पटना First Edition: Delhi, 1983 Reprint: Delhi, 1990, 1996, 2000

© MOTILAL BANARSIDASS All Rights Reserved

15BN: 81-208-0765-0 (Cloth) 18BN: 81-208-0766-9 (Paper)

Also available at:

# MOTILAL BANARSIDASS

41 U.A. Bungalow Road, Jawahar Nagar, Delhi 110 007 8 Mahalaxmi Chamber, Warden Road, Mumbai 400 026 120 Royapettah High Road, Mylapore, Chennai 600 004 236, 9th Main III Block, Jayanagar, Bangalore 560 011 Sanas Plaza, 1302 Baji Rao Road, Pune 411 002 8 Camac Street, Calcutta 700 017 Ashok Rajpath, Patna 800 004 Chowk, Varanasi 221 001

> Price: Rs. 475 (Cloth) Rs. 375 (Paper)

PRINTED IN INDIA
BY JAINENDRA PRAKASH JAIN AT SHRI JAINENDRA PRESS,
A-45 NARAINA, PHASE I, NEW DELHI-110 028
AND PUBLISHED BY NARENDRA PRAKASH JAIN FOR
MOTHAL BANARSIDASS
BUNGALOW ROAD, DELHI-110 007

#### INTRODUCTION

Authorship and Text

The authorship of what passes under the title of Manu-samhitā is a ticklish problem. Was Manu the name of a person or of a school? Manu is a very ancient name. The earliest mention of Manu is found in the Rgveda I.80.16; I.114.2; II. 33.13; VIII. 63.1. Manu is referred to as 'father'. Already in this Veda, the path, laid down by Manu, is spoken of as ancestral. Gods are sometimes referred to as those to whom Manu offered sacrifices (e.g. V.35.15). The two Sūktas RV. X.61, 62 are ascribed, in the Anukramaņīs, to Nābhānediṣtha, son of Manu. In some of the Rgvedic stanzas, containing references to Manu, commentators often take the word to mean Manusya. In some cases, however, Manu must be taken as the name of a sage (e.g. RV. I.112.16). Sūktas XXVII-XXXI of RV. VIII are attributed, in the Anukramaṇīs, to Manu Vaivasvata.

Manu is variously referred to as the father of human race, as one of the ancient sages, as having established Fire, as a semi-divine being who received from God Himself the laws and regulations, as a King in the Kṛta-yuga (Mahābhārata, Āśvamedhika, 4.2), as the author of a work on Arthaśāstra (Dronaparvan 7.1) In the Manu-smṛti (VIII.42) Manu is referred to as a King.

Coming to the Yajurveda, we find that Manu is referred to in II.2.10.24 of the Taittiriya Samhitā. The same Samhitā (II.1.5.6) holds that men are the offspring of Manu.

Among the Brāhmanas, the Tāndya Mahā-brāhmana (XXIII.16. 17) and the Aitareya (v.14) refer to Manu. In the latter, we are told that Manu divided his wealth among his sons. The Satapatha (I.8.1) narrates the story of Manu and the Great Deluge,

In connexion with secular law, the Nirukta (Chap. III) refers to the view of Manu Svayambhuva. This points to the existence of Manu as a law-giver even before Yaska who belonged to several centuries before the Christian era.

Some Dharmasūtras, dating back to a period long anterior to Christ, refer to Manu (e.g. Āpastamba II.7.16.1). Gautama and Vasiṣṭha, too, refer to him.

Some scholars, notably Max Müller and Weber, think that a Mānava-Dharma-sūtra once existed. They suppose that the extant Manu-smṛti is a recast of the above Dharmasūtra. Scholars like Kane reject this theory.

The Mahābhārata frequently refers to Manu, some-times as Svāyambhuva (e.g. Śānti 21.12), sometimes as Prācetasa (Śānti 57.43). The same epic tells (Śānti Chaps. 336.38-46) us that the Supreme Being composed a lac of verses on dharma which were promulgated by Manu Svāyambhuva. Ušanas and Bṛhaspati composed works based on Manu's Smṛti.

The introduction to the Nārada-smṛti holds that Manu conposed 10000 verses, 1080 chapters, 24 Prakaraṇas. This Dharma-śāstra was given to Nārada who condensed it into 1200 verses and taught it to Mārkaṇḍeya. He abridged it into 8000 verses, and transmitted it to Sumati Bhārgava; the latter again condensed it into 4000 verses.

Manu may be regarded as a legendary sage with whom law is associated. The Manu-smṛti itself informs us (I.32-33) that out of Brahmā was born Virāj, the begetter of Manu. From Manu were Brahmā was born Virāj, the begetter of Manu. From Manu were born sages Bhṛgu and Nārada. Brahmā imparted the Śāstra to Manu who gave it to the ten sages (I.58). We are further told that Manu, being requested by sages to tell them the dharma of the major and mixed castes, told them that his pupil, Bhṛgu, would give them the Śāstra (I.59-60). The entire Manu-smṛti looks like one imparted by Bhṛgu, and Manu is referred to in the third person (e.g. Manur āha IX. 158-, X.78 etc., Manur abravīd IX.239, etc). (e.g. Manur āha IX. 158-, X.78 etc., Manur abravīd IX.239, etc). According to the Bhaviṣya Purāṇa, as quoted in works like the Caturvarga-cintāmaṇi, Saṃskāra-mayūkha, etc. there were four versions of the Svāyambhuva Śāstra written by Bhṛgu, Nārada, Bṛhaspati and Aṅgiras (Caturvarga-cintāmaṇi, Dāna, p. 528, Saṃskāra-mayūkha, p. 2).

It is curious that Viśvarūpa (C. 900), author of the Bālakrīḍā commentary, quotes verses (commentary on Yājñavalkya-smṛti II.78, 74, 83,85), ascribed to Svayambhu, which occur in the Manu-smṛti (VIII. 68, 70-71, 380, 105-5). But quotations from Bhṛgu (on Yājñavalkyasmṛti I.187, 252, occurring in the aforesaid works of Viśvarūpa, are not found in the Manu-smṛti. Most of the verses, ascribed by Aparārka to Bhṛgu, are not found in the Manu-smṛti.

The problem of authorship of the Manu-smrti is knotty.

It may be that an author, having composed the work, fathered it on the mythical Manu with a view to imparting a halo of sanctity and antiquity to it. Some think that the work is based on, or a revised version of, an old Dharmasūtra.

The Mahābhārata mentions two Manus, one Svāyambhuva and the other Prācetasa. The former is credited with the authorship of the Manu-smṛti and the latter with that of an Arthaśāstra. Kane presents a conjecture that the author of the Manu-smṛti brought together the information contained in the above works on dharmaśāstra and arthaśāstra. In the Manu-smṛti (I.58) the work is attributed to Svāyambhuva Manu and then six other Manus excluding Prācetasa (I.62).

#### Earlier and later strata

The Manu-smrti appears to have undergone several recasts. This is partly inferred from the fact that there are several contradictions within the work. For example, Manu III.12-13 provide that a Brahmana can marry a Sūdra wife. But, III. 14-10 strictly forbid the practice. Manu III.23-26 contain conflicting statements about the suitable forms of marriage for different castes. While approving Niyoga (IX.59-63) at one place, the author condemns it at another (IX.64-69). The discussion on meat-cating (V.27-56) reveals conflicting views. While allowing meat-eating on occasions like sacrifice, śrāddha and madhuparka (V.31-32, 35, 39, 41) the author disapproves it on all occasions (V.48-50). At one place (II.145), the father is said to be equal to a hundred ācāryas and, at another, the ācārya is stated to be superior. Verse I.58 states that the Sastra was first promulgated (by Brahmā) to Manu who, in his turn, taught it to sages Marīci, etc. Manu I.59 tells us that Bhrgu, who learnt it from Manu, would impart it to others. Thus, it seems probable that the work was revised, and several stages of its development can be inferred.

Under Vyavahāra we have discussions on the usual eighteen titles of law, the judge, legal procedure, inheritance and succession, evidence etc. These are the most important topics included among the titles of law. Laws regarding debt are also interesting. Under Rājadharma the important matters are the necessity and modes of punishment, policy on taxation, number and qualifications of ministers, qualifications and importance of envoys,

system of espionage, inter-state relations, the King's daily routine, etc.

#### Commentaries on the Manu-smrti

An index to the popularity of the work is the existence of several commentaries on it. The important commentaries are: the Bhāṣya of Medhātithi (C. 900) and of Govindarāja (C. 1100); the Manvartha-muktāvalī of Kullūka (earlier than (1100 A.D). Medhātithi's commentary itself like a digest containing as it does elaborate discussions and quotations of various sources and attempts at reconciling apparently conflicting texts, etc., is the earliest. Govindarāja comes next. His Commentary also is elaborate, and occasionally criticises the views of Medhātithi. Kullūka's commentary combines the merits of brevity and lucidity. It is by far the most well-known and most widely read. Besides the above Commentators, we find the following commentaries on this Smṛti: Nārāyaṇa (earlier than 1500 A.D.), Rāghavānanda, Nandana and Rāmacandra.

# Manu and the Mahābhārata

Quite a number of verses are common to the Manu-smṛti and the Mahābhārata. It is difficult to say which the borrower is. The former is the result of evolution through several centuries starting with roughly the second century B.C. and ending with the second century A.D. The latter also assumed the present form through centuries of development culminating in about the fourth century A.D. The Mahābhārata refers to Manu quite several times, e.g. Anuśasana 47-35, Śanti 56-23-25, Drona 7.6. There is an opinion, held by scholars like Hopkins, that there was a floating mass of verses drawn upon by the epic and Manu.

#### Literature known to Manu

The work of Manu is an epitome of the culture of ancient India. It is, therefore, natural that it should utilise various literary sources bearing on different aspects of Indian life.

The important works, utilised by Manu, are: the Vedas (XI.33) Vedāngas, (III. 185), Ākhyānas, Itihāsa, Purāņa (III.232), Vedānta (Brahman mentioned IV.83, 94) Yoga philosophy (accessories of Yoga life Prāṇāyāma, Pratyāhāra, etc. mentioned in VI.72).

#### Number of Manus

It is interesting to note that Manu is not the name of one person. A number of Manus are mentioned in the Purāṇas which differ in the names and number of Manus. For example, the Vāyu (26. 32-46) and Padma (V.7.81-115) refer to 14 Manus; the Viṣṇupurāṇa (III. 1.6.ff), Brahmāṇḍa (II. 35. 3-5) enumerate 12. Kumārila, the famous Mīmāṃsā writer (7th Cent A.D.), refers to Manus.

It appears that Manu was not a name, but an honorific appellation. The Vāyu (100.53) derives the word as mananānmānavāc caiva tasmāt te mānavāh smṛtāḥ; Manus are so called as they had high thoughts and were honoured.

#### Manu in foreign countries

Manu's influence was not confined to India. It spread far beyond. We shall briefly state the countries to which Manu travelled and the nature of influence he exerted.

The nearest neighbour of India to imbibe the ideas of Manu was Burma. Indebtedness to Manu has been acknowledged in some law-books of this country.1 The Ceylonese work, Culovamša, frequently refers to the Rājadharma of Manu. Some Far Eastern countries reveal the deep impact of the Manu-smrti. For example, the legal treatises of Indonesia appear to be based on it. Of such works, the eldest is the Kutara Mānava. The major portion of it follows the work of Manu. The Dawagama is entirely based on the Smrti while the Svarajantu is mostly influenced by it. Regarding a manuscript, found in China, W. Budge of the British Museum, London, says that he has found in it direct references to the Laws of Manu.2 A group of Aryans colonised Japan long before the advent of the Buddha. Among several scriptures, they appear to have introduced the Manu-smrti there.3 A deity of the Persian pantheon is Vaivasvata Manu. Great influence of the Manu-smṛti is found among the Itanians. We are told that, for the administration of the empire under

See K. Motwani, Manu Dharmaśāstra, p. 313.

<sup>2.</sup> Ibid, p. 332

See H. Kimura, Skt. Studies in Japan, Jour. of Oriental Res., Madras, 1956-57.

Darius (6th-5th Cent. B.C.) laws were framed according to Manu's work. Among the wandering Gypsies we find traces of professions prescribed by Manu for out-castes. The laws of Malaya appear to have been influenced by Manu. The Javanese literature on jurisprudence reveals considerable influence of the Manu-smrti. The Kutaramānava is largely based on this Smrti. The law-code, Kramaniag Sākṣi, shows the impact of Manu. The Svarajambu is an adaptation or translation of a large part of the eighth chapter of the Manu-smṛti. Some works of Bali reveal the influence of Manu's work. The legal system of Siam appears to be based on the Manu-smṛti. A legal treatise is called Phra Dharmaśāstra.1 A statue of Manu was established in the Philippines; it shows the esteem in which Manu was held. Through the followers of Zoroaster the worship of Manu and the study of his Dharmasastra were introduced into West Asia and the Western countries.2 R. Lingat discusses (ABORI, XXX) the spread of Hindu law in Hīnayānist Indo-China and Bali (S.K. Aiyangar Pres Vol. pp. 445, 61). Manu was, perhaps, responsible for this influence to a great extent.

#### **Contents**

Comprising twelve chapters, the Manu-smrti deals with the usual Smrti topics which can be divided into four classes, viz. Ācāra, Prāyaścitta, Vyavahāra and Rājadharma. The highlights of the contents under each head are as follows: (Ch. I) Creation of the world and various creatures—created beings are broadly classified as jarāyuja (born out of uterus), andaja (born out of eggs) and svedaja (arising out of sweat). The plant kingdom has also been mentioned. So also Manu-periods of time and various divisions of time, Duties of castes and the superiority of Brahmanas; (Ch. II) Characteristics and proofs of dharma, Divisions of the land of India—Brahmavarta, Āryāvarta, Madhyadeśa, etc; Samskāras, Vrātyas, rules regarding taking meals, control of senses, rules of salutation, exchange of courtesies, definition and importance of Ācārya, Upādhyāya, Guru, Rtvik, Adhyāpaka, position of parents, service of the guru; (Ch. III) Brahmacarya,

<sup>1.</sup> În the Art Gallery of the Senate Chamber of the Philiphine Republic. See K. Motwani, Manu Dharmasāstra, p. 322.

<sup>2.</sup> See K. Motwani, Manu Dharmašāstrá, p. 256.

Vrata (8 forms), mutual relation of husband and wife, five vaiñas, duties of householders, Śrāddha, Tarpaņa; (Ch. IV) Means of livelihood, rules of conduct, condemnation of enjoyment of others' wives, efficacy of ācāra; (Ch. V) Causes of death, eatables, food and drink, āśauca, purification of various things, duties of women; (Ch. VI) Vānaprastha; (Ch. VII) Polities and statecrast (including the use of instruments of punishment, taxation, espionage, appointment of ministers, envoys, political expedients; etc.); (Ch. VIII) Administration of justice, eighteen titles of law, viz. Ryādāna (non-repayment of debt); Niksepa (Deposit), Asvāmi-vikrava (sale by one who is not the owner), Sambhūyānutthāna (partnership business), Dattasyānapākarma non-delivery of what is promised), Vetanādāna (non-payment of wages), samvrd-vyatikrama (breach of contract), Krītāmiśaya (repentance for what is purchased), Svāmipāla-vivāda (dispute between the owner and keeper of cattle), Simāvivāda (boundary dispute), Daņdapārusya (too severe punishment), Vākpārusya (abuse), Steva (theft), Sāhasa (violence), Strl-samgrahana (abduction of women), Stripundharma (duties of wife and husband), Vibhāga (partition), Dyūtasamāhvaya (gambling and animal-betting); (Ch. IX) Duties of women and men, inheritance and succession. Stridhana, Gains of learning; (Ch. X) Duties of Brahmanas and mixed castes, duties in emergency; (Ch. XI) Snātaka-Characteristics and duties, Sin and expiation; (Ch. XII) Results of good and bad deeds, Atman-nature and knowledge of, Result of studying the Manu-smrti.

#### Importance

Manu's work has been held in high esteem. Such remarks as manvartha-viparītā yā sā smṛtir na prašasyate, manurvai yat kiācāha tad bheṣajam testify to the importance traditionally attached to this Smṛti since early times. In the enumeration of names of the writers on Dharmašāstra, found in the Yājñavalkyasmṛti, Manu stands at the head of the list.

Under Ācāra Manu deals mainly with the following matters. Varņāśrama-dharma, Creation of the world and Creatures, Nature of *Dharma*, Division of the land comprised in India, and Samskāras.

Under Prāvaścitta, Manu deals with the nature and causes of

sin, modes of expiation of sins committed consciously and unconsciously.

#### Sanskrit literature, epigraphy and Manu

Manu came to be regarded so authoritative that the Manusmṛti is found to have influenced several poets and playwrights. For example, the Mrcchakatika (ix.39) refers to it while stating that a Brahmana sinner was not to be put to death but banished. The Raghuvamśa of Kalidasa mentions Manu (i. 17). Even philosophers did not escape the influence of Manu. For instance, Sabarasvāmin, commentator of Jaimini-sūtra (500 A.D. or earlier), mentions (on Pūrvamīmāmsā 1.1.2) Manu. A passage, quoted by him, is virtually the same as Manu viii. 416.

Śańkaracarya on Vedantasūtra (1.2.19) quotes the latter half of Manu 1.5, and on Vedantasūtra 1.3.28 refers to Manu 1.21 with slight modifications. Manu's influence is discernible in inscriptions too. For example, an inscription (571 A.D.) of the Valabhi ruler, Dharasena, refers to Manu. Another Valabhi inscription

of 535 A.D. also refers to him.

#### Brhanmanu and Vrddhamanu

References to the above are found in different works. For instance, Brhanmanu is cited in the Mitākşarā on Yājñavalkya II. 135-36, III. 20. Apararka cites the same author.

Viśvarūpa (on Yaj. I.69), the Mitākṣarā, the Smṛticandrikā, the Parāśaramādhaviya and some other works quote several verses from Vrddha Manu. It is not known whether the above two were independent works or versions of the Manu-smrti.

#### Date of the Manu-smrti

We have seen that the extant work is the result of several recasts. It is difficult to ascertain when the nucleus originated and when

the work took its present shape.

The lower terminus of the date of the extant Manu-smṛti can be determined with some degree of certainty. Samkarācārya, who is assigned by different scholars to periods ranging from the seventh century to the ninth, refers to or quotes some verses of Manu sometimes with modifications; e.g. Manu I. 5, 21; X.4; xii.91. Kumārila (C. 700 A.D.) cites verses from Manu.

Thus, it is clear that the present work of Manu came into being long before the 7th century A.D.

The upper terminus is difficult to know. In this connexion, we have to turn to internal evidence. Compared with the Yājñavalkya-smṛti, the Manu-smṛti lays down the rules of legal procedure in an incomplete manner. For example, Manu does not mention documents as evidence; ordeals are not treated by Manu, definitions of legal terms are almost absent in Manu; these are frequent in Yājñavalkya. Manu does not bother with widow's rights while Yājñavalkya accords to her the first place among the successors of a sonless mān. Hence, it may be concluded that Manu's work preceded that of Yājñavalkya who may be placed in the 3rd cent. A.D.

Manu mentions (X. 44) the tribes Yavana, Kamboja, Śaka, Palhava and Cina. The Medas and Andhras are also mentioned (X.48). From this it can be inferred that the *Manu-smṛti* cannot be much earlier than the 3rd cent. B.C.

Manu gives some discriminatory privileges to Brāhmaṇas. For example, Brāhmaṇas areforbidden (IV.61) to live in a Śūdra's kingdom. He disapproves (VIII. 20.21) the appointment of a Śūdra judge. Manu XII. 100 holds that one who knows the Vedas deserves the rank of the Commander-in-Chief, leadership in the Government, suzerainty over the entire world and the kingdom itself. Jayaswal thinks (Manu and Yājñavalkya, p. 32) that the Brāhmaṇas enjoyed the greatest privilege under the Śungas, particularly Pusyamitra.

Taking all evidences into consideration, Bühler concludes that the present *Manu-smrti* was composed between the 2nd cent. B. C. and 2nd cent. A.D.

#### Kautilya and Manu

It is difficult to say whether or not Kauțilya knew the extant *Manu-smṛṭi*. The *Arthaśāstra* contains some portions which are identical with Manu's passages on the same topics. Again, the former refers to Mānavāḥ which, perhaps, stands for the Mānava school which produced the *Manu-smṛṭi*.

#### Literary value of the Manu-smrti

The language is simple. At places, the use of figures of speech

like *Upamā* has made the verses delightful. For example, in connexion with *Rājadharma* it is stated that a king should realise taxes little by little as a leech or calf or bee sucks blood, milk and honey. Such verses testify also to the author's power of observation.

#### Philosophy and Science

In the account of creation, the author reveals his knowledge of philosophy. In this connexion, the description of the creatures shows his knowledge of biology. He also gives a scientific account of botany. That the plant kingdom has life was, perhaps, for the first time, stated by Manu in the famous line antahsanijhā bhavantyete sukha-duḥkha-samanvitāh.

# Politics and statecraft in Manu-smṛti

Manu reveals knowledge of politics of high order. The four political expedients, according to him, are sāma (conciliation), dāna (gift), bheda (dissension) and danda (punishment). He clearly states that so long as the first three are effective, the fourth one should never be resorted to.

The other principles of royal policy with regard to other states are Sandhi (peace), vigraha (war), vāna (march), āsana (sitting on the fence), dvaidhībhāva (splitting the army into two or duplicity) and saṃśraya (alliance). These are to be adopted according to the exigencies of situation.

The policy of taxation is admirable. Before levying taxes the king should consider the expenses in connexion with production, transport, etc. Even labourers cannot escape. They will have to work without wages, and that is the tax payable by them. The Brahmanas, engaged in Vedic study, should be exempted.

Regarding the use of the punishing rod, Manu's instructions are clear. He was conscious that, in the absence of proper punishment, the activities of anti-social elements go on unchecked resulting in anarchy and confusion.

The government was monarchical. The king was helped by ministers who were to be thoroughly tested before appointment. Great stress is laid on the secrecy of deliberations.

The envoy played a great role. He was to be a man of ability, On him depended peace and war. Six kinds of fort are recommended: dhanva (surrounded by desert), mahī (built with stone or bricks), ap (surrounded by water), vārkṣa (surrounded by forests), nr (surrounded by elephants, horses, chariots and army), giri (on a mountain); the last is recommended as the best.

In military matters, the author shows human consideration. One should not use a secret weapon or a poisoned weapon, an arrow with a blazing blade. No arms should be used against a person who is unarmed or devoid of armour, fighting against another, sleeping or one who has surrendered. Several arrangements of the army are prescribed, e.g. looking like a stick, a cart, boar, shark, needle or Garuda.

Rural administration, according to Manu, is wonderful. Villages are to be divided into groups of one, ten, twenty, etc. Each succeeding in the list is more powerful than the preceding one.

The main principle of inter-state relation is this. A king should look upon his immediate neighbour as enemy, the next one as friend. The powers beyond will be treated as enemy's friend, friend's ally, etc.

#### Place of women

The position of women is rather anomalous in this work. At one place, Manu provides (III.56) that gods are pleased where women are honoured. Again, it is stated that the mother is more honourable than a thousand fathers (II.145). The family, in which women suffer, is ruined (III.59). At places, however, Manu denies freedom to women. For example, he says that a woman in her childhood, youth and old age is to be under the protection of father, husband and son respectively (IX.3). A woman has no separate sacrifice, wrata or fast; the husband's service is means to her attaining heaven (V.155). She has no sacrament excepting marriage. II.66 provides that, in a woman's sacrament, Vedic Mantras are not recited; the husband's service is like her residence in the preceptor's house in the first stage of life. In the field of law, a woman is denied the right to be a witness and to incur debt. But, she has been given absolute right over Stridhana or the property received by her from her relatives on special occasions like marriage.

production is the analysis of the second sec

As distant has a series a series as a seri

weething and compared to the property of the

# मनुस्मृतिस्थविषयानुऋमणी ।

# त्रथमोऽध्यायः ।

| प्रकरणम्                 | 26        | होक: | पृष्ठम् | प्रकरणम्                  |        | श्टोक:     | पृष्टम् |
|--------------------------|-----------|------|---------|---------------------------|--------|------------|---------|
| [ सङ्गलम् ]              | ***       | ٩    | ٩.      | जरायुजानां गणना           |        | 8.5        | 94      |
| महर्षयः मनु धर्म         | पश्रच्छु: | 9    | ٩       | अण्डजानां गणना            |        | 88         | 94      |
| मनुस्तानुवाच             | ***       | 8    | ₹       | स्वेदजानां गणना           | A . W  | 84         | 94      |
| जगदुत्पत्तिवर्णनम्       |           | Ę    | ty.     | उद्भिजानां गणना           | ***    | 8€         | 95      |
| तत्रादावबुत्पत्तिः       |           | c    | Ę       | वनस्पतिवृक्षयोः स्वरू     | पम्    | 80         | 9 5     |
| ब्रह्मण उत्पत्तिः        | ***       | 8    | 1,5     | गुच्छगुल्मादीनां स्वद     | पम्    | 86         | 38      |
| नारायणशब्दनिर्वच         | नम्       | 90   | v       | ब्रह्मणोऽन्तर्धानम्       |        | 49         | 30      |
| [ नारायणादुत्पत्तिः      | ]         | 8    | ৩       | महाञ्रलयस्बह्धपम्         |        | 48         | 913     |
| ब्रह्मणः स्वरूपम्        |           | 99   | ড       | जीवस्योत्कमणम्            | ***    | 44         | ৭ ৩     |
| अण्डस्य द्विधाकरण        | <b>H</b>  | 93   | ۷       | जीवस्य देहान्तरग्रहण      |        | 48         | 96      |
| स्वर्गभूम्यादिनिर्माण    | म्        | 93   | e       | जाञ्चलवप्राभ्यां जगत      | : संजी | व्न        |         |
| महदादीनामुत्पत्तिः       | ***       | 18   | 4       | प्रसापणं च                | ***    | do         | 36      |
| देवगणादिसृष्टिः          |           | २२   | 99      | एतच्छास्य प्रचारव         |        | 42         | 96      |
| वेदत्रयस्ष्टिः           |           | 3 3  | 99      |                           | कथय    |            |         |
| कालादिसृष्टिः            |           | 58   | 35      | मास                       | ***    | 48         | 96      |
| कामकोधादिसृष्टिः         |           | 34   | 35      | मन्दन्तरदर्णनम्           |        | ş٩         | 38      |
| धर्माधर्मा विवेकः        | * # #     | २६   | 93      |                           | वनस्   | 28         | 98      |
| सूक्ष्मस्थूलाबुत्पत्तिः  | +++       | ₹13  | 95      | <b>पित्याहोराञ्चकथनम्</b> | * * *  | ६६         | 95      |
| कर्मानुसारिणी सृष्टि     |           | 7.6  | 45      | दैवाहोरात्रकथनम्          |        | € 10       | ź       |
| ब्राह्मणादिवर्णसृष्टिः   | ***       | 30   | 35      | चतुर्युगप्रमाणम्          | ***    | <b>‡</b> 9 | ₹ 0     |
| स्त्रीपुरुषसृष्टिः       |           | 3,5  | 93      | देवयुगप्रमाणम्            | 4 * -  | ৬৭         | 30      |
| मनोस्त्पत्तः             | 444       | 3.3  | 3 3     | वाह्याहोरात्रप्रमाण्      | ***    | 65         | 38      |
| मरीच्याद्युत्पत्तिः      |           | 38   | 38      | बह्या सृष्ट्यर्थ मनो वि   | - 1    | 1 08       | २ १     |
| यक्षगन्धर्वाद्युत्पत्तिः |           | 30   | 18      | मनस आकाशप्रादुर्भा        | वः     | ७५         | 23      |
| मेघादिसृष्टि:            | 400       | 35   | 18.     | अन्काशाद्वायुष्रादुर्भाव  |        | ७६         | 45      |
| पञ्जपक्ष्यादिसृष्टिः     |           | 36   | 38      | बायोस्तेज:प्रादुर्भौवः    |        | ७७         | २२      |
| कृमिकीशयुत्पत्तिः        |           | 80   | 94      | तेजसो जलं जलात्पृथ        | वी     | િષ્ઠ       | 77      |
|                          |           |      |         |                           |        |            |         |

| प्रकरणम्                               | श्लोक: | पृष्टम् |                             |            | श्लोक: | पृष्ठम् |
|----------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|------------|--------|---------|
| मन्वन्तरप्रमाणम्                       | ७९     | 33      | श्रुतिस्मृत्योर्विरोधे      | श्रुतिर्व- | ,      |         |
| सत्ये चतुष्पाद्धर्मः                   | 69     | 33      | लवती                        |            | 93     | ३३      |
| युगान्तरे धर्मस्य पादपा-               | •      |         | श्रुतिद्वैधे उभयं प्रमा     | णम्        | 98     | ३३      |
| दहानिः                                 | ८२     | २३      | श्रुतिद्वैधे दष्टान्तमाह    | ••         | 94     | 38      |
| प्रतियुगमायुःप्रमाणम्                  | ८३     | 23      | [ भुवि सुनीनां प्रार        |            |        | ३४      |
| प्रतियुगं धर्मवैलक्षण्यम्              | 64     | 25      | वैदिकसंस्कारैः संस्ट        | तस्यैवा-   | •      |         |
| [युगानां बाह्यादिसंझाः]                | 5      | २४      | त्राधिकारः                  | •••        | 9 ६    | 3.8     |
| ब्राह्मणस्य कर्माणि                    | 66     | २४      | <b>ब्रह्मावर्तदेशमाह</b>    |            | 90     | 38      |
| क्षत्रियस्य कर्माणि                    | 48     | २४      | तत्रत्य आचारः सव            |            | 96     | 38      |
| वैश्यस्य कर्माणि                       | ९०     | २४      | [ श्रुतिविरुद्धस्पृतेनि     |            | 6      | 38      |
| श्रद्भस्य कर्माणि                      | 9      | २४      | कुरुक्षेत्रादिब्रह्मर्षिदेः | शानाह      | 98     | 36      |
| त्राह्मणस्य श्रेष्ठत्वम्               | ९३     | २५      | तद्देशीयब्राह्मणादाच        | ार         |        |         |
| ब्राह्मणेषु ब्रह्मवेदिनः श्रेष्ठाः     | ९७     | २५      | शिक्षेत                     | •••        | २०     | ३ ५     |
| [ ब्राह्मणानां परस्परपूजनम् ]          | 90     | 34      | सध्यदेशमाह                  |            | २१     | 30      |
| एतच्छास्त्रप्रवचने ब्राह्मण-           |        |         | आर्यावर्तदेशमाह             | •••        | २२     | 30      |
| स्यैवाधिकारः                           | 903    | २६      | यज्ञियदेशमाह                |            | २३     | ३५      |
| एतच्छास्राध्ययनफलम्                    | 908    | २७      | वर्णधर्मकथनम्               | •••        | ३५     | 34      |
| आचारस्य प्राधान्यम्                    | 906    | २७      | द्विजानां वैदिकसन           |            |        |         |
| प्रन्यार्थानुक्रमणिका                  | 999    | 26      | धानादिकं कार्य              | म्         | २६     | ₹ €     |
| द्वितीयोऽध्यायः                        |        |         | गर्भाधानादेः पाप            | क्षयहेतु-  |        |         |
| धर्मसामान्यलक्षणम्                     | ٩      | ३०      | त्वमाह                      | • • •      | २७     | ३६      |
|                                        | ٠<br>٦ | 30      | स्वाच्यायादेमीक्षहेतुत      | वम्        | 36     | ₹ 5     |
| कामात्मताानषधः व्रतादीनां संकल्पजत्वंग | ₹      | 39      | जातक <del>र्म</del>         | •••        | 33     | ३६      |
| क्रियायाः कामसापेक्ष्यस्यम्            | 8      | 39      | नामकरणम्                    |            | ३०     | રૂં હ   |
| [असद्भूत्तस्य नरकप्राप्तिः]            | 9      | 39      | श्रीणां नामकरणम्            |            | 33     | 30      |
| [श्रुतिस्मृत्युदित कर्म श्रेयसे        |        | .       | निष्क्रमणात्रप्राशने        |            | 38     | ३७      |
| भवति ]                                 | ર      | ३१      | चूडाकरणम्                   | •••        | ३ ५    | ξv      |
| safarana Ca                            | ε,     | 39      | उपनयनम्                     |            | ३६     | ३८      |
| धर्मस्य वेदमूलस्वम्                    | ٠٠     | ३२      | उपनयनस्यात्यन्ताव           | धिः        | ३८     | ३८      |
| श्रुतिस्मृत्युदितो धर्मोऽनुष्ठेयः      |        | 3 2     | <b>ब्रात्यलक्षणम्</b>       | ***        | ३९     | ३८      |
| श्रुतिस्मृत्योः परिचयः                 | 90     | 32      | वात्येन सहाव्यवहार          | र्विम्     | ४०     | ₹ %     |
| नास्तिकनिन्दा                          | 99     | 33      | ब्राह्मणादीनां अजि          | न-         |        |         |
| चतुर्घा धर्मप्रमाणम्                   | 9.7    | 33      | धारणम्                      | •••        | ४१     | ३९      |

|                                  | श्लोक: | पृष्टम् | <b>अकरणम्</b>                      | श्चोक:      | पृष्ठम् |
|----------------------------------|--------|---------|------------------------------------|-------------|---------|
| मौञ्ज्यादिधारणम्                 | ४२     | 38      | प्रणायासैः पूते प्रणवाध्यय         | न ७५        | 8 E     |
| मौञ्ज्यलाभे कुशादिमे             |        |         | प्रणवोत्पत्तिः                     |             | ४६      |
| खला कार्च                        | ४३     | ₹ &     | सावित्र्युत्पत्तिः                 | . ७७        | κέ      |
| वर्णानुक्रमेण उपवीतम्            | 88     | ₹ %     | सावित्रीजपफलम्                     | . 46        | ४६      |
| वर्णानुक्रमेण दण्डाः             | 89     | ४०      | सावित्रीजपाकरणे प्रायाः            | श्रेतम् ८०  | ४६      |
| ब्राह्मणादीनां भिक्षाचरणम्       | ४९     | No      | प्रणक्याहृतिसावित्री-              |             |         |
| भैक्ष्यस्य गुरवे निवेदनं         | ५१     | 88      | प्रशसा                             | . 69        | ४७      |
| प्राङ् <b>मुखादिकाम्यभीजन</b> फ- |        |         | प्रणवप्रशसा                        |             |         |
| लम्                              | 45     | 88      |                                    | . 68        | ४७      |
| [नान्तरा भोजन कुर्यात्]          | Ę      | ४१      | मानसजपस्याधिक्यम्<br>इन्द्रियसंयमः |             | 80      |
| भोजनादावन्ते चाचमनम्             | 43     | 88      |                                    |             | 86      |
| श्रद्धयात्रं भुञ्जीत             | - 48   | 88      | एकादशेन्द्रियाणि                   |             | 86      |
| अश्रद्धया भोजन निषिद्धम्         | ५५     | 85      | इन्द्रियसंयमेन सिद्धिर्न तु        |             |         |
| भोजने नियमाः                     | ५६     | ४२      |                                    | . 83        |         |
| अतिभोजननिषेधः                    | 40     | ४२      | विषयोपेक्षकः श्रेष्ठः              |             | ४९      |
| ब्राह्मादितीर्थेनाचमनं, न        |        |         |                                    | ९६          | 40      |
| पितृतीर्थेन                      | 46     | 85      | कामासक्तस्य यागादयो                | न           |         |
| ब्राह्मादितीर्थानि               | 48     | ४२      | फलदाः                              | _           | y o     |
| आचमनविधिः                        | ξ ο    | 83      | जितोन्द्रियस्य स्वरूपम्            | . 36        | 40      |
| सन्यापसन्यनिवीतयः                | ६३     | 8.5     | एकेन्द्रियासंयममपि                 |             |         |
| मेखलादौ विनष्टे नूत्नानि         |        |         | नोपेक्षेत                          |             | ५०      |
| त्राह्याणि                       | ६४     | 88      | इन्द्रियसंयमस्य पुरुषार्थहे        | <u>-</u>    | •       |
| केशान्तसंस्कारसमयः               | É d    | 88      | <b>तुत्वम्</b>                     |             | Чо      |
| स्त्रीणां संस्काराद्यमन्त्रकम्   | ξĘ     | 88      | सायंत्रातः साविः                   | •           |         |
| स्त्रीणां वैवाहिकविधि-           |        |         | जपविधिः                            | . 909       | ५क      |
| वैदिकमन्त्रैरेव                  | ६७     | ४४      | संध्याहीनः शृहंबत                  | . 903       | 49      |
| [ आप्रहोत्रस्याचरणं वै-          |        |         | वेदपाठाशक्तौ सावित्रीमा            | · · · · · · | 7.4     |
| दिकमेव ]                         | ৩      | ४४      | त्रजपः                             | . 908       | 49      |
| उपनीतस्य कर्म                    | 49     | ४५      | नित्यकर्मादौ नानव्य यः             | 904         | 49      |
| वेदाध्ययनविधिः                   | 40     | ४५      | जपयज्ञफलम्                         | 9.05        | ५३      |
| गुरुवन्दनविधिः                   | ७२     | ४५      | ामावर्तनान्तं होमादि क             | _           | 1 •     |
| गुरोराज्ञयाऽयध्यनविरामौ          | ७३     | ४५      | र्तव्यम्                           | . 900       | ५२      |
| अध्ययनादावन्ते च                 | `      | •       | केऽध्याप्याः                       | 9.0         | 45      |
| प्रणवोच्चारणम्                   | ७४     | 84      | अपृष्टो वेदं न ब्र्यात्            | . 145       |         |
|                                  |        | •       | Sou at a Land "                    | · 130       | 45      |

| प्रकरणम्                                | क्षोक: | पृष्ठम्     | प्रकरणम्                      | श्होकः      | पृष्टम् |
|-----------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------|-------------|---------|
| निषेधातिकसे दोषः •••                    |        | 45          | अध्यापकप्रशंसा                | 322         | 46      |
| असच्छिच्याय विद्या न                    |        | •           | सात्रादीनासुत्कर्षः           | 380         | 49      |
|                                         | 992    | प३          | आचार्यस्य श्रेष्ठत्वम्        | 385         | 48      |
| सच्छिष्याय वक्तव्या                     | 994    | ५३          | वालोऽप्याचार्यः पितेव         | 940         | 80      |
| अध्ययनं विना वेदग्रहण-                  |        |             | अत्र दृष्टान्तमाह्            | 9'-9        | Ę o     |
| निषेधः                                  | 995    | 43          | वर्णक्रमेण ज्ञानादिनाज्यै-    |             |         |
| अध्यापकानां मान्यत्वमाह                 | 990    | ५३          | ष्ट्रथम्                      | 9           | ६९      |
| [ एकहस्ताभिवादने दोषः ]                 | 6      | 48          | मूर्खनिन्दा                   | 300         | € 3     |
| अविद्धिताचरणनिन्दा                      | 996    | 48          | शिष्याय मधुरा वाणी            |             |         |
| प्रत्युत्थाय गुरोरभिनादनं               | 998    | 48          | प्रयोक्तव्या •••              | ٩٤٩         | € 3     |
| वृद्धाभिवादने कारणम्                    | 930    | 48          | वाङ्मनःसंयमफलम्               | 9 É n       | ६२      |
| अभिवादनफलम्                             | 929    | 48          | परद्रोहादिनिषेधः              | 959         | ६३      |
| अभिवादनविधिः                            | 922    | 48          | परेणावमाने कृतेऽपि            |             |         |
| प्रत्यभिवादनविधिः                       | १२५    | 44          | क्षन्तव्यम्                   |             | Ę ÷     |
|                                         | १२६    | यद          | अवमन्तुर्विनाशः               | 953         | ६२      |
| कुशलप्रश्नादी                           | 920    | ų ę         | अनेन विधिना वेदोऽध्ये-        |             |         |
|                                         | १२८    | u, Ę        | तन्यः                         | 95%         | 5 5     |
| A 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 938    | 46          | वेदाभ्यासस्य श्रेष्टत्वम्     | 468         | ६३      |
| क्रिमातुलादिवन्दननिषेधः                 |        | <b>પૃદ્</b> | वेदाभ्यासस्तुतिः              | واعه        | 두꽃      |
| -                                       |        |             | वेदमनधीत्य अन्यविद्या-        |             |         |
| सातृष्वसादयो गुरुपत्नी-<br>वत्पुज्याः   | 939    | ५७          | ध्ययननिषेधः                   | 956         | ६३      |
| 47 P                                    | 933    | 40          | द्विजत्वनिरूपणार्थमाह         | 955         | € ₹     |
| ज्येष्टभागिन्याद्यभिवादन-               |        |             | अनुपनीतस्यानधिकारः            | 909         | €8      |
| विधि:                                   | 933    | 40          | कृतोपनयनस्य वेदाध्ययनम्       | ₹08         | 2.2     |
| वीरसस्यादेनियमः                         | 938    | ५७          | गोदानादिवते नव्या             |             |         |
| दशवपीऽपि बाह्मणः क्षत्रि-               | ,      |             | दण्डादयः                      |             | 28      |
| वादिभिः पितेव बन्धः                     | 934    | ५७          | गुरुसमीपे बसन्निन्द्रियसंबर्म |             |         |
| वित्तादीनि मान्यस्थानानि                | 935    | 40          | कुर्यात्                      | ۽ او و<br>م |         |
| रथास्त्रहादेः पन्था देयः                | 336    | 46          | नित्यस्नान्तर्पणहोमादिकर      |             | 54      |
| स्नातकस्य पन्था राज्ञापि देयः           | 939    | 46          | त्रह्मचारिणो नियमाः           |             |         |
| आचार्यलक्षणम्                           | 9.80   | 40          | कामाद्रेतःपात्रनिषेधः         |             |         |
| उपाध्यायलक्षणम्                         | 989    | 48          | स्बप्ने रेत:पाते प्रायिक्तं   | - ዓሪዓ       | ६६      |
| गुरुलक्षणम्                             | 983    | 49          | आचार्यार्थं जलकुराद्याह-      |             |         |
| ऋत्विग्लक्षणम्                          | 983    | 48          | रणम्                          | . 967       | . § Ę   |
|                                         |        |             |                               |             |         |

| प्रकरणम्                       | श्लोकः | 99म्       | प्रकरणम् क्षोकः                     | पृष्ठम् |
|--------------------------------|--------|------------|-------------------------------------|---------|
| वेदयज्ञोपेतगृहाद्भिक्षा-       |        | 77         | गुरुशुधूषाफलम् २१८                  | 3.5     |
| श्राह्या ***                   | 963    | 5.5        | ब्रह्मचारिणसैविध्यम् २१९            | 35      |
| गुहकुलादिभिक्षायाम्            | 928    | 44.        | सूर्योदयास्तकालस्वापे प्राय०२२०     | 3.5     |
| अभिशस्तभिक्षानिषेषः            | 964    | 5 5        | संध्योपासनमवस्यं कार्यम् २२२        | \$2     |
| समिदाहरणं होमध                 | 925    | इइ         | ख्यादेः श्रेयःस्वीकारः २२३          | 's ≩    |
| होमाद्यकरणं                    | 960    | इइ         | त्रिवर्गमाह २२४                     | .23     |
| एकगृहभिक्षानिषेधः              | 966    | કૃ છ       | पित्रान्वार्यादयो नावमन्तव्याः २२५  | 28      |
| [ भैक्षप्रशंसा ]               | 8      | ્ર હ       | तेषां शुश्रूषाकरणादौ २२८            | 28,     |
| -<br>निमन्त्रितस्यैकान्नभोजनम् | 968    | £ 19       | तेषामनादरनिन्दा २३४                 | 24      |
| क्षत्रियवैश्ययोनैकानभोज-       |        |            | मात्रादिशुश्रूषायाः प्राधान्यम् २३५ | بهالو   |
| नस्                            | 950    | है ७       | नीचादेरपि विद्यादिश्रहणम् २३८       | 125     |
| अध्ययने गुरुहिते च यत्नं       |        |            | आपदि क्षत्रियादेरप्यध्ये-           |         |
| कुर्यात्                       | 989    | ÷ o        | तब्यं, तेषां पादप्रक्षा-            |         |
| गुर्वाज्ञाकारित्वम्            | 985    | ₹ €        | लनादि न कार्यम् २४९                 | +3 €    |
| गुरी सुप्ते शयनादि             | 983    | 5,6        | क्षत्रियादिगुराबात्यन्तिकवास-       |         |
| गुर्वाज्ञाकरणप्रकारः •••       | 984    | € €        | निषंधः *** २४२                      | .9₹     |
| गुरुसमीपे चाञ्चल्यनिषेधः       | 986    | 5.6        | यावज्ञीवं गुरुशुभूषणम् २४३          | 38      |
| गुरोर्नासग्रहणादिकं न कार्यग   | 7999   | = 3        | गुरुद्क्षिणादिविचार: २४५            | '.9 ₹   |
| गुरुनिन्दाश्रवणनिषेधः          | 500    | 78         | आचार्ये मृते तत्पुत्रादिसे-         |         |
| गुरुपरिवादकरणफलम्              | 394    | ₹ %        | वनम् २४७                            | હા      |
| ममीपं गत्वा गुरुं प्ज्येत्     | 505    | £ 8        | यावजीवं गुरुकुलसेवा-                |         |
| गुर्वादिपरोक्षे न किंचित्क-    |        |            | फलम् २४९                            | ডড      |
| धयेत्                          | 203    | <b>F</b> 8 | तृतीयोऽध्यायः ।                     |         |
| यानादी गुरुणा सहोपवे-          |        |            | त्रह्मचर्यावधिः १                   | 196     |
| शने विधिः                      | 308    | 130        | यृ <del>त्स्</del> थाश्रमवासकारु: २ | 15 €    |
| परमगुरौ गुरुबहुत्तिः           | 30%    | ·3 a       | गृहीतवेदस्य पित्रादिभिः             |         |
| विद्यासुहविषये                 | 303    | 50         | पूजनम् ३                            | 25      |
| गुरुपुत्रविषये                 | 200    | 150        | कृतसमावर्तनो विवाहं कुर्यात् ४      | 39      |
| गुरुह्मीविषये ***              | २१०    | 90         | असपिण्डाद्या विवाह्या ५             | 38      |
| म्बीस्वभावकथनम्                |        | 39         | विवाहे निन्दितकुळानि ६              | 38      |
| मात्रादिभिरेकान्तवासनि-        |        |            | कन्यादोषाः ८                        | 20      |
|                                | 794    | ७१         | कन्यालक्षणम् १०                     | 60      |
|                                | २५६    |            |                                     | 60      |
| Same Same and A.               | 4      |            | 9                                   |         |

| अकरणम्                           | श्लोक:     | पृष्ठम् | प्रकरणम्                       | ऋोक:        | <b>पृष्ठम्</b> |
|----------------------------------|------------|---------|--------------------------------|-------------|----------------|
| सवर्णा स्त्री प्रशस्ता           | 92         | 69      | वरादल्यमपि न आध्यम्            | 43          | 65             |
| चातुर्वर्ण्यस्य भार्यापरिप्रह॰   | 93         | ۷9      | कन्यायै धनदान न शुल्क          | 48          | 90             |
| बाह्मणक्षत्रयोः शुद्रास्त्रीनि-  |            |         | वस्त्रालंकारादिना कन्या        |             |                |
| षेघ:                             | 98         | 69      | भूषयितव्या •••                 | <b>પુષ્</b> | 90             |
| हीनजातिविवाहनिषेधः               | 94         | ८२      | कन्यादिपूजनापूजनफलम्           | م ۾         | 90             |
| श्रुद्राविवाहविषये               | 9 €        | ८२      | [ परस्परवशानुगयो: दम्पत्य      | <b>1</b> :  |                |
| अष्टौ विवाहप्रकाराः              | २०         | ८३      | त्रिवर्गप्राप्तिः ]            | 3           | 59             |
| वर्णानां धर्म्यविवाहाः           | <b>ə</b>   | ८३      | उत्सवेषु विशेषतः पूज्याः       | 49          | 39             |
| <b>पैशाचा</b> सुरविवाहनिन्दा     | २५         | 68      | दम्पत्योः संतोषफलम्            | Ęo          | <b>९</b> 9     |
| ब्राह्मविवाहलक्षणम्              | २७         | 68      | क्रियोऽलंकरणादिदानादाने<br>-   | ६१          | 39             |
| दैवविवाहलक्षणम्                  | २८         | 68      | कुलापकषकर्माणि                 | ξĘ          | 89             |
| आर्षविवाहलक्षणम्                 | २९         | 68      | कुलोत्कर्षकर्माणि              | ६६          | ९२             |
| प्राजापत्यविवाहलक्षणम्           | ३०         | 68      | पश्चमहायज्ञानुष्टानम्          | ęυ          | ९२             |
| आसुरविवाहलक्षणम्                 | ३१         | 64      | पश्चसूनाः                      | ĘC          | 85             |
| गान्धर्वविवाहलक्षणम्             | <b>३</b> २ | 64      | पश्चयज्ञानुष्ठानं नित्यं कर्त- |             |                |
| राक्षसविवाहलक्षणम्               | <b>₹</b> ₹ | 64      | व्यम्                          | Ę S         | ९२             |
| पैशाचिववाहलक्षणम्                | 38         | 64      | पश्चयज्ञाः                     | 90          | ९३             |
| उदकदानाद्शाह्मणस्य वि-           |            |         | पश्चयक्कैः सूनादोषपरिहारः      | ७१          | ९३             |
| वाह:                             | ३५         | 64      | पश्चयज्ञानां नामान्तराणि       | ७३          | 83             |
| ब्राह्मादिविवाहफलम्              | ₹ ७        | 28      | अशक्ती ब्रह्मयज्ञहोमी क        |             |                |
| ब्राह्मादिविवाहे सुप्रजोत्पत्तिः | <b>३</b> % | 6       | र्तव्यौ                        | ७५          | 38             |
| निन्दितविवाहे निन्दितप्र-        |            |         | होमादृष्ट्यायुत्पत्तिः         | ७६          | 38             |
| जोत्पत्तिः                       | ४१         | 28      | गृहस्थाश्रमप्रशंसा             | 66          | 88             |
| सवर्णविवाहविधिः                  | ૪.રૂ       | 20      | ऋष्याद्यर्चनमवस्यं कर्तव्यम्   | 60          | 38             |
| असवर्णाविवाहविधिः                | 88         | افات    | नित्यश्राद्धम्                 | ८२          | 84             |
| दारोपगमनकालः                     | 84         | 20      | पित्रर्थबाह्मणभोजनम्           | ८३          | 94             |
| ऋतुकालावधिः •••                  | ४६         | 66      | बालिविश्वेदेवकर्म              | 68          | 34             |
| दारोपगमे निन्दितकालाः            | ४७         | 66      | बलिविश्वेदेवफलम्               | ९३          | ٠ ره           |
| युग्मतिथौ पुत्रोत्पत्तिः         | 86         | 66      | भिक्षादानम्                    | 38          | <i>e, i</i> e  |
| स्त्रीपुंनपुंसकोत्पत्ती हेतुमाह  |            | 66      | भिक्षादानफलम्                  | ९५          |                |
| वानप्रस्थस्यापि ऋतुगमनमाह        | हु ५०      | 26      | सत्कृत्य भिक्षादिदानम्         | ९६          |                |
| कन्याविकये दोषः /                | 49         | 68      | अपात्रदानमफलम्                 | 90          |                |
| श्रीधनप्रहणे दोषः                | 43         | 68      | सत्पात्रे दानफलम्              | <b>S</b> <  | 9,6            |
|                                  |            |         |                                |             |                |

# विचयात्तकमणी ।

| ञकरणम्                       | श्लोक: | पृष्ठम् | अकरणम् क्षोकः पृष्ठम                        | Į   |
|------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------|-----|
| अतिथिसत्कारे                 | 99     | 8,6     | असावास्यायां पार्वणम् १२२ १०३               | ₹ ′ |
| अतिथ्यर्नचननिन्दा            | 900    | 96      | मासेन श्राद्ध कर्तव्यम् १२३ १०३             | Ĵ   |
| प्रियवचनजलासनदानाद <u>ौ</u>  | 909    | 80      | [श्राद्धाकरणे दोषः] ८ १०३                   | į   |
| अतिथिलक्षणमाह                | 903    | 34      | पार्वणादौ भोजनीयब्राह्म-                    |     |
| परपाकरुचित्वानिषेधः          | 908    | 99      | णसंख्या १२५ १०३                             | ŧ   |
| [ यस्यात्रं तस्यैव इष्टायाच- |        |         | ब्राह्मणविस्तारं न कुर्यात् १२६ १०३         | 6   |
| रितं भवति ]                  | Ę      | 35      | पार्वणस्यौवश्यकर्तव्यता १२७ १०              | 6   |
| नातिथिः प्रत्याख्यातव्यः     | 904    | 98      | देवापित्रज्ञानि श्रोत्रियाय दे-             |     |
| अतिथिम्भोजयित्वा स्वय        |        |         | यानि • १२८ १०                               | ¥   |
| न भोक्तव्यम्                 | 908    | 33      | श्रोत्रियप्रशंसा १२९ १०                     | 4   |
| बहुष्वतिथिषु यथायोग्य        |        |         | असन्त्रब्राह्मणनिषेधः १३३ १०                |     |
| परिचर्या                     | 900    | 55      | ज्ञाननिष्ठादिषु कन्यादिदा-                  |     |
| अतिथ्यर्थं पुनः पाके न       |        |         | तम् १३५ १०                                  | ξ.  |
| विलिकर्म                     | 900    | 900     | श्रोत्रियस्य पुत्रस्य पाशस्य १३६ १०         |     |
| भोजनार्थं कुलगोत्रकथन-       |        |         | श्राद्धे मित्रादिभोजननिषेधः १३८ १०          | ,   |
| निषेधः्                      | 908    | 900     | अविदुषे श्राद्धदानफलम् १४२ ५०               |     |
| ब्राह्मणस्य क्षत्रियादयो ना- |        |         | विदुषे दक्षिणादान फलदम् १४३ १०              |     |
| तिथयः                        | 990    | 900     | विद्वदृहास्राणाभावे सित्र भी-               |     |
| पश्चात् क्षत्रियादीन् भोज    | ī-     |         | जयेन शत्रुम् १४४ १०                         |     |
| चेत्                         |        | 900     | वेदपारगादीन् यहनेन भोज-                     | 2 ( |
| सख्यादीनपि सत्कृत्य भो-      |        |         | 3                                           |     |
| जयेत्                        | 993    | 900     | यत् ••• १४५ ५०<br>मातामहादीनपि श्राद्धे भो- | s < |
| प्रधम गर्भिण्यादयो भोज-      |        |         |                                             | s e |
| नीयाः 🔐 🚥                    | 198    | 909     |                                             | 90  |
| गृहस्थस्य प्रथमं भोज-        |        |         | स्तेनपतितादयो निषिद्धाः १५० ५०              |     |
| ननिषेधः                      |        |         | श्राद्धे निषिद्धनाह्मणाः १५१ १०             |     |
| दम्पत्योः सर्वशेषेण भोजन     |        |         |                                             | 15  |
| आत्मार्थपाकनिषेधः            |        |         |                                             |     |
| भोजनदानप्रशसा]               |        |         | अपाङ्केयदाने निषिद्धफलं १६९ ११              | -   |
| गृहागतराजादिपूजा             | 1998   | 305     | परिवेत्रादिलक्षणम् १७१ १९                   |     |
| राजसातकयोः पूजासंको-         |        |         |                                             | 3 5 |
| ৰ: ে •••                     | . 930  | 903     |                                             | ₹ f |
| श्चियाऽमन्त्रक बलिहर्ग       |        |         | कुण्डगोलको १७४ १९                           |     |
| कार्यम् ••• ••               | . १२१  | १०२     | [ कुण्डाशीलक्षणम् ] १० १९                   | 3   |

| प्रकरणम्                        | ऋोक | : पृष्टम् | <b>अकरणम्</b>                   | श्लोक: | पृष्टम |
|---------------------------------|-----|-----------|---------------------------------|--------|--------|
| तयोदीननिषेधः                    |     | 998       | _                               | २१७    | _      |
| स्तेनादिर्यथा न पश्यति तः       |     |           | प्रत्यवनेजनादि                  | 396    | 939    |
| ब्राह्मणभोजनं कार्यम्           |     | 998       |                                 | २९९    |        |
| अन्धारासंनिहिते ब्राह्मण-       |     |           | जीवति पितरि पितामहा-            |        |        |
| भोजनम्                          | 900 | 998       | दिषार्वणस्                      | 220    | 939    |
| शृद्वयाजकनिषेधः                 | 906 | 998       | मृत पितरि जीवति पिता-           |        |        |
| शृद्धयाजकप्रतिप्रहर्निषेधः      | 905 | 998       | महे पार्वणम्                    | 554    | 922    |
| सोमविकयादिभोजनदाने-             |     |           | पित्रादिबाह्मणभोजनविधिः         | २२३    | 977    |
| ऽनिष्टफलम्                      | 960 | 994       | परिवेषणविधि:                    | 238    | 933    |
| पङ्क्तिपावना बाह्मणाः           | 963 | 994       | व्यञ्जनादिदाने                  | 334    | 933    |
| ब्राह्मणनिमन्त्रणम्             | 960 | 995       | रोदनकोधादिकं न कार्यम्          | २२९    | 933    |
| निमन्त्रितस्य नियमाः            | 966 | 999       | विश्रेप्सितव्यञ्जनादिदानम्      | २३१    | 973    |
| निमन्त्रणं स्वीकृत्याभोजने      |     |           | वेदादीन्ब्राह्मणेभ्यः श्रावयेत् | २३२    | 923    |
| दोष:                            | 980 | 998       | ब्राह्मणान्परितीषयेत्           | २३३    | 355    |
| निमन्त्रितस्य स्त्रीगमने        |     |           | दौहित्रं थाद्वं यत्नतो भो-      |        |        |
| दोषः ि                          | 989 | 990       | जयेत्                           | 338    | 938    |
| कोधादिकं भोका कर्त्रा-          |     |           | दौहित्रतिळकुतपादयः              |        |        |
| चनकार्यम्                       | 465 | 990       | प्रशस्ताः •••                   | २३५    | 938    |
| पितृगणोत्पतिः                   | 983 | 993       | उष्णान्तभोजनं हविर्गुणाद्य-     |        |        |
| पितृणां राजतं पात्रं प्रशस्तं   | 707 | 996       | कथनस्                           | २३६    | 938    |
| देवकार्यात्पितृकार्यं विशिष्टम् | 503 | 996       | भोजने उष्णीषादिनिषेधः           |        |        |
| दैवकार्यस्य पितृकार्याङ्गस्वम्  | 308 | 995       | भोजनकाले ब्राह्मणान् चा-        |        |        |
| दैवाद्यन्तं पितृकार्यम्         | 304 | 998       | ण्डालादयो न पश्चेयुः            | २३९    | 938    |
| थाद्धदेशाः                      | 308 | 998       | श्वदृष्ट्यादिनिषेधः 🍵           | 324    | 350    |
| निभन्त्रितानामासनादिदा-         |     |           | तद्देशात् खञ्जादयोऽपनेयाः       | २४२    | 934    |
| नम्                             | 500 | 995       | भिक्षुकादिभोजने                 | 383    | 352    |
| गन्धपुष्पादिना तेषामर्चनम्      | 205 | 995       | अग्निद्ग्धान्नदानं              | 3,88   | 954    |
| तैरनुज्ञातो होमं कुर्यात्       | 790 | 950       | उच्छेषणं भूभिगतं दास-           |        |        |
| अग्न्यभावे विश्रस्य पाणी        |     |           | स्यांशः                         | २४६    | 456    |
| होम:                            |     |           | सपिण्डनपर्यन्तं विश्वेदेवा-     |        |        |
| अपसब्येन अप्नौक्रणादि           | 598 | 950       | दिरहितं शाद्भ                   | 3.80   | १२६    |
| पिण्डद्दानादिविधिः              |     |           | सपिण्डीकरणाडूर्ध्व पार्वण-      |        |        |
| क्षरामूळे करावधर्षणम्           | २१६ | 150       | विधिना श्राद्धम्                | 3,85   | 455    |

| प्रकरणम्                              | श्लोक: पृष्टम् | प्रकरणम् श्लोकः पृष्टम्             | ]          |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|
| श्राद्धे उच्छिष्टं श्रूहाय न          |                | [तिथिश्राद्धफलानि] १६ १३३           |            |
| देयम्                                 | २४९ १२६        | प्रतिमासं श्राद्धकरणाशक्तौ २८१ १३३  |            |
| श्राद्धभोजिनः श्रीगमननि-              | •              | सामेरमौकरणे २८२ १३३                 |            |
| षेधः 💀 🚥                              | २५० १२६        | तर्पण्फलम् २८३ १३३                  |            |
| कृतभोजनान् द्विजानाचा-                |                | पितृणां प्रशंसा २८४ १३३             |            |
| मयेत् े                               | २५१ १२७        | निघसामृतभोजने २८५ १३४               | ,          |
| स्वधास्त्विति ते ब्र्युः              |                | चतुर्थोऽध्यायः ।                    |            |
| शेषात्रं तदनुज्ञातो विनि-             |                | महाचर्यगाईस्थ्यकाली १ १३४           |            |
| युञ्जीत                               | २५३ १२७        | शिलोञ्छादिना जीवेत् २ १३५           |            |
| एकोहिष्टादिविधिः                      | २५४ १२७        | उचितार्थसंप्रहं कुर्यात् ३ १३५      |            |
| अपराह्णादय:                           | २५५ १२७        | अनापदि जीवनकर्म ४ १३५               |            |
| श्राद्धविहितान्नादयः                  | २५७ १२८        | ऋताद्यर्थकथनम् ५ १३५                |            |
| <b>ब्राह्मणान्विसृ</b> ज्य वरप्रार्थ- |                | कियद्धनमर्जयेत्तत्राह ७ १३६         |            |
| नम्                                   |                | अश्वस्तनिकप्रशंसा ८ १३६             |            |
| पिण्डान् गवादिभ्यो दद्यात्            | २६० १२८        | जीवनोपायाः ९ १३५                    |            |
| सुतार्थिन्या स्त्रिया पिताम-          |                | शिलोञ्छाभ्यां जीवने १० १३०          |            |
| हपिण्डो भक्षणीयः                      |                | असज्जीविकां न कुर्यात् १९ १३।       |            |
| ततो ज्ञात्यादीन् भोजयेत्              | २६४ १२९        | संतोषस्य प्रशंसा १२ १३५             |            |
| अवशिष्टात्रेन प्रहबलिः                |                | स्नातकत्रतानि १३ १३०                |            |
| कार्यः                                | २६५ १२९        | वेदोदितं कर्म कर्तव्यम् १४ १३.      |            |
| तिलादयः पितृणां मासं तृ-              |                | गीतादिना धनार्जननिषेधः १५ १३८       |            |
| प्तिदाः                               |                | इन्द्रियार्थासक्तिनिषेधः १६ १३८     |            |
| मांसादिविशेषेण तृप्तिकालाः            |                | वेदार्थविरोधिकर्मत्यागः १७ १३८      |            |
| [वाध्रीणसलक्षणम् ]                    |                | वयःकुलानुसूपेणाचरेत् १८ १३०         |            |
| मधुदाने मघादिश्राद्धे                 |                | नित्यं शास्त्रायवेक्षणम् ••• १९ १३९ |            |
| गजच्छायादौ                            | २७४ १३१        | पश्चयज्ञान् यथाशक्ति न              | _          |
| श्रद्भया दानम्                        | २७५ १३१        | त्यजेत् १९ ५३०                      | <b>S</b> _ |
| पितृपक्षे प्रशस्तास्तिथयः             | २७६ १३१        | केचिदिन्द्रियसंयमं कुर्वन्ति २२ १३९ | \$         |
| युग्मतिथिनक्षत्रादेःप्रा-             |                | केचिद्वाचा यजन्ति २३ १३९            | 5          |
| शस्त्यम्                              | २७७ १३१        | केचित् ज्ञानेन यजन्ति २४ १४०        | >          |
| कृष्णपक्षापराह्नप्राशस्त्यं           | २७८ १३२        | संध्याद्वयहोमदर्शपौर्णमासाः २५ १४०  | ,          |
| अपसन्यकुशादयः ,                       | २७९ १३२        | सोमयागादयः २६ १४०                   | Þ          |
| रात्रिश्राद्धनिषेधः                   | २८० १३२        | नवात्रश्राद्धाकरणे २७ १४०           | ,          |

#### महस्मृतिस्थ-

| प्रकरणम्                          | श्लोकः | पृष्टम् | प्रकरणम् क्लोक                          | : पृष्टम् |
|-----------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------|-----------|
| शक्तितोऽतिथिं पूजयेत्             | 30     | 989     | अधार्मिकयामवास एका-                     | -         |
| पाषण्ड्याद्यर्चननिषेधः            | 30     | 989     | कीगमने ६०                               | 186       |
| श्रोत्रियादीन्यूजयेत्             | 39     | 989     | श्रद्भराज्यवासादिनिषेधः ६९              | 1386      |
| त्रह्मचार्यादिभ्योऽनदान <b>म्</b> | 33     | 989     | अतिभोजनादिनिषेधः ६३                     | 1 986     |
| क्षत्रियादेर्धनग्रहणे विचारः      | 33     | 983     | अञ्जलिना जलपानादिनिषेधः ६३              | 980       |
| साति विभवे क्षुधा न सीदेत्        |        | 983     | त्रुत्वादिनिषेधः ६४                     | 8 980     |
| श्चिः स्वाध्यायादियुक्तः          |        |         | कांस्ये पादक्षालनस्य भिन्नादि-          |           |
| स्यात्                            | 34     | 983     | भाण्डे भोजनस्य च निषेधः ६५              | 1 980     |
| दण्डकमण्डल्वादिघारणम्             | 3.5    |         | यङ्गोपवीतादि परधृतं न                   |           |
| सूर्यदर्शननिषेधः                  |        | 983     | भारयेत् ६६                              | १४७       |
| वत्सरज्जुलङ्गने जले प्रति-        |        |         | अविनीतयानवृषादिनि-                      |           |
| विम्वनिरीक्षणे दोषः               | 36     | 983     | षेषः ६।                                 |           |
| मार्गे गवादीन् दक्षिणतः           |        |         | धुर्यलक्षणम् ६०                         |           |
| कुर्यात्                          | 3 4    | 483     | प्रेतधूमनखादिच्छेदननिषेधः ६             |           |
| रजस्वलागमनादिनिषेधः               | 80     | 983     | तृणच्छेदनादिनिषेधः ७                    |           |
| भार्यया सह भोजनादिनिषेधः          |        | 983     | लोष्टमर्दनादेर्भन्दफलम् ७               | _         |
| कालविशेषे ब्रीदर्शननिषेधः         | 88     | 983     | माळाधारणगोयानादौ ७                      | 3 986     |
| नम्रह्मानादिनिषेषः                | 84     | 988     | अद्वारेण गृहगमनादौ ७                    | 3 886     |
| मार्गादी विष्मूत्रादिनिषेधः       | 8.5    | 988     | अक्षकीडादि निषेधः ७                     | 8 986     |
| मुत्रादौ सूर्यादिदर्शननिषेधः      | 86     | 988     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 4 328     |
| विष्मूत्रोत्सर्गविधिः             | 88     | 988     | दुर्गगमनमलद्शननदीतरणे ७                 | ६ १४९     |
| दिवादादुद्दुसुखादि                | 40     | 988     | आर्द्रपाद एव भुञ्जीत ७                  | 0 988     |
| अन्धकारादी स्वेच्छामुखः           | ધુવ    | 984     | केशभस्मादौ न निष्ठेत् ७                 | c 988     |
| मन्त्रादौ अग्न्यादिसंमुखनि-       | ,      |         |                                         | 6 1.86    |
| षेधः                              | ५२     | 984     | And as a seed in a seed of a seed       | 0 985     |
| अम्रौ पाद्यतापनादिनिषेधः          | ५३     | 984     | शिर:कण्ड्यनस्नानादौ ८                   | 3 340     |
| अप्नेर्तज्ञुनादिनिषेधः            | 48     | 9.84    | कोपेन शिरः प्रहारकेशय-                  |           |
| संध्यामोजनभूमिलिखनादौ             | વું પ્ | 984     | हणे ८                                   | \$ 940    |
| जले मूत्रादिप्रक्षेपनिषेधः        |        |         | तेळेन स्नातस्य पुनस्तेलस्प-             |           |
| श्र्न्यगृहस्वापसुप्तोत्थापनादौ    |        | 984     |                                         | 3 940     |
| भोजनादौ दक्षिणहस्तः               |        |         |                                         | 8 940     |
| जलार्थिनी गां न नारवेत्           | 49     | 388     | तैलिकादिप्रतिब्रह्र्निषेथः ८            | ५ १५१     |
| इन्द्रघनुर्न दर्शयेत्             | 148    | 388     | शास्त्रोह्हदुकराजप्रतिग्रहे ८           | ७ १५१     |

| प्रकरणम्                      | क्षोकः पृष्टम् | ्र प्रकरणम्                    | श्लोकः पृ | ष्ट्रम      |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|-------------|
| तामिसाचेकविंशतिनरकाः          | 22 949         | गुर्वादीनांच्छायालङ्घननिषेध    |           | ابرد        |
| ब्राह्मे मुहूर्ते वुष्येत     | ९२ १५२         | श्राद्धभोजिन: चतु:पथगमने       |           | 45          |
| यातकृत्यादि                   | ९३ १५२         | रत्तळेष्मादौ न तिष्ठेत्        | ,         | 48          |
| अस्यायुःकीर्त्यादिवर्धकत्वम्  | . 88 945       | शत्रुचोरपरह्यीसेवानिषेध:       |           | ر<br>ام في  |
| श्रावण्यासुपाकर्म कार्यम्     | ९५ १५२         | परदारनिन्दा                    |           | 49          |
| पुष्ये उत्सर्जनाख्यं कर्म     | 99 91,3        | श्रत्रियसर्पविष्रा नावम-       |           |             |
| कृते उत्सर्जने पक्षिण्यन-     |                | न्तव्याः                       | 934 9     | 49          |
| ध्यायः                        | 90 947         | आत्मावमाननिषेध:                | 936 9     | 48          |
| ततो वेदं शुक्केऽज्ञानि कृष्णे |                | प्रियसत्यकथनम्                 | 936 9     | Ęo          |
| पठेत्                         | 96 943         | वृथा बादं न कुर्यात्           | 938 9     | Ęo          |
| पादनिशान्ते स्वापनिषेधः       | 66 843         | उष:कालादावज्ञातेन सह           |           |             |
| नित्यं गायत्र्यादि पठेत्      | १०० १५३        | न गन्तव्यम्                    | 380 g     | ž o         |
| अनुष्यायाः                    | 309 943        | हीनाङ्गाद्याक्षेपनिषेधः        | 989 0     | Ę a         |
| वर्षाकालिकानध्यायः            | 865 845        | उच्छिष्टरपर्शासूर्यादिदर्शने   | 983 4     | Ęo          |
| अकालिकानध्यायः                | 80\$ 84x       | स्वकीयेन्द्रियस्पर्शादौ        | 388 B     | 9           |
| सार्वकालिकान्ध्यायः           | १०५ १५४        | मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्         | 984 9     | 79          |
| संध्यागर्जनादौ                | १०६ १५४        | वेदाध्ययनस्य प्राधान्यम्       | 986 9     | 159         |
| नगरादौ नित्यानध्यायः          | 900 948        | अष्टकाश्राद्धाद्यवस्यं कार्यम् | 140 9     | इन्         |
| श्राद्धभोजनग्रहणादौ त्रिरा-   |                | अभिगृहदूरतो मूत्रायुत्सर्गः    |           | इ.स.        |
| त्रमनध्यायः                   | 350 354        | पूर्वाह्रे स्नानपूजादि         |           | = 3         |
| गन्धलेपयुक्तो नाधीयीत         | १११ १५५        | पर्वमु देवादिदर्शनम्           |           | इह          |
| शयनादौ नाधीयीत                | ११२ १५५        | आगतवृद्धादिसत्कारे             |           | 53          |
| अमाबास्यादयोऽध्ययने नि-       |                | थुतिस्मृत्युदिताचारः कार्यः    | 944 9     | Ę Ŗ         |
| षिद्धाः                       | ११४ १५६        | आचारफलम्                       | 944 9     | 43          |
| सामध्वनी सति वेदान्तरं        |                | दुराचारनिन्दा                  | 940 9     | <b>\$</b> 3 |
| नाधीयीत                       | १२३ १५७        | आचारप्रशंसा                    | 946 9     | 53          |
| वेदन्नयदेवताकथनम्             | १२४ १५७        | परवशकर्मत्यागादी               | 949 9     | 14          |
| गायत्रीजपानन्तरं वेदपाठः      | १२५ १५७        | चित्तपारितोषिकं कर्म कार्य     | 950 9     | 13          |
| गवाद्यन्तरासमने               | 924 946        | आचार्यादिहिंसानिषेध:           | 959 9     | 43          |
| शुचिदेशे शुचिनाध्येयम्        | 990 990        | नास्तिक्यादिनिषेधः             |           | 43          |
| ऋतावप्यमावास्यादौ न           |                | परताङनादिनिषेधः                |           | 5%          |
| स्त्रीगमनम्                   | 936 946        | त्राह्मणताडनोद्योगे            |           | 158         |
| रागस्नानाशक्तस्नाननियेधः      | 938 946        |                                |           | 158         |
|                               |                |                                |           |             |

| अकरणम्                       | श्लोक | : पृष्टम् | प्रकरणम्                      | श्लोक:        | पृष्टम्      |
|------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|---------------|--------------|
| ब्राह्मणस्य शोणितोत्पादे     |       | 358       | अभोज्यानि स्तेनाचन्नानि       |               | 905          |
| अधार्मिकादीनां न सुखम्       | 900   | 984       | राजादक्षभोजने मन्दफलम्        | 396           | १७३          |
| अधर्में सनो न निदन्यात्      | 909   | 954       | [ वर्णकमेणानसंज्ञा: ]         | 98            | ૧૭૩          |
| श्रीनरधर्मफलोत्पत्तिः        | १७२   | 954       | तेषामनभोजने प्रायश्चित्तम्    | २२२           | 908          |
|                              | 904   | 955       | शृहपकाननिषेधः                 | २२३           | 9194         |
| शिष्यादिशासने ***            | १७६   | 155       | [ प्रहणे भोजनविधि: ]          | 94            |              |
| अर्थकामत्यागे                | 900   | 955       | कदर्यश्रोत्रियवार्धुषिकाने    | २२४           | م بعادم      |
| पाणिपादचापत्यनिषेधः          | 956   | 955       | श्रद्धादत्तवदान्यवार्धुषिकाशे | २२५           | ۹ نه نو      |
| कुलमार्गगमनम्                |       | 964       | अद्भया यागादिकं कुर्यात्      | २२इ           | 9 15 64      |
| ऋत्विगादिभिवदि न कुर्यात्    |       | 955       | अद्वादानफलम्                  |               | १७५          |
| एतैर्विवादोपेक्षायां फलमाह   |       |           | [ दानेऽपात्राणि ]             | =             | 904          |
| प्रतिग्रह्निन्दा             | 969   | 9 = 0     |                               | २<br>२२८      | न ७६<br>१७६  |
| दिधिमज्ञात्वा प्रतिमहो न     |       |           | Sec.                          | समृद्         | 100 d        |
| कार्यः                       | 960   | १६७       | *                             | त्रहर<br>सङ्ख | पण्ड<br>पण्ड |
| मूर्खस्य स्वर्णादिप्रतिप्रहे | 966   | 956       |                               |               | -            |
| वेडालबतिकादौ दाननिषेधः       |       | 355       | विधिवद्दानग्रहणयोः प्रशंसा    | * 4 4         | 900          |
| वैडालव्रतिकलक्षणम्           | 964   | 958       | द्विजनिन्दादानकीर्तनादि-      | 444           | Pr           |
| वकत्रतिकलक्षणम्              | 985   | १६९       |                               | 334           |              |
| तयोर्निन्दा                  | 990   | 959       | अनुतादिफलम्                   |               | 900          |
| प्रायश्विते वज्जना न कार्या  | 986   | 953       | श्रनिधंममनुतिष्ठेत्           | 538           | ৭৩৬          |
| छलेन व्रताचरणे               | 988   | 953       | धर्मप्रशंसा                   | 358           | 900          |
|                              | 500   | 900       | उत्कृष्टेः संबन्धः कार्यो न   |               |              |
| परकृतपुन्करिण्यादिस्नान-     |       | 1         | 4                             | 588           |              |
| निषेधः                       | 909   | 900       | फलमूलादिग्रहण                 | 380           | 906          |
| [ तद्दोषपरिहारविधि: ]        | €_    | 900       | दुष्कृतकर्मणोऽपि भिक्षा-      | £             | e            |
| अदत्तयानादिभोगनिषेधः         | 303   | 900       | अहणम्                         | 386           |              |
|                              | २०३   | 700       | भिक्षाया अग्रहणे              | 586           |              |
|                              | 508   | 9190      | अयाचित्रभिक्षायाम्            | ३५०           |              |
| अश्रोत्रिययज्ञादिभोजन-       |       |           | कुदुम्बार्था भिक्षा           | 30.0          | 908          |
| निषेध:                       | 20%   | 909       | स्वार्थ साधुनिक्षा · · ·      |               |              |
| आद्वादानं केशादिसंसुष्टं न   |       |           | भोज्यानसङ्गाः                 | 473           | 960          |
| भावीस                        | 500   | 909       | शुद्दैरात्मनिवेदनं कार्यम्    |               |              |
| रजस्बलास्पृष्टायननिषेधः      | 205   | 907       | असत्यकथने निन्दा              | 384           | 960          |
| गवाद्यातगणिकाद्यनं च नि-     |       |           | योग्यपुत्राय कुटुम्बभार-      |               |              |
|                              | 205   | १७२       | दानम्                         | 3,40          | 900          |

#### विषयातकमणी।

| अकरणम्                       | श्लोक:   | पृष्टम् | प्रकरणम्                                        | क्षोकः पृष्टम्   |
|------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------|------------------|
| ब्रह्मचिन्ता                 | २५८      | 969     | सपिण्डानां दशाहाद्याशौचम्                       |                  |
| उत्तस्य फलकथनम्              | 350      | 969     | अथ सपिण्डता                                     | इ० १९३           |
| पश्चमोऽध्यायः                | 1        |         | [ तद्दशायां वर्ज्यम् ]                          | ₹ 988            |
| सनुष्याणां कथं मृत्युः       | <b>ર</b> | 969     | जनने मातुरस्पृश्यत्वम्                          | इंट १९४          |
| मृत्युप्रापकानाह             | á        | 963     | शुक्रपाते परपूर्वापत्यमरणे                      | \$\$ 48R         |
| लशुनाद्यमध्याणि              | ب        | 963     | शवस्पर्शे समानोदकमरणे                           | £8 988           |
| वृधामांसादिनिषेधः            | G,       | 963     | गुरोर्मरणाङ्गौचम्                               | इंद १९५          |
| अभक्ष्यक्षीराणि              | 6        | १८३     | गर्भक्षावे रजस्वलागुद्धौ                        | इइ १९५           |
| [ क्षीरविकृतिरप्यभक्ष्या ]   | 9        | 963     | वालायशौचम्                                      | £0 66A           |
| शुक्तेषु दञ्यादयो भक्ष्याः   | 90       | 963     | [ कन्यादिमरणाशीचम् ]                            | इ १९५            |
| अथाभस्यपक्षिणः               | 99       | 963     | ऊनदिवार्षिकस्य भूमिखन-                          |                  |
| सौनशुष्कमांसादयः             | 93       | 968     | नम् ।                                           | ६८ १९६           |
| ग्राम्यसूकरमत्स्यादयः        | 98       | 968     | नास्याभिसंस्कारादि                              | इंड १९६          |
| मत्स्यभक्षणनिन्दा            | 94       | 958     | बालस्योदकदाननिषेधः                              | 20 36E           |
| भक्षमत्स्याः                 | 95       | 828     | सहाध्यायिमरणे                                   | ७१ १९६           |
| सर्पवानरादिनिषधः             | 90       | 964     | वाग्दत्तस्यशौचम्                                | ७२ ५९७           |
| भद्यपञ्चनखाः                 | 90       | 964     | [ मातामहाशीचम् ]                                | 6 36€            |
| लगुनादिभक्षणे प्रायश्चित्तम् | 95       | 928     | ह्विष्यभक्षणादि                                 | 05 860           |
| यागार्थपशुहिंसाविधिः         | २२       | 905     | विदेशस्याशीचम्                                  | 06 860           |
| पर्युषितान्यपि भक्ष्याणि     | दःर      | 905     | [ अतिकान्ताशौचम् ]                              | १० १९७           |
| मांसभक्षणे                   | 30       | 960     | आचार्यतत्पुत्रादिमरणे                           | co 98c           |
| प्रोक्षितमांसभक्षणनियमः      | ٩ ۾      | 966     | श्रोत्रियमातुलादिमरणे                           | 69 996           |
| वधामांसभक्षणनिषधः            | 33       | 966     | राजाध्यापकादिमरणे                               | ८२ १९८           |
| श्राद्धे मांसभोजननिन्दा      | 30       | 356     | संपूर्णाशौचम्                                   | ८३ १९९           |
| अप्रोक्षितमांसं न भक्षयेत्   | 3 8      | 968     | [क्षत्रादिदायादाना-                             |                  |
| यज्ञार्थवधप्रशंसा · · ·      | 38       | 968     | भाशीचम्]                                        | 39 955           |
| पञ्चहननकालनियमः              | 89       | 968     | अप्रिहोत्रार्थं स्नानाच्छुद्धिः                 |                  |
| वेदाविहितहिंसानिषेधः         | 83       | 930     | स्पर्शनिभित्ताशौचम्                             | ८५ २००           |
| आत्मसुखेच्छ्या हनने          | 84       | 990     | अञ्चिदर्शने<br>मनुष्यास्थिस्पर्शे               | 66 700<br>60 700 |
| वधबन्धनं न कर्तव्यम्         | 84       | 990     | महुन्यास्थरपर<br>ब्रह्मचार्याव्यतसमापनात्प्रेतो |                  |
| मांसवजेंने                   | 86       | 999     | दकदानादि न कुर्यात्                             | ८८ २००           |
| अथ घातका:                    | 49       | 99,9    | पतितादीनासुद्वदानादि-                           |                  |
| मांसवर्जनफलम्                | 43       |         | निषेधः                                          | 66 500           |
| 3                            |          |         |                                                 |                  |

| अकरणम्                             | श्लोकः | पृष्ठम् | प्रकरणम्                        | श्लोकः | पृष्टम् |
|------------------------------------|--------|---------|---------------------------------|--------|---------|
| व्यभिचारिण्यादीनां नोद-            |        |         | शोणिताचुपहतमृद्धाण्डत्यागः      | 355    | 200     |
| कदानम्                             | 50     | 209     | भूमिशुद्धिः                     | 938    | 200     |
| ब्रह्मचारिणः पित्रादिनिर्ह-        |        |         | पक्षिजग्धगबाघ्रातादिशुद्धिः     | 924    | २०७     |
| रणे                                | 9      | २०१     | गन्धलेपयुक्तद्रव्यशुद्धिः       | १२६    | 300     |
| शृद्रादीन्दक्षिणादितो निर्ह-       |        |         | पवित्राणि                       | 350    | २०८     |
| रेत्                               | 53     | 3 = 3   | ालशुद्धिः                       | 976    | 200     |
| राजादीनामशौचाभावे                  | 93     | 503     | नित्यगुद्धाः पदार्थाः           | 256    | 306     |
| राइः सद्यः शौचम् ,                 | 88     | 202     | स्पर्शे नित्यग्रद्धानि          | 933    | 208     |
| वजादिहतानां सद्यः शौचम्            | 94     | 203     | मूत्रायुत्सर्गशुद्धिः           | 938    | 205     |
| राज्ञोऽज्ञौचाभावस्तृतिः            | 35     | २०२     | द्वादश सलाः                     | 934    | 205     |
| क्षात्रधर्महतस्य सद्यः शौ-         | - '    |         | मृद्वारिग्रहणे नियमः            | 938    | 390     |
|                                    | 36     | २०२     | ब्रह्मचार्यादीनां द्विगुणाद्या- |        |         |
| वम्                                | 35     | २०३     | चमनानन्तरसिन्द्रिया-            |        |         |
|                                    | 900    | 203     | · ·                             | १३७    |         |
|                                    | 909    | २०३     | आचमनविधिः                       | 566    | 530     |
| असिपण्डिनिर्हरणे                   | 90.2   | 203     | शुद्राणां मासि वपनं द्विजो-     |        |         |
| अशौच्यत्रभक्षणे                    | _      | २०३     | च्छिष्टभोजनम् •••               |        |         |
| निर्हारकानुगमने                    | 903    |         | विपुर्सभ्वादिकं नोच्छिप्टम्     | 188    | 399     |
| ब्राह्मणं अद्भैनं निर्हारयेत्      | 90%    | २०३     | [ गोन्नाह्मणादीना स्थानभे-      |        |         |
| ज्ञानादीनि ग्रुद्धिसाधनानि         | 904    | 308     | दान्मेध्यत्वम् ]                | 90     | 568     |
| अर्थशीचप्रशंसा                     | 908    | २०४     | पादे गण्डूषजलविन्दवः सुद्धाः    | 325    | 500     |
| क्षमादानजपतपांसि शोध-              |        |         | द्रव्यह्स्तस्योच्छिष्टस्पर्शे   | 885    | 500     |
| कानि ***                           | 900    | 508     | वसनविरेकमैथुनशुद्धौ             | 188    | 299     |
| समलनदीसीद्विजशुद्धिः               | 906    | 204     | निद्राक्षुद्रोजनादिशुद्धौ       | 984    | 335     |
| गात्रमनसात्मबुद्धिश्रद्धिः         | 909    | 304     | अथ स्त्रीधर्माः                 | 38€    | 393     |
| द्रव्यशुद्धिः                      | 990    | 500     | स्त्री स्वातन्त्र्य नाईति       | 980    | २१२     |
| सुवर्णादिमणिशुद्धिः                | 999    | 204     | कस्य वशे तिष्टेदित्यशाह         | 986    | 292     |
| <b>मृतादिशय्यादिकाष्ट्रगुद्धिः</b> | 994    | 30€     | प्रसन्ना गृहकर्म कुर्यात्       | 940    | 293     |
| यज्ञपात्रशुद्धिः                   | 998    | 306     | स्वामिशुश्रूषा                  | 949    | २१३     |
| धान्यवस्रशुद्धिः                   | 996    | ३०६     | स्वाम्यहेतुमाह                  | 943    |         |
| चर्मवंशपात्रसाकफलमूल-              |        | ,       | स्वामिप्रशसा                    | 943    | 383     |
| शुद्धिः                            | 998    | २०६     | स्त्रीणां पृथग्यज्ञनिषेघः       | _      | 393     |
| कम्बलपटवस्त्रादिशुद्धिः            |        | 200     | स्वामिनोऽप्रियं न चरेत्         |        | 298     |
| तृणकाष्ट्रगृद्धाष्ट्रगुद्धिः       |        |         |                                 |        | 398     |
|                                    |        |         |                                 |        |         |

| प्रकरणभ्                     | श्रोकः | प्रधम् | प्रकरणम्                              | श्लोकः पृष्ठम् |
|------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|----------------|
| परपुरुषगमननिन्दा             |        | 338    | अभयदानफलम्                            | ३९ २२३         |
| पातिवत्यफलम्                 | . १६५  | 294    | निस्पृह: परिव्रजेत्                   | ४१ २२३         |
| भार्यायां मृताया श्रौतामि    | ग      |        | एकाकी मोक्षार्थं चरेत्                | ४२ २२३         |
| दाह:                         | 950    | 394    | परित्राजकनियमाः                       | ४३ २२३         |
| पुनर्दारग्रहणे               | . १६८  | 504    | मुक्तलक्षणम्                          | ४४ २२४         |
| गृहस्थस्य कालावधिः           | 953    | 398    | जीवनादिकामनाराहित्यम्                 | 84 558         |
| पष्टो ऽध्यायः                | 1      |        | परित्राजकःचारः                        | ४६ २२४         |
| बानप्रस्थाश्रममाह            | ٩      | २१६    | [ वर्षास्वेकत्र तिष्ठेत् ]            | ३ २२४          |
| सभार्याभिहोत्रो वने वसेत्    | á      | २१६    | भिक्षाग्रहणे                          | ५० २२५         |
| फलमूछेन पञ्चयज्ञकरणम्        | tę     | २१७    | दण्डकमण्डल्वाद्य:                     | ५२ २२५         |
| चर्मचीरजटादिधारणम्           | Ę      | २१७    | भिक्षापात्राणि                        | ५३ २२५         |
| अतिथिचर्या                   | હ      | 390    | एककाले भिक्षाचरणम्                    | ५५ २२६         |
| वानप्रस्थनियमाः              |        | 500    | भिक्षाकालः                            | ५६ २२६         |
| मधुमांसादिवर्जनम्            | 98     | ₹96    | लाभालामे हर्षविषादौ न                 |                |
| आश्विने संचितनीवारादि-       |        |        | कार्यों                               | ५७ २२६         |
| त्यागः •••                   | _      | २१८    | पूजापूर्वकिमक्षानिषेघः                | ५८ २२६         |
| फालकृष्टासन्तिषेधः           | 96     | 394    | इन्द्रियनिग्रहः                       | ५९ २२६         |
| अञ्मकुहादयः                  | 30     | 395    | ससारगतिकथनम्                          | ६१ २२७         |
| नीवारादिसंचयने               | 96     | 562    | सुखदु:खयोर्धर्माधर्मी हेत्            | ६४ २२७         |
| भोजनकालादयः                  | 98     | 598    | न लिङ्गसात्रं धर्मकारणम्              | ६६ २२७         |
| भूमिपरिवर्तनादि              |        | 350    | भूमिं निरीक्ष्य पर्यटेत्              | ६८ २२८         |
| त्रीष्मादिऋतुकृत्यम्         |        | 230    | <b>अुद्रजन्तु हिंसा</b> प्रायिवत्तम्  | 45 23C         |
| स्वदेहं शोधयेत्              |        | 250    | प्राणायामप्रशंसा                      | 555 oc         |
| अग्निहोत्रसमापनादयः          | _      | 230    | ध्यानयोगेनात्मान परयेत्               | ७३ २२९         |
| वृक्षमूलभूशय्यादयः           |        | 540    | त्रह्मसाक्षात्कारे मुक्तिः            | ७४ २२९         |
| भिक्षाचरणे ••                |        | २२०    | मोक्षसाधककर्माणि                      | ७५ २२९         |
| देदादिपाठः                   |        | २२१    | 2                                     |                |
| महाप्रस्थानम्                |        | 553    | दहस्वरूपमाह<br>देहत्यागे दृष्टान्तमाह | ७६ २३०         |
| परिवाजककालः                  | ₹ ₹    | २२१    | पहायाग हडान्सनाह                      | ७८ २३०         |
| ब्रह्मचर्यादिक्रमेण परिवर्णत | 38     | 333    | प्रियाप्रिचेषु पुण्यपापत्यागः         | 12 5 5 5 S     |
| अणमशोध्य न परिव्रजेत्        | 34     | 555    | विषयानभिलाष:                          | ८० २३१         |
| पुत्रमनुत्याद्य न परिव्रजेत  | 38     | 338    | आत्मनो ध्यानम्                        | ८२ २३१         |
| प्राजापत्येष्टिं कृत्वा परि  |        |        | परिवज्यापलम्                          | ८५ २३२         |
| वजेत्                        | . ३८   | २२२    | वेद्संन्यासिकाना कर्म                 | ८६ २३२         |

| स्वार आश्रमाः ८७ २३१ सर्वाश्रमफळम् ८८ २३१ छहस्यस्य श्रेष्ठलम् ८५ २३१ दशिवधभिनाः ८५ २३१ दशिवधभिनाः ९२ २३३ दशिवधभमीनाः ९२ २३३ दशिवधभमीनाः ९५ २३३ वदसंन्यासफळम् ९५ २३३ वदसंन्यासफळम् ९६ २३४ स्वार्याभिनदांचशादाजोत्पतिः १५ २३४ रक्षार्थमिनदांचशादाजोत्पतिः १२ २३५ रक्षार्थमिनदांचशादाजोत्पतिः १२ २३५ राजधभीनदांचशादाजोत्पतिः १२ २३५ राजधभीनदां ते १२ २३५ राजधभीनदां ते १२ २३५ राजधभीनदां १२ २३५ राजधभीनदां ते १२ २३५ राजधभीनदां ते १२ २३५ राजधभीनदां १२ २३५ राजधभीनदां ते १२ २३५ राजधभीनदां १२ २३५ राजधभीनदां १० २३५ राजधभीनदां १० २३५ राजधभीनदां १० २४६ राजधभीनदां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | श्रोकः गमा     | प्रकरणम् श्लोकः पृष्टम्           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| सर्वाश्रमफळम् ८८ २३२ एहस्थस्य श्रेष्टल्यम् ८९ २३२ दश्विघो धर्मः सेवितव्यः ९१ २३२ दश्विघोधमानारणफळम् ९२ २३२ वेदसंन्यारफळम् १२ २३२ वेदसंन्यारफळम् १२ २३२ वेदसंन्यारफळम् १२ २३४ त्राजधर्मानाह ९२ २३४ त्राजधर्मानाह १२ २४२ त्राजधर्मानाह १४ २४४ त्राजधर्मानाह १४ १४६ त्राजधर्मानाह १४६ त्राजधर्मानाह १४६० त्राजधर्मानाह १४६० त्राजधर्मानाह                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अकरणम्                      | श्लोकः पृष्टम् |                                   |
| ण्डह्थस्य श्रेष्ठलम् ८९ २३२ विनयाद्राज्यादिप्राप्तिदृद्धान्तः ४२ २४४ व्यविषे धर्मः सेवितन्त्रः ९१ २३३ व्यविषेधमानाह ९२ २३३ व्यविषेधमानारणफलम् ९२ २३३ व्यविषेधमानारणफलम् ९२ २३४ व्यविषेधमानारणफलम् ९२ २३४ कमकोघजन्यसन्त्रागः ४५ २४२ कम्बन्त्रवन्त्रागः ५६ २४५ व्यव्यविनन्दा ५२ २४५ व्यव्यविनन्दा ५२ २४५ व्यव्यविनन्दा ५२ २४५ व्यव्यव्यविनन्दा ५२ २४५ व्यव्यव्यविनन्दा ५२ २४५ व्यव्यव्यविनन्दा ५६ २४५ व्यव्यव्यविनिष्ठः ५२ २४५ व्यव्यव्यव्यविन्त्रा कमिन्त्रा १६ २४५ व्यव्यव्यविनिष्ठः १२ २४५ व्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                |                                   |
| वशाविषो धर्मः सेवितन्त्रः ९१ २३३ दश्विषाध्रमानाह ९२ २३३ दश्विषध्रमानाह ९२ २३३ वद्मान्यामण्डम् ९३ २३२ वद्मान्यामण्डम् ९६ २३४ क्षान्यमानाह ९५ २३४ क्षान्यमानाह ९५ २३४ क्षान्यमानाह ९६ २३४ क्षान्यमानाह ९५ २४४ क्षान्यमानान्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | _              |                                   |
| दशविधयमांनाह ९२ २३२ दश्वे द्वांविधयमांनाह ९२ २३२ वृद्वेन्तराध्यमांचरणफलम् ९३ २३२ वृद्वेन्तराध्यमांचरणफलम् ९३ २३२ वृद्वेन्तराध्यमांचर ९६ २३४ स्वांविध्यमांनाह ९ २३४ स्वांविध्यमांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्याप्यापांनाच्यापांनाच्याप्यापांनाच्याप्यापांनाच्याप्यापांनाच्यापांनाच्याप्यापांनाच्यापांनाच्यापांनाच्यापांन्याप्यापांन्याप्यापांन्याप्यापांन्याप्यापांन्याप्यापांन्याप्यापांनाच्याप्यापांन्याप्यापांन्याप्यापांन्याप्यापांन्याप्यापांन्याप्यापांन्याप्यापांन्याप्यापांन्याप्याप्यापांन्याप्यापांन्याप्यापांन्याप्याप्याप्याप्याप्याप्यापांन्याप्याप्याप्याप्यापांन्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप                                                                                                                                              |                             |                | 1 _                               |
| दशिवधधमाचरणफलम् ९१ २३२ क्.सकोधजव्यसनत्यागः ४५ २४२ क.सकोधजव्यसनात्याहः ४० २४२ क.सकोधजव्यसनात्याहः ४० २४२ क.सकोधजाव्रव्यसनात्याहः ४० २४२ क.सकोधजाव्रव्यसनात्याहः ४० २४२ स्त्रियस्वार्यस्वार्यस्वार्यस्वार्यः । ५० २४३ व्यस्तिनित्दाः ५० २४५ स्त्रियस्वार्यं हितं का. ५४ २४५ स्त्रियसंवार्यं हितं हितं का. १४ २४६ स्त्रियसंवारं हितं हितं का. १४ २४५ स्तर्यसंवारं हितं हितं का. १४ २४ स्तर्यसंवारं हितं का. १४ २४ स्तर्यसंवारं हितं हितं का. १४ १४ स्तर्यसंवारं हितं हि | -                           |                | ,                                 |
| बेदसंन्यासफलम् ९६ २३४ कामजदशन्यसनान्याह ४० २४२ स्वरं वेदसंन्यासफलम् ९६ २३४ कामजदशन्यसनान्याह ४० २४२ सर्वमूललोभत्यायः ४० २४२ सर्वमूललोभत्यायः ४० २४२ सर्वमूललोभत्यायः ४० २४३ व्यस्तानिन्दा ५० २४३ व्यस्तानिन्दा ५६ २४५ सर्वमूललोभत्यायः ५६ २४५ सर्वमूललोभत्यायः ५६ २४५ सर्वमूललोभत्यायः ५६ २४५ व्यस्तानिन्दा ५६ २४५ सर्वमृललोभत्यायः ५६ २४५ सर्वमृललोभत्याः ५६ २४५ सर्वमृललोभत्यायः ५६ २४५ स्वन्यस्याप्याव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                |                                   |
| सहायोऽध्यायः ।  राजधर्मानाह १ २३४ सर्वमूळलोभत्यागः ४९ २४२ कर्वसंस्कारस्य प्रजारक्षणम् २ २३४ स्थार्थमिन्दायंशाद्राजोत्पत्तिः ३ २३५ राजध्यपितघर्मे न चालयेत् १३ २३६ राजस्थापितघर्मे न चालयेत् १३ २३६ राजस्थाप्ता १६ २३५ राजस्थाप्ता चाल्या स्थाप्ता क्रायात् क्रायात् ६० २४५ राजस्थाप्ता क्रायात् १६ २४५ स्वायाद्वादिकार्यम् ६६ २४६ राजस्थाप्ता कीदश इत्यत्राह् १६ २३९ राजस्थाप्ता कीदश इत्यत्राह् १६ २३९ राजस्थाप्ता कीदश इत्यत्राह १६ २३९ राजस्थाप्ता चाल्या राजस्थाप्ता कीदश इत्यत्राह १६ २३९ राजस्थाप्ता चाल्या राजस्थाप्ता कीदश इत्यत्राह १६ २३९ राजस्थाप्ता चाल्या राजस्थाप्ता कीदश इत्यत्राह १९ २४६ राजस्थाप्ता चाल्या राजस्थाप्ता चाल्या राजस्थाप्ता कीदश इत्यत्राह १९ २३९ राजस्थाप्ता चाल्या च                     |                             |                |                                   |
| सप्तमोऽध्यायः ।  राजधर्मानाह १ २३४ कृतसंस्कारस्य प्रजारक्षणम् २ २३४ रक्षार्थमिन्दायंशाद्राजोत्पत्तिः ३ २३५ राजध्रमिन्दायंशाद्राजोत्पत्तिः ३ २३५ राजध्रमिन्दायंशाद्राजोत्पत्तिः ३ २३५ राजध्रमिन्दायंशाद्राजोत्पत्तिः ३ २३५ राजध्रमिप्तधर्मे च चाळयेत् १३ २३६ राजस्थापितधर्मे च चाळयेत् १३ २३६ रण्डप्रणयनम् १६ २३५ दण्डप्रणयनम् १६ २३५ दण्डप्रणयनम् १६ २३५ स्वाद्याद्याविष्यः १८ २३५ स्वाद्याद्याविष्यः १८ २३५ स्वाद्याद्याद्यावे तिन्दा १६ २३५ स्वाद्याद्याद्यावे तिन्दा १६ २३६ स्वाद्याद्याद्यावे त्यावे त्यावे त्यावे १८ २३६ स्वाद्याद्याद्याद्यावे त्यावे त्यावे १८ २३६ स्वाद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                | _                                 |
| राजधर्मानाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वेदसन्यासफलम्               | SE 458         |                                   |
| राजधर्मानाह १ २३४ ह्यत्तस्कारस्य प्रजारक्षणम् २ २३४ ह्यत्तस्कारस्य प्रजारक्षणम् २ २३४ स्क्षार्थमिन्द्राधाद्राजोत्पत्तिः ३ २३५ स्क्षार्थमिन्द्राधाद्राजोत्पत्तिः ३ २३५ स्क्षार्थमिन्द्राधाद्राजोत्पत्तिः ३ २३५ स्वार्थमित्वर्यम् न चाळयेत् १३ २३६ व्यार्थमित्वर्यम् न चाळयेत् १३ २३६ व्यार्थमित्वर्यम् न १६ २३७ व्यार्थमित्वर्यम् १६ २३५ व्यार्थमित्वर्यम् १६ २३५ व्यार्थमित्वर्यम् १६ २३५ व्यार्थमित्वर्यम् १६ २४५ व्यार्थमित्वर्यम् १६ २४५ व्यार्थमित्वर्यम् १६ २४६ व्यार्थमित्वर्यम् १५ २४६ व्यार्थमित्वर्यम् १५ २४६ व्यार्थमित्वर्यम् १५ २४६ व्यार्थमित्वर्यम् १६ २४६ व्यार्थमित्रवित्राद्यम् १६ २४६ व्यार्थमित्वर्यम् १६ २४६ व्यार्थम् १६ २४६ व्यार्थमित्वर्यम् १६ २४६ व्यार्थमित्वर्यम् १६ २४६ व्यार्थमित्वर्यम् १६ २४६ व्यार्थम् १६ २४६ व्यार्यम् १६ २४६ व्यार्थमित्वर्यम् १६ २४६ व्यार्थम् १६ २४६ व्यार्यम् १६ २४६ व्यार्थम् १६ २४६ व्यार्थम् १६ २४६ व्या                                                                                                                                                                                                                                                                     | सप्तमोऽध्यायः               |                |                                   |
| कृतसंस्कारस्य प्रजारक्षणम् २ २३४ स्कार्थमिनदायंशाद्राजोत्पत्तिः ३ २३५ स्वार्थमिनदायंशाद्राजोत्पत्तिः ३ २३५ स्वार्थमिनदायंशाद्राजोत्पत्तिः १२ २३५ स्वार्थमिनदायं । १२ २४४ मन्त्रिमिर्विचार्यं द्वितं का येम् १८ २४४ का साम्त्रिमिर्विचार्यं द्वितं का येम् १८ २४४ का साम्त्रिमिर्विचार्यं द्वितं का येम् १८ २४४ का साम्त्रिमिर्वेचार्यं द्वितं का येम् १८ २४४ का साम्त्रिमिर्वेचार्यं द्वितं का येम् १८ २४४ का साम्त्रिमिर्वेचार्यं द्वितं का येम् १८ २४५ का साम्त्रिमिर्वेचार्यं द्वितं का येम् १८ २४५ का साम्त्रिमिर्वेचार्यं द्वितं का येम् १८ २४५ व्यव्यव्यव्यव्याः १८ २३८ व्यव्यव्यव्याः १८ २३८ व्यव्यव्याः १८ २३८ व्यव्यव्यव्याः १८ २३९ साम्त्रिमेर्यं द्वेनं का वियात् १८ २४६ व्यव्यव्याः १८ २३९ साम्त्रिमेर्यं द्वेनं का वियात् १८ २४६ व्यव्यव्याः १८ २३९ साम्त्रिमेर्यं द्वेनं का वियात् १८ २४७ व्यव्यव्याः १९ २४८ व्यव्याः १९ २४८ व्यव्यव्याः १९ २४८ व्यव्यव्याः १९ २४८ व्यव्याव्याः १९ २४८ व्यव्याः १९ २४८ व्यव्यावेचाः १९ २४८ व्यव्यावेवेचाः १९ २४८ व्यव्यावेवेचाः १९ २४८ व्यव्यावे                         |                             |                |                                   |
| रक्षार्थमिन्दार्थशाद्राजोत्पत्तिः ३ २३५ राजप्रशंसा ५ २३५ राजप्रशंसा १२ २३६ राजस्थापितघर्मे न नालयेत् १३ २३६ र्ण्डोत्पत्तिः १६ २३७ दण्डप्रणयनम् १६ २३७ दण्डप्रणयनम् १६ २३७ दण्डप्रशंसा १९ २३७ अथथादण्डिनवेधः १९ २३७ अथथादण्डिनवेधः १९ २३७ अथथादण्डिनवेधः १९ २३७ अथथादण्डिनवेधः १९ २३७ स्वार्यण्यात् कृर्योत् ६० २४५ द्वार्यञ्चेषु दण्डाकरणे निन्दा २० २३८ द्वार्यञ्चेषु दण्डाकरणे निन्दा २० २३८ द्वार्यञ्चेषा १६ २३९ सम्प्रमंदण्डे राजादीनां दोषः २८ २३९ स्वार्यादीनां न दण्डप्रणय- नम् १९ २३९ श्वर्यात् १० २४८ श्वर्यात् १६ २४७ श्वर्यात् १० २४६ श्वर्यात् १० २४६ श्वर्यात् १० २४८ श्वर्यात्रात्तिनो राज्ञः प्रशंसा ३२ २४० दर्वेत्रराहो निन्दा ३४ २४० दर्वेत्रराहो निन्दा ३४ २४० दर्वेत्रराहो निन्दा ३४ २४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                |                                   |
| राजप्रशंसा १६ २३५ राजस्थापितधर्म न चाळयेत १३ २३६ वण्डीत्पत्तिः १६ २३७ दण्डप्रणयनम् १६ २३७ स्वाधादण्डिनिषेधः १९ २३७ स्वाधादण्डिनिषेधः १९ २३८ द्वाद्यप्रणाता कीटरा इत्यनाह १६ २३८ दण्डप्रणाता कीटरा इत्यनाह १६ २३९ सम्प्रमंदण्डे राजादीनां दोषः १८ २३९ सम्प्रमंदण्डप्रणय- वम् १९ २३९ सम्प्रमंदण्डप्रणय- वम् १९ २३९ सम्प्रमंदण्डप्रणय- वम् १९ २३९ सम्प्रमंदण्डप्रणय- वम् १९ २३९ सम्प्रमंदण्डप्रप्रमंति दुर्गे क्रियात् १९ २४८ स्वाद्यदिनो राज्ञः प्रशंसा ३३ २४० द्वेत्रराज्ञो निन्दा ३४ २४० द्वेत्रराज्ञो निन्दा ३४ २४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                | 7                                 |
| राजहेषनिन्दा १२ २३६ राजस्थापितधर्म न नालयेत १३ २३६ दण्डीत्पत्तिः १४ २३७ दण्डप्रणयनम् १६ २३७ दण्डप्रणयनम् १६ २३७ दण्डप्रणयनम् १९ २३७ दण्डप्रणयनम् १९ २३७ दण्डप्रणयनम् १९ २३७ दण्डप्रणयनम् १९ २३७ दण्डप्रणंसा १९ २३७ दण्डप्रणंसा १९ २३७ दण्डप्रणंता कीटश इत्यज्ञाह २६ २३८ दण्डप्रणंता कीटश इत्यज्ञाह २६ २३८ प्रक्तिण्डे राजादीनां दोषः २८ २३८ म्रूबांदीनां न दण्डप्रणय- नम् १९ २३९ सत्यसंधादिना दण्डप्रणय- २० २३९ सत्यसंधादिना राज्यसंधा १६ १४९ सत्यसंधादिना च्याप्यसंदिकायम् । ५० २४८ सत्यसंधादिना प्रण्यसंधा १९ १४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                |                                   |
| राजस्थापितधर्मे न चालयेत् १३ २३६ दण्डीत्पत्तिः १४ २३६ दण्डीत्पत्तिः १६ २३५ दण्डप्रणयनम् १६ २३५ दण्डप्रणयनम् १९ २३७ दण्डप्रशंसा १९ २३७ दण्डप्रशंसा १९ २३७ दण्डप्रशंसा १९ २३८ दण्डप्रशंसा २२ २३८ द्रुव्हण्डप्रशंसा २२ २३८ द्रुव्हण्डप्रशंसा २२ २३८ द्रुव्हण्डप्रशंसा २२ २३८ द्रुव्हण्डप्रशंसा १६ २३६ द्रुव्हण्डप्रशंसा १६ २३६ द्रुव्हण्डप्रणंता कीदृश इत्यज्ञाह २६ २३९ सम्प्रसंदण्डे राजादीनां दोषः २८ २३९ मृर्खादीनां न दण्डप्रणय- १० २३९ सत्यसंधादिना दण्डप्रणय- १० २४९ सत्यसंधादिना दण्डप्रणय- १० २४९ सत्यसंधादिना दण्डप्रणय- १० २४९ सत्यसंधादिना दण्डप्रणय- १० २४९ २४९ सत्यसंधादिना दण्डप्रणय- १० २४ सत्यसंधादिना दण्डप्                                                     | -                           |                | मन्त्रिभिर्विचार्य हितं का-       |
| दण्डीत्यत्तिः १४ २३७ व्यावाण्यस्य विश्वाण्यस्य क्ष्यांत् ६० २४५ व्याव्यक्षात् १६ २३७ व्याव्यक्षात् १८ २३८ व्याव्यक्षात् १८ २४८ व्यव्यक्षात् १८ २४८ व्याव्यक्षात् १८ २४८ व्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                           |                | र्थम् ५७ २४४                      |
| दण्डप्रणयनम् १६ २३७ व्यानाण्यमात्यान् कुयात् ६० २४५ व्यानाण्यमात्यान् कुयात् ६२ २४५ व्यानाण्यमात्यात्यम् ५२ २४५ व्यानाण्यमात्यम् ५२ २४६ व्यानाण्यमात्यम् ५ व्यानाण्यमात्यम् ५२ २४५ व्यानाण्यमात्यम् ५ व्यानाण्यम् ५ व्यानाण     | •                           | -              |                                   |
| दण्डप्रशंसा १७ २३७ व्यायवर्तिनो राज्ञः प्रशंसा १९ २३७ व्यायवर्तिनो राज्ञः प्रशंसा ३३ २४० वर्ष्यहर्षे १६ २४६ व्यायवर्तिनो राज्ञः प्रशंसा ३३ २४० वर्ष्यहर्षे १६ २४६ व्यायवर्तिनो राज्ञः प्रशंसा ३३ २४० वर्ष्यहर्षे १६ २४८ वर्ष्यहर्षे १६ २४६ वर्ष्यवर्षे १६ २४६ वर्ष्यक्षे स्वायं प्रशंसा १६ २४६ वर्ष्यक्षे स्वायं स्वायं १६ २४६ वर्ष्यक्षे स्वायं स्वायं १६ २४६ वर्ष्यक्षे स्वयं स्व                                         | •                           |                | अन्यानप्यमात्यान् कुर्यात् ६० २४५ |
| अयथादण्डनिषेधः १९ २३७ दूतस्थणम् ६२ २४५ द्रण्डयेषु दण्डाकरणे निन्दा २० २३८ पूर्नादण्डप्रशंसा २२ २३८ पूर्नादण्डप्रणेता कीदश इत्यन्नाह २६ २३९ अधर्मदण्डे राजादीनां दोषः २८ २३९ मूर्खादीनां न दण्डप्रणय- नम् २० २३९ सत्यसंधादिना दण्डप्रणय- नम् ३० २३९ सत्यसंधादिना दण्डप्रणय- वम् ३० २३० सत्यसंधादिना दण्डप्रणय- वम् ३० २३० सत्यसंधादिना दण्डप्रणय- वम् ३० २३० सत्यसंधादिना दण्डप्रणय- वम् ३० २४० सत्यसंधादिना राज्ञः प्रशंसा ३३ २४० सत्यहणे ७९ २४८ सहादिकरणम् ७९ २४८ सहादिकरणम् ७९ २४८ सहादिकरणम् ७९ २४८ सहादिकरणम् ७९ २४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                           |                | आकरान्तः पुराध्यक्षाः ६२ २४५      |
| अयथादण्डानषधः १९ १३८ दण्डयेषु दण्डाकरणे निन्दा २० १३८ दृत्यश्रंसा १६ १४६ यृत्यश्रंसा १८ १४६ यृत्यश्रंसा १८ १४७ य्याय्वश्रंदीनां न दण्डप्रणय- १९ १३९ यश्रंदितां दुर्ग अस्त्राचादिपूरितं दुर्ग अस्त्राचादिप्रस्ते ११८ १४८ यहादिकरणम् ७९ १४८ यहादिकरणम् ७९ १४८ दुर्श्वरादाङ्गो निन्दा ३४ २४० करम्रह्णे ८० २४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                |                                   |
| दण्डचेषु दण्डाकरण निन्दा २० १२० पुनर्दण्डप्रशंसा १६ १४६ पुनर्दण्डप्रशंसा १६ १३९ प्रतिराजेप्सितं दृतेन जा- व्याद्यविनां दोष: २८ १३९ स्थाहितां न दण्डप्रणय- वम् १० २३९ स्थाहितां दण्डप्रणय- वम् १९ १३९ स्थाहितां दण्डप्रणय- वास्यविनां राज्ञः प्रशंसा १३ १४० स्थाहितां दण्डप्यः ५९ १४८ स्थाहितां राज्ञः प्रशंसा ३३ १४० वस्प्रहणे ५९ १४८ द्वैत्तराज्ञो निन्दा ३४ २४० करप्रहणे ५० २४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अयथादण्डीनपंधः              |                |                                   |
| पुनर्दण्डप्रशंसा २२ २३८ प्रतिराजिण्सितं दृतेन जा- दण्डप्रणेता कीदश इत्यन्नाह २६ २३९ अधर्मदण्डे राजादीनां दोषः २८ २३९ मृखादीनां न दण्डप्रणय- नम् ३० २३९ अध्य दुर्गप्रकाराः ७० २४७ अध्य दुर्गप्रकाराः ७५ २४८ दुर्गस्रविद्यादिषु दण्ड- वाश्ववित्रो राज्ञः प्रशंसा ३३ २४० दुर्गस्रदाक्षे नन्दा ३४ २४० करम्रहणे ७९ २४८ दुर्शस्रकाराः । ७९ २४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | _              |                                   |
| वण्डप्रणेता कादश इत्यनाह १६ ११ ते नियात ६७ २४६ नियात निर्मा विषा १८ २३९ नियात ६९ २४७ नम् १० २३९ निर्मा विष्या वण्डप्रणय नम् १० २३९ न्यायवर्तिनो राज्ञः प्रशंसा ३३ २४० न्यायवर्तिनो राज्ञः प्रशंसा ३३ २४० नरप्रहणे ७९ २४८ व्हाविकरणम् ७९ २४८ व्हाविकरणम् ७९ २४८ वहाविकरणम् ७९ २४८ वहाविकरणम् ७९ २४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                | 44                                |
| साध्यत्विनां न दण्डप्रणय-<br>नम् ३० २३९<br>सात्यसंधाविना दण्डप्रणय-<br>नम् ३१ २३९<br>श्रम्पुसित्रविप्रादिषु दण्ड-<br>श्रम्पुसित्रविप्रादिषु दण्ड-<br>श्रम्पुसित्रविप्रादिषु दण्ड-<br>श्रम्पुसित्रविप्रादिषु दण्ड-<br>श्रम्पुसित्रविप्रादिषु दण्ड-<br>श्रम्पुसित्रविप्रादिषु दण्ड-<br>श्रम्पुसित्रविप्रादिषु दण्ड-<br>श्रम्पुसित्रविप्रादिषु दण्ड-<br>श्रम्पुसित्रविप्रादिषु दण्ड-<br>श्रम्पुसित्रविप्रादेषु दण्ड-                                                                                                             |                             |                | -                                 |
| मुखादाना न दण्डप्रणय-<br>नम् ३० २३९<br>सत्यसंधादिना दण्डप्रणय-<br>नम् ३१ २३९<br>श्रम्याद्यादिषु दण्ड-<br>श्रिष्ठा ३२ २४०<br>न्यायवर्तिनो राज्ञः प्रशंसा ३३ २४०<br>द्वंत्तराज्ञो निन्दा ३४ २४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अधर्मदण्डे राजादीनां दोष:   | २८ २३९         |                                   |
| सत्यसंधादिना दण्डप्रणय-<br>नम् ३१ २३९<br>श्रमुसित्रविप्रादिषु दण्ड-<br>श्रिष्ठिः ३२ २४०<br>न्यायवर्तिनो राज्ञः प्रशंसा ३३ २४०<br>दुर्श्वसराङ्गो निन्दा ३४ २४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मूर्खादीनां न दण्डप्रणय-    |                |                                   |
| सत्यसंघादिना दण्डन्नजन् । ३१ २३९ कुर्यात् ७५ २४८ व्यम् स्थादिषु दण्ड- विधिः ३२ २४० पुरोहितादयः ७८ २४८ व्यायवर्तिनो राज्ञः प्रशंसा ३३ २४० वर्ष्यहपे ७९ २४८ दुर्वृत्तराङ्गो निन्दा ३४ २४० वर्ष्यहपे ८० २४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 30 338         |                                   |
| श्रमुसिप्रविप्रादिषु दण्ड-<br>श्रिष्ठाः ३२ २४०<br>स्थायवर्तिनो राज्ञः प्रशंसा ३३ २४०<br>दुर्श्वसराङ्गो निन्दा ३४ २४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सत्यसंधादिना दण्डप्रणय-     |                |                                   |
| त्रिधिः ३२ २४० पुरोहितादयः ७८ २४८ न्यायवर्तिनो राज्ञः प्रशंसा ३३ २४० वहादिकरणम् ७९ २४८ दुर्वृत्तराङ्गो निन्दा ३४ २४० करप्रहणे ८० २४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | ३१ २३९         |                                   |
| निधिः ३२ २४० पुराहितादयः ७८ २४८ न्यायवर्तिनो राज्ञः प्रशंसा ३३ २४० यज्ञादिकरणम् ७९ २४८ दुर्वृत्तराज्ञो निन्दा ३४ २४० करम्रहणे ८० २४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | शत्रुसित्रविप्रादिषु दण्ड-  |                |                                   |
| दुर्वलराक्षो निन्दा ३४ २४० करप्रहणे ८० २४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | ३२ २४०         | 0                                 |
| दुर्वतराज्ञो निन्दा ३४ २४० करमहणे ८० २४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | न्यायवर्तिनो राज्ञः प्रशंसा | 33 580         |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 38 580         |                                   |
| राजकृत्ये वृद्धसेवा ३७ २४० अथाध्यक्षाः ८१ २४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | राजकृत्ये वृद्धसेवा         | ३७ २४०         | अथाष्यक्षाः ८१ २४८                |
| बिनयप्रहणम् ३९ २४१ ब्राह्मणानां वृत्तिदानम् ८२ २४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                           | 38 589         | बाह्मणानां वृत्तिदानम् ८२ २४९     |

| प्रकरणम्                                 | क्रोक- | पृष्ठम् | प्रकरणम्                             |             |                | ineres. |
|------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------|-------------|----------------|---------|
| ब्राह्मणानां वृत्तिदानप्रशंसा            |        | 383     | n 3                                  |             | खोक:<br>१२७    |         |
| पात्रदानफलमाइ                            | 7      | 288     |                                      |             | 979            |         |
| संयामे आहूतो न निव-                      |        | ,       | धान्यादीनां करग्रहणे                 | ***         |                | 240     |
| र्तेत                                    | 20     | २५०     | श्रोत्रियात्कर न गृह्णीया            |             |                |         |
| संमुखमरणे स्वर्गः                        | 68     | २५०     | 100                                  |             | 933            |         |
| कूटाखादिनिषेधः                           | 50     | 3.40    | शाकादिव्यनहारिण:                     |             | 120            | २५७     |
| सद्यामेऽकथानाह                           | 68     | 249     | स्वल्पकरः                            |             | <b>5</b> 5 1 - | 70 h. a |
| मीतादिहनने दोषः                          | 84     | 249     | शिल्प्यादिकं कर्म कार्र              | ***         | 120            | 746     |
| संग्रामे पराङ्मुखहतस्य दो                |        | २५०     | स्वल्पादिप्रचुरकरग्रहण               | 41 <u>1</u> | 146            | 446     |
| येन यजितं तद्धनं तस्यैव                  | 58     | 249     | विधः                                 |             | 630            | 21 -    |
| राज्ञः श्रेष्ठवस्तुदानम्                 | 30     | २५१     | तीक्ष्णमृदुतान्वरणम्                 |             | 256            |         |
| हस्यश्वादिवर्धनम्                        | 99     | २५२     |                                      |             | 980            | ₹,4€    |
| अलब्धं लब्धुमिच्छेत्                     |        | 343     | अमात्येन सह कार्यकिन                 |             |                |         |
| नित्यमश्वपदात्यादिशिक्षा                 |        | 343     |                                      | •••         |                | 3,45    |
| नित्यमुद्यतदण्डः स्यात्                  |        | 343     | दस्युनिग्रहणम्                       |             |                | 346     |
| अमात्यादिषु मात्रा न काय                 |        | 343     | प्रजापालनस्य श्रेष्ठत्वम्<br>सभाकालः |             |                | 345     |
| प्रकृतिभेदादिगोपनीयम्                    |        | २५३     | एकान्ते गोध्यमन्त्रणम्               | •••         |                | 348     |
| 4                                        |        | 343     | सन्त्रणकाले झ्यायपसा                 |             | 18.0           | 546     |
| अर्थादिचिन्ता •••<br>विजयविरोधिनो वशीकर- | 14     | 134     |                                      | (-          |                |         |
|                                          | Sale 1 | 26.3    | णम्                                  | ***         | 388            | 346     |
| णम्                                      |        | २५३     | -                                    | **-         | 949            | 360     |
| मामदण्डप्रशंसा                           |        | २५३     |                                      | - * *       | 943            | 3€0     |
| राजरक्षा                                 |        | २५४     |                                      | ***         | 366            | ₹ ₹     |
| प्रजापीडने दोषः                          |        | २५४     |                                      |             | 346            | 765     |
| प्रजारक्षणे सुखम्                        |        | 348     |                                      |             | 960            | 797     |
| त्रामपत्याधिपत्यादयः                     |        | 348     |                                      | ***         | 9=3            | २६३     |
| ग्रामदोषनिवेदनम्                         | 995    | २५४     |                                      | dra a       | 798            | 5 £ R   |
| श्रामाधिकृतस्य वृत्तिमाह                 | 996    | २५५     | वितृपसंश्रयणे                        |             | 904            | 754     |
| आम्यकार्याण्यन्येन कर्त-                 |        |         | आत्मानमधिकं कुर्यात्                 |             | 900            | 284     |
| <u>ज्यानि</u>                            | 920    | २५५     | आगामिगुणदोषचिन्ता.                   |             | 900            | 254     |
| अर्थचिन्तकः                              | 939    | २५५     | राजरक्षा                             |             | 960            | स् इ    |
| तचरितं स्वयं जानीयात्                    |        |         | अरिराज्ययानविधिः                     |             | 969            | २६६     |
| उत्कोचादिश्राहकशासनम्                    |        |         | शत्रुसेविमित्रादी सावध               |             |                |         |
| प्रेच्यादिवृत्तिकल्पनम्                  |        |         | -                                    |             | 966            | 360     |
| mid Cretering and 684                    | . , ,  | 111     |                                      |             | 104            | 1 4 -   |

|                               |       |            |                                               | •        |         |
|-------------------------------|-------|------------|-----------------------------------------------|----------|---------|
| प्रकरणम्                      |       | हः पृष्टम् |                                               | स्त्राकः | पृष्टम् |
| ब्यूहकरणे                     |       | २६७        |                                               |          |         |
|                               | 993   | २६८        | पश्येत्                                       |          | 500     |
|                               | 993   | २६८        | तत्सभाप्रशंसा                                 |          | 304     |
| सैन्यपरीक्षणम्                | 988   | 3.86       | अधर्मे सभासदां दोष:                           |          | 30€     |
|                               | 994   | 386        | सदसि सत्यमेव वक्तव्यम्                        | 93       |         |
|                               | . 990 | 255        | अधर्मवादिशासनम्                               | 38       | ३७६     |
| उपायाभावे युध्येत्            | _     | 258        | धर्मातिकमणे दोषः                              |          | ₹05     |
| जित्वा ब्राह्मणादिपूजनं       |       | . ,        | दुर्व्यवहारे राजादीनामधर्मः                   | 96       | २७७     |
| जानामभयदानं च                 |       | 258        | अर्थिप्रत्यर्थिपापे                           | 98       | रण्य    |
| तद्वंश्याय तदाज्यदाने         |       | २७०        | कार्यदर्शने शहनिषेधः                          | २०       | २७७     |
| करभ्रहणादि                    | _     | २७०        | राष्ट्रनास्तिकदुर्भिक्षादिनि-                 |          |         |
|                               |       | 200        | वेधः रू                                       | 39       | २७७     |
| मित्रप्रशंसा                  |       | 209        | लोकपालान्प्रणम्य कार्यद-                      |          |         |
| सत्रुगुणाः                    |       |            | र्शनम्                                        | २३       | 305     |
| उदासीनगुणाः                   |       | २७१        | ब्राह्मणादिक्रमेण कार्ये प-                   |          |         |
| आत्मार्थं भूम्यादित्यागः      |       | २७१        | इयेत्                                         | 58       | 300     |
| आपदि उपायचिन्तनम्             |       | २७१        | स्वरवर्णादिना अर्ध्यादि प-                    |          |         |
| अथ राज्ञो भोजने               |       | २७२        | रीक्षेत्                                      | 34       | 305     |
| अन्नादिपरीक्षा                |       | २७२        | बालधनं राज्ञा रक्षणीयम्                       | २७       | 300     |
| विहारादी                      |       | २७३        | प्रोषितपतिकादिधनरक्षणम्                       | 35       | 300     |
| आयुधादिदर्शनम्                | . २२२ | २७३        | अपुत्राधनहारकशासनम्                           | 28       | 205     |
| संध्यासुपास्य प्रणिधिचेष्टि   |       |            | अस्वामिकधनरक्षणे कालः                         | 30       | 300     |
| तादि                          |       | २७३        | द्रव्यद्भपसंख्यादिकथनम्                       | 39       | २७९     |
| ततो रात्रिभोजनादयः            |       | २७३        | अकथने दण्डः                                   | 37       | २७९     |
| अस्वस्थः श्रेष्टामात्येषु निः | -     |            | प्रणष्टद्रव्यात् षड्भागप्रहणम्                |          | 208     |
| क्षिपेत्                      | . २२६ | २७३        | चौरघातनम्                                     | 38       | 200     |
| अष्टमो ऽध्या                  | 4:    |            | निष्यादौ पड्भागग्रहणम्                        | 34       | 200     |
| व्यवहारान् दिद्धः सभां        | স-    |            | परनिधौ अनृतकथने                               | ₹,       | 260     |
| विशेत्                        |       | २७४        | ब्राह्मणनिधिविषये                             | -        |         |
| कुळशासादिभि: कार्य प          | Ī-    |            |                                               | ₹ ७      | 740     |
| स्येत्                        | . ३   | २७४        | राङ्गा निर्धि प्राप्यार्धे वि-<br>प्राय देखम् | 3 -      | 300     |
| अष्टादेश विवादाः              | . 8   | 308        |                                               | ३८       | 360     |
| धर्ममाश्रित्य निर्णयं कुर्यात | i e   | 204        | चौरहृतधनं राज्ञा दातव्यम्                     | A, o     | 558     |
| स्वयमशक्ती विद्वांसं नियु     | -     |            | जातिदेशधर्माविरोचेन क-                        |          |         |
| ङ्यात्                        |       | २७५        | रणीयम्                                        | 83       | 553     |

| प्रकरणम्                     | स्रोक:     | पृष्ठम् । | प्रकरणम्                       | न्छोक: | पृष्ठम् |
|------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|--------|---------|
| राज्ञा विवादोत्थापनादि न     |            |           | विषयभेदेन सत्यफलम्             | 30     | 388     |
| कार्यम्                      | 83         | 269       | निन्दितब्राह्मणान् राह्रवत्यृ- |        |         |
| अनुमानेन तत्त्रं निश्चिनु-   |            |           | · च्छेत्                       | 903    | 265     |
| थात् ि                       | 88         | 209       | विषयभेदेऽसत्यकथने दोष:         | 903    | २९२     |
| सत्यादिना न्यवहारं पत्र्येत् | 84         | 262       | अनृतकथने प्रायश्चित्तम्        | 904    | २९३     |
| सदाचार आचरणीयः               | 86         | 252       | त्रिपक्षं साक्ष्यकथने परा-     |        |         |
| ऋणादाने                      | 80         | २८२       | जय:                            | 900    | 383     |
| अथ हीनाः                     | ५३         | 363       | साक्षिभङ्गे                    | 906    | 363     |
| अभियोक्तर्दण्डादिः           | 40         | 358       | असाक्षिविवादे शपथ:             | 905    | २९३     |
| धनपरिणाममिथ्याकथने           | 49         | 258       | वृथाशपये दोष:                  | 999    | 358     |
| साक्षिविभावनम्               | 50         | 358       | <b>बृ</b> थाशपथप्रतिप्रसबमाह   | 993    | 338     |
| अथ साक्षिणः                  | Ę٩         | 258       | निप्रादे: सत्योचारादिशप-       |        |         |
| साक्ष्ये निषिद्धाः           | ६४         | 264       | थम्                            | 993    | 388     |
| रुयादीनां ख्यादयः साक्षिण:   | 80         | 325       | श्रद्धशपथे                     | 998    | 368     |
| वादिसाक्षिणः                 | 88         | २८६       | शपये शुचिमाह                   | 994    | 388     |
| बालादिसाक्ष्यादौ             | 'S o       | २८६       | अथ पुनर्वादः                   | 990    | 384     |
| साहसादौ न साक्षिपरीक्षा      | 26         | २८६       | लोभादिना साक्ष्ये दण्डवि-      |        |         |
| साक्षिद्वैषे                 | ξe         | २८७       | शेषः                           | 990    | 794     |
| साक्षिणः सत्यकथनम्           | 28         | २८७       | दण्डस्य इस्तादिदशस्थानारि      | दे १२४ | 3.25    |
| मिथ्यासाक्ष्ये दोष:          | 90         | २८७       | अपराधमपेक्ष्य दण्डकर-          |        |         |
| श्रुतसाक्षिणः                | ७६         | २८७       | णस्                            | 975    | ₹5€     |
| एकोऽपि धर्मवित्साक्षी        | 1919       | 250       | अधर्मदण्डनिन्दा                | 970    | 288     |
| स्वभाववचनं साक्षिणो गृ-      |            |           | दण्डचपरित्यागे                 | 388    | 290     |
| ह्रीयुः                      | ৬८         | 366       | वाग्दण्डधिग्दण्डादि            | 935    | 290     |
| साक्षिप्रश्रे                | ७९         | 300       | त्रसरेण्वादिपरिमाणान्याह       | 333    | 250     |
| साक्षिभिः सत्यं वक्तव्यम्    | 69         | 300       | प्रथममध्यमोत्तमसाहसाः          | 932    | 386     |
| रहःकृतं कर्म आत्मादि-        | -          |           | ऋणादाने दण्डनियमः              | 935    | 396     |
| र्जानाति ••• •••             | 68         | 269       | अथ वृद्धिः                     | 7      | 396     |
| ब्राह्मणादिसाक्षिप्रश्ले     | <b>৫</b> ৩ | 268       |                                |        | 255     |
| असत्यकथने दोषः               |            |           | बलादाधिभोगनिषेधे               |        | 288     |
| सत्यप्रशंसा                  |            | 390       |                                | 384    |         |
|                              |            | 530       |                                | ,      |         |
| असत्यकथनफलम्                 |            | 589       |                                | 900    | 3-0     |
| पुन: सत्यकथनप्रवांसा         | 26         | 121       | । स्वतिशाच क                   | . 186  | 300     |

#### महस्यातिस्थ-

| प्रकरणम्                |         | श्लोक | : पृष्ठम् | प्रकरणम्<br>छलेन परधनहरणे          |        | स्रोक:      | पृष्टम् |
|-------------------------|---------|-------|-----------|------------------------------------|--------|-------------|---------|
| आधिसीमादौ न भे          | ोगे     |       |           |                                    |        |             |         |
| स्यत्बहानि:             |         |       | oof e     | निक्षेपे मिथ्याकथने                |        |             |         |
| बलादाधिभोगेऽर्घर्रा     | ġ:      | . 989 | 300       | निक्षेपदानग्रहणयोः                 |        |             | 306     |
| [ त्रिपुरुषभुक्ताधिः ]  | ]       | . 93  | 300       | अस्वामिविकये                       |        |             | 70€     |
| द्वैगुण्यादधिकचृद्धिर्न | भवित    | 7 949 | 909       | सागमभोगत्रमाणम्                    |        | 500         | 308     |
| वृद्धिप्रकाराः          |         | 943   | 309       | प्रकाशकये मूल्यधनर                 |        | 209         | 30€     |
| पुनर्लेस्यकरणे          |         | 148   | 302       | संस्थवस्तुविकये                    | ***    | 303         | 390     |
| देशकालवृद्धौ            |         | 945   | 303       | अन्यां कन्यां दर्शयिः              | चा-    |             |         |
| दर्शनप्रतिभूस्थले       | ***     | 940   | 307       | <b>ऽन्या</b> विवाहे                |        | 308         | ,       |
| प्रातिसाव्यादिऋणं पु    | वेर्न ' |       |           | उन्मत्तादिकन्यविवाहे               |        | 304         | •       |
| देवम् ि                 |         | 945   | 305       | पुरोहितदक्षिणादाने                 |        | 50€         | ,       |
| दानवतिभृस्थले           |         | 950   | 303       | अञ्चर्यादिदक्षिणा                  |        | 508         | 333     |
| निरादिष्टधने प्रतिभुवि  |         | 953   | 303       | संभूयसमुत्थाने                     |        | २११         | 3 4 4   |
| कृतनिवृत्ती             |         | 953   | 303       | दत्तानपिकया                        |        | 297         | ₹99     |
| कुटुम्बार्थकृतर्ण देयम् |         | 955   | 308       | भृतिस्थले                          |        | २१५         | 3 3 5   |
| बलकृतं निवर्त्यम्       |         | 956   | 30.2      | संविद्वयतिकमे                      |        | २१८         | 305     |
| प्रातिभाव्यादिनिषेधः    |         | 955   | 308       | कीतानुशयः                          |        | २२२         | 3 8 5   |
| अश्रह्मर्थ न गृहीयात    |         | 900   | 308       | [ दशाहादुर्ध्व दण्डादि             |        | 98          | 305     |
| आह्यत्यागे दोष:         |         | 909   | 308       | अनाख्याय दोषवतीय                   | ज्या-  |             |         |
|                         |         | 967   | 30.8      | ्दाने                              |        | 238         | 393     |
| अवलरक्षणादी             |         |       | 304       | <b>मिथ्याकन्याद्</b> षणकथ <b>ं</b> |        | २२५         | 398     |
|                         | ***     | 908   |           | दृषितकन्यानिन्दा                   |        | <b>२</b> २६ | 398     |
| धर्मण कार्याकरणम्       |         | 964   | 304       | सप्तपदी                            |        | २३ <b>७</b> | 398     |
| धनिकेन धनसाधने          | · · ·   | 90€   | ३०५       | स्वामिपालविवादः                    |        | २२९         | ₹1°     |
| धनाभावे कर्मणा ऋणः      |         |       |           |                                    |        | 534         | -       |
| धनम्                    |         | 900   |           | क्षीरमृतिस्थले                     |        |             | 394     |
| अथ निक्षेपे             |         | 905   | 308       | पालदोषेण नष्टस्थले                 |        | 737         | 394     |
| साध्यभावे निक्षेपनिणे   |         | 455   | 305       | चोरहते                             | ***    | 233         | ३१५     |
| निक्षेपदाने             | * * *   | 964   | \$00      | शृङ्गादिदर्शनम्                    | ***    | २३४         | 394     |
| स्वयं निक्षेपार्पणे     |         | 965   |           | वृकादिहतस्थले                      |        | २३५         |         |
| समुद्रनिक्षेप           |         | 966   |           | सस्यघातकदण्डे                      |        |             |         |
| चौरादिइते निक्षेपे      |         | 968   |           | सीमाविवादस्थले                     |        |             |         |
| निक्षेपापहारे शपथम्     |         |       |           | सीमावृक्षादयः                      |        | २४६         |         |
| निक्षेपापहारादौ दण्डः   |         | 989   | 300       | उपच्छन्नानि सीमालि                 | ङ्गानि | 388         | 910     |

| श्रकरणम्                 | कोक:  | पृष्टम्     | अकरणम्                     | स्त्रोक: पुर | ष्ठम् |
|--------------------------|-------|-------------|----------------------------|--------------|-------|
| भोगेन सीमां नयेत्        | . २५२ | 390         | समुत्थानव्ययदाने ,.        |              |       |
| सीमासाक्षिण:             | - २५३ | ₹96         | इर्व्याहिसायाम्            | २८८ ३३       | 8     |
| सास्युक्तां सीमां बधीयात | ( २५५ | 396         | चार्मिकभाण्डादौ            | २८९ ३३       | 8     |
| साक्ष्यदानविधिः          | . २५६ | 396         | यानादेर्दशातिवर्तनानि      | २९० ३२       | (8    |
| अन्यथा कथने दण्डः        | . २५७ | 398         | रथस्वाम्यादिदण्डने         | 252 32       | 14    |
| साक्ष्यभावे प्रामसाम-    |       |             | भार्यादिताडने              | २९९ ३३       | ξĘ    |
| न्ताद्यः                 | . २५८ | 398         | अन्यथा ताडने दण्डः         | ३०० ३५       | } Ę   |
| सामन्तानां मृषाकथने      |       |             | स्तेननिग्रहणे              | 309 3=       | 39    |
|                          | . २६३ | 350         | चोरादितोऽभयदानफलम्         |              | २६    |
| गृहादिहरणे दण्डः         | . २६४ | 350         | राजा धर्माधर्मषष्टांशभागी  | 308 32       | २६    |
| राजा स्वयं सीमानिर्णयं   |       |             | अरक्षया करग्रहणनिन्दा      | ₹ 00 €       | २७    |
| and the second second    | . २६५ | ३२०         | पापनित्रहसाधुसंप्रहणे      | ₹ 0 0 €      | e:5   |
| [सीमाप्रकाराः]           | . 99  | ३२०         | वालवृद्धादिषु क्षमा        | ३१२ ३ः       | २८    |
| वाक्पारुष्यद्ण्डः        | . २६६ | 350         | ब्राह्मणसुवर्णस्तेये       | . ३१४ ३:     | २८    |
| ब्राह्मणायाकोशे          | . २६७ | 350         | अशासने राज्ञो दोष:         | ₹9€ ₹:       | २८    |
| समवर्णाकोशे              | . 368 | 358         | परपापसंश्लेषणे             | ३१७ वृः      | 25    |
| ग्रहस्य द्विजाकोशे       | . 300 | \$50        | राजदण्डे पापनाशेन          | ₹96 €        | 28    |
| धर्मोपदेशकर्तुः शहस्य    |       | - 1         | कूपघटादिहरणप्रपामेदने      | ३१९ ३        | 25    |
| दण्ड: ,                  | -303  | 339         | धान्यादिहरणे               | ३२० ३        | 25    |
| श्रुतदेशजात्याक्षेपे     | ₹93~  | इ२५         | सुवर्णादिहरणे              | 358 3:       | 25    |
| काणाद्याकोशे             | 308   | ३२१         | श्रीपुरुषादिहरणे           | ३२३ ३३       | 9 00  |
| मात्राद्याकोशे           | २७५   | ३२२         | महापश्चादिहरणादौ           |              | 30    |
| परस्परपतनीयाकोशे         | ३७६   | 325         | सूत्रकार्पासादिहरणे        |              | à     |
| दण्डपारुष्यम् •••        | २७८   | 333         | हरितधान्यादौ               |              | 30    |
| शूदस्य ब्राह्मणादिताडने  | २७९   | ३२३         | निरन्तुयसान्वयधान्यादौ     |              | 9     |
| पादादिप्रहारे            | 350   | <b>३</b> २३ | स्तेयसाहसलक्षणम् 🥼         |              |       |
|                          | २८१   | ३२३         | त्रेतामिस्तेचे             |              |       |
| विष्ठीवनादौ              | 747   | 333         | चौरहस्तच्छेदादि            |              | 4 5   |
| केशमहणादौ                |       | 3 73        | पित्रादिदण्डे              | ३३५ ३३       | -     |
| त्वगस्थिभेदादौ           |       |             | राज्ञो दण्डे               |              | 9 9   |
| वनस्पतिच्छेदने           |       |             | विद्रद्भादेरष्टगुणादिदण्डः | ३३७ ३        |       |
| मनुष्याणां दुःखानुसारेण  | , ,   | , , ,       | अस्तेयानि                  | 33.6 3:      |       |
| दण्डः                    | . २८६ | 33%         | चौरयाजनादौ                 |              |       |
| das                      | 104   | 410         | जारजानानाना कर कर          | 400 5        | ₹     |

#### महस्मृतिस्थ-

| प्रकरणम्                                        | स्रोक | : पृष्ठम् | <b>अकरणम्</b>               | श्लोक:  | पृष्ठम् |
|-------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|---------|---------|
| पथि स्थितेक्षुद्रयमहणे                          | 389   | 332       | पण्यमूल्यकरणे               | 896     | 385     |
| दासाश्वादिहरणादौ                                | 383   | 333       | राज्ञा प्रतिषिद्धानां निर्ह | रणे ३९९ | 385     |
| साहसभाह                                         | 388   | 333       | अकालविकयादौ .               | 800     | 385     |
| साहसक्षमानिन्दा                                 | 388   | 333       | विदेशविकये                  | 809     | 385     |
| द्विजातेः शस्त्रप्रहणकालः                       | 386   | 333       | अर्घस्थापने                 | 803     | 385     |
| आततायिहनने                                      | 340   | 335       | तुलादिपरीक्षा               | F08     | 385     |
| परदाराभिमर्शने दण्डः                            | 342   | 338       | तरिशुल्कम्                  | 808     | 383     |
| परिवया रहःसंसाषणे                               | ३५४   | 338       | गर्भिण्यादीनां न तरिशु      | कम्४०७  | 383     |
| स्त्रीसंत्रहणे                                  | 340   | 334       | नाविकदोषेण वस्तुनाशे        | 806     | 383     |
| भिक्षुकादीनां परखीसंभा-                         |       |           | वैश्यादेवीणिज्याकरणे .      | 890     | 383     |
|                                                 | ३६०   | 334       | क्षत्रियवैश्यो न दासकम      |         |         |
| परिलया निषिद्धसंभाषणे                           |       | 336       | श्रुद्धं दासकर्म कारयेत् ।  | ४१३     | 388     |
| नटादिल्लीषु संभाषणे न                           | 41.   | ,,,,      | शृहो दास्यात्र मुच्यते .    | 898     | 388     |
|                                                 | ३६२   | ३३६       | सप्तद्शदासप्रकाराः .        | ४१५     | 388     |
| कन्यादृष्णे                                     | 3 6 8 | 338       | भार्यादासादयोऽधनाः .        |         | 322     |
| अङ्गुलिप्रद्वेपादौ                              | 3 € 0 | 330       | वैश्यशृद्धौ स्वकर्मकारयि-   |         |         |
| अङ्गुलिप्रद्येपादौ<br>व्यभिचरितस्त्रीजारयोदण्डे | 309   | थहड़      | तब्यौ                       | ४१८     | 384     |
| संबत्सराभिशस्तादौ                               | ₹७३   | 230       | दिनेदिने आयव्ययनिरी         | क्ष-    |         |
| शृहादेररक्षितोत्हृष्टादिगमने                    |       | ३३८       | णम्                         | 898     | 384     |
| ज्ञूद्वाद्रश्रादातात्क्ष्टाप्रापन               | 306   | 386       | सम्याव्याहारदर्शनफलम्       | ( ४२०   | 384     |
| ब्राह्मणस्य गुप्ताविष्रागमने                    | 300   | 338       | नवमोऽध्य                    | यः ।    |         |
| ब्राह्मणस्य न वधदण्डः                           |       | 338       |                             |         | ३४५     |
| गुप्तावैत्र्यक्षत्रिययोर्गमने                   | ३८२   |           | ह्मीरक्षा                   |         | ₹8€     |
| अगुप्ताक्षत्रियादिगमने                          | ३८४   | 338       |                             |         | 380     |
| साहसिकादिशून्यराज्यप्र-                         |       | 3.4.      |                             | 99      |         |
| शंसा                                            | ३८६   |           |                             | ৭४      | 3.      |
| कुलपुरोहितादित्यागे                             | 306   | 3.80      | A F 44                      |         | 385     |
| भात्रादित्यागे                                  | ३८९   | 120       |                             |         | ३४८     |
| विप्रयोवदि राज्ञा न धर्म-                       |       |           | _                           |         | 388     |
|                                                 | 390   |           |                             |         | \$40    |
| सामाजिकाद्यभोजने                                |       | 323       |                             |         |         |
| अय आकराः                                        |       | 183       | _                           | 5d      |         |
| रजकस्य वस्त्रप्रक्षालने                         |       | 380       |                             |         | 340     |
| तन्तुवायस्य सूत्रहरणे                           | 360   | 389       | बीजक्षेत्रयोर्बलाबले        | ٠٠٠ ٦٠  | १ ३५१   |

| प्रकरणम्                         | श्लोकः | पृष्टम् | प्रकरणम्                     | ঞ্চী      | <b>布</b> : | पृष्ठम्    |
|----------------------------------|--------|---------|------------------------------|-----------|------------|------------|
| परस्रीषु वीजवपननिषेधः            | 89     | ३५२     | विवाहस्यावस्यक्रसम्          | ٠ ٩       | 4 3        | <b>§</b> 9 |
| स्त्रीपुंसयोरेकत्वम्             | 84     | ३५३     | दत्तशुल्काया वरमरणे          | ۰ ۶       | ⊊ د        | Ę 9        |
| सकृदंशभागादयः                    | ४७     | 343     | ग्रुत्कग्रहणनिषेधः           | ••• 9     | 6          | 189        |
| क्षेत्रप्राधान्यम्               | 86     | 343     | वाचा कन्यां दत्त्वान्य       | यस्मै     |            |            |
| स्त्रीधर्मः                      | ५६     | ३५५     | न दानम्                      | ۰ ۶       | 8 3        | ६१         |
| भ्रातुः स्त्रीगमने पातित्यम्     | 40     | 344     | <b>स्त्रीपुसयोरव्यभिचारः</b> | 90        | 9          | १६२        |
| नियोगप्रकरणम्                    | 48     | 394     | दायभागः                      | ٠ ٩٠      | ₹ 3        | ६२         |
| न नियोगे द्वितीयपुत्रोत्पाद      | इनं ६० | ३५५     | विभागकालः                    | ٠ ٩٠      | 8          | ३६२        |
| कामतो गमननिषेधः                  | £ ₹    | ३५६     | सहावस्थाने ज्येष्ठस्य :      | प्राधा-   |            |            |
| नियोगनिन्दा                      | ₹8     | ३५६     | न्यम्                        | 9         | 10         | ३६२        |
| वर्णसंकरकालः                     | ξĘ     | ३५६     | ज्येष्ठप्रशंसा               | ٠ ٩٠      | şο         | 3 4 3      |
| वाग्दत्ताविषये                   | έď     | ३५७     | अज्येष्ठवृत्तौ ज्येष्ठे      | 9         | 90         | ३६३        |
| कन्यायाः पुनर्दाननिषेधः          | 651    | ३५७     | विभागे हेतुमाह               | ٠ ٩       | 99         | 383        |
| सप्तपदीपूर्व स्त्रीत्यागे        | 78     | 340     | ज्येष्ठादेविंशोद्धारे        | ٠ ٩       | 97         | 3 58       |
| दोषवतीकन्यादाने                  | . 93   | 340     | एकमपि श्रेष्ठं ज्येष्ठस्य    | 9         | 8.6        | 3 E.R      |
| स्त्रीवृत्तिं प्रकल्प्य प्रवसेत् | as     | 340     | दशवस्तुषु समानां नो          | द्वारः १  | 94         | 3€8        |
| प्रोषितभर्तृकानियमाः             |        | ₹46     | समभागविषमभागौ                |           | 98         | ३६४        |
| संवत्सरं क्षियं प्रतीक्षेत       |        | 345     | स्वस्वांशेभ्यो भगिन्यै       | देयम् १   | 96         | 384        |
| रोगार्तस्वाम्यतिक्रमे            | , ৬८   | ३५८     | विषममजाविकं ज्येष्टर         | येव १     | 98         | ३६५        |
| क्रीवादेन स्नीत्यागः             | , 108, | 345     | क्षेत्रजेन विभागे            |           | 20         | 354        |
| अधिवेदने                         | . 20   | 345     | अनेकमातृकेषु ज्यैष्ठये       | 9         | 22         | 355        |
| स्त्रिया मयपाने                  | . 58   | 346     | जन्मतो ज्येष्ठयम्            | 9         | २५         | ३६६        |
| सजात्या स्त्रिया धर्मकार्य न     |        |         | पुत्रिकाकरणे                 | 174 9     | 20         | 360        |
| न्यया ••                         |        | 348     | पुत्रिकायां घनप्राहित्व      |           | 0 ∮ ℓ      | ३६७        |
| गुणिने कन्यादानं न निर्शु        |        | 36.     | मातुः स्त्रीधनं दुहितुः      |           | 139        | ₹ € 10     |
| णाय                              | _      | ३६०     | पुत्रिकापुत्रस्य धनमा        | हित्बम् ' | 133        |            |
| [अदानात्पापम्]                   |        |         | पुत्रिकौरसयोर्विभागे         |           | 158        | 385        |
| स्बयंवरकालः                      |        | ३६०     | अपुत्रपुत्रिकाधने            |           | 134        | 385        |
| स्वयंवरे पितृदत्तालंकार-         |        |         | पुत्रिकाया दैविष्यम्         | '         | 手手         | ३६८        |
| त्यागः ् •-                      | ٠. ٩:  | ३६०     |                              |           |            |            |
| ऋतुमतीविवाहे न शुल्क             | •      |         | पुत्रयुद्धार्थः              |           |            |            |
| दानम्                            | 53     | 360     | पुत्रिकापुत्रकर्तृकश्राद्धे  |           | 120        | ३६९        |
| कन्यावरयोर्वयोनियमः              | 83     | ४ ३६१   | दत्तकस्य धनप्राहकते          | ·         | 181        | 368        |

| •                                    |        |           |                           |
|--------------------------------------|--------|-----------|---------------------------|
| प्रकरणम्                             | श्लोव  | ः पृष्ठम् | प्रकरणम्                  |
| कामजादेन धनप्राहकत्वम्               | 188    | ३७०       | <b>स्त्रीणामलंकरणम</b>    |
| क्षेत्रजस्य धनप्राहकत्वे             | . 986  | ३७०       | अनंशाः .                  |
| अनेकमातृकविभागः                      | . 989  | , ३७१     | क्रीबादिक्षेत्रजा         |
| अनुदशुद्रापुत्रस्य भागनि-            | ,      |           | -अविभक्तार्जितध           |
| वेधः                                 | 944    | ३७२       | विद्यादिधने .             |
| सजातीयानेकमातृकविमार                 | रे १५६ | ३७२       | शक्तस्यांशोपेक्षणे        |
| श्रद्धस्य सम एव भागः                 | 990    | ३७२       | अविभाज्यधने .             |
| दायादादायादबान्धवत्वम्               | 946    | ३७२       | नष्टोद्धारे .             |
| क्रुपुत्रनिन्दा                      | 989    | ३७३       | संसृष्टघनविभागे           |
| औरसङ्गेत्रविभागे                     | 982    | ३७३       | विदेशादिगतस्य             |
| क्षेत्रजानन्तरमौरसोत्पत्तौ           | 963    | ३७३       | ज्येष्ठो गुणशून्यः        |
| दत्तकादयो गोत्ररिक्यमा-              |        | Ì         | विकर्मस्था धन न           |
| गिनः                                 | 964    | ३७३       | ज्येष्ठस्यासाधारण         |
| औरसादिद्वादश्पुत्रलक्षणम्            | 966    | 308       | जीवत्पितृकविभा            |
| दासीपुत्रस्य समभागित्वम्             | 909    | 308       | विभागानन्तरोत्प           |
| क्षेत्रजादयः पुत्रप्रतिनिधयः         | 960    | ३७६       | अनपत्यधने मातु            |
| सत्यौरसे दत्तकादयो न क-              |        |           | ऋणधनयोः समं               |
| र्तव्याः                             | 969    | ३७६       | अविभाज्यमाह               |
| पुत्रित्वातिदेशः                     | १८२    | ३७६       | यूतसमाह्नयः               |
| द्वादशपुत्राणां पूर्वपूर्वः श्रेष्ठः | 968    | ३७६       | <b>यू</b> तसमत्राह्मयनिषे |
| क्षेत्रजादयो रिक्यहराः               | 964    | २००       | चूतसमाह्मयार्थः           |
| क्षेत्रजादीनां पितामहधने             | 965    | ३७७       | यूतादिकारिणां द           |
| सपिण्डादयो धनहराः                    | 969    | े ७७ इ    | पाषण्डादीन्दशादि          |
| त्राह्मणाधिकारः                      | 966    | ३७८       | दण्डदानाशक्तौ             |
| राजाथिकारः                           | 968    | 306       | स्त्रीबालादिदण्डे         |
| मृतपतिकानियुक्तापुत्रा-              |        |           | नियुक्तस्य कार्यहर        |
| विकार:                               | 980    | ३७९       | कूटशासनबालवध              |
| औरसपौनर्भवविभागे                     | 989    | ३७९       | धर्मकृतं व्यवहारं         |
| नातृधनविभागे                         |        |           | त्येत्                    |
| स्रीधनान्याह                         |        | . 1       | अधर्मकृतं निवर्त्या       |
| सप्रज्ञाधनाधिकारिणः                  |        | *         | प्रायश्चित्तप्रकारणे      |
|                                      | 996    |           | किदण्डः                   |
| साधारणात्त्रीघनं न कुर्यात्          |        |           | प्रायश्चित्तकरणे ना       |
| MINISTER A BAINT                     |        | 1         | 16 -0 01 00 0 0           |

श्लोक: पृष्ठम् मविमाज्यम् २०० ३८० ... २०१ ३८० अंशभागिमः २०३ ३८१ में ... २०४ ३८९ ... २०६ ३८१ ... २०७ ३८१ ... २०८ ३८२ · · २09 ३८२ ··· २१० ३८२ नं भागलोप:२९१ ३८२ समभागः २१३ ३८२ गईन्ति... २१४ ३८२ गकरणे... २१४ ३८२ गो ... २१५ ३८३ **मनस्थ**ले २१६ ३८३ रुपिकारः २१७ ३८३ विभागः २१८ ३८३ \*\*\* 398 363 ... २२० ३८४ ोधः ... २२१ ३८४ ••• २२३ ३८४ रण्डः ... २२४ ३८४ वर्वासयेत् २२५ ३८४ ... २२९ ३८५ ... २३० ३८५ नने ... २३१ ३८५ शदिकरणे २३२ ३८५ न निव-• • २३३ ३८५ म् ... २३४ ३८६ महापात-. ... २३५ ३८६ ाङ्मया: २४० ३८७

| प्रकरणम्                                                                 | श्लोक:                   | पृष्टम्     | प्रकरणम् श्लोकः पृष्टम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| महापातके बाह्मणस्य दण्ड                                                  | ३४१                      | 300         | प्राकारभेदादौ २८९ ३९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| क्षत्रियादेर्षण्डः                                                       | . २४२                    | ३८७         | अभिचारकर्मणि २९० ३९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सहापातकिधनग्रहणे                                                         | २४३.                     | 360         | अबीजविकयादी २९१ ३९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| बाह्मणपीडने दण्डः                                                        | 388                      | 366         | स्तर्णकारदण्डने २९२ ३९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| बध्यमोक्षणे दोषः                                                         | 788                      | 366         | हलोपकरणहरणे २९३ ३९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| राजा कण्टकोद्धरणे यत्नं                                                  |                          |             | सप्तप्रकृतयः २९४ ३९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| कुर्यात्                                                                 | २५२                      | 366         | स्वपरशक्तिवीक्षणम् २९८ ३९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| आर्थरक्षाफलम्                                                            | 343                      | 366         | कर्मारम्भे २९९ ३९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| तस्कराद्यशासने दोषः                                                      | २५४                      | 368         | राज्ञो युगत्वकथनम् ३०१ ३९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| निर्भयराज्यवर्धनम्                                                       | २५५                      | 356         | इन्द्रादीनां तेजो नृपो बि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| प्रकाशांप्रकाशतस्करज्ञानम्                                               | २५६                      | 366         | सर्ति ३०३ ३९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| प्रकाशाप्रकाशतस्कराः                                                     | 240                      | 368         | एतैरुपायैः स्तेननिग्रहणम् ३१२ ३९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| तेषां शासनम्                                                             | २६३                      | 390         | बाह्मणं न कोपयेत् ३१३ ३९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| चौराणां नियाहको दण्ड                                                     |                          |             | त्राह्मणप्रसंसा ३१४ ३९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| एव                                                                       | २६३                      | 390         | स्मशानाप्तिन दुष्ट एवं ब्रा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| तस्करान्वेषणम्                                                           | . २६४                    | 360         | ह्मणः ३१८ ३९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| लोप्त्रादर्शने                                                           | 3,00                     | ३९१         | ब्रह्मक्षत्रयोः परस्परसाहि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| चौराधयदायकदण्डः                                                          | 500                      | 399         | त्यम् २२२ ३९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| स्वधर्मच्युतदण्डने                                                       | २७३                      | 359         | पुत्रे राज्य दत्वा रणे प्राण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| चौराद्यपद्रवे अधावतो                                                     |                          |             | त्यामः २२३ ४००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| द्ण्डः                                                                   | २७४                      | 352         | वैश्यधर्माः ३२६ ४००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| राज्ञः कोशहारकादयो द-                                                    |                          |             | श्ह्रधर्माः ३३४ ४०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ण्ड्या:                                                                  | ३७५                      | 397         | दशमोऽध्यायः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| संधिच्छेदे                                                               |                          | 397         | 24:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ग्रन्थिभेदने                                                             |                          | 383         | THE PARTY OF THE P |
| चौरलोप्त्रधारणादौ                                                        |                          | 365         | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| तडागागारभेदने                                                            |                          | 363         | and the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| राजमार्गे मलादित्यागे                                                    |                          | 7 2 4       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                          | 363                      | 383         | पितजातिसरञाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                          |                          | 36.35       | पितृजातिसदृशाः ६ ४०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मिथ्याचिकित्सने दण्डः                                                    | 825                      | 363         | वर्णसंकराः ८ ४०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| मिथ्याचिकित्सने दण्डः<br>प्रतिमादिभेदने                                  | २८४<br>२८५               | 363         | वर्णसंकराः ट ४०४<br>बात्याः २० ४०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मिथ्याचिकित्सने दण्डः<br>प्रतिसादिभेदने<br>सणीनामपवेधादौ                 | २८४<br>२८५<br>२८६        | W. W. W. W. | वर्णसंकराः २०४०६<br>त्रात्याः २०४०६<br>त्रात्योरपत्रादिसंकीर्णाः २१४०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मिथ्याचिकित्सने दण्डः<br>प्रतिसादिभेदने<br>सणीनामपवेधादौ<br>विषमञ्यवहारे | २८४<br>२८५<br>२८६<br>२८६ | 4 4 4 4 8   | वर्णसंकराः ट ४०४<br>बात्याः २० ४०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| प्रकरणम्                       | श्लोकः पृष्टम् | प्रकरणम् श्लोकः पृष्ठम्                |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| क्रियालोपात् वृषलत्वं ग-       |                | वृद्धिजीवननिषेधः ११७ ४२३               |
| च्छन्ति                        | ४३ ४११         | राज्ञामापदि कर्तव्यम् ११८ ४२३          |
| दस्यवः                         | ४५ ४११         | श्रद्गस्य आपद्धर्मः १२१ ४२३            |
| वर्णसंकराणां कर्माणि           | ४७ ४११         | श्रद्रस्य बाह्मणाराधनं श्रे-           |
| चण्डालकर्माणि                  | ५१ ४१२         | ष्ट्रम् १२२ ४२४                        |
| कर्मणा पुरुषज्ञानम्            | ५७ ४१३         | श्चद्रवृत्तिकल्पनम् १२४ ४२४            |
| वर्णसंकरनिन्दा                 | ५९ ४१३         | श्रद्धस्य न संस्कारादि १२६ ४२४         |
| एषां विप्राद्यर्थे प्राणत्यागः |                | श्रद्धस्यामन्त्रकं धर्मकार्यम् १२७ ४२४ |
| श्रेष्ठः                       | ६२ ४१३         | शुद्रस्य धनसंचयनिषेधः १२९ ४२५          |
| साधारणधर्माः                   | ६३ ४१३         | ् एकादशोऽध्यायः ।                      |
| सप्तमे जन्मनि ब्राह्मण्यं शू-  |                | स्नातकस्य प्रकाराः १ ४२५               |
| इत्वंच                         | इ४ ४१४         | नवस्नातकेभ्योऽऋदाने ३ ४२६              |
| वर्णसंकरे श्रेष्ठयम्           | . ६७ ४१४       | वेदविभ्यो दानम् ४ ४२६                  |
| बीजक्षेत्रयोर्बलाबले           | ७० ४१५         | भिक्षया द्वितीयविवाहनि-                |
| षट्कर्माण्याह                  | . ७५ ४१६       | षेधः ५ ४२६                             |
| ब्राह्मणजीविका                 | ७६ ४१६         | कुटुम्बीब्राह्मणाय दानम् ६ ४२६         |
| क्षत्रियवैद्यकर्माणि           | ७७ ४१६         | सोमयागाधिकारिण: ७ ४२६                  |
| द्विजानां श्रेष्ठकर्माण        | ८० ४१७         | कुदुम्बाभरणे दोषः ९ ४२७                |
| ब्राह्मणास्यापदिक र्तव्यम्     | ८१ ४१७         | [अवस्य भर्तव्याः] १ ४२७                |
| विक्रये वर्ज्यानि              | ८६ ४१८         | यज्ञशेषार्थं वेस्यादेर्धनग्रह-         |
| क्षीरादिविकयफलम्               | ९२ ४१९         | णम् ११ ४२७                             |
| ज्यायसीवृत्तिनिषेधः            | ९५ ४१९         | षडुपवासे आहारग्रहणे १६ ४२८             |
| परधर्मजीवननिन्दा               | ९७ ४१९         | ब्रह्मस्वादिहरणनिषेधः १८ ४२८           |
| वैक्यशूद्रयोरापद्धर्मः         | ९८ ४२०         | असाधुधनं हत्वा साधुभ्यो                |
| आपदि विप्रस्य हीनयाच-          |                | दाने १९ ४२८                            |
|                                | १०२ ४२०        | यज्ञशीलादिधनप्रशंसा २० ४२९             |
| प्रतिग्रहनिन्दा                | १०९ ४२१        | यज्ञादार्थे विप्रस्य स्तेनादौ          |
| याजनाध्यापने द्विजानाम्        |                | न दण्डः: २१ ४२९                        |
| प्रतिप्रहादिपापनाशे            | १११ ४२१        | क्षुघावसन्नस्य वृत्तिकल्पने २२ ४२९     |
| शिलोञ्छजीवने                   | ११२ ४२२        | यज्ञार्थं ग्रह्मिक्षानिषेधः २४ ४२९     |
| धनयाचने                        | ११३ ४२२        | •                                      |
| सप्त वित्तागमाः                | ११५ ४२२        | रक्षणीयम् २५ ४२९                       |
| दश जीवनहेतवः                   | ११६ ४२२        | देवबहास्वहरणे २६ ४२९                   |

#### विषयात्रक्रमणी।

| प्रकरणम् %                     | होकः पृष्टम्    | प्रकरणम् श्लोकः पृष्ठम्             |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| सोमयागाशक्तौवैश्वानरयागः       | २७ ४३०          | गुरुस्त्रीगमनप्रायश्चित्तम् १०३ ४४६ |
| समर्थस्यानुकल्पनिषेधः          | SC 830          | गोवधाद्युपपातकप्रायश्वि-            |
| द्विजस्य स्वशक्त्या वैरिजयः    | \$9 8\$0        | त्तम् १०८ ४४६                       |
| अथर्वाङ्गिरसीभिः श्रुतिभिर-    |                 | अवकीर्णिप्रायश्चित्तम् १९८ ४४८      |
| रीन्हन्यात्                    | ३३ ४३१          | जातिभ्रंशकरप्रायधित्तम् १२४ ४४९     |
| क्षत्रियादेर्वाहुवीर्येणारिजयः | ₹8 8 <b>ई</b> 9 | संकरीकरणादिप्रायश्चित्तम् १२५ ४४९   |
| ब्राह्मणस्यानिष्ट न ब्रुयात्   | ३५ ४३१          | क्षत्रियादिवधप्रायश्चित्तम् १२६ ४४९ |
| अल्पविद्याख्यादेहीतृत्वनि-     |                 | मार्जारादिवधप्रायश्चित्तम् १३१ ४५०  |
| वेघः ,                         | ३६ ४३१          | हयादिवधप्रायश्चित्तम् १३६ ४५१       |
| अश्वदक्षिणा दाने               | ३८ ४३१          | व्यभिचरितस्त्रीवधे १३८ ४५१          |
| अल्पदक्षिणयज्ञनिन्दा           | ३९ ४३२          | [ अमत्या स्त्रीवधे शूद्रहत्या-      |
| अभिहोत्रिणस्तद्करणे            | ४१ ४३२          | त्रतम्] ८ ४५१                       |
| श्द्राप्तधनेनाभिहोत्रनिन्दा    | ४२ ४३३          | सर्पादिवधे दानाशक्तौ १३९ ४५१        |
| विहिताकरणादौ प्रायश्चित्ती     | ४५ ४३३          | क्षुद्रजन्तुसमूहवधादौ १४० ४५१       |
| कामाकामकृतपापे                 | ४५ ४३३          | वृक्षादिच्छेदनादौ १४२ ४५२           |
| प्रायश्चित्तिसंसर्गनिषेध:      | ४७ ४३३          | अन्नजादिसत्त्ववधे १४३ ४५२           |
| [ प्रायश्चित्तशब्दव्याख्या ]   | ५ ४३३           | वृथीपध्यादिच्छेदने १४४ ४५२          |
| पूर्वपापेन कुष्टयन्धादयः       | RC R35          | अमुख्यसुरापानप्रायश्चितं १४६ ४५२    |
| प्रायश्चित्तमवस्यं कर्तव्यम्   | ५३ ४३४          | सुराभाण्डस्थजलपाने १४७ ४५३          |
| पश्चमहापातकानि                 | पुष्ठ ४३५       | श्रहोच्छिष्टजलपाने १४८ ४५३          |
| ब्रह्महत्यादिसमानि कर्माणि     | 48 856          | सुरागन्धाचाणे १४९ ४५३               |
| उपपातकानि                      | 46 RjE          | विष्मूत्रसुरासंसृष्टभोजने १५० ४५३   |
| जातिश्रंशकराणि                 | ६७ ४३७          | पुनःसंस्कारे दण्डादिनि-             |
| संकरीकरणानि                    | £ < 830         | वृत्तिः १५१ ४५३                     |
| अपात्रीकरणानि                  | E8 835          | अभोज्यानस्त्रीशृहोच्छिष्टा-         |
| मलिनीकरणानि                    | ७० ४३८          | <b>म</b> क्ष्यमांसभक्षणे १५२ ४५३    |
| ब्रह्मबधप्रायिबत्तम्           | ७२ ४३८          | ग्रुकादिभक्षणे १५३ ४५४              |
| गर्भाजियीक्षत्रवैदयवधे         | 50 883          | सूकरादिविष्मूत्रभक्षणे १५४ ४५४      |
| [ अन्नेयीशब्दव्याख्या ]        | 0 8.83          | श्रुष्कपनास्थाजातमांसभ-             |
| स्त्रीसुहद्वधनिक्षेपहरणादौ     | CC 88:          | क्षणे १५५ ४५४                       |
| मुरापानप्रायश्चित्तम्          | So 883          | कुकुटनरसूकरादिमक्षणे १५६ ४५४        |
| सुराप्रकाराः                   | ,68 AA.         | मारिकालभक्षणप्रायश्वि-              |
| -                              | 88 88           |                                     |
| 21.11                          |                 | . 1                                 |

| प्रकरणम्                          | क्षोक: पृष्ठम् | <b>प्रकरणम्</b>                 |       | श्लोव    | ः पृष्ठम्   |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|-------|----------|-------------|
| ब्रह्मचारिणो मधुमांसादिभ-         | •              | गोभ्यो घासदानं त                | स्यच  |          |             |
| क्षणे प्रायश्वित्तम्              | १५८ ४५५        | संसर्गः                         | •••   | 995      | 869         |
| बिडालाद्युच्छिष्टादिभक्षणे        |                | वात्ययाजनपतितकि                 |       |          |             |
| प्रायश्चितम्                      | 949 844        | त्यादौ                          |       |          | 883         |
| अभोज्यात्रमुत्तार्यम्             | १६० ४५५        | शरणागतत्यागादौ                  | ***   | 986      | 868         |
| सजातीयधान्यादिस्तेये              | १६२ ४५५        | श्रादिदंशनप्रायश्वित्ता         | Į     | 988      | 865         |
| <b>मनुष्यादिहरणप्रायश्चित्तम्</b> | १६३ ४५५        | अपांक्तयप्रायश्चित्तम्          |       | २००      | ४६२         |
| त्रपुसीसकादिहरणे                  | १६४ ४५५        | उष्ट्रादियानप्रायश्वित्त        |       | 503      | ४६३         |
| भक्ष्ययानशय्यादिहरणे              | १६५ ४५६        | जले जलंबिना वा मू               | •     |          |             |
| शुष्कान्नगुडादिहरणे               | १६६ ४५६        | दित्यागे                        |       | 505      | ४६३         |
| मणिमुक्तारजतादिहरणे               | १६७ ४५६        | वेदोदितकर्मादित्यागे            | ***   | २०३      | •           |
| कार्पासांशुकादिहरणे               | १६८ ४५६        | ब्राह्मणस्य धिकारे              | ***   | २०४      | •           |
| अगम्यागमनप्रायश्चित्तम्           | १७० ४५६        | ब्राह्मणावगुरणे प्रा॰           | •••   | 306      | 863         |
| बडवारजस्वलादिगमने                 | १७३ ४५७        | अनुक्तप्रायश्चित्तस्थले         | •••   | २०९      | 863         |
| दिवामैथुनादौ                      | १७४ ४५७        | प्राजापत्यादिव्रतनिर्ण          | य:    | २११      | ४६३         |
| चाण्डाल्यादिगमने प्रा०            | १७५ ४५७        | [तप्तकृच्छ्रे जलादीनां          |       |          |             |
| व्यभिचारे स्त्रीणां प्रायश्वि-    |                | परिमाणं ] •••                   | • • • | 99       |             |
| . तम् ९                           | ७६ ४५७         | वताङ्गानि                       | •••   | २२२      | 866         |
| [ श्रृद्धसंगतानां स्त्रीणां       |                | पापं न गोपनीयम्                 | •••   |          |             |
| शुद्धिविचारः ]                    | 4 - 1 - 1      | पापानुतापे                      | •••   |          | 880         |
| चाण्डालीगमने ९                    | , , - ,        | पापवृत्तिनिन्दा                 | •••   | 433      | 860         |
| पतितससर्गप्रायश्वित्तम् १         | 109 ४५८        | मनरतुष्टिपर्यन्तं तपः           |       |          |             |
| पतितस्य जीवत एव प्रेत-            |                | कुर्यात्                        | •••   | २३३      |             |
| किया ••• १                        | - 1 - 1        | तप:प्रशंसा •••                  | ***   | २३४      |             |
| पतितस्यांशादिनिवृत्तिः १          | , , , , , , ,  | [तपोलक्षणम्]                    | •••   |          | ४६९         |
| कृतप्रायश्चित्तसंसर्गः १          |                | वेदाभ्यासप्रशंसा                | • • • | २४५      |             |
| पतितस्त्रीणामनादिदेयम् १          | 66 880 B       | रहस्यप्रायश्चित्तम्             | ***   | 770      | 808         |
| पतितसंसर्गनिषेधादि १              | ८९ ४६०         | द्वादशाऽध                       | गयः   | ı        |             |
| बालन्नादित्यागः १                 |                | ग्रुभाशुभकर्मफलम्<br>-          |       | ź        | ४७३.        |
| •                                 |                | तत्र मनसः प्रवर्तकत्वम          | (     | X        | 808         |
|                                   |                | त्रिविधमानसकर्माणि              | •••   | ٠,       | 808         |
| •                                 |                | वर्तुर्विधवाचिककर्माणि          | •••   | Ę.       | 808 -       |
| कृतप्रायश्चितं साम्यं पृच्छेत् १  | ९५ ४६१ व       | <del>त्रेविधशारीरकर्मा</del> णि | •••   | <b>'</b> | <i>ጸ</i> 0% |

| प्रकरणम्                  | श्लोक:        | प्रथम् | प्रकरणम्                                       |           | श्लोक:      | पृष्ठम्     |
|---------------------------|---------------|--------|------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| मनोवाकायकर्मभोगे          | 6             | 808    | वेदोदितकर्मणः श्रेष्ठ                          | त्वम्     |             | 865         |
| [ दराधर्मपथांस्त्यजेत् ]  | ٩             | 808    | वैदिकं कर्म द्विविधम                           |           | 66          | 860         |
| [ शुभाचारादिप ऋम् ]       | <b>ą</b> .    | 804    | [ प्रदृत्तनिवृत्तकर्म                          | 1         |             |             |
| [ बागादिदण्डाः ]          | Ę             | 804    | लक्षणम् ]                                      |           | ড           | 866         |
| त्रिद्ण्डिपरिचयः          | 90            | ४७५    | प्रवृत्तनिवृत्तकमेफलम्                         | [         | 90          | ४८७         |
| क्षेत्रज्ञपरिचयः          | 93            | 801    | समदर्शनम्                                      | ***       | 39          | 866         |
| जीवात्मपरिचयः             | 93            | ४७५    | वेदाभ्यासादौ                                   |           | 4,5         | 866         |
| जीवानामानन्त्यम्          | 94            | 808    | वेदवाह्यस्मृतिनिन्दा                           |           | 94          | 866         |
| परलोके पाद्यभौतिकशरीरा    | म् १६         | 308    | वेद्प्रशंसा                                    |           | 80          | 868         |
| भोगानन्तरमात्मनि लीवते    | 90            | ४७६    | वेदइस्य सेनापत्यादि                            |           | 900         | 858         |
| धर्माधर्मवाहुत्याद्वोगः   | ₹७ '          | थण्ड   | वेद्ज्ञप्रशंसा                                 |           | 300         | 868         |
| त्रिविधगुणकथनम्           | ź8 .          | ४७७    | [ वेदबलमाश्रित्य पः                            |           |             |             |
| अधिकगुणप्रधानो देहः       | 34            | ४७७    | न कुर्यात्]                                    | ***       |             | 858         |
| सत्त्वादिलक्षणम्          | ₹६            | メルミ    | वेदन्यवसायिनः श्रेष्ट<br>तपोविद्याभ्यां मोक्षः |           | 903         |             |
| सात्त्विकगुणलक्षणम्       | 39            | 806    | प्रत्यक्षानुमानशन्दाः                          |           | 308         | 860         |
| राजसगुणलक्षणम्            | 35            | 308    | णानि                                           | -1-11     | 904         | <b>8</b> 50 |
| तामसगुणलक्षणम्            | ३३            | 808    | धर्मज्ञलक्षणम्                                 |           | 905         |             |
| संक्षेपतस्तामसादिलक्षणम्  | 34.           | 808    | अकथितधर्मस्थले                                 | ***       | 900         | _           |
| गुणत्रयाह्मिविधा गतिः     | 80            | 863    | अथ शिष्टाः                                     |           | 908         | - *         |
| त्रिविधगतिप्रकाराः        | ዲያ <b>"</b> . | ४८०    | अथ परिषत्                                      |           | 990         | 889         |
| यापेन कुत्सिता गतिः       | 45            | ሄሩ ዓ.  | मूर्खाणां न परिषक्त                            |           | 998         |             |
| पापविशेषेण योनिविशेषो-    |               |        | आत्मज्ञानं पृथक्त्याः                          |           | 996         | 883         |
| स्पत्तिः                  | 43            | ४८१    | वाय्वाकाशादीनां ल                              | य:        | 970         | ४९३         |
| पापप्रावीण्यात्रस्कादि    | \$ \$         | 854    | आत्मस्वद्धपम्                                  |           | 933         | ×83         |
| मोक्षोपायभूतानिपट्कर्माणि | ₹ 5           | 825    | आत्मदर्शनमवस्यमर्                              | ष्ट्रियम् | १२५         | 888         |
| आस्मज्ञानस्य प्राधान्यम्  | 64            | ४८६    | एतत्संहितापाठफला                               |           | <b>१</b> ६६ | 888         |
| परिशिष्टम्                |               |        |                                                |           |             | ४९७         |
| मनुस्मृतिश्लोकानामकारा    | द्यनुक्रम     | णी     |                                                |           |             | ५२१         |
| -                         | -             |        |                                                |           |             |             |

# **कुक्**कभट्टकृतमन्वर्थमुक्तावलीसहिता

# मनुस्मृतिः।

#### प्रथमोऽध्यायः।

[स्वयंभुवे नमस्कृत्य ब्रह्मणेऽमिततेजसे । मनुप्रणीतान्विविधान् धर्मान्वक्ष्यामि शाश्वतान् ॥ १ ॥] मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः । प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमञ्जवन् ॥ १ ॥

श्रीगणेशाय नमः।

गाँडे नन्दनवासिनानि सजनैवंन्ये वरेन्द्रां कुळे
श्रीमद्भष्टदिवाकरस्य तनयः कुल्यकभटोऽभवस् ।
काक्ष्यास्रत्तरवाहिजङ्कुतनयातीरे सम पिण्डतेस्तेनेयं क्रियते हिताय विदुषां मन्वर्धस्रकावळी ॥ १ ॥
सर्वक्रस्य मनोरसर्वविदिषि व्याख्यामि यद्वाङ्मयं
युक्त्या तद्वहुभिकंतो स्रनिवरेरेतद्भष्ट व्याहतम् ।
तां व्याख्यामधुनातनेरिषि कृतां न्याच्यां ब्रुवाणस्य मे
भक्त्या मानववाङ्मये भवभिदे भ्रयादशेषेत्रसः ॥ २ ॥
मीमांसे बहु सेविताति सहदस्तर्काः समस्ताः स्य मे
वेदान्ताः परमात्मबोधग्रद्यो यूयं मयोपासिताः ।
जाता व्याकरणानि बाळसिता युष्माभिरभ्यार्थेये

प्राप्तोऽयं समयो मनूक्तविष्टतौ साहाय्यमाळम्ब्यताम् ॥ ३ ॥ द्वेषादिदोषरहितस्य सतां हिताय मन्वर्थतत्त्वकथनाय ममोचतस्य । दैवायदि क्रचिदिह स्खळनं तथापि निस्तारको भवतु मे जगदन्तरात्मा ॥ ४ ॥

मानवद्यतावस्यां श्रेया व्याख्या नवा मयोद्भिषा ।
प्राचीना अपि रुचिरा व्याख्यातृणामश्रेषाणाम् ॥ ६ ॥
अत्र महर्षीणां धर्मविषयप्रभे मनोः श्रूयतामित्युत्तरदानपर्यतश्वोकचतुष्टयेनेतस्यअस्य प्रेक्षावत्प्रदत्त्यपयुक्तानि विषयसंबन्धप्रयोजनान्युकानि । तत्र धर्म एव

विषयः । तेन सह वचनसंदर्भरूपस्य मानवशास्त्रस्य प्रतिपादप्रतिपादकलक्षणः संबन्धः। प्रमाणान्तरासिकृष्टस्य स्वर्गापवर्गादिसाधनस्य धर्मस्य शास्त्रेकगम्यत्वात् । प्रयोजनं तु स्वर्गापवर्गादि । तस्य धर्माचीनत्वात् । यथपि पत्नयुपगमनादिरूपः कामो-उप्यत्राभिहितस्तथापि "ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा " ( अ० ३ श्लो॰, ४६) इत्यृतकालादिनियमेन सोऽपि भर्म एव। एवं चार्थार्जनमपि "ऋतामृताभ्यां जीवेत" (अ॰ ४ श्वो॰ ४) इत्यादिनियमेन धर्म एवेत्यवगन्तव्यम् । मोक्षोपायत्वे-नाभिहितस्यात्मज्ञानस्यापि धर्मत्वाद्धमंविषयत्वं मोक्षोपदेशकत्वं चास्य शाखस्योपपनमः। **पौरु**षेयत्वेर्ऽपि मञ्जवाष्म्यानामविगीतमहाजनपरिप्रहाच्छ्रत्युपप्रहाच प्रामाण्यम् । तथा च छान्दोग्यब्राह्मणे श्रूयते—" मन्नते यत्किचिदवदत्तद्भेषर्जं भेषज-तायाः " इति । बृहस्पतिरप्याह्-" वेदार्थोपनिबद्धत्वात्प्राधान्यं हि मनोः स्मृतम् । मन्वर्थविपरीता तु या स्मृतिः सा न श्रैस्यते॥तावच्छाकाणि शोभन्ते तर्कव्याकरणानि च। धर्मार्थमोक्षोपदेष्टा महर्यावन्न दृश्यते ॥ " महाभारतेऽप्युक्तम्-" पुराणं मानवो धर्मः साङ्गो वेदश्चिकित्सितम् । आज्ञासिद्धानि चत्वारि न इन्तव्यानि हेतुभिः ॥ " विरोधिबौद्धादितकेंने इन्तन्यानि । अत्रक्रुक्तु मीमांसादितकः प्रवर्तनीय एव । अत एव वक्ष्यति-" आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना । यस्तर्केणात्तसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरः " ( अ० १२ श्लो० १०६ ) इति । सकलवेदार्थादिमननान्मत्रं महर्षय इदं द्वितीयकोकवाक्यरूपमुच्यतेऽनेनेति वचनमनुवन् । क्लोकस्यादौ मन्ननिदेंशो मङ्गलार्थः । परमात्मन एव संसारस्थितये सार्वज्ञैश्वर्यादिसंपन्नमञ्जूषेण प्रादुर्भूतत्वात्त-दिभिषानस्य मङ्गळातिशयत्वात् । वस्यति हि-" एनमेके वदन्त्यिः मनुमन्ये प्रजाप-तिम " (अ०१२ श्लो०१२३) इति । एकागं विषयान्तराव्याक्षिप्तचित्तम । आसीनं द्धलोपविष्टम् । ईदृशस्यैव महर्षिप्रभोत्तरदानयोग्यत्वात् । अभिगम्य अभिञ्चलं गत्वा महर्षयो महान्तश्च ते ऋषयश्चेति तथा । प्रतिपूज्य पूजियत्वा । यहा मत्रना पूर्व स्वागतासनदानादिना पूजितास्तस्य पूजां कृत्वेति प्रतिशब्दादुश्रीयते । यथान्यायं येन न्यायेन विधानेन प्रभः कर्तुं युज्यते प्रणतिभक्तिश्रद्धातिशयादिना । वक्ष्यति च- माप्रष्टः कस्यचिद्वयात्र चान्यायेन प्रच्छतः" (अ०२ श्लो०११०) इति । "अभिगम्य प्रतिपूज्य, अनुविनित" कियात्रयेऽपि मत्तमित्येव कर्म । अनुविनित्यत्राक-थितकर्मता । बुविधातोद्विकर्मकत्वात् ॥ १ ॥

किमबुवनित्यपेक्षायामाह-

भगवन्सर्ववर्णानां यथावदनुपूर्वशः । अन्तरप्रभवाणां च धर्माङ्गो वक्तमहिस ॥ २ ॥ . [जरायुजाण्डजानां च तथा संस्वेदजोद्धिदास् ।

१ पुस्तकान्तरे विनश्यति।

भूतग्रामस्य सर्वस्य प्रभवं प्रलयं तथा ॥ २ ॥ आचारांश्रीव सर्वेषां कायीकायीविनिर्णयम् । यथाकामं यथायोगं वक्तमईस्यशेषतः ॥ ३ ॥

ऐन्यांदीनां भगवान्दो वाचकः । तदुक्तं विष्णुपुराणे—" ऐन्यांस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः । आनवैराग्ययोश्रैव षण्णां भग इतीर्ङ्गना ॥ " मतुषन्तेन संबोधन भगविति । वर्णा आझणक्षत्रियवैदयग्रद्धाः सर्ने च ते वर्णाश्रिति सर्ववर्णाः तेषामन्तरप्रभवाणां च संकीर्णजातीनां चापि अत्रलोमप्रतिलोमजातानां अम्बद्धश्चृकर्णं-प्रभृतीनां तेषां विजातीयमेश्वनसंमवत्वेन सरतुरगीयसंपर्काजातान्तरवज्ञात्यन्तर-त्वाद्धणंश्रन्देनाग्रहणात्प्रथक् प्रभः । एतेनास्य शास्तस्य सर्घोपकारकत्वं दिश्चतम् । यथावत् यो धर्मो यस्य वर्णस्य येन प्रकारेणाईतीत्यनेनाश्रमधर्मादीनामपि प्रभः । अतुपूर्वशः क्रमेण जातकर्म, तद्व नामधेयमित्यादिना । धर्माकोऽस्मभ्यं वक्तुमईसि सर्वधर्माश्रिधाने योग्यो भवसि तस्माद्भृदीत्यध्येषणमध्याद्दार्यम् । यत्तु अझहत्यादि-क्पाधर्मकीर्तनम्प्यत्र तत्प्रायश्चित्तविषिक्पधर्मविषयत्वेन न स्वतन्त्रतया ॥ २ ॥

सक्त वर्माभिधानयोगत्वे हेतुमाइ-

त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंध्रवः। अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित्प्रभो॥३॥

हिश्वद्धो हेतौ । यस्माच्यमेकोऽद्वितीयः अस्य सर्वस्य प्रत्यक्षश्चतस्य स्मृत्यायग्रमेन्यस्य च विधानस्य विधीयन्तेऽनेन कर्माण्यग्निहोत्रादीनीति विधानं वेदस्तस्य स्वयंधवोऽपौरुषेयस्याचिन्त्यस्य बहुशाञ्जाविभिन्नत्वादियत्तया परिच्छेतुमयोग्यस्य अप्रमेयस्य
भीमांसादिन्यायनिरपेश्वतयानवगम्यमानप्रमेयस्य । कार्यमग्रष्टेयमग्निष्टोमादि, तस्त्रं मद्धः
" सत्यं शानमनन्तं बद्धः" (तेत्ति. इ. २-१-१) इत्यादि वेदान्तवेयं तदेवार्थः
प्रतिपायभागस्यं वेत्तीति कार्यतस्त्रार्थविद् । मेधातिथिस्तु कर्ममीमांसावासनया
वेदस्य कार्यमेव तस्त्ररूपोऽर्थस्तं वेत्तीति कार्यतस्त्रार्थविदिति व्याच्छे । तत्र । वेदानां
न्नद्धाण्यापि प्रामाण्याभ्यपगमान्य कार्यमेव तस्त्ररूपोऽर्थः । धर्माधर्मव्यवस्थापनसमर्थन्त्वाद्मभो इति संवोधनम् ॥ ३ ॥

स तैः पृष्टस्तथा सम्यगमितौजा महात्मभिः । मत्युवाचाच्ये तान्सर्वान्महर्षीञ्छ्यतामिति ॥ ४ ॥

स महस्तैमहिषिभिस्तथा तेन प्रकारेण पूर्वोक्तें न्यायेन प्रणतिभक्तिश्रद्धातिशया-दिना प्रष्टस्तान्सम्यग्यथातस्त्रं प्रत्युवाच श्रूयतामित्युपकम्य । अमितमपरिच्छेयमोजः सामध्यं शानतस्वाभिधानादौ यस्य स तथा । अतं एव सर्वश्रसर्वशकितया महर्षाणा-

१ इतीरणा ।

मापि प्रश्नविषयः । महात्मिभमंद्दान्नभावेः आर्च्यं पूजियत्वा । आङ्पूर्वस्थाचंतेर्व्यनतस्य रूपिमदम् । धर्मस्याभिधानमपि पूजनपुरःसरमेव कर्तव्यमित्यनेन फिलितम् ।
नतः मन्तप्रणीतत्वेऽस्य शास्तस्य 'स पृष्टः प्रत्युवाच ' इति न युक्तम् । अहं पृष्टो जवीमीति युज्यते, अन्यप्रणीतत्वे च कथं मानवीयसंहितोति । उच्यते—प्रायेणाचार्याणामियं शैकी यत्स्वाभिप्रायमपि परोपदेशमिव वर्णयन्ति । अत एव "कर्याण्यपि जैमिनिः
फलार्थत्वात् " इति जैमिनेरेव सूत्रम् । अत एव "तदुपर्यपि वादरायणः संभवात् "
(व्या. स. १-३-२६ ) इति वादरायणस्येव शारीरकस्त्रम् । अथवा मन्यदिष्टा
धर्मास्तव्यक्ष्यण मृगुणा तदाशयोपनिवद्धाः । अत एव वस्यति—" एतद्वोऽयं भृगुः
शासं श्राविषयत्यश्चेषतः " (अ. १ श्लो. ५९ ) इत्यतो युज्यत एव स पृष्टः प्रत्यवाचेति । मनुपदिष्टधर्मोपनिवद्धत्वाच् मानवीयसंहितोति व्यपदेशः ॥ ४ ॥

श्रृयतामित्युपश्चित्तमर्थमाह—

#### आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमन्नक्षणम् । अप्रतक्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ ५॥

नतु स्त्रीनां धर्मविषयप्रश्रे तत्रैवोत्तरं दातुस्चितं तत्कोऽयमप्रस्तुतः प्रलय-दशायां कारणलीनस्य जगतः सृष्टिप्रकरणावतारः । अत्र मेधातिथिः समादभे;-शासस्य महाप्रयोजनत्वमनेन सर्वेण प्रतिपायते।बद्यायाः स्थावरर्पयन्ताः संसारगतयो धर्माधर्मनिमित्ता अत्र प्रतिपायन्ते । " तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना " ( अ. १२डॉ.४९) इति । बक्ष्याति च " एता दृष्ट्वास्य भीवस्य गतीः स्वेनैव चेतसा । धर्मतोऽधर्मतश्रेव धर्मे दध्यात्सदा मनः" अ० १२ श्लो० २३ इति । ततश्र निरत्ति-श्रये वर्षहेतु र्घमस्ताद्विपरीतथा धर्मस्तद्वपपरिज्ञानार्थमिदं शालं महाप्रयोजनमध्येतव्य-मित्यध्यायतात्पर्यमित्यन्तेन । गाँविन्दराजस्यापीदमेव समाधानम् । नैतन्मनोहरम् । वर्मस्वरूपप्रभे यद्धर्मस्य पाछकीर्तनं तदप्यप्रस्तुतम्।थर्मोक्तिमात्राद्धि शाखमर्थवत्।किंच "कर्मणां फलनिर्देत्तिं शंसेरयुक्ते महर्षिभिः। द्वादशे वक्ष्यमाणा सा वक्तुमादौ न युज्यते॥" इदं तु बदामः । बनीनां धर्मविषये प्रश्ने जगत्कारणतया ब्रह्मप्रतिपादनं धर्मकथनमेवेति' नाप्रस्तुताभिधानम् । आत्मज्ञानस्यापि धर्मरूपत्वात् । मनुनैव " धृतिः क्षमा दमो-ऽस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिषदः । थीविंद्या सत्यमकोथो दशकं धर्मछक्षणम् " ( अ. ६-श्लोक (२) इति दशविषयमाभियाने विधाशब्दवाच्यमात्मञ्जानं पर्मत्वेचीकम् । महा-भारतेऽपि-"आत्मज्ञानं तितिक्षा च धर्मः साधारणो नृप' 'इत्यात्मज्ञानं धर्मत्वेनोक्तम् । याज्ञवल्क्येन तु परमधर्मत्वेन यदुक्तम्-- " इज्याचारदमाहिंसा दानं स्वाध्यायकर्मं च । अयं तु परमी धर्मो यद्यीगेनात्मदर्शनम् " (अ. १ श्लो. ८ ) इति । जगत्का-रणत्वं च ब्रह्मछक्षणम् । अत एव ब्रह्ममीमांसायाम्-- अथातो ब्रह्मजिज्ञासा " ( व्या. स. १-१-१ ) इति स्त्रानन्तरं ब्रह्मलक्षणकथनाय " जन्मायस्य तयः "

(व्या. स. १-१-२) इति द्वितीयसत्रं भगवान्वादरायणः प्रणिनाय। अस्य जगतो यतो जन्मादि सृष्टिस्थितिप्रव्यमिति सत्रार्थः । तथाच श्रुतिः—"यतो वा इसानि भृतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तिद्विजिज्ञासस्य । सद्भाष्य " इति प्राधान्येन जगदुत्पत्तिस्थितव्यनिमित्तौपादानवद्या-प्रतिपादनम् । आत्मज्ञानरूपपरमधर्मावगमाय प्रथमाध्यायं कृत्वा संस्कारादिरूपं धर्मं तदङ्गतया द्वितीयाध्यायादिकमेण वक्ष्यतीति न कश्चिद्विरोधः॥ किंच प्रभोत्तर-वाक्यानामेव स्वरसादयं मदुक्तोऽथीं छम्यते । तथा हिः "धर्मे पृष्टे मतुर्वेद्य जगतः कारणं बुवन् । आत्मकानं परं धर्मं वित्तेति व्यक्तस्रकवान् ॥ प्राधान्यात्प्रधमाध्याये साधु तस्यैव कीर्तनम् । धर्मोऽन्यस्तु तदङ्गत्वायुक्तो वकुमनन्तरम् ॥' इदमित्यध्य-क्षेण सर्वस्य प्रतिभासमानत्वाज्जगनिर्दिश्यते । इदं जगत् तमोभूतं तमसि स्थितं ठीनमासीत् । तमःशब्देन गुणहत्त्वा प्रकृतिर्निर्दिश्यते तम इव तमः । यथा तमसि लीनाः पदार्था अध्यक्षेण न प्रकाश्यन्त एवं प्रकृतिलीना अपि भावा नावगम्यन्त इति गुणयोगः । प्रवयकाले सङ्गरूपतया प्रकृतौ जीनमासी-दित्यर्थः । तथाच श्राति:-" तम आसीत्तमसा गृह्णमग्रे " इति । प्रकृतिरिप ब्रह्मात्मनाञ्चाकृतासीत् । अंतर्व अप्रशातमप्रत्यक्षं सक्तवप्रमाणश्रेष्टतया प्रत्यक्ष-गोचरः प्रज्ञात इत्युच्यते तत्र भवतित्यप्रज्ञातं अवक्षणमनत्रमेयं व्यव्यतेऽनेनेति लक्षणं लिक्कं तदस्य नास्तीति अलक्षणं अप्रतक्यं तर्कयित्रमशक्यं तदानीं वाचक-स्युलशब्दाभावाच्छब्दतोऽप्यविज्ञेयम् । एतदेव च प्रमाणत्रयं सत्तर्कं द्वादशाष्याये मनुनाभ्युपगतं अतएवाविज्ञेयमित्यर्थापच्याचगोचरमिति धरणीधरस्यापि व्याख्या-नम् । नच नासीदेवेति वाच्यम् । तदानीं श्वितिसिद्धत्वात् । तथाच श्रूयते— " तदेदं तर्छन्याकृतमासीत् " छान्दोग्योपनिषच-" सदेव सोस्येद्मग्र आसीत् " (६।२।१) इदं जगत्सदेवासीत् । ब्रह्मात्मना आसीदित्यर्थः । सच्छब्दो ब्रह्मवा-चकः । अत्तरव प्रसप्तमिव सर्वतः । प्रथमार्थे ससिः । स्वकार्याक्षमभित्यर्थः ॥ ९ ॥ अथ किमभूदित्याह--

> ततः स्वयंभूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयनिदंम् । महाभूतादि वृत्तौजाः भादुरासीत्तमोनुदः ॥ ६ ॥

ततः प्रज्यावसानानन्तरं स्वयंभुः परमात्मा स्वयं भवति स्वेच्छ्या वरी-रपरिग्रहं करोति, न स्वितरजीववत्कमायत्तदेदः । तथाच श्रुतिः—" स एक्धा भवति द्विषा अवति " । भगवानैभयादिसंपन्नः । अध्यक्तो बाद्यक-रणागोचरः । योगाभ्यासावसेय इति यावत् । इदं महाभूतादि । आकाचा-दीनि महाभूतानि । आदिग्रहणान्महदादीनि च ध्यक्षयत्रव्यक्तावस्थं प्रथमं सद्भ्यरू-येण ततः स्थूळक्ष्येण प्रकाशयन् । इत्तौजाः इत्तमप्रतिहत्तस्रुच्यते । अत्रएव " इति- सर्गतायनेषु कमः " (पा. स. १।३।३८) इत्यत्र द्यत्तिरप्रतिषात इति व्याख्यातं ज्यादित्येन । द्यत्मप्रतिइतमोजः सृष्टिसामध्यं यस्य स तथा । तमोद्धः प्रकृतिप्रे-रकः । तद्वकं भगवद्गीतायाम्— "मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्थते सचराचरम् " (अ. १ को. १०) इति । प्रादुरासीत्प्रकाशितो वभूव । तमोद्धरः प्रख्यावस्थाध्वंसक इति त नेधातिथिगोविन्दराजौ ॥ ६ ॥

## योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः सृक्ष्मोऽन्यक्तः सनातनः । सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्रभौ ॥ ७ ॥

योऽसानिति सर्वनामद्वयेन सक्छ्छोकवेदपुराणेतिहासादिप्रसिद्धं परमात्मानं निर्दिशति । अतीन्द्रियमाद्यः इन्द्रियमतीत्य वर्तत इत्यतीन्द्रियं मनस्तद्वाद्य इत्यथंः । यदाह व्यासः—" नैवासौ चञ्चपा ग्रात्यो न च शिष्टेरपीन्द्रियेः । मनसा तु प्रयत्नेन गृष्यते सद्भमदिश्चितः ॥" सद्भमो बहिरिन्द्रियामोचरः । अव्यक्तो व्यक्तिरवयवस्तद्वहितः । सनातनो नित्यः । सर्वभूतमयः सर्वभूतातमा । अतएवा-चिन्त्यः इयत्तया परिच्छेतुमशक्यः । स एव स्वयं उद्भभौ महदादिकार्यरूपतया प्रादुर्वभूव । उत्पूर्वो भातिः प्रादुर्भाव वर्तते । पातृनामनेकार्थत्वात् ॥ ७ ॥

## सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्सिसृश्चविविधाः मजाः । अप एव ससर्जादौ तास्च वीजमवासृजत् ॥ ८॥

स परमात्मा नानाविधाः प्रजाः सिसृष्ठरिभध्यायापो जायन्तामित्यभिध्यानमान्नेणाप एव ससर्ज । अभिध्यानपूर्विकां सृष्टि वदतो मनोः प्रकृतिरेवाचेतनाऽस्वतन्त्रा परिणमत इत्ययं पक्षो न संमतः, किंतु प्रक्षेवाच्याकृतशकत्यास्मना जगत्कारणमिति त्रिदण्डिवेदान्तिस्तान्त एवाभिमतः प्रतिभाति । तथा च
छान्दोग्योपनिषत्—" तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय " इति । अतएव शारीरकस्त्रकृता
व्यासेन सिद्धान्तिसम् " ईश्वतेनोशव्दम् " (व्या. स. १११।६ ) इति । ईश्वतेरीक्षणअवणात्र प्रधानं जगत्कारणम् । अश्वव्दं न विषते शब्दः श्रुतिर्यस्य तदशब्दमिति
सन्नार्थः । स्वाच्छरीराद्व्याकृतरूपादव्याकृतमेव भगवद्भास्करीयवेदान्तदर्शने प्रकृतिः,
तदेव तस्य च शरीरं अव्याकृतशब्देन पञ्चभूतवृद्धीन्द्रियप्रणमनःकर्मावियात्रासना एव स्वश्नमूरूपतया शक्त्यात्मना स्थिता अभिधीयन्ते । अव्याकृतस्य च
ब्रह्मणा सह भेदाभेदस्वीकाराद्धश्चाद्दैतं, शक्त्यात्मना च ब्रह्म जगद्रपतया परिणमत
श्रुत्यस्यमण्यपययेते । आदौ स्वकार्यभूमित्रक्षाण्डसृष्टेः प्राक् । अथां सृष्टिश्चेयं महदहंकारतन्यात्रक्रमेण देखव्या । महाभूतादि व्यक्षयिनिति पूर्वाभिधानादनन्तरमपि
महदादिसृष्टेर्वस्थमाणत्वात् । तास्वच्य विजं शक्तिरूपं आरोपितवात् ॥ ८ ॥

#### तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांग्रसममभम् । तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥ ९ ॥

तद्वीजं परमेश्वरेच्छया हैममण्डमभवत् । हैममिव हैम छ्रांद्रगुणयोगात तु हैममेव । तदीयेकशकठेन भूमिनिर्माणस्य वश्वमाणस्वात् । भूमेशा-हैमत्वस्य प्रत्यक्षत्वादुपचाराश्रयणम् । सहस्रांग्ररादित्यस्तत्तुल्यप्रभं तस्मित्रण्डे हिरण्यमभौ जातवान् । येन पूर्वजन्मीन हिरण्यमभौडहमस्मीति भेदाभेदभावनया परमेश्वरोपासना कृता तदीयं किङ्गश्चरीरावच्छित्रजीवमद्यप्रविश्य स्वयं परमात्मैव हिरण्यमभैक्ष्यतया प्रादुर्भुतः । सर्वछोकानां पितामहो जनकः, सर्वछोकपितामह इति वा तस्य नाम ॥ ९ ॥

इदानीमागमप्रसिद्धनारायणग्रन्दार्थनिर्वचनेनोक्तमेवार्थं द्रव्यति— आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । ता यदस्यायनं पूर्वे तेन नारायणः स्मृतः ॥ १० ॥ [नारायणपरोव्यक्तादण्डमन्यक्तसंभवम् । अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपात्र मेदिनी ॥ ४ ॥]

आपो नाराशब्देनोच्यन्ते । अप्छ नाराशब्दस्याप्रसिद्धेस्तदर्थमाइ—यतस्ता नराख्यस्य परमात्मनः सन्नवोऽपत्यानि । " सस्येदम् " ( पा. स्. ४ । ३ । १ २० ) इत्यण्प्रत्ययः । यथापि अणि कृते कीण्प्रत्ययः प्राप्तस्तथापि छान्द्रस्यक्षणेरिय स्मृतिषु व्यवहारात् " सर्वे विधयरछन्द्रस्ति विकल्प्यन्ते " इति पाक्षिको कीप्प्रत्ययस्तस्याभावपक्षे सामान्यकक्षणप्राप्ते टापि कृते नारा इति रूपसिद्धिः । आपोऽस्य परमात्मनो ब्रह्मरूपेणावस्थितस्य पूर्वमयनमाश्रय इत्यसौ नारायण इत्याग्योऽस्य परमात्मनो ब्रह्मरूपेणावस्थितस्य पूर्वमयनमाश्रय इत्यसौ नारायण इत्याग्योऽस्य परमात्मनो व्रह्मरूपेणावस्थितस्य पूर्वमयनमाश्रय इत्यसौ नारायण इति प्राप्ते " अन्येषामिष दृश्यते " ( पा. स्. ६।३।१३७ ) इति दीर्घत्वेन नारायण इति रूपम् । अन्ये त्वापो नारा इति प्रवन्ति ॥ १० ॥

#### यत्तत्कारणमञ्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् । तद्दिसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते ॥ ११॥

यस्तदितिसर्वनामभ्यां लोकवेदादिसर्वप्रसिद्धं परमात्मानं निर्दिशति । कारणं सर्वोत्पत्तिमतां । अन्यक्तं वहिरिन्दियागोचरं । नित्यं उत्पत्तिविनाशरिदतम् । वेदान्तिसिद्धलात्सत्स्वभावं प्रत्यक्षायगोचरत्वादसत्स्वभावमिव । अथवा सद्भावजातं असदभावस्तयोरात्मभृतम् । तथाच श्रुतिः—" ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् " इति । तिहिसृष्टस्तेनोत्पादितः स प्ररुपः सर्वत्र बह्मोति कीर्त्यते ॥ ११ ॥

तस्मित्रण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम् । स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्विधा ॥ १२ ॥

तस्मिन् पूर्वोक्तेऽण्डे स ब्रह्मा वश्यमाणबद्यमानेन संवत्सरस्रिपत्वा स्थित्वा आत्मनैवाण्डं द्विथा भवत्वित्यातमगत्तथ्यानमात्रेण तदण्डं द्विखण्डं कृतवान् ॥ १२ ॥

ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमि च निर्धवे ।

मध्ये व्योग दिशश्राष्ट्रावपां स्थानं च शाश्वतम् ॥ १३ ॥

विकारिकं तैजसं च तथा भूतादिमेव च ।

एकमेव त्रिधाभूतं महानित्येव संस्थितम् ॥ ५ ॥

इन्द्रियाणां समस्तानां प्रभवं प्रलयं तथा ॥

गक्छं खण्डं ताभ्यामण्डशकलाभ्यां उत्तरेण दिवं स्वलींकमचरेण भूलींकं उभयो− र्मध्य आकाशं दिशधान्तरालदिग्भिः सहाष्टी समुद्राख्यं अपां स्थानं स्थिरं निर्मि-तवान् ॥ १३ ॥

इदानीं महदादिक्रमेणैव जगित्रमाणिमिति दर्शयितं तत्तत्वृष्टिमाह— उद्घवहीत्मनश्चैव मनः सदसदात्मकम् । मनसञ्चाप्यहंकारमिमन्तारमीश्वरम् ॥ १४ ॥

ब्रह्मा आत्मनः परमात्मनः सकाक्षात्तेन रूपेण मन उद्भुतवान् । परमात्मन एव ब्रह्मस्वरूपेणोत्पन्नत्वात्परमात्मन एव च मनःसृष्टिवेदान्तदर्शने न प्रधानात् । तथाच श्रुतिः—"एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । सं वायुज्योतिरापश्च पृथ्वी विश्वस्य चारिणी ॥ " मनश्च श्रुतिःसिद्धत्यायुगपज्ज्ञाानात्तत्पत्तिविङ्गाच सत् अप्रश्चत्वादसदिति । मनसः पूर्वमहंकारतत्त्वं अहिमत्यभिमानात्व्यकार्ययुक्तं ईश्वरं स्वकार्यकरणक्षमम् ॥ १४ ॥

महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च । विषयाणां ग्रहीतृणि शनैः पञ्जेन्द्रियाणि च ॥ १५ ॥ [अविश्लेषान् विश्लेषांश्च विषयांश्च पृथग्विधान् ॥६ ॥]

महान्तिभित्तं महदाख्यतत्त्वमहंकारात्पूर्वं परमात्मन एवाव्याकृतशक्तिरूपप्रकृतिस— हितादुढ्वतवान् । आत्मन वत्यन्तत्वात् आत्मानमात्मोपकारकत्वाद्वा । यान्यभिद्वितानि अभिषास्यन्ते च तान्युत्योत्तमन्ति सर्वाणि सत्त्वरजस्तमोगुणग्रकानि विषयाणां शब्दस्पर्शक्षपरसगन्धानां पाहकाणि शनैः क्रमेण वेदान्तिसिद्धेन श्रोत्रादीनि द्विती-याध्यायवकव्यानि पञ्ज ब्रद्धीन्द्रियाणि, चन्नव्दात्पञ्च पाय्वादीनि कर्मेन्द्रियाणि शब्दतन्मात्रादीनि च पद्भोत्पादितवान् । नन्वभिध्यानपूर्वकसृष्ट्यभिषानाद्वेदान्त-सिद्धान्त एव मनोरिभियत इति प्रागुक्तं तत्र संगच्छते । इदानीं महदादिकमेण मुष्ट्यभिधानाद्वेदान्तदर्शनेन च परमात्मन एवाकाशादिकमेण सुधिरुका । तथाच र्तेतिरीयोपनिषत् -"तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायः । वायोरग्रिः । अग्रेरापः । अद्भः पृथित्री" (२।१।१) इति । उच्यते-प्रकृ-तितो महदादिक्तमेण सृष्टिरिति भगवद्गास्करीयदर्शने ऽप्युपपयत इति सद्विदो व्याचक्षते । अभ्याकृतमेव प्रकृतिरिच्यते सस्य च सृष्ट्युन्मुखत्वं सृष्ट्यायका-खयोगरूपं तदेव महत्तत्त्वं, ततो वहु स्यामित्यभिमानात्मकेक्षणकाळ्योगित्वम-व्याकृतस्याहंकारतत्त्वम् । तत आकाशादिपञ्चभूतसङ्गाणि कमेणोत्पनानि पञ्च तन्मात्राणि ततस्तेभ्य एव स्थुलान्युत्पनानि पञ्च महाभूतानि सक्ष्मस्थुलकमे-णैव कार्योदयदर्शनादिति न विरोधः । अन्याकृतगुणत्वेऽपि सत्वरजस्तमसां सर्वाणि त्रिगुणानीत्पुपपयते । भवतु वा सत्त्वरजस्तमःसमतारूपैव मूळप्रकृतिः, भवन्तुः च तत्त्वान्तराण्येव महदहंकारतन्मात्राणि, तथापि प्रकृतिर्वक्षणोऽनन्येति मनोः स्वरसः । यतो वक्ष्यति-"सर्वभृतेषु चात्मानं सर्वभृतानि चात्मनि" (अ०१२ न्ही॰ ९१ ) इति । तथा "एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना । स सर्वसमता-मेल्य बह्माभ्येति परं पदम्" (अ०१२ भ्हो १२५) इति ॥१५॥

#### तेषां त्ववयवानसूक्ष्मान्षण्णामप्यभितौजसाम् । सन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे ॥ १६ ॥

तेषां पण्णां पूर्वोक्ताहंकारस्य तन्मात्राणां च े सक्षमा अवयवास्तान् आत्ममात्रास-पण्णां स्वविकारेषु योजयित्वा महण्यतिर्यक्स्थावरादीिन सर्वभृतानि परमात्मा निर्मिन्तवान् । तत्र तन्मात्राणां विकारः पञ्चमहाभूतानि अहंकारस्येन्द्रियाणि प्रथिव्या-दिभूतेषु शरीररूपतया परिणतेषु तन्मात्राहंकारयोजनां कृत्वा सकलस्य कार्यजातस्य निर्माणम् । अत्रष्वामितौजसामनन्तकार्यनिर्माणेनातिवीर्यशालिनाम् ॥ १६ ॥

#### यन्मूर्त्यवयवाः सृक्ष्मास्तस्येमान्याश्रयन्ति षद् । तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्य मूर्ति मनीषिणः ॥ १७ ॥

यस्मान्मृतिः शरीरं तत्संपादका अवयवाः सक्ष्मास्तन्मात्राहंकाररूपाः पर् तस्य ब्रह्मणः सप्रकृतिकस्य इमानि वश्यमाणानि भृतानीन्द्रियाणि च पूर्वोक्तानि कार्यत्वेनाश्रयन्ति । तन्मात्रेभ्यो भृतोत्पत्तेः अहंकाराच इन्द्रियोत्पत्तेः । तथाच पठन्ति—"प्रकृतेर्महांस्ततोऽहंकारस्तस्माद्रणश्र षोडशकः। तस्मादिष षोडशकात्पश्चभ्यः पश्च भृतानि ॥" (सांख्यकारिका २२) तस्मात्तस्य ब्रह्मणो या मृतिः स्वभावस्तां तथा परिणतामिन्दियादिशादिनीं छोका शरीरामित वदन्ति । षडाश्रयणाःच्छरीर-मिति शरीरविर्वचनेनानेन पूर्वोकोत्पत्तिकम एव हृदीकृतः ॥ १७ ॥

#### तदाविशन्ति भृतानि महान्ति सह कर्मभिः। मनश्रावयवैः सूक्ष्मैः सर्वभृतकृद्व्ययम्।। १८।।

पूर्वंश्वोके तस्येति प्रकृतं ब्रह्मात्र तदिति परामृत्यते । तद्भह्म ग्रद्धादिपञ्चतन्मात्रा-त्मनावस्थितं महाभूतान्याकाशादीनि आविश्वान्ति तेभ्य उत्पद्यन्ते । सद्द कर्मभिः स्व-कार्येस्तत्राकाश्वस्यावकाशदानं कमं वायोर्व्यहृतं विन्यासरूपं तेजसः पाकोऽपां संग्रहणं पिण्डीकरणरूपं पृथिव्या धारणं । अहंकारात्मनावस्थितं ब्रह्म मन आविशाति । अहं कारादुत्पथत इत्यर्थः । अवयवैः स्वकार्येः ग्रुभाग्नुभसंकल्पस्यवुःखादिरूपेः स्टूक्ष्मैर्य-हिरिन्दियागोचरैः सर्वभृतकृत्सवौंत्पत्तिनिभित्तं मनोजन्यग्रभाग्नभकर्मप्रभवत्याज्ञासतः । अव्ययमविनाशि ॥ १८ ॥

तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महौजसाम् । सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः संभवत्यव्ययाद्ययम् ॥ १९ ॥

तेषां पूर्वप्रकृतीनां महदद्देशारतन्मात्राणां सप्तसंख्यानां प्रकेषादात्मन उत्पत्र-त्वात्त्वहुत्तियाद्यत्वाच प्रक्षाणां महौजसां स्वकायेसंपादनेन वीर्यवतां सद्धमा या मूर्तिमात्राः शरीरसंपादकभागास्ताभ्य इदं जगन्नश्वरं संभवत्यनश्वरायस्कार्ये तद्विनाशि स्वकारणे जीयते । कारणं तु कार्यापेक्षया स्थिरम् । परमकारणं तु बह्य निस्यमुपासनीयमित्येतदर्शयित्वमयमत्वादः ॥ १९ ॥

आद्याद्यस्य गुणं त्वेषामवाझोति परः परः । यो यो यावतिथश्रेषां स स ताबहुणः स्मृतः ॥ २० ॥

एवीमिति पूर्वतरश्लोके "तदाविशन्ति भूतानि" (अ. १ श्लो. १८) इत्यत्र भूतानां परामर्शः। तेषां चाकाशादिकमेणोरपत्तिकमः, शब्दादिग्रणवत्ता च वक्ष्यते। तत्राधाश्वस्याकाशादेगुंणं शब्दादिकं वाद्यादि परः परः प्राप्नोति। एतदेव स्पष्टयति—वो य इति ॥ एषां मध्ये यो यो यावतां पूरणो यावतिथः "वतोरिश्चक् " (पा. स. १। १। १३) स स द्वितीयादिः द्वितीयो द्विग्रणः तृतीयिषिशुण इत्येवमादिर्मन्वादिभिः स्मृतः। एतेनेतदुक्तं भवति । आकाशस्य शब्दो गुणः, वायोः शब्दस्पर्शो, तेजसः शब्दस्पर्शक्ष्परसः, भूमेः शब्दस्पर्शक्ष्परसाः, भूमेः शब्दस्पर्शक्ष्परसाः, भूमेः शब्दस्पर्शक्ष्परसाः। अत्र यथपि "नित्यवीष्तयोः " (पा. स. ८। १। ४)। इति द्विव्यनेनाथस्यावस्येति प्राप्तं तथापि स्मृतीनां छन्दःसमानविषयत्वाव "सपं सङ्क्ष्" (पा. स. ७। १। ३९) इति प्रथमायस्य सब्दुक् तेनाथाथस्येति स्पासिद्धिः॥ २०।

सर्वेषां तु स नामानि फर्माणि च पृथक्पृथक् । वेदशब्देभ्यं एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ॥ २१ ॥

स परमातमा हिरण्यगर्भेरूपेणावस्थितः सर्वेषां नामानि गोजातेगौरिति अभजा-तेरत्व इति । कर्माणि ब्राह्मणस्याध्ययनादीनि, क्षत्रियस्य प्रजारक्षादीनि । पृथक् पृथक् यस्य पूर्वकल्पे यान्यभुवन् । आदौ सृष्ट्यादौ वेदशब्देभ्य एवावगम्य निर्मितवान् । भगवता व्यासेनापि वेदमीमांसायां वेदपूर्विकेव जगत्सृष्टिव्खेंत्पादिता। तथा च शारी-रकसूत्रम्—" शब्द इति चेन्नातःप्रभवात्प्रत्यक्षातुमानाभ्याम् " (ब्या. स्. १।३। २८ ) अस्यार्थः । देवतानां विग्रहवन्त्रे वैदिके वस्वादिशब्दे देवतावाचिनि विरोधः स्याद्वेदस्यादिमन्त्रप्रसङ्गादिति चेन्नास्ति विरोधः। कस्यात् अतःशब्दादेव जगतः प्रभ-वादुत्पत्तेः प्रलयकालेऽपि सक्ष्मरूपेण परमात्मनि वेदराग्निः स्थितः स इह कल्पादौ हिरण्यगर्भस्य परमारमन एव प्रथमदेहिमुर्त्तेर्मनस्यवस्थान्तरमनापन्नः सप्तप्रबुद्धस्येव प्रादर्भवति । तेन प्रदीपस्थानीयेन सरनरतिर्यगादिप्रविभक्तं जगदभिधेयभृतं निर्मि-मीते । कथमिदं गम्यते प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रुतिस्मृतिभ्यामित्यर्थः । प्रत्यक्षं श्रुति-रनपेक्षत्वात् । अद्यमानं स्पृतिरद्धमीयमानश्चतिसापेक्षत्वात् । तथाच श्रुतिः--" एत इति वै प्रजापतिर्देवानसृजतासृधामिति मत्रध्यानिन्दव इति पितृंस्तिरःपविवसिति ग्रह्मानाश्च इति स्तोत्रं विश्वानीति शक्तमभिसौभगेत्यन्याः प्रजाः " । स्पृतिस्त " सर्वेषां तु स नामानि " ( अ. १ श्लो. २१ ) इत्यादिका मन्वादिप्रणीतैव । प्रथक्सं-स्थाश्रेति । लौकिकीथ व्यवस्थाः कुलालस्य घटनिर्माणं कुविन्दस्य पटनिर्माणमित्या-दिकविभागेन निर्मितवान् ॥ २१ ॥

## कर्मात्मनां च देवानां सोऽसृजत्शाणिनां पशुः । साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम् ॥ २२ ॥

स ब्रह्मा देवानां गणमसूजत् । प्राणिनामिन्दादीनां कर्माणि आत्मा स्वभावो येषां तेपामप्राणिनांच मावादीनां देवानां साध्यानां च देवविशेषाणां समूहं यक्तं च ज्योति-द्योमादिकं कल्पान्तरेऽप्यव्यमीयमानत्वित्तत्यम् । साध्यानां च गणस्य पृथ्यवचनं स्थमत्वात् ॥ २२ ॥

#### अभिवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् । दुदोह यज्ञसिद्धवर्थमृग्यज्ञःसामलृक्षणम् ॥ २३ ॥

वहा क्र्ययुःसामसंत्रं वेदवयं अग्निवायुरिवभ्य आकृष्टवान् । सनातनं नित्यम् । वेदापौरुपेयत्वपद्ध एव मनोरिभमतः । पूर्वकल्पे ये वेदास्त एव परमात्ममूर्तेर्वद्वाणः सर्वत्रस्य स्पृत्याख्दाः । तानेव कल्पादौ अग्निवायुरिवभ्य आचकर्ष । श्रीतथायमधौ न श्रद्धानीयः । तथाच श्रुतिः—" अग्रेक्रिवेदो वायोर्यज्ञवेद आदित्यात्सामवेदः " इति । आकर्षणार्थत्वाद्दृद्दिधातोर्नाग्निवायुरवीणामकथितकर्मता क्रित्वपादानतेव । यज्ञित्यार्थं व्रयीसंपाद्यत्वायज्ञानां आपीनस्थश्चरिवद्वियमानानामेव वेदानामभिव्यक्तिप्र-दर्शनार्थभाकर्पणवाचको गौणो दृद्धिः प्रयुक्तः ॥ २३ ॥

#### कार्ल कालविभक्तीश्र नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा । सरितः सागराञ्छेलान्समानि विषयाणि च ॥ २४ ॥

अत्र सराजेंत्युत्तरश्लोकवर्तिनी किया संबध्यते । आदित्यादिकियाप्रचयरूपं कारं काटविभक्तीर्मासर्त्वयनायाः नक्षत्राणि कृत्तिकादीनि ग्रहान्सर्यादीन् सरितो नदीः साग-रान्सम्बद्धान् श्रेठान्पर्वतान् समानि समस्यानानि विषमाणि उचनीचरूपाणि ॥ २४॥

तपो वार्च सीत चैव कामं च क्रोधमेव च ।

सृष्टिं ससर्ज चैवेमां स्नष्टुमिच्छिन्याः पजाः ॥ २५ ॥

तपः प्राजापत्यादि वाचं वाणीं रितं चेतःपरितोषं कामिनच्छां कोथं चेतोविकारं इमामेतच्छ्रोकोक्तां पूर्वश्लोकोकाञ्च सृष्टिं चकार । सृज्यत इति सृष्टिः । कर्मणि किन् । इमाः प्रजा वक्ष्यमाणा देवादिकाः कर्त्तीमिच्छन् ॥ २६ ॥

कर्मणां च विवेकार्थे धर्माधर्मों व्यवेचयत् । द्वन्द्वेरयोजयचेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः ॥ २६ ॥

पर्मो यज्ञादिः स च कर्तव्यः अधर्मो बह्मवधादिः स न कर्तव्यः इति कर्मणां विभागाय धर्माधर्मौ व्यवेचयत्पृथक्त्वेनाभ्यधाद् । धर्मस्य फलं छलं, अधर्मस्य फलं दुःखम् । धर्माधर्मफलभूतैर्द्वन्द्वैः परस्परविरुद्धैः छलदुःलादिभिरिमाः प्रजा योजितवान् । आदिप्रहणात्कामकोधरागद्वेषक्षुत्यिपासाशोकमोहादिभिः ॥ २६ ॥

अण्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु याः स्पृताः । ताभिः सार्धियदं सर्वे संभवत्यनुपूर्वशः॥ २७॥

दशार्थांनां पद्धानां महाभूतानां याः सद्धमाः पद्धतन्मात्ररूपा विनाशिन्यः पद्धम-हाभूतरूपतया विपरिणामिन्यः ताभिः सह उक्तं वद्धयमाणं चेदं सर्वेष्ठत्पयते । अतुपूर्वेशः क्रमेण । सद्धमात्स्थृत्वं स्थृटात्स्थृट्यतरमित्यनेन सर्वशक्तेश्वाणो मानससृष्टिः कदाचिक्तत्वनिरपेक्षा स्यादितीमां श्रद्धामपनिनीपंस्तद्वारेणैवेयं सृष्टिरिति सध्ये पुनः पूर्वोक्तं स्मारितवान् ॥ २७ ॥

यं तु कर्मणि यस्मिन्स न्ययुद्धः मथमं प्रभुः । स तदेव स्वयं भेजे सुज्यमानः पुनः पुनः ॥ २८ ॥

स प्रजापितयं जातिविशेषं व्याधादिकं यस्यां कियायां हरिणमारणादिकायां सृष्ट्यादो नियुक्तवान् स जातिविशेषः युनःयुनरिष सृष्ट्यमानः स्वकर्मवशेन तदेवाचरि-तदान् । एतेन प्राणिकर्मसापेशं प्रजापतेरुत्तमाथमजातिविर्माणं न रागद्वेषाधीनिर्माते दर्शितम् । अत्तएव वश्यति "यथाकर्भ तपोयोगात्सृष्टं स्थावरजङ्गमम्" (अ०१ स्टो० ४१) इति ॥ २८॥

एतदेव प्रपञ्जयति-

हिंस्नाहिंसे मृदुक्रे धर्माधर्मावृतावृते ।

यद्यस्य सोऽद्धात्सर्गे तत्तस्य स्वयमाविवात् ॥ २९ ॥

हिंसं कर्म सिंहादेः करिमारणादिकम् । आहेंसं हरिणादेः । मृदु दयाप्रधानं विप्रादेः । कूरं क्षत्रियादेः । धर्मो यथा ब्रह्मचार्यादेः गुरुगुश्रूवादिः । अधर्मो यथा तस्यैव मांस-मैधुनसेवनादिः । ऋतं सत्यं, तच प्रायेण देवानाम् । अनुसमसत्यं तदिष प्रायेण मनुष्याणाम् । तथाच श्रुतिः—"सत्यवाचो देवा अनुतवाचो मनुष्याः" इति । तेषां मध्ये यत्कर्म स प्रजापतिः सर्गादौ यस्याधारयत्मृष्टयुत्तरकालमपि स तदेव कर्म प्राक्तनादृष्टवज्ञात्स्वयमेव भेजे ॥ २९ ॥

अत्र दृष्टान्तमाइ--

यथर्तुलिङ्गान्यृतवः स्वयमेवर्तुपर्यये ।

स्वानि स्वान्यभिषद्यन्ते तथा कमीणि देहिनः ॥ ३० ॥ यथा वसन्तादिऋतव ऋतुचिहानि चृतमक्षर्यादीनि ऋतुपर्यये स्वकार्यावसरे स्वय-मेवामुवन्ति तथा देहिनोऽपि हिस्रादीनि कर्माणि ॥ ३० ॥

> लोकानां तु विद्युचर्थं मुखबाहूरुपादतः । ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शृद्धं च निरवर्तयत् ॥ ३१ ॥

भूरादीनां लोकानां बाहुल्यार्थं सुखबाहुरुपादेभ्यो बाह्यणक्षत्रियवैदेयगूदान्यथाक्रमं निर्मितवान् । बाह्यणादिभिः सायंप्रातरप्रावाहुतिः प्रक्षिप्ता सर्यस्रपतिष्ठते सूर्याहुदिरुष्टे-रन्नमन्नातप्रजाबाहुल्यम् । वश्यति च---" अग्री प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यम् " ( अ.१ क्लो. ७६ ) इत्यादि । दैव्या च शक्त्या सुखादिभ्यो ब्राह्मणादिनिर्माणम् । ब्राह्मणो न विद्याङ्गनीयः स्रुतिसिद्धत्वात् । तथाच स्रुतिः "ब्राह्मणोऽस्य स्रुखमासीत्" इत्यादि ॥३१॥

द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत् । अर्धेन नारी तस्यां स विराजममुजत्मभुः ॥ ३२ ॥

स ब्रह्मा निजदेहं द्विखण्डं कृत्वा अर्थेन की तस्यां मेथुनधर्मेण विराट्संजं पुरुषं निर्मितवान् । श्रुतिश्र—" ततो विराडजायत " इति ॥ ३२ ॥

तपस्तप्त्वासृजद्यं तु स स्वयं पुरुषो विराद् । तं मां वित्तास्य सर्वस्य स्रष्टारं द्विजसत्तमाः ॥ ३३ ॥

स विराट् तपो विधाय यं निर्मितवान् तं मां मद्धं जामीत अस्य सर्वेस्य जगतः सष्टारं भो द्विजसत्तमाः । एतेन स्वजन्मोत्कर्षसामध्यातिश्वयावभिदितवान् ठोकानां प्रत्ययितप्रत्ययार्थम् ॥ ३३ ॥ अहं प्रजाः सिसृधुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम् । पतीन्प्रजानामसृजं महषीनादितो दश् ॥ ३४॥

अहं प्रजाः सष्टुमिच्छन् सदुश्वरं तपस्तप्त्वा दश प्रजापतीनप्रथमं सृष्टवान् । तैरपि प्रजानां सृज्यमानत्वात् ॥ ३४॥

मरीचिमन्यद्भिरसौ पुलस्यं पुलहं कतुम् । मचेतसं वसिष्टं च भृगुं नारदयेव च ॥ ३५॥

त एते दश प्रजापतयो नामतो निर्दिष्टाः ॥ ३५ ॥

एते मर्नूस्तु सप्तान्यानसृजन्भूरितेजसः

देवान्देवनिकायांश्र महर्षीश्रामितौजसः ॥ ३६ ॥

एते मरीच्यादयो दश भूरितेजसो बहुते गसोऽन्यान् सप्तापरियिततेजस्कान् मनू— न्दैवान् ब्रह्मणाऽलृष्टान् देवनिवासस्थानाति स्वर्गादीन्महर्पीश्च सृष्टवन्तः। महक्तद्यो-ऽयमिषकारवाची। चतुर्देशस मन्वन्तरेषु यस्य यत्र सर्गाद्यपिकारः स तस्मिन्मन्व-न्तरे स्वायंश्चवस्वारोचिपादिनामभिर्मन्तरिति व्यपदिश्यते॥ ३६॥

यक्षरक्षः पिञ्चाचांश्र गन्धर्वाप्सरसोऽसुरान् । नागान्सर्पान्सुपर्णीश्च पितृणां च पृथमगणान् ॥ ३७॥

एतेऽसुजिति पूर्वस्यैवावाद्यपद्गः उत्तरत्र श्लोकद्वये च । यक्षो वैश्रवणस्तदत्त्वचराश्च । रक्षांसि ग्रवणादीनि । पिशाचास्तेभ्योऽपकृष्टा अद्यचिमरुदेशनिवासिनः । गन्धवीश्चित्र-रथादयः । अप्सरस उर्वदयादाः । असरा विरोचनादयः । नागा वास्त्रयादयः । सर्पा-स्ततोऽपकृष्टा अलगर्दोदयः । सप्णां गरुडादयः । पितृणामाज्यपादीनां गणः समुद्वः । एवां च भेद इतिद्वासादिप्रसिद्धो नाध्यक्षादिगोचरः ॥ ३० ॥

विद्युतोऽशनिमेघांश्च रोहितेन्द्रथनूंषि च । उस्कानिर्घातकेतूंश्च ज्योतींष्युचावचानि च ॥ ३८॥

मेघेषु दृश्यं दीर्घाकारं ज्योतिर्वियुद्ध । भेषादेव यज्ज्योतिर्द्धादिविनाशकं तद्दश्निः । मेघाः प्रसिद्धाः । रोहितं दण्डाकारम् । नानावर्णं दिवि दृश्यते यज्ज्योतिस्तदेव वक्तमि-न्द्रभन्तः । उल्का रेखाकारमन्तरिक्षात्पतज्ज्योतिः । निर्घातो भूम्यन्तरिक्षमत उत्पात-ध्वनिः । केतवः शिखावन्ति ज्योतीपि उत्पातक्षपाणि । अन्यानि ज्योतीपि ध्रुवाग-स्त्यादीनि नानाप्रकाराणि ॥ ३८ ॥

> किञ्गरान्वानरान्मत्स्यान्विविधांश्च विहङ्गमान् । पञ्जम्यान्मनुष्यांश्च ज्याकांश्चोभयतोदतः ॥ ३९॥

किचरा अश्वस्था देवयोनयो नरविग्रहाः। वानराः प्रसिद्धाः। मत्त्या रोहितादयः।

विदङ्गमाः पश्चिणः । पत्रवी गवाद्याः । सृगः दृरिणाद्याः । न्यालाः सिंदाद्याः । उभय-तोदतः द्वे दन्तपङ्गी येषां उत्तरापरे भवतः ॥ ३९ ॥

> कृषिकीटपतङ्गांश्च यूकामिक्षकपत्कुणम् । सर्वे च दंशमशकं स्थावरं च पृथग्वियम् ॥ ४० ॥ [यथाकमे यथाकालं यथामशं यथाश्वतम् । यथायुगं यथादेशं यथावृत्तिं यथाक्रमम् ॥ ७ ॥]

कीटाः कृमिन्दः किंचित्स्यूलाः । पतङ्गाः शलभाः । प्रकादयः प्रतिद्धाः । "शुद्रज-न्तवः" (पा. स. २।४।८ ) इत्यनेन एकवद्भावः । स्थावरं दृशकतादिभेदेन विविधप्रकारम् ॥ ४० ॥

एवमेतैरिदं सर्वे मिनयोगान्महात्मिः । यथाकर्म तपोयोगात्मृष्टं स्थावरजङ्गमम् ॥ ४१ ॥

स्विमत्युक्तप्रकारेण एतैर्मरीच्यादिभिरिदं सर्वं स्थावरजङ्गमं सृष्टम् । यथाकर्म यस्य जन्तोर्यादृशं कर्म तदग्ररूपम् । तस्य देवमग्रप्यतिर्यगादियोनियत्पादनं मित्रयोग् गान्मदात्रया । तपोयोगान्महत्तपः कृत्वा । सर्वमेश्वयं तपोथीनिमिति दर्शितम् ॥ ४१ ॥

येषां तु यादशं कर्म भूतानामिह कीर्तितम् । तत्त्रया वोऽभिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि ॥ ४२ ॥

येषां प्रनर्यादृष्ठं कर्म इह संसारे पूर्वाचार्येः कथितम् । यथा " ओषध्यः फळपा-कान्ता बहुपुष्पफळोपगाः " (अ. १ खो. ४६ ) बाह्यणादीनां चाध्ययनादिकर्मे तत्त्रथैव वो पुष्माकं बक्ष्यामि । जन्मादिकमयोगं च ॥ ४२ ॥

पञ्चवश्च मृगाश्चैव न्यालाश्चोभयतोदतः । रक्षांसि च पिञाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः ॥ ४३ ॥

जरापुर्गर्भावरणचर्म तत्र महुष्यादयः प्रादुर्भवन्ति पश्चान्यका जायन्ते । एषामेव जन्मकमः प्रागुक्तो विद्यतः । दन्तशब्दसमानार्थो दच्छब्दः प्रकृत्यन्तरमस्ति तस्येर्द प्रथमाबहुवचने रूपस्रभयतोदत इति ॥ ४३ ॥

अण्डजाः पक्षिणः सपी नका मत्स्याश्र कच्छपाः । यानि चैवंप्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ॥ ४४ ॥

अण्ड आदौ संभवन्ति ततो जायन्त इति एवां जन्मकमः । नकाः कुम्सीराः । स्थळजानि कुकलासादीनि । औदकानि सङ्खादीनि ॥ ४४ ॥

स्तेदजं दंशमशकं यूकामक्षिकमस्कुणम् । जन्मणश्चोपजायन्ते यचान्यत्किचिदीदशम् ॥ ४५॥ स्वेदः पार्थिवद्रव्याणां तापेन क्वेदः ततो दंशमशकादिर्जायते । जप्मणश्च स्वेदद्वेतु-तापादपि अन्यदंशादिसदृशं पुत्तिकापिपीठिकादि जायते ॥ ४५ ॥

उद्भिज्जाः स्थावराः सर्वे वीजकाण्डमरोहिणः । ओषध्यः फल्लपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ ४२ ॥

उद्वेदमञ्जाद्वित् । भावे किष् । ततो जायन्ते कथ्वं वीजं भूमि च भित्त्वेत्यद्भिजा दक्षाः ते च द्विषा । केचिद्धीजादेव जायन्ते । केचित्काण्डात् शाखा एव रोपिता दक्षतां यान्ति । इदानीं येषां यादृशं कमं तदुच्यते—ओपध्य इति ॥ ओपध्यो ब्राहि-यवादयः फलपाकेनैव नक्यन्ति बहुपुष्पफलपुक्ताश्च भवन्ति । ओषधिशब्दादेव "कृदिकारादक्तिनः" इति कीपि दीर्घत्वे ओषध्य इति रूपम् ॥ ४६ ॥

> अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः । पुष्पिणः फलिनश्चैव दृक्षास्त्भयतः स्मृताः ॥ ४७ ॥

नास्य श्लोकस्याभिधानकोश्रवत्संज्ञासंज्ञिसंबन्धपरत्वमप्रकृतत्वात् किंतु "कम-योगं च जन्मिन " (अ. १ श्लो. ४२ ) इति प्रकृतं तदर्थमिदमुच्यते । ये वनस्पत-यस्तेषां पुष्पमन्तरेणव फळजन्म, इतरेभ्यस्तु पुष्पाणि जायन्ते तेभ्यः फळानीति । एवं द्वक्षा वभयरूपाः । प्रथमान्तात्तिः ॥ ४७ ॥

> गुच्छगुर्ल्म तु विविधं तथैव तृणजातयः। वीजकाण्डरुहाण्येव प्रताना वळ्ळच एव च ॥ ४८ ॥

मूळत एव यत्र ळतासमूहो भवति नच प्रकाण्डानि ते गुच्छा महिकादयः । गुल्मा एकमूळाः संघातजाताः करेश्चप्रभृतयः । तृणजातय उळपाद्याः । प्रतानास्तन्तुगुक्ता-खपुपाळाव्प्रभृतयः । वङ्ग्यो गुहूच्यादयः या भूमेर्टक्षमारोहन्ति । एतान्यपि कीजका-ण्डहहाणि । " नपुंसकमनपुंसकेनैकवचास्यान्यतरस्याम् " (पा. मृ. १।२।६९ ) इति नपुंसकत्वम् ॥ ४८ ॥

तमसा बहुरूपेण बेष्टिताः कर्महेतुना । अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ ४९ ॥

एते दृक्षादयस्तमोगुणेन विचित्रदुःस्वफ्रेनाधर्मकर्महेतुकेन व्याप्ता अन्तश्रीतन्या भवन्ति । यथि सर्वे चान्तरेव चेतयन्ते तथापि वहिन्यापारादिकार्यविरहात्तथा व्यपदिश्यन्ते । श्रिगुणारव्यत्वेऽपि चेषां तमोगुणबाहुल्यात्तथा व्यपदेशः । अत्तएव स्वसदुःखसमन्विताः । सन्वस्थापि भावात्कदाचित्रस्थविरोऽपि जलधरजनितज्ञळसं-पर्कादेषां जायते ॥ ४९ ॥

एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहृताः । घारेऽस्मिन्भृतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥ ५०॥ स्थावरपर्यन्ता ब्रह्मोपकमा गतय उत्पत्तयः कथिताः। भूतानां क्षेत्रज्ञानां जन्मम-रणप्रवन्ये दुःखबहुळतया भीषणे सदा विनन्धरे ॥ ५० ॥

इत्थं सर्गमभिषाय प्रजयदशामाइ--

एवं सर्वे स स्टेष्ट्रेदं मां चाचिन्त्यपराक्रमः ।

आत्मन्यन्तर्दधे भूयः कालं कालेन पीडयन् ॥ ५१ ॥

एवं उक्तप्रकारेण । इदं सर्वं स्थावरज्ञुङ्गमं जगत्सृष्ट्वा स - प्रजापितराचिन्त्यशक्तिरा-त्मिन शरीरत्यागरूपमन्तर्धानं कृतवान् । सृष्टिकाङं प्रलयकाङेन नाशयन्प्राणिनां कर्म-वशेन पुनः पुनः सर्गप्रलयान्करोतीत्यर्थः ॥ ५१ ॥

अत्र हेतुमाह—

यदा स देवो जागित तदेदं चेष्टते जगत्।

यदा स्विपिति शान्तात्मा तदा सर्वे निमीलति ॥ ५२ ॥

यदा स प्रजापतिर्जागिति मृष्टिस्थिती इच्छिति तदेदं जगत् श्वासप्रश्वासाद्वारादि-चेष्टां लभते । यदा स्विपिति निष्टत्तेच्छो भवति शान्तात्मा उपसंद्वारमनास्तदेदं जगत्प्रलीयते ॥ ६२ ॥

पूर्वोक्तमेव स्पष्टयति-

तस्मिन्स्वपति सुस्थे तु कर्मात्मानः शरीरिणः । स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिमृच्छति ॥ ५३॥

तस्मिन्प्रजापतौ निष्टत्तेच्छे छस्थे उपसंहतदेहमनोव्यापोर कर्मळच्येदहाः क्षेत्रज्ञाः स्वकर्मभ्यो देहग्रहणादिभ्यो निवर्तन्ते । मनः सर्वेन्द्रियसहितं द्वतिराहितं भवाति ॥५३॥ इदानीं महाप्रख्यमाह—

> युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्महात्मानि । तदायं सर्वभूतात्मा सुखं स्विपति निवृतः ॥ ५४ ॥

एकस्मित्रेव काले यदा तस्मिन्परमात्मिन सर्वभूतानि प्रलयं यान्ति तदायं सर्व-भूतानामात्मा निर्दृतः निरुत्तजायत्स्वप्रव्यापारः छलं स्विपिति छषुप्त इव भवति । यथि नित्यज्ञानानन्दस्वरूपे परमात्मिनि च छव्वापस्तथापि जीवधमौँऽयस्रपचर्यते॥ ५४॥ इदानीं प्रलयप्रसङ्गेन जीवस्योत्क्रमणमि श्लोकद्वयेनाह—

तमोऽयं तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः।

न च स्वं कुरुते कर्म तदोत्कामति मूर्तितः ॥ ५५ ॥

अयं जीवस्तमो ज्ञाननिर्हातं प्राप्य बहुकार्जमिन्द्रियादिसहितस्तिष्ठति । न चात्मीयं कर्म श्रासप्रश्वासादिकं करोति तदा मूर्तितः पूर्वदेहादुत्कामित अन्यत्र गच्छति ।

िङ्गश्चरीरावच्छित्रस्य जीवस्य उद्गमात्तद्रमनमन्युपपयते । तथाचौकं वृहदारण्यके—— "तख्यकामन्तं प्राणोऽन्तकामित । प्राणमनत्कामन्तं सर्वे प्राणा अचलकामिन्त " ( धाधार ) । प्राणा इन्द्रियाणि ॥ ५६ ॥

कदा देदान्तरं युद्धातीत्यत आह---

#### यदाणुमात्रिको भृत्वा वीजं स्थास्तु चरिष्णु च । समाविशाति संसृष्टस्तदा मूर्ति विमुश्चति ।। ५६ ॥

अणवी मात्राः पुर्यष्टकरूपा यस्य सोऽश्रमात्रिकः । पुर्यष्टकशन्देन भृतादीन्यष्टादु-च्यन्ते । तदुक्तं सनन्देन—"भृतेन्द्रियमनोद्यद्धिवासनाकर्मवायदः । अविद्या चाष्टकं प्रोक्तं पुर्यष्टम्पिसत्तमैः ॥" ब्रह्मपुराणेऽप्युक्तम्—"पुर्यष्टकेन लिङ्गेन प्राणादोन स युज्यते । तेन बद्धस्य वै बन्धो मोक्षो स्रक्तस्य तेन त ॥" यदाश्रमात्रिको भृत्वा संपण्य स्थास्त्र द्रक्षादिदेतुभूतं, चरिष्णु मात्रपादिकारणं वीजं प्रविशत्यधितिष्ठति तदा संसृष्टः प्रयेष्टक युक्तो मूर्ति स्थूलदेशन्तरं कर्मात्रस्यं विस्त्रञ्जति गृह्णाति ॥ ६६ ॥

प्रासिङ्गकं जीवस्योत्कमणमभिधाय प्रकृतस्रपसंहराति-

#### एवं स जाग्रत्स्वमाभ्यामिदं सर्वे चराचरम् । संजीवयति चाजसं प्रभाषयति चान्ययः ॥ ५७ ॥

स ब्रह्मा अनेन प्रकारेण स्वीयजाग्रत्स्वप्राभ्यामिई स्थावरजङ्गमं संजीवयति मार-यति च । अजसं सततम् । अन्ययः अविनात्ती ॥ ५७ ॥

#### इदं शास्त्रं तु कृत्वासौ मामेव स्वयमादितः । विधिवद्वाइयामास मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन् ॥ ५८ ॥

असी बद्धा इदं शाखं कृत्वा सृष्ट्यादी माभेव विधिवच्छाखोकाङ्गजातानुष्टानेनाध्यापितवान् । अहं तु मरीच्यादीनध्यापितवान् ॥ ननु बद्धकृतत्वेऽस्य साखस्य
कथं मानवव्यपदेशः । अत्र मेचातिथिः—शाखश्चेत् शाखार्थो विधिनिपेधलसृह
वच्यते । तं बद्धा मनुं धाइयायास । मनुस्तु तत्प्रतिपादकं श्रम्थं कृतवानिति न
विरोधः । अन्ये तु ब्रह्मकृतत्वेऽप्यस्य मत्तना प्रथमं मरीच्यादिभ्यः स्वरूपतोऽर्थतथः
प्रकाशितत्वान्मानवव्यपदेशः वेदापीरुवेयत्वेऽपि काठकादिव्यपदेशवत् । इदं तृच्यते ।
बद्धाणा शतसाहस्रकृति धर्मशाखं कृत्वा मनुरध्यापित आसीत्ततस्तेन च स्ववचनेन
संक्षिप्य शिष्यभ्यः प्रतिपादितमित्यविरोधः । तथाच नारदः "शतसाहस्रोऽयं श्रम्थ"
इति स्मरति स्म ॥ ६८ ॥

#### एतद्दोऽयं भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः ।

१ इह शाकशब्देन स्मातीविधिपतिषेषसमूह उच्यते न तु अन्यस्तस्य मनुना कृतस्वात् । इति मेथातिथिः

एतद्धि मत्तोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिलं मुनिः ॥ ५९ ॥ एतच्छालमयं भृगुः ग्रुच्माकमिलं कथिष्यति । यस्मादेषोऽशेषमेतन्मत्तोऽ-धीतवान् ॥ ५९ ॥

ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिमेनुना भृगुः। तानब्रवीदषीन्सवीन्मीतात्मा श्रूयतामिति॥६०॥

स भृगुर्भनुना तथोक्ताऽयं श्राविषण्यतीनि यस्मादेषोऽधिजग इत्युक्तस्ततोऽनन्तरमने-कम्रुनिसंनिधौ गुरुसंभावनया प्रीतमनास्तानृषीन्प्रत्युवाच श्रूयतामिति ॥ ६०॥

स्वायंभुवस्थास्य मनोः पट्टंक्या मनवोऽपरे । सृष्ट्वन्तः प्रजाः स्वाः स्वा महात्मानो महौजसः ॥ ६१ ॥ बह्यपुत्रस्यास्य मनोः पट्टंबप्रभवा अन्ये मनवः । एवं कार्यकारिणः स्वस्वकाके सृष्टिपाळनादाविधिकृताः स्वाः स्वाः प्रजा उत्पादितवन्तः ॥ ६१ ॥

स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रैनतस्तथा । चाश्चषश्च महातेजा विवस्त्रत्सुत एव च ॥ ६२ ॥ एते भेदेन मनवः षट् नामतो निर्दिष्टाः॥ ६२ ॥

स्वायंभुवाद्याः सप्तैते मनवो भूरितेजसः । स्वे स्वेऽन्तरे सर्वभिदमुत्पाद्यापुश्चराचरम् ॥ ६३ ॥ [काळममाणं वक्ष्यामि यथावत्तन्त्रिवोधत ।]

स्त्रायं अवस्थाः सप्तामी मनवः स्वीयस्वीयाधिकारकाठे इदं स्थावर जङ्गमश्रुत्पाय पाठितवन्तः ॥ ६३ ॥

इदानीमुक्तमन्वन्तरसृष्टिप्रख्यादिकाळपरिमाणपरिशानायाइ—

नियेषा दश चाष्ट्री च काष्ट्रा त्रिंशत्तु ताः कला। त्रिंशत्कला मुहूर्तः स्यादहोरात्रं तु तावतः ॥ ६४॥

अक्षिपक्ष्मणोः स्वाभाविकस्य उन्मेपस्य सहकारी निमेषः । तेऽष्टादश काष्टा नाम कारुः । त्रिंशच काष्टाः कलासंज्ञकः । त्रिंशस्कलाः ग्रहत्तीरूयः कालः । ताविज्ञान्स्यर्हतान् अहोरात्रं कारुं विद्यात् । तावत इति द्वितीयानिर्देशाद्वित्यदित्यध्याहारः ॥ ६४ ॥

अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुपदैविके ।

रात्रिः स्वझाय भूतानां चेष्टायै कर्मणामहः ।। ६५ ।। मात्रपदैवसंबन्धिनौ दिनरात्रिकालावादित्यः पृथकरोति । तयोर्मध्ये भूतानां स्व-मार्थ रात्रिभैवति, कर्माद्यमार्थ च दिनम् ॥ ६५ ॥

पित्र्ये रात्र्यह्नी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः ।

कर्मचेष्टास्वहः कृष्णः शुक्कः स्वभाय शर्वरी ।। ६६ ।। मानुषाणां मासः पितृणामहोरात्रे भवतः । तत्र पश्चद्वयेन विमागः। कर्मांत्रष्टानाय पूर्वपक्षोऽहः। स्वापार्यं ग्रक्कपक्षो रात्रिः॥ ६६॥

दैवे राज्यइनी वर्षे प्रविभागस्तयोः पुनः । अइस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याद्दक्षिणायनम् ॥ ६७ ॥

मानुषाणां वर्ष देवानां रात्रिदिने भवतः । तयोरप्ययं विभागः । नराणामुदगयनं देवानामहः । तत्र प्रायेण देवकर्मणामञ्ज्यानं ।दक्षिणायनं तु रात्रिः ॥ ६७ ॥

ब्राह्मस्य तु क्षपाइस्य यत्ममाणं समासतः। एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तिन्नवोधतः।। ६८॥

ब्रह्मणोऽहोरात्रस्य यत्परिमाणं प्रत्येक युगानां च कृतादीनां तत्क्रमेण समासतः संक्षेपतः शृथत । प्रकृतेऽपि कालविभागे यद्भ्रह्मणोऽहोरात्रस्य पृथक् प्रतिज्ञानं तत्त-दीयज्ञानस्य प्रण्यपत्लज्ञानार्थम् । वक्ष्यति च "ब्राह्मं पुण्यमहर्विदुः" (अ. १ श्लो. ७३) इति । तद्वेदनात्पुण्यं भवतीत्पर्थः ॥ ६८ ॥

चत्वार्योहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम् । तस्य तावच्छती संध्या संध्यांश्रश्च तथाविधः ॥ ६९॥

चत्वारि वर्षसङ्क्षाणि कृतयुगकालं मन्वादयो वदन्ति । तस्य तावद्वर्षशतानि संध्या संध्यां अवि । युगस्य पूर्वा संध्या उत्तर्य संध्यां शः । तदुकं विष्णुपुराणे— "तत्प्रमाणेः शतेः संध्या पूर्वा तत्राभिषीयते । संध्यां शक्य तत्तुल्यो युगस्यानन्तरो हि यः ॥ संध्यासंध्यां शयोरन्तर्यः कालो स्विनित्तम । युगाल्यः स त विश्वेयः कृतत्रे-तादिसंश्वकः ॥ वर्षसंख्या चेयं दिन्यमानेन तस्यैवानन्तरप्रकृतत्वास् । " दिन्यैवंषे सङ्ग्रेस्त कृतत्रेतादिसंश्वितम् । चतुर्युगं द्वादशिमताद्विभागं निबोध मे ॥ " इति विष्णुपुराणवचनाच ॥ ६९ ॥

इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु । एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च ॥ ७०॥

अन्येषु त्रेताद्वापरकिष्युगेषु संध्यासंध्यांश्वसिहतेषु एकद्वान्या सहस्राणि शतानि च भवन्ति । तेनैवं संपथते । त्रीणि वर्षसहस्राणि त्रेतापुगं, तस्य त्रीणि वर्षशतानि सध्या संध्यांश्रथ । एवं द्वे वर्षसहस्रे द्वापरः, तस्य द्वे वर्षश्वते संध्या संध्यांश्रथ । एवं वर्षसहस्रं किलः, तस्यैकवर्षशतं संध्या संध्यांश्रथ ॥ ७० ॥

यदेतत्परिसंख्यातमादावेव चतुर्युगम् । एतद्वादशसाद्दमं देवानां युगमुच्यते ॥ ७१ ॥ एतस्य श्लेकस्यादौ यदेतन्याद्वपं चतुर्यगं परिगणितं एतदेवानां यगम्रच्यते । चतुर्थुगशब्देन संध्यासंध्यांश्योरप्राप्तिश्वद्भायामाह—एतद्वादशसाहस्वमिति। स्वार्थेऽण् । चतुर्थुगैरेव द्वादशसंख्येदिंब्यं अगमिति तु मेशातियेश्रमो नादर्तव्यः । मडनानन्तरं दिव्ययुगसहस्रोण ब्रह्माहस्याप्यभिधानात् । विष्युपुराणे च माद्यपचतुर्थमसहस्रोण ब्रह्मा-हकीर्तनान्मात्रपचदुर्थुगेनेव दिव्ययुगात्रगमनात् । तथाच विष्युपुराणम् " कृतं जेता द्वापरंच कार्वथेति चतुर्युगम् । प्रोच्यते तत्सहस्यं तु ब्रह्मणो दिवसो मुने " ॥ ७१ ॥

> दैविकानां युगानां तु सहस्रं परिसंख्यया । ब्राह्मभेकमहर्ज्ञेयं तावतीं रात्रिमेव च ॥ ७२ ॥

देवयुगानां सहस्रं बाह्यं दिनं ज्ञातन्यम् । सहस्रमेव राविः । परिसंख्ययेति श्लोकपूरणोऽर्थानुवादः ॥ ७२ ॥

तद्भै युगसहस्रान्तं बाह्यं पुण्यमहर्विदुः । रात्रिं च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ ७३ ॥

युगसहस्रोणान्तः समाप्तिर्यस्य तद्राह्ममहस्तत्परियाणां च रात्रिं ये जानन्ति तेऽहो-रात्रज्ञा इति स्तुतिरियम् । स्तुत्या च ब्राह्ममहोरात्रं ज्ञातव्यमिति विधिः परिकल्प्यते । अत एतत्पुण्यदेतुस्वापुण्यमिति विशेषणं कृतम् ॥ ७३ ॥

तस्य सोऽहर्निशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते । प्रतिबुद्धश्च सृजति मनः सदसदात्मकम् ॥ ७४॥

स ब्रह्मा तस्य पूर्वोक्तस्य स्वीयाहोरात्रस्य समाप्ती प्रतिद्वह्यो भवति प्रतिद्वह्य स्वीयं मनः सृजित भूलोंकादित्रयसृष्टये नियुद्धे न तु जनयित। तस्य भहाप्रख्यानन्तरं जातत्वादनष्टत्वाच। अवान्तरप्रख्ये भूलोंकादित्रयमात्रनाशात् सृष्ट्यथं मनोनियकिरेव मनःसृष्टिः। तथाच पुराणे शूयते "मन सिस्कृक्ष्या तकं सर्गाय निदये पुनः" इति । अथवा मनःशब्दोऽयं महत्तस्वपर एव । यथपि तन्महाप्रख्यानन्तरस्वत्यभं, महान्तमेव चेत्यादिना सृष्टिरिप तस्योक्ता तथाप्यद्यकं भूतानास्तरपितकमं तद्युणांश्च कथिति महाप्रख्यानन्तरित्रामेव महदादिसृष्टिं भृतसृष्टिं च हिरण्यगर्थस्यापि परमार्थत्वात्तत्कर्नत्तामद्यवदित । एतेनेदस्वकं भवति । ब्रह्मा महाप्रख्यानन्तरित्रसृष्टवादौ परमारमञ्चलेण महदादितत्वानि जगत्सृष्टवर्थं सृजाति । अतत्वव शेषे वक्ष्यति ""इत्येषा सृष्टिरिदेतः" (अ.१७८)इति अवान्तरप्रख्यानन्तरं तु मनःप्रसृतिसृष्टाविभिधानक्रमेणैव प्राथम्यप्रानितित्येषा सृष्टिरादितः इति निष्प्रयोजनोऽत्रवादः स्याद्य ॥ ७४ ॥

यनः सृष्टिं विकुरुते चोचमानं सिसृक्षया । आकाशं जायते तस्मात्तस्य शब्दं गुणं विदुः ॥ ७५ ॥

मनो महान्सृष्टिं करोति परमात्मनःसष्टुमिच्छया प्रेर्यमाणं तस्मादाकाशस्यपाते। च पूर्वोकाङ्करारादहंकारतन्मात्रक्रमेणाकाशस्य शब्दं गुणं विदुर्मन्दादयः ॥ ७५ ॥ आकाशातु विकुर्वाणात्सर्वगन्धवदः श्रुचिः । बळवाङ्यायते वायुः स वै स्पर्शगुणो मतः ॥ ७६ ॥

आकाशानु विकारजनकात्स्वरभ्यस्वरभिगन्थवहः पवित्रो बल्बांश्च वायुरुत्पयते । स च स्पर्शाख्यगुणवान्मन्वादीनां संमतः ॥ ७६ ॥

> वायोरिप विकुर्वाणाद्विरोाचेष्णु तमोनुदम् । ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत्तदृपगुणमुच्यते ॥ ७७ ॥

वायोरिप तेज उत्पथते । विरोध्यिष्य परप्रकाशकं तमोनाशनं भास्वत्प्रकाशकम् । तम् गुणरूपमभिधीयते ॥ ७७ ॥

> ज्योतिषश्च विक्वर्वाणादापो रसगुणाः स्मृताः । अभ्यो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ॥ ७८ ॥ [परस्परानुप्रवेशाद्धारयन्ति परस्परम् । गुणं पूर्वस्य पूर्वस्य धारयन्त्युत्तरोत्तरम् ॥ ८ ॥]

तेजस आप उत्पयन्ते । ताथ रसगुणयुक्ता अथ्यो गन्धगुणयुक्ता भूमिरित्येषा महाप्रज्यानन्तरसृष्ट्यादौ भूतसृष्टिः । तेरेव भूतैरवान्तरप्रज्यानन्तरमपि भूरादिलोक-त्रयानिर्माणस् ॥ ७८ ॥

> यत्माग्द्वादशसाहस्रमुदितं दैविकं युगम् । तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ७९ ॥

यत्यूर्वं द्वादशवर्षसहस्रपरिमाणं संध्यासंध्यांशसिहतं मनुष्याणां चतुर्धुगं देवाना-मेकं युगञ्जकं तदेकसप्ततिग्रणितं मन्दन्तराख्यः काळ इह शाकेऽभिषीयते । तत्रैकस्य मनोः सर्गायभिकारः ॥ ७९ ॥

मन्वन्तराण्यसंख्यानि सर्गः संहार एव च। क्रीडिन्निवैतत्कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥ ८० ॥

यवापि चतुर्दशमन्त्रनतराणि प्रराणेषु परिगण्यन्ते, तथापि सर्गप्रत्यानामानन्त्या-दसंख्यानि । आहत्त्या सर्गः संद्वारश्रासंख्यः । एतत्सवं क्रीडनिव प्रजापतिः पुनः पुनः कुरुते । सुलार्था दि प्रष्टतिः कीडा । तस्य चाप्तकामत्वान सुलार्थितेति द्वशब्दः प्रयुक्तः । परमे स्थानेऽनाष्टतत्व्क्षणे तिष्टतीति परमेष्ठी । प्रयोजनं विना परमात्मनः सृष्ट्यादौ कथं प्रष्टतिरिति चेहीत्वयेव । एवंस्वभावत्वादित्यर्थः । व्याख्यातुरिव कर-ताद्यगदौ । तथाच शारीरकस्त्रं-"ठोकवन् लीलाकैवल्यम्" ( २।१।३३ ) ॥ ८०॥

चतुष्पात्सकलो धर्मः सत्यं चैव कृते युगे । नाधर्मणागमः कश्चिन्मनुष्यान्त्रति वर्तते ॥ ८१ ॥ सत्यग्रगे सकले घमंश्रतुष्पात्सर्वाद्गसंपूर्ण आसीत् । धमं ग्रस्थपादासंभवात् । "हवो हि भगवान्धमः" इत्याद्यागमे हमत्वेन कीर्तनात्तस्य पादचतुष्टयेन संपूर्णत्वा-त्सत्यग्रगेऽपि धर्माणां सर्वेरङ्गः समग्रत्वात्संपूर्णत्वपरोऽयं चतुष्पाच्छदः । अथवा तपः परमित्यत्र मत्त्वेन तपोज्ञानयज्ञदानानां चतुर्णा कीर्तनात्तस्य पादचतुष्टयेन संपूर्णत्वा-त्पादत्वेन निर्क्षपताः सत्यग्रगे समग्रा इत्यर्थः । तथा सत्यं च कृतग्रगमासीत् । सक्रवर्षमेश्रेष्ठत्वात्सत्यस्य प्रथग्यहणम् । तथा न शास्त्रातिक्रमेण धनविधादेरागम उत्पत्तिमंत्रच्यान्प्रति संपद्यते ॥ ८१ ॥

इतरेष्वागमाद्धर्मः पादशस्त्ववरोपितः । चौरिकानृतमायाभिर्धमेश्वापैति पादशः ॥ ८२ ॥

सत्ययुगादन्येषु वेतादिषु आगमादधर्मेण धनविधादेरर्जनात्तस्यैव पूर्वश्चोके प्रकृत-स्वास् । आगमाद्वेदादिति तु गोविन्दराजो मेधातिषिश्च । धर्में। यागादिः यधाकमं प्रतियुगं पादंपादमवरोपितो हीनः कृतस्तथा धनविधार्जितोऽपि यो धर्मः प्रचरित सोऽपि चौर्यासत्यच्छद्यभिः प्रतियुगं पादशो हासाव्यपगच्छिति । वेतादियुगैः सह चौरिकानृतच्छद्यनां न यथासंख्यम् । सर्वत्र सर्वेपां दर्शनास् ॥ ८२॥

> अरोगाः सर्वसिद्धार्थाश्रतुर्वर्षशतायुषः । कृते त्रेतादिषु होषामायुईसति पादशः ॥ ८३ ॥

रोगिनिमित्ताधर्माभावादरोगाः सर्वसिद्धकाम्यक्षटाः प्रतिवन्धकाधर्माभावाद्यवुर्वर्ष-शतासुष्टुं च स्वाभाविकम् । अधिकासुःप्रापकधर्मवशादधिकासुषोऽपि भवन्ति । तेन " दशवर्षसहस्राणि रामो राज्यमकारयत् " इत्याधविरोधः । " शतासुर्वे पुरुषः " इत्यादिश्चतौ तु शतशब्दो बहुत्वपरः कल्पिरो वा। एवंरूपा मतुष्याः कृते भवन्ति । त्रेतादिषु पुनः पादं पादुमासुरुषं भवतीति ॥ ८३ ॥

वेदोक्तमायुर्मर्त्यानामाशिषश्चेव कर्मणाम् । फलन्त्यतुयुगं लोके मभावश्च शरीरिणाम् ॥ ८४ ॥

" शतायुर्वे पुरुषः " इत्यादि वेदाक्तमायुः, कर्मणां च काम्यानां फळविषयाः प्रार्थनाः ब्राह्मणादीनां च शापानुब्रहश्चमत्वादिप्रभावा युगानुरूपेण फळिन्त ॥ ८४ ॥

अन्ये कृतयुगे धर्मास्रोतायां द्वापरेऽपरे ।

अन्ये क्रियुगे नॄणां युगहासानुरूपतः ॥ ८५ ॥ इतप्रगेऽन्ये धर्मा भवन्ति । त्रेतादिष्वपि ग्रमापचयात्ररूपेणाधर्मवैष्ट्रप्रण्यम् ॥८५॥

तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ।

१ धर्मशब्दोन यागादिवचन एव कि तिई पदार्थगुणमाने वर्तते । अन्ये पदार्थानां धर्माः अति युगं अवन्ति यथा प्राग्दार्थितमिति मेघातिथिः ॥ द्वापरे यज्ञमेवाहुदीनमेकं कलौ युगे ॥ ८६ ॥ बिह्म कृतयुगं मोक्तं त्रेता तु क्षत्रिय युगम् ।

वैक्यो द्वापरमित्याहुः शूदः कल्यिगः स्मृतः ॥ ९ ॥]

यद्यपि तपःप्रसृतीनि सर्वाणि सर्वयुगेष्वउष्ठेयानि तथापि सत्ययुगे तपः प्रधाने महाफलमिति शाप्यते । एवमात्मज्ञानं त्रेतायुगे, द्वापरे यज्ञः दानं कलै ॥ ८६ ॥

सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थे स महाद्युतिः । मुखबाह्नस्पज्जानां पृथक्क्मीण्यकल्पयत् ॥ ८७ ॥

स ब्रह्मा महातेजा अस्य सर्गस्य समयस्य "अग्नी प्रास्ताहुतिः " (अ. ३ श्लो. ७६) इति न्यायेन रक्षार्थं ख्रस्तादिजातानां ब्राह्मणादीनां विभागेन कर्माणि दृष्टादृष्टा-र्थानि निर्मितवान् ॥ ८७॥

> अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥ ८८ ॥

अध्यापनादीनामिद्दं सृष्टिप्रकरणं सृष्टिविशेषतयाभिधानं विधिस्तेषास्रत्तरत्र भविष्यति । अध्यापनादीनि षट् कर्माणि ब्राह्मणानां कल्पितवान् ॥ ८८ ॥

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ ८९ ॥

प्रजारक्षणादीनि क्षत्रियस्प कर्माणि कल्पितवान् । विषयेषु गीतनृत्यवनितीपभी-गादिष्वप्रसिकस्तेषां पुनरनासेवनम् । समासतः संक्षेपेण ॥ ८९ ॥

पश्ननां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेद च । विणक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य ऋषिमेव च ॥ ९० ॥

पञ्चनां पालनादीनि वैश्यस्य कल्पितत्वान्। वणिक्पथं स्थलजलादिना वाणिज्यस्। कुसीदं दृढशा धनप्रयोगः॥ ९०॥

एकमेव तु शृद्धस्य प्रभुः कर्म समादिश्रत् । एतेषामेव वर्णानां शुश्रृषामनसूयया ॥ ९१ ॥

प्रभुवंद्या ग्रद्धस्य ब्राह्मणादिवर्णत्रयपरिचर्यात्मकं कर्म निर्मितवान् । एकमेवैति प्राधान्यप्रदर्शनार्थं । दानादेरापि तस्य विद्वितत्वात् । अनस्यया गुणानिन्दया ॥ ९१ ॥ द्वानीं प्राधान्येन सर्गरह्मणार्थत्वाद्भाद्यणस्य तदुपकमधर्माभिधानत्वाचास्य शास्त्रस्य ब्राह्मणस्य स्तुतिमाह्य-

ऊर्ध्व नाभेर्मेध्यतरः एरुषः परिकीर्तितः । तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य मुखमुक्तं स्वयंभुवा ॥ ९२॥ सर्वत एव पुरुषो मेध्यः, नाभेरूध्वंमतिशयेन मेध्यः, ततोऽपि स्खमस्य मेध्यतमं ब्रह्मणोक्तम् ॥ ९२ ॥

ततः किमत आइ-

उत्तमाङ्गोन्द्रवाज्ज्येष्ठचाह्रह्मणश्चैव धारणात् । सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो आह्मणः प्रभुः ॥ ९३ ॥

उत्तमाङ्गं छलं तदुङ्गवत्वात् क्षत्रियारिभ्यः पूर्वोत्पन्नत्वादध्यापनव्याख्यानारिना यक्तस्यातिशयेन वेदधारणात्सर्वस्यास्य जगतो धर्माद्यशासमेन ब्राह्मणः प्रशुः । " संस्कारस्य विशेषात् वर्णानां ब्राह्मणः प्रशुः"॥ ९३॥

कस्योत्तमाङ्गाइयग्रद्धत इत्यत आह—

तं हि स्वयंभूः स्वादास्यात्तपस्तप्त्वादितोऽसृजत् । हव्यक्तव्याभिवाह्माय सर्वस्यास्य च गुप्तये ॥ ९४ ॥ तं ब्राह्मणं ब्रह्मा आत्मीयम्बलाहैर्वापत्र्ये हविःकन्ये बहनाय तपः कृत्वा सर्वस्य जगतो रक्षाये च क्षत्रियादिभ्यः प्रथमं सृष्टवान् ॥ ९४ ॥

पूर्वोक्तह्व्यकव्यवहनं स्पष्टयति—

यस्यास्येन सदाञ्जनित इञ्यानि त्रिदिवौकसः । कञ्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः ॥ ९५ ॥ यस्य विप्रस्य छखेन श्राह्मदौ सर्वदा देवा इञ्यानि पितरश्च कञ्यानि छुजते तत्तो-ऽन्यरप्रकृष्टतमं भूतं किं भवेद् ॥ ९५ ॥

> भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । बुद्धिमत्तु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ ९६ ॥

भृतारच्यानां स्थावरजङ्गमानां मध्ये प्राणिनः कीटादयः श्रेष्ठाः । कदाचित्सखळे-शास् । तेषामपि बुद्धिजीविनः सार्थनिर्ययदेशोपसपेणापसपेणकारिणः पत्यादयः । तेभ्योऽपि मञ्ज्याः । प्रकृष्टशानसंबन्धास् । तेभ्योऽपि ब्राह्मणाः सर्वपूज्यत्वादपर्गाथि-कारयोग्यत्वाच ॥ ९६ ॥

ब्राह्मणेषु च विद्वांसी विद्वत्सु कृतवुद्धयः । कृतवुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः ॥ ९७ ॥ [तेषां न पूजनीयोऽन्यिख्यषु लोकेषु विद्यते । तणोविद्याविशेषेण पूजयन्ति परस्परम् ॥ ब्रह्मविभ्द्यः परं भूतं न किंचिदिह विद्यते ॥ १० ॥] बाद्यलेषु तु मध्ये विद्वांसो महाफल्ज्योतिष्टोमादिकर्माधिकारित्वास् । तेभ्योऽपि कृतबुद्धयः अनागतेऽपि कृतं मयेति बुद्धिर्येषाम् । शाकोकाबुष्टानेष्ट्रपत्रकर्तेन्यताबुद्धयः इत्यर्थः । तेभ्योऽपि अबुष्ठातारः हिताहितप्राप्तिपरिहारभागित्वात् । तेभ्योऽपि ब्रह्मविदः मोक्षकाभाव् ॥ ९७ ॥

उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती । स हि धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ९८ ॥

शाह्मणदेहजन्ममात्रमेव धर्मस्य शरीरमविनाशि । यस्मादसौ धर्मार्थं जातः धर्मा-उग्रहीतात्मशानेन मोक्षाय संपयते ॥ ९८ ॥

> ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते । ईश्वरः सर्वभृतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥ ९९ ॥

यस्माद्भाषाणो जायमानः पृथिन्यामि उपरि भवति श्रेष्ठ इत्यर्थः। सर्वभूतानां धर्मसमूहरकार्ये प्रभुः। ब्राह्मणोपदिष्टत्वात्सर्वधर्माणाम् ॥ ९९ ॥

सर्वे स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किचिज्जगतीगतम् । श्रैष्ट्रयेनाभिजनेनेदं सर्वे वे ब्राह्मणोऽईति ॥ १००॥

यत्किचिज्ञगद्वति धनं तद्भाष्ठाणस्य स्वमिति स्तुत्योच्यते । स्वमिव स्वं न तु स्वमेव । बाह्मणस्यापि मत्तना स्तैयस्य वश्यमाणत्वात् । तस्माद्भष्ठश्रुखोद्भवत्वेनाभि- जनेन श्रेष्ठतया सर्वे बाह्मणोऽर्हति सर्वग्रहणयोग्यो भवत्येव । वै अवधारणे ॥ १००॥

स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्के स्वं वस्ते स्वं ददाति च ।

आनृशंस्याद्राह्मणस्य भुञ्जते हीतरे जनाः ॥ १०१ ॥

यत्परस्याप्यत्रं ब्राह्मणो अङ्के, परस्य च वश्चं परिधत्ते,परस्य गृहीत्वान्यस्मै ददाति तदिष ब्राह्मणस्य स्वमिव । पूर्ववत्स्तुतिः । एवं सति ब्राह्मणस्य कारुण्यादन्य भोजनादि कुर्वन्ति ॥ १०१ ॥

इदानीं प्रकृष्टबाद्युणकर्माभिधायकतया शास्त्रप्रश्रंसां प्रक्रमते-

तस्य कर्मविवेकार्थ शेषाणामनुपूर्वशः।

स्वायंभुवो मनुर्धीमानिदं शास्त्रमकल्पयत् ॥ १०२ ॥ बाद्यणस्य कर्मज्ञानार्थं ग्रेपाणां क्षत्रियादीनां च स्वायंभ्रवो ब्रह्मपुत्रो धीमान्सर्वति-षयज्ञानवान्मद्यदिं शास्त्रं विरचितवान् ॥ १०२ ॥

विदुषा त्राह्मणेनेदमध्येतव्यं प्रयत्नतः ।

शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ्गान्येन केनचित् ॥ १०३ ॥

एतच्छान्तरध्ययन्कलकोन बाह्मणेन एतस्य शान्तस्य व्याख्यानाध्यापनोचितं प्रयत्न-तोऽध्ययनं कर्तव्यं शिष्येभ्यश्रेदं व्याख्यातव्यं नान्येन क्षत्रियादिना । अध्ययनमात्रं त न्याख्यानाध्यापनरहितं क्षत्रियवैद्ययोरिष "निषेकादिदमशानान्तैः" (अ. २ श्टो. १६) इत्यादिना विधास्यते । अञ्जवादमात्रमेतदिति मेथातिथिमतम् । तत्र मनोहरम् । द्वि-जैरध्ययनं ब्राह्मणेनैवाध्यापनन्याख्याने इत्यस्याखाभात् । यतु "अधीयीरंक्षयो वर्णा" (अ. १० श्टो. १) इत्यादि तद्वेदविषयमिति वद्यति । विग्रेणेवाध्यापनमिति विधानेन संभवत्यप्यनुवादत्वमस्येति द्या मेपातिथेर्यहः ॥ १०३ ॥

इदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणः शंसितव्रतः । मनोवाग्देहजैनित्यं कर्मदोषैने छिप्यते ॥ १०४ ॥

इदं शाखं पठत्रेतदीयमर्थ ज्ञात्वा शंसितत्रतोऽद्यष्टितत्रतः मनोबाकायसंभवेः पापैर्न संबध्यते ॥ १०४ ॥

> पुनाति पङ्किः वंश्यांश्च सप्त सप्त परावरान् । पृथिवीमपि चैवेमां कृत्स्नामेकोऽपि सोऽईति ॥ १०५ ॥ [यथा त्रिवेदाध्ययनं धर्मशास्त्रमिदं तथा । अध्येतव्यं ब्राह्मणेन नियतं स्वर्गमिच्छता ॥ ११ ॥]

इदं शास्त्रमधीयान इत्यनुवर्तते । अपाङ्क्तयोपहतां पङ्किमान्तपूर्व्या निविधननस-मूहं पवित्रीकरोति । वंशभवांश्र सप्त परान्पित्रादीन् , अवरांश्र पुत्रादीन् । प्रथिवी-मपि सर्वा सकल्थर्मज्ञतया पात्रत्वेन गृहीतुं योग्यो भवति ॥ १०५ ॥

इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठमिदं बुद्धिविवर्धनम् । इदं यशस्यमायुष्यभिदं निःश्रेयसं परम् ॥ १०६ ॥

अभिप्रेतार्थस्याविनाशः स्वस्ति तस्यायनं प्रापकं एतच्छाखस्याध्ययनं स्वस्त्ययनं जपहोमादिबोधकत्वाच अष्ठं स्वस्त्ययनान्तरात्प्रकृष्टं ब्रुढिविवर्धनम् । एतच्छाखाभ्या-सेनाक्षेपविधिनिषेधपरिज्ञानात् । यशसे हितं यशस्यं विद्वत्तया ख्यातिलाभात्परं प्रकु-ष्टम् । निःश्रेयसं निःश्रेयसस्य मोक्षस्योपायोपदेशकत्वात् ॥ १०६ ॥

अस्मिन्धर्मोऽखिलेनोक्तो गुणदोषौ च कर्मणाम् । चतुर्णामपि वर्णानामाचारश्रैव शाश्वतः ॥ १०७॥

अस्मिन्कात्स्न्येन धर्मोऽभिद्धित इति शाखप्रशंसा । कर्मणां च विद्वितनिषिद्धाना-मिष्टानिष्टफळे । वर्णचतुष्टयस्यैव पुरुषधर्मरूप आचारः शाधतः पारम्पर्यागतः । धर्म-त्वेऽप्याचारस्य प्राधानयख्यापनाय प्रथक्टिर्देशः ॥ १०७ ॥

प्राधान्यमेव स्पष्टयति-

आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च । तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्द्रिजः ॥ १०८ ॥ युक्ती यनवान् आत्महितेच्छः । सर्वस्यात्मास्तीति आत्मश्रव्देन आत्महितेच्छा कस्यते ॥ १०८ ॥

आचाराद्विच्युतो विमो न वेदफलमञ्जूते । आचारेण तु संयुक्तः संपूर्णफलभारभवेत् ॥ २०९ ॥ आचाराद्विच्युतो विमो न वैदिकं फुँठ ठभेत् । आचारयुक्तः युनः समयक्तठ-भाग्भवति ॥ १०९ ॥

> एवमाचारतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम् । सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम् ॥ ११० ॥

उक्तप्रकारेणाचाराद्धर्मप्राप्तिमृषयो बुध्वा तपसश्चान्द्रायणादेः समग्रस्य कारणमा-चारमनुष्टेयतया गृहीतवन्तः। उत्तरत्र वश्यमाणस्याचारस्येद्द स्तुतिः शाखस्तुत्यर्था ११०॥ इदानीं शिष्यस्य खलप्रतिपत्तये वश्यमाणार्थात्रकमणिकामादः

जगतश्च समुत्पींच संस्कारविधिमेव च ।

व्रतचर्योपचारं च स्नानस्य च परं विधिम् ॥ १११ ॥

पाषण्डमणधर्माश्रेत्यन्तं जगदुत्पत्तिर्यथोक्ता । त्राह्मणस्त्रितश्च सर्गरक्षार्थत्वेने । ब्राह्मणस्य शासस्तृत्यादिकं च सृष्टावेवान्तर्भवति । एतत्प्रथमाध्यायप्रमेयम् । संस्का-द्याणां जातकर्मादीनां विधिमनुष्टानं, ब्रह्मचारिणो व्रताचरणह्यपचारं च गुर्वादीनाम-भिवादनोपासनादि । " सर्वो द्वन्द्वो विभाषयैकवद्भवति " इत्येकवद्भावः । एतद्दितीया ध्यायप्रमेयम् । स्नानं गुरुक्कज्ञानिवर्तमानस्य संस्कारविभेषस्तस्य प्रकृष्टं विधानस्र १९१॥

दाराधिगमनं चैव विवाहानां च लक्षणम् ।

महायज्ञविधानं च श्राद्धकल्पं च ज्ञाश्वतम् ॥ ११२ ॥

दाराधिगममं विवादः तद्विशेषाणां भाषादीनां च ठक्षणम् । महायज्ञाः पञ्च वैश्व-हेवादमः । श्राद्धस्य विधिः शाश्वतः प्रतिसर्गमनादिप्रवाद्दप्रदृत्या निरयः । एप दृतीया-ध्यायार्थः ॥ ११२ ॥

> वृत्तीनां लक्षणं चैव स्नातकस्य व्रतानि च । भक्ष्याभक्ष्यं च श्रीचं च द्रव्याणां श्रुद्धिमेव च ॥ ११३ ॥

वृत्तीनां जीवनोपायानां ऋतादीनां ठक्षणं । जातकस्य गृहस्थस्य वतानि नियमाः । एतचतुर्थाच्यायप्रमेयम् । भक्ष्यं दध्यादि, अभक्ष्यं ठग्रनादि, बीचं मरणादी बाह्यणादे-द्शाहादिना । द्व्याणां ग्रहिसुदकादिना ॥ ११३ ॥

स्त्रीधर्मयोगं तापस्यं सोक्षं संन्यासमेव च । राज्ञश्च धर्ममिक्छं कार्याणां च विनिर्णयम् ॥ ११४॥ कांजां घर्मयोगं चंगोंपायं एतत्पाञ्चमिकम् । तापस्यं तपसे वानप्रस्थाय हित्तं तस्य धर्मम् । भोक्षद्वेत्तस्यान्मोश्चं यतिषर्मम् । यतिषर्मत्वेऽपि संन्यासस्य प्रथमुपदेशः प्राधान्यज्ञापनार्थः । एप पष्ठाध्यायार्थः । राज्ञोऽभिषिकस्य सर्वे दृष्टादृष्टार्थो धर्मः । एप सप्तमाध्यायार्थः । कार्याणामृणादीनामधिप्रत्यधिसमर्पितानां विनिर्णयो विचार्य तत्वनिर्णयः ॥ ११४ ॥

#### साक्षिपश्चविधानं च धर्म स्त्रीपुंसयोर्षि । विभागधर्म द्युतं च कण्डकानां च शोधनम् ॥ ११५ ॥

साक्षिणां च प्रश्ने यद्विधानं। व्यवद्वाराङ्गत्वेऽपि साक्षिप्रशस्य विधाननिर्णयोपायत्वात्पृथाङ्किर्देशः। एतदाष्टमिकम् । चीपुंसयोभायापत्योः सिनधावसिनधौ च धर्मानुष्ठानं
ऋक्थभागस्य च धर्मम् । यद्यपि ऋक्थभागोऽपि कार्याणां च विनिर्णयाभित्यननैवै
प्राप्तस्तथाप्यध्यायभेदात्पृथिङ्किर्देशः। चूनविषयो विधिर्चृतश्चदेनोच्यते । कण्टकानां
चौरादीनां शोधनं निरसनम् ॥ ११५॥

वैश्यगूद्रोपचारं च संकीणीनां च संभवम् । आपद्धर्म च वर्णीनां प्रायिश्चित्तविधि तथा ॥ ११६ ॥

वैद्यग्रद्दोपचारं स्वधर्मानुष्ठानम् । एतत्रवमे । एवं संकीर्णानां अनुरुपेमप्रतिरुपेम-जानामुत्पत्तिं, आपि च जीविकोपदेशं आपद्धर्मम् । एतद्दशमे । प्रायश्चित्तविधिमे-कादशे ॥ ११६ ॥

> संसारगमनं चैव त्रिविधं कर्मसंभवम् । निःश्रेयसं कर्मणां च गुणदोषपरीक्षणम् ॥ ११७॥

संसारगमनं देहान्तरप्राप्तिरूपं उत्तमयध्यमाथमभेदेन विविधं छभागुभक्तर्महेतुकम् । निःश्रेयसमात्मज्ञानं सर्वोत्कृष्टमोक्षरुक्षणस्य श्रेयोहेतुत्वात् । कर्मणां च विहितनिधि-द्वानां गुणदोषपरीक्षणम् ॥ ११७ ॥

देशधर्माञ्जातिधर्मान्कुछधर्माश्च शाश्वतान् । पाषण्डगणधर्माश्च शास्त्रेऽस्मिन्तुक्तवान्मतुः ॥ ११८ ॥

प्रतिनियतदेशेऽनुष्ठीयमाना देशधर्माः, ब्राह्मणादिजातिनियता जातिधर्माः, कुल्विशे-पाश्रयाः कुल्धर्माः, वेदवाद्यागमसमाश्रया प्रतिथिद्धवत्तचर्या पापण्डं, तद्योगात्पुरुपोऽपि पापण्डः तिविभित्ता ये धर्माः " पापण्डिनो विकर्मस्थान् " ( अ० ४ श्लो० ३० ) इत्यादयः तेषां पृथग्धर्मानिभिधानात् । गणः समुद्दो विणगादिनाम् ॥ ११८ ॥

यथेदमुक्तवाञ्छास्तं पुरा पृष्टो मनुर्मेया । तथेदं यूयमप्यद्य मत्सकाञ्चानिबोधत ।। ११९ ॥

इति मानवे घर्मशासे भृगुप्रोक्तायां संहितायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ पूर्वं मया पृष्टो मनुर्यथेदं शास्त्रमभिद्दितवांस्तयैवान्यनानतिरिक्तं मत्सकाशान्त्रण्य-तेति ऋषीणां श्रद्धातिश्चयार्थं पुनरभिधानम् ॥ ११९ ॥ क्षे०॥ ११ ॥

इति श्रीकुङ्कभटकुतायां मन्वर्थश्चकावल्यां मनुवृत्तौ प्रथमोध्यायः ॥ १ ॥

#### ब्रितीयोऽध्यायः।

प्रकृष्टपरमात्मज्ञानस्पर्धमेजानाय जगत्कारणं ब्रह्म प्रतिपायाधुना ब्रह्मज्ञानाङ्गभूतं संस्कारादिरूपं धर्मं प्रतिपिपादियपुर्धमेंसामान्यळक्षणं प्रथममाइ—

> विद्वद्भिः सेवितः सिद्धिर्नित्यमद्वेषरागिभिः । हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत ॥ १ ॥

विद्वद्भिवदेविद्धिः सद्भिर्धार्मिकै रागद्वेषशून्यैरनुष्ठितो हृदयेनाभिश्ररूयेन ज्ञातइत्यनेन श्रेयःसाधनमभिहितम् । तत्र हि स्वरसान्मनोऽभिग्नखीभवति । वेदविद्विर्शात इति विशे-वणोपादानसामध्यांज्ज्ञातस्य वेदस्यैव श्रेयःसाधनज्ञाने कारणत्वं त्रिविक्षतम् । खङ्गथा-रिणा इत इत्युक्ते धतखङ्गस्यैव इनने प्राथान्यम् । अतो वेदप्रमाणकः श्रेयःसाधनं धर्म इत्युक्तं । एवंविधो यो धर्मस्तं निवोधत । उक्तार्थसंग्रहश्लोकाः-"वेदविद्विज्ञीत इति-प्रयुक्तानो विशेषणम्। वेदादेव परिशातो धर्म इत्युक्तवान्मतः ॥ हृदयेनाभिसुख्येन जात इत्यपि निर्दिशन्। श्रेयःसाधनमित्याद्दं तत्र ह्यभिष्ठखं मनः॥ वेदप्रमाणकः श्रेयःसाधनं धर्म इत्यतः। मनुक्तमेव सनयः प्रणिन्युर्थंमैठक्षणम् "।। अतएव हारीतः-"अथातो धर्मै व्या-ख्यास्यामः। श्रुतिप्रमाणको धर्मः।श्रुतिश्र द्विविधा वैदिकी तान्त्रिकी च"। भविष्यपुराणे "धर्मः श्रेयः सम्रुहिष्टं श्रेयोऽस्युद्यठक्षणम् । स तु पञ्चविधः प्रोक्तो वेदमूरुः सनातनः ॥ अस्य सम्यगन्नष्ठानात्स्वर्गी मोक्षश्र जायते । इह ठोके स्रतेश्वर्यमृतुर्छ च समाधिष ॥" श्रयःसाथनमित्यर्थः । जैमिनिरापि इदमपि धर्मठक्षणमसूत्रयत्,-"चोदनाछक्षणोऽथी थमं " इति । उभयं चोदनया छक्ष्यते, अर्थः श्रेयःसाधनं ज्योतिष्टोमादिः । अनर्थः प्रत्यवायसाथनं स्पेनादिः । तत्र वेदप्रमाणकं श्रेयःसाधनं ज्योतिष्टोमादि धर्म इति सूजार्थः । स्मृत्यादयोऽपि वेदमूलत्वेनैव धर्मे प्रमाणमिति दर्शयिष्यामः । गोविन्दराजस्तु हृदयेनाभ्यवज्ञात इत्यन्तःकरणविश्विकित्साधस्य इति व्याख्यातवान् । तन्मते वेद-विद्भिरत्रष्ठितः संशयरहितश्र धर्म इति धर्मछक्षणं स्यात् । एवं च दृष्टार्थयामगमनादि-साधारणं धर्मेळक्षणं विचक्षणा न अइधते । मेधातिथिस्तु हृदयेनास्यन्जज्ञात इति यत्र चित्तं प्रवर्तपतीति व्याख्याय, अथवा हृदयं वेदः स ह्यधीतो भावनारूपण हृदयस्थितो हृदयमित्पुच्यत इत्युक्तवान् ॥ १ ॥

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता। काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः॥ २॥

कलाभिलावशीलतं पुरुषस्य कामात्मता । सा न प्रशस्ता बन्यहेतुत्वात् । स्वर्गा-दिफलाभिलावेण काम्यानि कर्माण्यवृष्टीयमानानि पुनर्जन्मने कारणं भवन्ति । नित्य-नैमित्तिकानि त्वात्मज्ञानसहकारितया मोक्षाय कल्पन्ते । न पुनरिच्छामात्रमनेन निषिध्यते । तदाह "न् चैवेहास्त्यकामता" इति । यतो वेदस्वीकरणं वैदिकसकल्धर्म-संबन्धश्रेच्छाविषय एव ॥ २ ॥ अत्रोपपत्तिमाइ--

संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः । वतानि यमधमीश्र सर्वे संकल्पजाः स्मृताः ॥ ३ ॥

अनेन कर्मणेदमिष्टं फढं साध्यत इत्येवंविषया बुद्धिः संकल्पः, तदनन्तरिष्टसा-धनतयावगते तस्मिनिच्छा जायते, तदर्थं प्रयनं कुरुते चेत्येवं यशः संकल्पप्रभवाः, व्रतानि, यमरूपाथ धर्माश्रतुर्थाध्याये वस्त्रमाणाः । सर्व इत्यनेन पदेन अन्येऽपि शास्त्रार्थाः संकल्पादेव जायन्ते । इच्छामन्तरेण तान्यपि न संभवन्तीत्यर्थः । गोवि-नद्राजस्तु व्रतान्यनुष्टेयरूपाणि यमधर्माः प्रतिपेधार्थका इत्याह ॥ ३ ॥

अत्रैव छौकिकं नियमं दर्शयति--

अकामस्य किया काचिदृश्यते नेह किंहिचित् । यद्यद्धि कुरुते किंचित्तत्त्तामस्य चेष्टितम् ॥ ४ ॥

लोके या काचिद्धोजनगमनादिक्षिया साप्यनिच्छतो न कदाचिद्दृश्यते । ततथ सर्वं कम लोकिक वेदिकं च य्यत्प्रस्थः क्रस्ते तत्तदिच्छाकार्यम् ॥ ४ ॥ संप्रति पूर्वोक्तं फलाभिलापनिषेषं नियमयति—

तेषु सम्यग्वर्तमानो गच्छत्यमरलोकताम् ।
यथा संकल्पितांश्रेह सर्वान्कामान्समश्चते ॥ ५ ॥
[ असङ्क्तस्तु कामेषु कामोपहतचेतनः ।
नरकं समवाभोति तत्फलं न समश्चते ॥ १ ॥
तस्माच्छुतिस्मृतिभोक्तं यथाविध्युपपादितम् ।
काम्यं कर्मेह भवति श्रेयसे न विपर्ययः ॥ २ ॥

नात्रेच्छा निषिध्यते किंतु शाखोक्तकर्मस्य सम्यग्द्यतिविधीयते । बन्धहेतुफलाभ-कापं विना शाखीयकर्मणामत्रुष्ठानं तेषु सम्यग्द्यतिः सम्यग्दर्तमानोऽमरकोकताममरथ-मंकं ब्रह्मभावं गच्छति । मोशं प्राप्नोतीत्यर्थः तथाभृतश्च सर्वेश्वरत्वादिहापि छोके सर्वानभिष्ठपितान्प्राप्नोति । तथाच छान्दोग्ये—"स यदि पितृकोककामो भवति संक-न्पापादेवास्य पितरः सद्यतिष्ठन्ति" ( ८।२।१ ) इत्यादि ॥ ६ ॥

इदानीं धर्मप्रमाणान्याह-

वेदोऽस्विछो धर्ममूलं स्मृतिशीछे च तद्विदाम् । आचारश्रेव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ ६ ॥

वेद ऋग्यज्ञःसामाथर्वेठद्वणः स सर्वे। विध्यर्थवादमन्त्रात्मा धर्मे मूछं प्रमाणम् । अर्थवादानामपि विध्येकवाक्यतया स्तावकत्वेन धर्मे प्रामाण्याद् । यदाह जैमिनिः " विधिनात्वेकवाक्यस्वास्त्वत्यर्थेन विधीनां स्यः" मन्त्रार्थनादानामपि विधिवाक्यैकवा क्यतयैव धर्मे प्रामाण्यं, प्रयोगकाठे चाउष्ठेयस्मारकत्वं, वेदस्य च धर्मे प्रामाण्यं यथान्त्रभवकरणत्वरूपं न्यायसिद्धम् । स्मृत्यादीनामपि तन्मुळत्वेनैव प्रामाण्यप्रतिपा-दनार्थमव्यते । मन्वादीनां च वेदविदां स्मृतिर्धमें प्रमाणम् । वेद्धिदामिति विशेषणी-पादानाहेदम् छत्वेनैव स्मृत्यादीनां प्रामाण्यमिभमतम् । श्रीठं ब्रह्मण्यतादिरूपम् । तदाह हारीतः-"ब्रह्मण्यता देदिपतृभक्तता सौम्यता अपरोपतापिता अनस्यता मृद्ता अपा-रूपं मैत्रता प्रियवादित्वं कृतम्रता शरण्यता कारुण्यं प्रशान्तिश्रेति त्रयोदशविधं शिळम् "। गोविन्दराजस्तु ग्रीठं रागहेषपरित्याग इत्याह । आचारः कम्बळवलकन् छाणाचरणक्रपः, साधूनां धार्मिकाणां आत्मतृष्टिश्च वैकल्पिकपदार्थविषया धर्मे प्रमा-णम् । तदाह गर्गः—" वैकल्पिके आत्मतृष्टिः प्रमाणम् " ॥ ६ ॥

वेदारन्येयां वेदमूळत्वेन प्रामाण्येऽभिहितेऽपि महस्मृतेः सर्वेत्कर्पज्ञापनाय विशे-पेण वेदमूळतामाह—-

यः कश्चित्कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः। स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः॥ ७॥

यः कथित्कस्यचिद्राह्मणादेर्मह्नना धर्म उक्तः स सर्वो वेदे प्रतिपादितः । यस्मात्स-र्वज्ञोऽसौ मनुः सर्वज्ञतया चोत्सनविप्रकीर्णपट्यमानवेदार्थं सम्पग्जात्वा छोकहितायो-पनिवद्धवान् । गोविन्दराजस्तु सर्वज्ञानमय इत्यस्य सर्वज्ञानारच्य इव वेद इति वेद-विज्ञेषणतामाह ॥ ७ ॥

> सर्वे तु समवेक्ष्येदं निरिवलं ज्ञानचञ्जषा । श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्स्वधर्मे निविशेत वै ॥ ८ ॥

सर्वं शास्त्रजातं वेदार्थावगमोचितं शानं मीमांसान्याकरणादिकं शानमेव चक्षस्तेच-निखिलं तक्षिशेषेण पर्यालोच्य वेदप्रामाण्येनात्रष्टेयमवगम्य स्वथमेंऽवितिष्ठतः ॥ ८ ॥

श्रुतिस्मृत्युद्तिं धर्ममजुतिष्ठन्हि मानवः । इह कीर्तिमवामोति भेत्य चातुत्तमं सुखम् ॥ ९ ॥

श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममर्श्रतेष्ठन्मानव इह ठोके धार्मिकत्वेनाग्रपङ्गिकीं कीर्ति परछोके च धर्मफलमुत्कृष्टं स्वर्गापवर्गादिसम्बद्धं प्राप्नोति । अनेन वास्तवग्रुणकथनेन श्रुति-स्मृत्युदितं धर्ममन्रतिष्ठेदिति विधिः करम्यते ॥ ९ ॥

श्चितिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्पृतिः । ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मी हि निर्वभौ ॥ १० ॥

छोकप्रसिद्धसंज्ञासंज्ञिसंबन्धात्रवादोऽयं श्रतिस्मृत्योः प्रतिकूछतकेणामीमांस्यत्ववि-धानार्थं, स्मृतेः श्रुतितुल्यत्ववेधनेन।चारादिभ्यो वज्यस्वप्रतिपादनार्थं च। तेन स्मृति- विरुद्धाचारो हेय इत्यस्य फलम्। श्रुतिर्वेदः मन्वादिशास्त्रं स्मृतिः ते उमे प्रतिकुलतर्वेर्न-विचारियतव्ये । यतस्ताभ्यां निःशेषण धर्मो बभौ प्रकाशतां गतः ॥ १०॥

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्विजः।

स साधुभिविहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ११ ॥

पुनस्ते द्वे श्रुतिस्मृती द्विजोऽवमन्येत स शिष्टेद्विजात्रधेयाध्ययनादिकमेणो निःसार्यः।
पूर्वश्लोके सामान्येनामीमांस्ये इति मीमांसानिषेषादत्रकूळमीमांसापि न प्रवर्तनीयेति
श्रमो माभूदिति विशेषयति—हेतुशालाश्रयात् । वेदवाक्यमप्रमाणं वाक्यत्वात्
विप्रत्मकवाक्यवदित्यादिप्रतिकूळतकावष्टमभेन चार्वोकादिनास्तिक इव नास्तिकः।
यतो वेदनिन्दकः॥ ११॥

इदानीं शीलस्याचार एवान्तर्भावसंभवाद्वेदमूलतेव तन्त्रं न स्पृतिशीलादिप्रकार-नियम इति दर्भयितुं चतुर्था धर्मप्रमाणमाह—

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतचतुर्विधं पाहुः साक्षाद्धमस्य छक्षणम् ॥ १२ ॥

वेदो धर्मप्रमाणं स कचित्प्रत्यक्षः कचित्स्मृत्यात्तिमित इत्येवं तात्पर्यं नतु प्रमाण-परिगणने । अतएव " श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मं " ( अ. २ श्लो. ९ ) इत्यत्र द्वयमेवा-भिहितवान् । सदाचारः ग्रिष्टाचारः स्वस्य चात्मनः प्रियमात्मत्वृष्टिः ॥ १२ ॥

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते। धर्मे जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ १३ ॥

अर्थकामेष्वसक्तानां अर्थकामादिष्साञ्चल्यानां धर्मोपदेशोऽयम् । ये त्वर्थकामसमीद्वया लोकप्रतिपत्यर्थं धर्ममहातिष्ठन्ति न तेषां कर्मफलमित्यर्थः । धर्मं च ज्ञातुमिच्छतां प्रकृष्टं प्रमाणं श्रुतिः । प्रकर्षकोधनेन च श्रुतिस्मृतिविरोधे स्मृत्यर्थों नादरणीय इति भावः । अतएव जाबालः;—"श्रुतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी । अविरोधे सदा कार्यं स्मातं वैदिकवत्सता ॥" भविष्यपुराणेऽप्यक्तम्—
" श्रुत्या सह विरोधे तु बाध्यते विषयं विना " । जैमिनिरप्याह—"विरोधे त्वनधेश्वं स्यादस्ति श्रुतमानकम् " । श्रुतिविरोधे स्मृतिवाक्यमनपेक्ष्यमप्रमाणमनादरणीयम् । असित विरोधे मूलवेदानुमानमित्यर्थः ॥ १३ ॥

श्रुतिद्वैधं तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ । उभाविप हि तौ धर्मौ सम्यगुक्तौ मनीिषिभः ॥ १४॥

यत्र पुनः श्रुत्योरेव द्वैषं परस्परविरुद्धार्थप्रतिपादनं तत्र द्वाविष धर्मों महना स्मृतौ । तुल्यवळतया विकल्पाद्यशाविधानेन च विरोधाभावः । यस्मान्मन्वादिभ्यः पूर्वतरेरापि विद्वद्धिः सम्यक् समीचीनौ द्वाविप तौ धर्मावुकौ । समानन्यायतया

स्मृत्योरिप विरोधे विकल्प इति प्रकृतोपयोगस्तुल्यवल्त्वाविशेषात् । तदाह गौतमः—"तुस्यवलविरोधे विकल्पः" ॥ १४ ॥

अत्र दृष्टान्तमाइ---

जिंदतेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा । सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥ १५ ॥ [श्रुतिं पश्चिन्त मुनयः समरन्ति तु यथास्मृति । तस्मात्ममाणं मुनयः प्रमाणं प्रथितं भ्रुवि ॥ ३ ॥ धर्मन्यतिक्रमो दृष्टः श्रेष्टानां साहसं तथा । तदन्वीक्ष्य प्रयुद्धानाः सीदन्त्यपर्धमंजाः ॥ ४ ॥

सूर्यनक्षत्रवर्जितः कालः समयाध्यपितशब्देनोच्यते । उदयातपूर्वमरुणिकरणवान्य-विरलतारकोऽत्रदितकालः । परस्परविरुद्धकालसवणेऽपि सर्वथा विकल्पेनाग्निहोत्रहोसः प्रवर्तते । देवतोदेशेन द्रव्यत्यागगुणयोगायज्ञशब्दोऽत्र गौणः । " उदिते होतव्यम् " इत्यादिका वैदिकी श्रुतिः ॥ १५ ॥

निषेकादिइमशानान्तो मन्त्रैयस्योदितो विधिः।

तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिञ्ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित् ॥ १६ ॥
गर्भाषानादिरन्त्येष्टिपर्यन्तो यस्य वर्णस्य मन्त्रेरत्नशानकलाप उक्तो द्विजातेरित्यर्थः । तस्यास्मिन्मानवधर्मशास्त्रेऽध्ययने श्रवणेऽधिकारः न त्वन्यस्य कस्यचिच्छूद्वादेः । एतच्छासात्रष्टानं च यथाधिकारं सर्वेरेव कर्तव्यं, प्रवचनं त्वस्याध्यापनं
व्याख्यानरूपं ब्राह्मणकर्तृकमेवेति विदुषा ब्राह्मणेत्रेत्यत्र व्याख्यातम् ॥ १६ ॥

धर्मस्य स्वरूपं प्रमाणं परिभाषां चोक्स्वा इदानीं धर्मान्रधानयोग्यदेशानाह—

सरस्वतीदपद्वस्योर्देवनद्योर्यदन्तरम् । तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्ते प्रचक्षते ॥ १७॥

सरस्वतीदृपद्वन्योर्नयोरुभयोर्मध्यं बह्यावर्तं देशमाटुः । देवनदीदेवनिर्मितशब्दौ नदीदेशप्राशस्त्यार्थौ ॥ १७ ॥

तस्मिन्देशे य आचारः पारंपर्यक्रमागतः । वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ १८॥ [ विरुद्धा च विगीता च दृष्टार्थादिष्टकारणे । स्मृतिने श्रुतिमृला स्याद्या चैपा संभवश्रुतिः ॥ ५ ॥]

त्तरिमन्देशे प्रायेण शिष्टानां संभवात्तेषां बाह्मणादिवर्णानां संकीर्णंजातिपर्यन्तानां य आचारः पारंपर्यक्रमामतो न वित्दानितनः स सदाचारोऽभिधीयते ॥ १८॥ कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः । एष ब्रह्मिषदेशो वै ब्रह्मावर्तादनन्तरः ॥ १९ ॥

मत्स्यादिशद्धाः बहुवचनान्ता एव देशविशेषवाचकाः । पञ्चाठाः कान्यकुण्जदेशाः । इप्रत्मेनका मधुरादेशाः । एष बद्धापिदेशो बद्धावर्तातिकचिद्दनः ॥ १९ ॥

एतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्यृथिन्यां सर्वमानवाः ॥ २०॥

कुरुश्चेत्रादिदेशजातस्य ब्राह्मणस्य सकाशात्सर्वमनुष्या आत्मीयमात्मीयमाचारं शिक्षेरन् ॥ २०॥

हिमवद्विन्ध्ययोमेध्यं यत्प्राग्विनश्चनादापि । प्रत्यगेव प्रयागाच मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥ २१ ॥

उत्तरदक्षिणदिगवस्थितौ हिमबद्विन्ध्यौ पर्वतौ तयोर्षन्मध्यं विनशनात्सरस्वत्य-न्तर्यानदेशायत्पूर्वं प्रयागाच यत्पश्चिमं स मध्यदेशनामा देशः कथितः॥ २१ ॥

आ समुद्रात्तु वै पूर्वीदासमुद्रात्तु पश्चिमात् । तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्ते विदुर्बुधाः ॥ २२ ॥

आ पूर्वसम्रदात् आ पश्चिमसम्रदादिमवहिन्ध्ययोश्च यन्मध्यं तमार्यावर्तदेशं पण्डिता जानन्ति । मर्यादायामयमाङ्क् नाभिविधौ । तेन सम्रदमध्यद्वीपानां नार्याव-र्तता । आर्यो अत्रावर्तन्ते पुनःपुनचद्वयन्तीत्यार्यावर्तः ॥ २२ ॥

कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः ।

स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ २३ ॥

कृष्णसारी सुगो यत्र स्वभावतो वसति न तु बलादानीतः स यज्ञाहीं देशो ज्ञातव्यः । अन्यो स्टेच्छदेशो न यज्ञाह इत्यर्थः ॥ २३ ॥

एतान्द्रिजातयो देशान्संश्रयेरन्ययत्नतः ।

शृद्रस्तु यस्मिन्कस्मिन्वा निवसेद्वत्तिकिशितः ॥ २४ ॥

अन्यदेशोद्भवा अपि द्विजातयो यज्ञार्थत्वाद्दृष्टार्थत्वाचेतान्देशान्प्रयत्नादाश्रयेरन् । अदस्त द्वानिपीडितो वृत्त्यर्थमन्यदेशमप्याश्रयेत् ॥ २४ ॥

एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन भकीर्तिता । संभवश्रास्य सर्वस्य वर्णधर्मानिवोधत ॥ २५ ॥

एवा युष्माकं धर्मस्य योनिः संक्षेपेणोक्ता । योनिर्माप्तकारणं "वेदोऽखिको धर्म-मूलम्" (अ० २ श्लो० ६ ) इत्यादिनोक्तमित्यर्थः । गोविन्दराजस्त्विह धर्मशब्दोऽपू-र्वाख्यात्मकथर्मे वर्तत इति " विद्वद्धिः सेवित " (अ० २ श्लो० १) इत्यत्र तस्कारणे- ऽष्टकारों वाऽपूर्वाख्यस्य धर्मस्य योगिसित व्याख्यातवान्। संभवश्रोत्पत्तिर्जगतइत्युक्ता। इदानी वर्णधर्माञ्च्रुण्यतः। वर्णधर्मश्चर्यवर्णधर्माश्चमधर्मवर्णाश्चमधर्मगुणधर्मनैमित्तिक-धर्माणाग्चपळक्षकः। ते च भविष्यपुराणोक्ताः-" वर्णधर्मः स्मृतस्त्वेक आश्चमाणामतः परम् । वर्णाश्चमस्तृतीयस्तु गौणो नेमित्तिकस्तथा ॥ वर्णत्वमक्तनाश्चित्य यो धर्मः संप्रवर्तते । वर्णधर्मः स उक्तस्तु यथोपनवृनं नृप ॥ यस्त्वाश्चमं समाश्चित्य अधिकारः प्रवर्तते । स खल्वाश्चमधर्मस्तु भिक्षादण्डादिको यथा ॥ वर्णत्वमाश्चमत्वं च योऽधिकृत्य प्रवर्तते । स वर्णाश्चमधर्मस्तु मौञ्जीयाःमेखला यथा ॥ यो गुणेन प्रवर्तते गुणधर्मः स उच्यते । यथा मूर्थाभिषिकस्य प्रजानां परिपालनम् ।। निमित्तमेकमाश्चित्य यो धर्मः संप्रवर्तते । नैभित्तिकः सः विज्ञेयः प्रायश्चित्त्विधर्यथा " ॥ २५ ॥

वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैनिषेकादिद्विजन्मनाम् । कार्यः श्वरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ २६ ॥

वेदम्हलत्वाहैदिकैः पुण्येः ग्रुभैर्मन्त्रयोगादिकमीभिर्हिजातीनां गर्भाथानादिशरी-रसंस्कारः कर्तव्यः । पावनः पापक्षयदेतुः । प्रेत्य परलोके संस्कृतस्य यागादिफलसं-बन्धात् , इह लोके च वेदाध्ययनाद्यधिकाराह्य ॥ २६ ॥

इतः पापसंभवो येनैपां पापश्रयदेतुत्वमत आइ-गाभैंहींमैजीतकर्मचौडमौद्धीानिवन्धनैः । वैजिकं गाभिकं चैनो दिजानामपमृज्यते ॥ २७ ॥

ये गर्भग्रद्धे कियन्ते ते गार्भाः । होमग्रहणसुपटक्षणम् । गर्भाधानादेरहो मरूपत्वात् जातस्य यत्कर्भ मन्त्रवत्सार्पःप्राधनादिरूपं तजातकर्म । चौडं चृडाकर-णकर्म । मौर्श्वानिवन्धनसुपनयनम् । एतैर्वेजिकं प्रतिषिद्धमैश्चनसंकल्पादिना च पेतृ-करितोदोषाग्रयत्यापं गार्भिकं चाग्रचिमानुगर्भवासजं तद्विजातीनामपम्रज्यते ॥ २७ ॥

> स्वाध्यायेन व्रतेहोंमैस्नैविद्येनेज्यया सुतैः । महायद्भैश्र यद्भैश्र ब्राह्मीयं कियते ततुः ॥ २८ ॥

वेदाध्ययनेन । जतैर्मधुमांसवर्जनादिनियमैः । होमैः सावित्रचरहोमादिभिः । सार्यप्रातहोंमैश्र । वैदियाख्येन च । जतैष्वप्रायान्यादस्य प्रथमुपन्यासः । इज्यया ब्रह्मचर्यावस्थायां देवपिषितृतपिणरूपया, मृहस्थावस्थायां पुत्रोतपादनेन । महायक्षे पञ्च-भिनैद्ययभादिभिः । यज्ञैज्यातिष्टोमादिभिः । ब्राह्मी ब्रह्मप्राप्तियोग्येयं तदः सन्वविष्ठित्र आत्मा क्रियते । क्रमेसहकृतब्रह्मक्राक्षेत्र साक्षावाप्तिः ॥ २८ ॥

त्राङ्गाभिवर्धनात्पुंसो जातकर्म विधीयते । मन्त्रवत्त्राञ्चनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषास् ॥ २९ ॥

नाभिच्छेदनास्त्राक् प्रहणस्य जातकर्माख्यः संस्कारः कियते । तदा चास्य स्वगृन कोक्कनन्त्रैः स्वर्णमधुवृतानां प्राग्ननम् ॥ २९ ॥ नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत् । पुण्ये तिथौ मुद्वतें वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥ ३० ॥

जातकर्मेति पूर्वश्लोके जन्मनः प्रस्तुतत्वाज्ञन्मापेक्षयेव दशमे द्वादशे वाहिन अस्य शिशोनीमधेयं स्वध्मसंभवे कारयेत् । अथवा "आशोचे तु व्यतिकान्ते नामकर्म विधीयते" इति शङ्ख्यचनादशमेऽहन्यतीते एकादशाह इति व्याख्येम् । तत्राप्यकरणे प्रशस्ते तिथा प्रशस्त एव सहते नक्षत्रे च गुणवत्येव ज्योतिषावगते कर्तव्यम् । वाशब्दोऽवधारणे ॥ ३० ॥

> मङ्गल्यं ब्राह्मणस्य स्यात्क्षत्रियस्य बलान्वितम् । वैश्यस्य धनसंयुक्तं शुद्रस्य तु जुगुष्सितम् ॥ ३१ ॥

त्राह्मणादीनां यथाकमं मङ्गलचलघननिन्दावाचकानि ग्रुभवलवस्रदीनादीनि नामानि कर्तव्यानि ॥ ३१ ॥

इदानीसुपपदनियमार्थमाइ---

शर्मवद्राह्मणस्य स्यादाज्ञो रक्षासमन्वितम् । वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य पेष्यसंयुतम् ॥ ३२ ॥

एपां यथाकमं धर्मरक्षापुष्टिप्रैष्यवाचकानि कर्तव्यानि, धर्मवर्मभूतिदासादीनि उप-पदानि कार्याणि । उदाहरणानि तु धभधमां, वरुवमां, वस्त्रभूतिः, दीनदास, इति । तथा च यमः "धर्म देवश्र विप्रस्य वर्म वाता च भूभुजः । भूतिदत्तश्र वैदयस्य दासः शद्रस्य कारयेत् ॥ " विष्युपुराणेऽष्युक्तम्—" धर्मवद्भाद्यणस्योक्तं वर्मेति क्षत्रसंग्रतम् । गुप्त-दासात्मकं नाम प्रशस्तं वैदयभूदयोः" ॥ ३२ ॥

स्त्रीणां सुर्वोचमकूरं विस्पष्टार्थं मनोहरम् । मङ्गल्यं दीघवर्णान्तमाशीर्वोदाभिधानवत् ॥ ३३ ॥

स्रुवोद्यार्यमकूरार्थवाचि व्यक्ताभिषेयं मनःप्रीतिजननं मङ्गठवाचि दीर्घस्वरान्तं आशीर्वाचकेनाभिधानेन प्रव्हेनोपेतं स्रीणां नाम कर्तव्यम् । यथा यशोदादेवीति ॥३३॥

> चतुर्थे मासि कर्तव्यं शिशोर्निष्क्रमणं गृहात् । षष्टेऽन्नमाशनं मासि यद्वेष्टं मङ्गलं कुले ॥ ३४॥

चतुर्थे मासे वाठस्य जनमग्रहाजिष्क्रमणमादित्यदर्शनार्थं कार्यम् । अनप्राक्षनं च पष्ठे मासे, अथवा कुल्धर्मत्वेन यन्मङ्गलिमष्टं तत्कर्तव्यं तेनोक्तकालादन्यकालेऽपि निष्क्रमणम् । तथाच यमः —" ततस्तृतीये कर्तव्यं मासि सर्ग्रस्य दर्शनम् " सकल-संस्कारशेषशायम् । तेन नान्नां शर्मादिकमप्युपपदं कुलाचारेण कर्तव्यम् ॥ ३४ ॥

चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः।

प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुतिचोदनात् ॥ ३५ ॥

चूडाकरणं प्रथमे वर्षे तृतीये वा द्विजातीनां धर्मतो धर्मार्थं कार्यम् । श्वतिची-दनात् । " यत्र बाणाः संपतन्ति कुमारा विशिखा इव " इति मन्त्रविङ्गात्कुलधर्मात्त-सारेणायं व्यवस्थितविकल्पः । अत एवा वलायनगृष्यम्—" तृतीये पर्वे चौलं यथाकुल-धर्म वा " (अ. १ खं. १७ )॥ ३५ ॥

गर्भाष्ट्रमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् । गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः ॥ ३६ ॥

गर्भवर्षादृष्टमे वर्षे ब्राह्मणस्योपनायनं कर्तव्यम् । उपनयनमेवोपनायनम् । " अ-न्येषामपि दृश्यते " (पा. स. ६।३।१३७ ) इति दीर्घः । गर्भेकाद्शे श्वत्रियस्य गर्भद्वादशे वश्यस्य ॥ ३६ ॥

ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्य विषस्य पश्चमे । राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे ॥ ३७ ॥

वेदाध्ययनतदर्धज्ञानादिप्रकर्षकृतं तेजो ब्रह्मवर्चसं तत्कामस्य ब्राह्मणस्य गर्भपञ्चमे वर्षे उपनयनं कार्यम् । क्षत्रियस्य इस्त्यशादिराज्यवद्यार्थिनो गर्भपष्ठे । वैश्यस्य बहु-कृष्यादिचेष्टार्थिनो गर्भाष्टमे गर्भवर्षाणामेव प्रकृतस्वात् । यद्यपि बाटस्य कामना न संभवति तथापि तत्पितुरेव तद्रतफडकामना तस्मिनुपचर्यते ॥ ३७ ॥

आषोडशाद्वाह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते । आद्वार्विशाटक्षत्रबन्धोराचतुर्विश्वतेर्विशः ॥ ३८ ॥

अभिविधावाङ् । ब्राह्मणश्चित्रयविश्वास्तकाष्टमैकादशद्वादशवर्षद्वेगुण्यस्य विवक्षित-स्वास् षोडशवर्षपर्यन्तं ब्राह्मणस्य सावित्र्यथे वचनमुपनयनं नातिश्वान्तकाळं भवति । श्ववियस्य द्वाविश्वतिवर्षपर्यन्तम् । वैश्वयस्य चतुविशतिवर्षपर्यन्तम् । अत्र मर्यादाया-माङ् । केचिद्याख्यापयन्ति यमवचनदर्शनात् । तथा च यमः—"पतिता यस्य सावित्री दश वर्षाणि पञ्च च । ब्राह्मणस्य विशेषेण तथा राजन्यवैश्वयोः ॥ प्रायश्चित्तं भवेशेणं श्रोद्याच वदतां वरः । विवस्वतः सतः श्रीमान्यभो धर्मार्थतत्त्ववित् ॥ सशिखं वपनं कृत्वा वतं कुर्यात्समाहितः । इविष्यं भोजयेदनं ब्राह्मणान्सप्त पञ्च वाः ॥ ३८ ॥

अत उद्धे त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । सावित्रीपतिता वात्या भवन्त्यार्यविगहिताः ॥ ३९ ॥

एते बाह्मणादयो यधाकाठं यो यस्पादकाल्पकोऽप्युपनयनकाठ उक्तः पोडश-वर्षोदिपर्यन्तं तत्रासंस्कृतास्तद्ध्यं साविशीपतिता उपनयनद्दीनाः बिष्टगर्हिता शाल्य-संज्ञा भवन्ति । संज्ञाप्रयोजनं च 'बात्यानां याजनं कृत्वा " (अ. ११ श्लो. १९७ ) इत्यादिना व्यवहारसिद्धिः ॥ १९ ॥

## नैतैरपूर्तिर्विधिवदापचिप हि कहिंचित्।

ब्राह्मान्यौनांश्र संबन्धानाचरेद्वाह्मणः सह ॥ ४० ॥

एतैरपूर्तैर्जात्यैर्यथाविधिप्रायश्चित्तमकृतवद्भिः सह आपत्कार्छऽपि कदाचिदध्यापनक-न्यादानादीन् संबन्धान्त्राह्मणो नात्तिष्ठेत् ॥ ४० ॥

कार्णरौरववास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः । वसीरत्नानुपूर्व्येण शाणक्षौमाविकानि च ॥ ४१ ॥

कार्ष्ण इति विशेषानिभिधानेऽपि सृगविशेषो रुठसाहचर्यात् । "हारिणमैणेयं वा कार्ष्णं वा ब्राह्मणस्य " इत्यापस्तम्बवचनाच कृष्णमृगो गृह्मते । कृष्णमृगरुठच्छा-गचर्माणि ब्रह्मचारिण उत्तरीयाणि वसीरन् । " चर्माण्युत्तरीयाणि " इति गृह्य-वचनात्। तथा शणश्चमामेषटोमभवान्यथोवसनानि ब्राह्मणादयः क्रमेण परिदर्शसन् ४१

> मौद्धी त्रिष्टत्समा श्लक्ष्णा कार्या वित्रस्य मेखला । क्षत्रियस्य तु मौर्वी ज्या वैश्यस्य शणतान्तवी ॥ ४२ ॥

सक्षमयी त्रिगुणा समगुणत्रयनिर्मिता सखस्पर्शा ब्राह्मणस्य मेखला कर्तन्या । क्षत्रियस्य सूर्वामयी ज्या धर्त्वगुणरूपा मेखला। अतो ज्यात्वविनाशापत्तेशिद्धस्वं नास्तीति मेधातिथिगोविन्दराजौ । वैश्यस्य शणसूत्रमयी । अत्र वैगुण्यमत्तव-त्तंत एव । "त्रिगुणाः प्रदक्षिणा मेखला " इति सामान्येन प्रचेतसा त्रैगुण्या-भिधानात्॥ ४२ ॥

मुद्धालाभे तु कर्तव्याः कुशाइमन्तकबल्वजैः । त्रिष्टता ग्रन्थिनैकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा ॥ ४३ ॥

कर्तन्या इति बहुवचर्गनिर्देशाद्भद्याचारित्रयस्य प्रकृतस्वान्धरुयालाभे विष्वप्य-पेक्षायाः समत्वात्कोभादीनां च तिसृणां विधानान्ध्रआयलाभ इति बोद्धन्यम् । कर्तन्या इति बहुवचनस्रपपन्नतरम् । भिन्नजातिसंबन्धितयेति बुवाणस्य मेधाति-धरपि बहुवचनपाठः संमतः । स्रआयलाभे बाद्यणादीनां त्रयाणां यधान्तमं कुचादि-भिस्तृणविशेषेमेंखलाः कार्याः । त्रिगुणेनेकग्रान्थिना युक्ताकिभिवां पञ्चभिवां । अत्र च वाशन्दिनिर्देशाद्वन्थीनां न विप्रादिभिः क्रमेण संबन्धः किंतु सर्वत्र यथाक्कलाचारं विकल्पः । ग्रान्थिभेदश्ययं सुख्यासुल्यापेक्षासंभवाद्वदीतन्यः ॥ ४३ ॥

> कार्पासमुपवीतं स्याद्विपस्योध्वेद्यतं त्रिद्यत् । शणसूत्रमयं राज्ञो वैद्यस्याविकसौत्रिकम् ॥ ४४ ॥

यदीयविन्यासविशेषस्योपवीतसंज्ञां वद्याति तद्धर्मित्राद्यणस्य कार्पासम्, क्षत्रियस्य शणस्त्रमयस्, वैदयस्य भेषलोमनिर्मितस् । त्रिष्टर्दिति त्रिगुणं कृत्वा कर्ध्वेद्यतं दक्षि-णावतितम् । एतस् सर्वत्र संबध्यते । यथपि गुणत्रयमेत्रोध्वदतं महनोक्तं तथापि तित्रगुणीकृत्य त्रिगुणं कार्यम् । तदुक्तं छन्दोगपरिशिष्टे—" कथ्वं तु त्रिष्टतं कार्यं तन्तुत्रयमधोद्यतम् । त्रिष्टतं चोपवीतं स्यात्तस्येको ग्रन्थिरिष्यते ॥ " देवलोऽप्याह— "यत्रोपवीतं कुर्वीत सुत्राणि नव तन्तवः" ॥ ४४ ॥

> ब्राह्मणो वैल्वपालाञ्चौ क्षत्रियो वाटखादिसौ । पैलवौदुम्बरौ वैश्यो दण्डानईन्ति धर्मतः ॥ ४५ ॥

यद्यपि इन्द्रनिर्देशेन सम्बद्धावृगमाहारणमपि सम्रचितस्येव प्राप्तं तथापि "केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्य" (अ. २ श्टो. ४६) इति, तथा "प्रतियु-क्षेप्सितं दण्डम्" (अ. २ श्टो. ४८) इति विधावेकस्यस्य विविधितत्वात् "वैल्वः पाटाशो वा दण्ड " इति वासिष्ठे विकल्पदर्शनादेकस्यैव दण्डस्य धारणविकल्पितयो-रेवैकब्राह्मणसंबन्धात्सम्रचयो इद्वेनान्द्यते । ब्राह्मणादयो विकल्पेन हो हो दण्डी वश्यमाणकार्ये कर्तुमईन्ति ॥ ४६ ॥

केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः ममाणतः।

ळळाटसंमितो राज्ञः स्याचु नासान्तिको विशः ॥ ४६ ॥ केशळ्ळाटनासिकापर्यन्तपरिमाणकमेण बाह्मणादीनां दण्डाः कर्तन्याः ॥ ४६ ॥

ऋजवस्ते तु सर्वे स्युरत्रणाः सौम्यदर्शनाः । अनुद्रेगकरा नृणां सत्वचोऽनिधदूषिताः ॥ ४७ ॥

ये दण्डाः अत्रणा अक्षताः घोभनदर्शनाः सवस्करण अग्निदाहरहिता भवेषुः ॥४०॥ नच तैः प्राणिजातस्रद्वेजनीयमित्याह —

प्रतिगृह्येप्सितं दण्डमुपस्थाय च भास्करम् । प्रदक्षिणं परीत्याप्तिं चरेन्द्रैक्षं यथाविधि ॥ ४८॥

उक्तलक्षणं प्राप्तुमिष्टं दण्डं मुहीत्वा आदित्याभिमुखं स्थित्वाप्रिं प्रदक्षिणीकृत्य यथाविधि भैक्षं याचेत् ॥ ४८ ॥

भवत्पूर्व चरेद्भैक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः ।

भवन्मध्यं तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम् ॥ ४९ ॥

बाह्मणो भवति भिक्षां देहीति भवच्छद्भपूर्वं भिक्षां याचन्वाक्यस्चारयेष् । क्षत्रियो भिक्षां भवति देहीति भवन्मध्यम् । वैदयो भिक्षां देहि भवतीति भवदुत्तरम् ॥ ४९ ॥

मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वी भिनीं निजाम्।

भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चैनं नावमानयेत् ॥ ५० ॥

उपनयनाङ्गभूतां भिक्षां प्रथमं मातरं भिगनीं वा मातुर्वो भिगनीं सहोदरां याचेत् या चैनं ब्रह्मचारिणं प्रत्याख्यानेन नावमन्येत । पूर्वासंभव उत्तरापरिवहः ॥ ५० ॥ समाहत्य तु तद्वैश्नं यावदत्त्रममायया । निवेद्य गुरवेऽक्षीयादाचम्य प्राङ्मुखः श्रुचिः ॥ ५१ ॥

तद्भैक्षं बहुभ्य आहत्य यावदनं तृप्तिमात्रोचितं ग्रुरवे निवेद निवेदनं कृत्वा अमा-यया न कद्वेन सदनं प्रच्छायैवमेतद्रुक्षंदीष्यतीत्यादिमायाव्यतिरेकेण तदन्जात आ-चमनं कृत्वा ग्रुचिः सन् भुक्षीत प्राक्मुखः ॥ ५१ ॥

इदानीं कास्यभोजनमाह-

आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्गेः थशस्यं दक्षिणामुखः । श्रियं प्रत्यङ्मुखो भुङ्गेः ऋतं भुङ्गेः श्रुदङ्मुखः ॥ ५२ ॥ [सायं पातर्द्विजातीनामशनं स्पृतिनोदितम् । नान्तरा भोजनं कुर्यादग्निहोत्रसमो विधिः ॥ ६ ॥]

आयुषे हितमत्रं प्राङ्खलो सुङ्को । आयुःकामः प्राङ्खलो सुङ्का इत्यर्थः । यश्चले हितं दक्षिणाद्धलः । श्रियमिच्छन्प्रत्यक्षुस्तः । ऋतं सत्यं तत्फलमिच्छनुदक्षुलो सुक्षीत ॥ ५२ ॥

उपस्पृत्रय द्विजो नित्यमन्त्रमद्यात्समाहितः ।

भुक्तवा चोपस्पृशेत्सम्यगद्धिः खानि च संस्पृशेत् ॥ ५३ ॥

' निवेय गुरवेऽश्रीयादाखम्य ' ( अ० २ श्टो० ५१ ) इति यथि भोजनात्प्रागा-चमनं विहितं तथाप्यद्भिः स्नानि च संस्पुशेदिति गुणविधानार्थोऽन्तवादः । नित्यं ब्रह्म-चर्यानन्तरमपि द्विज आचम्यात्रं शुक्षीत । समाहितोऽनन्यमनाः शुक्त्वा चाचामे-दिति । सम्यग्यथाशालम् । तेन " प्रश्लाल्य हस्तो पादौ च तिः पिवेदम्ब वीक्षितम् " इत्यादि दक्षायुक्तमपि संगुह्माति । जंकेन स्नानीन्द्रियाणि पट् छिद्राणि च स्पृशेद्य , तानि च शिरःस्थानि प्राणचक्कःश्रोत्रादीनि ग्रहीतन्यानि । "स्नानि चोपस्पृशेच्छीर्य-ण्यानि " इति गोतमवचनात् । उपस्पर्शनं कृत्वा स्नानि संस्प्रशेदिति प्रथीन्यथानात्रिर-द्रभक्षणमात्रमाचमनम्, स्नर्पर्शनादिक्मितिकर्तव्यतेति दर्शितम् ॥ ५३ ॥

पूजयेदश्चनं नित्यमद्याचैतद्कुत्सयन् । दृष्टा हुप्येत्मसीदेच मतिनन्देच सर्वशः ॥ ५४ ॥

सर्वदा अत्रं पूजयेत्प्राणार्थत्वेन ध्यायेत् । तदुक्तमादिपुराणे " अत्रं विष्णुः स्वयं प्राह " इत्यत्तव्यत्ती " प्राणार्थं मां सदा ध्यायेत्स मां संपूजयेत्सदा। अनिन्दंश्चैतदयातु दृष्ट्वा दृष्प्रेतप्रसिदेश । " इति । दित्वन्तरमि लेदमण्नदर्शनेन त्यजेत् । प्रतिनन्देष् नित्यमस्माकमेतदिस्त्वत्यभिधाय वन्दनं प्रतिनन्दनम् । तदुक्तमादिपुराणे—" अत्रं दृष्ट्वा प्रणग्यादौ प्राञ्जािकः कथयेत्ततः । अस्माकं नित्यमस्त्वेतदिति भक्त्या स्तुव-अमेत् ॥ १ सर्वशः सर्वशः सर्वमन्नम् ॥ १ ॥

#### पूजितं ह्यशनं नित्यं वलमूर्जं च यच्छति। अपूजितं तु तद्धक्तमुभयं नाशयेदिदम्॥ ५५॥

यस्मात्पूजितमत्रं सामध्ये विधे च ददाति । अपूजितं पुनरेतदुभयं नाशयित । तस्मात्सर्वदाऽतं पूजयेदिति पूर्वेणैकवाक्यतापश्चमिदं फलश्रवणम् । संध्यावन्दनादातु-पात्तदुरितश्चयवित्रत्यं कामनाविषयत्वेनापि नित्यश्चतिरिविद्दता नित्यश्चतिविरोधात् । फलश्रवणं स्तुत्यर्थमिति तु मेधातिथिगोविन्दराजौ ॥ ६६ ॥

नोच्छिष्टं कस्यचिद्दयास्राद्यास्त्रैव तथान्तरा । नचैवात्यशनं कुर्यात्र चोच्छिष्टः कचिद्रजेत् ॥ ५६ ॥

भुक्तावशेषं कस्यचित्र द्यात् । चतुथ्यां प्राप्तायां संबन्धमात्रविवक्षया पद्य । अनेनैय सामान्यनिषेधेन शदस्याप्युच्छिष्टदाननिषेधे सिद्धे "नोच्छिष्टं न हविष्कृतम् "
इति शद्रगोचरनिषेधशातुर्थः जातकत्रतत्वार्थः । दिवासायं भोजनयोश मध्ये न भुक्षीतः
बारद्वयेऽप्यतिभोजनं न कुर्यान्नातिसौहित्यमाचरेदिति चातुर्थं जातकत्रतार्थम् ।
उच्छिष्टः सन् कृषित्र गच्छेत् ॥ ६६ ॥

अतिभोजने दोषमाइ---

अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्य चातिभोजनम् । अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥ ५७ ॥

अरोगो रोगाभावस्तस्मै हितमारोग्यं आष्ठपे हितमापुष्यम् । यस्मादतिभोजनम-नारोग्यमनायुष्यं च भवति अजीर्णजनकत्वेन रोगमरणहेतुत्वास्। अस्वर्ग्यं च स्वर्ग-हेतुयागादिविरोधित्वास्। अष्ठण्यमितरपुण्यप्रतिपक्षत्वास् । छोकविद्विष्टं बहुभोजितया छोकैर्निन्दनास् । तस्मात्तन कुर्यास् ॥ ५७ ॥

ब्राह्मेण विशस्तीर्थेन नित्यकाल्रमुपस्पृशेत् । कायत्रैदशिकाभ्यां वा न पित्र्येण कदाचन ॥ ५८॥

बाह्यादिसंक्षेयं काले संव्यवद्वारार्था स्तुत्यर्था च। नतु सुख्यं नह्यदेवताकत्वं संभ-वित । अयागरूपत्वात् । तीर्थक्षव्दोऽपि पावनगुणयोगाद्भाक्षेण तीर्थेन सर्वदा विप्रादि-राचामेत् । कः प्रजापतिस्तदीयः, " तस्येदम् " (पा. सू. ४। ३ । १२०) इत्यण् इकारश्चान्तादेकः । वैद्क्षिको देवस्ताभ्यां वा । पित्र्येण तु तीर्थेन न कदाचिदाचामेत् । अप्रतिद्धत्वात् ॥ ५८॥

बाह्यादितीर्थान्याह—

अङ्गुष्ठमूळस्य तले ब्राह्मं तीर्थं प्रचक्षते । कायमङ्गुलिमूलेऽग्रे दैवं पित्र्यं तयोरधः ॥ ५९ ॥ अङ्गुष्टमूळस्यापामाने ब्राह्मं, कनिष्ठाङ्गुलिमूळे कार्यं, अङ्गुळीनामये देवं, अङ्गुष्ठप्रदेशि- न्योर्भध्ये पित्र्यं तीर्थं मन्त्रादय आहुः यद्यपि कायमङ्गुलिमूले, तयोरध इत्यत्र चाङ्गुलि-मात्रं श्चतं तथापि स्मृत्यन्तराद्विशेषपरिषदः। तथाच याज्ञवल्क्यः-"कनिष्ठादेशिन्यङ्गु-ष्ठमूलान्ययं करस्य च। प्रजापतिपितृत्रद्वदेवतीर्थान्यत्रक्तमात्॥"(अ.१श्लो.१९)॥५९॥ सामान्येनोपदिष्टस्याचमनस्यातुष्ठानकममात्---

त्रिराचामेदपः पूर्वे द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम् । खानि चैत्र स्पृशेदद्विरात्मानं शिर एव च ॥ ६० ॥

पूर्वं बाह्यदितीर्थेन जलगण्डूपत्रयं पिबेत् । अनन्तरं संदृत्यौद्याधरौ वारद्वयमङ्गुष्ठ-मूलेन संग्रुज्यात् । " संदृत्याङ्गुष्ठमुलेन द्विः प्रमुज्यात्ततो मुखम् " इति दक्षेण विशे-पाभिधानात् । खानि चेन्द्रियाणि जलेन स्पृशेत् । मुखस्य सन्निधानान्मुखखान्येव । गोतमोऽज्याह—" खानि चोपस्पृशेच्छीर्षण्यानि"। " हवान्तज्योतिः पुरुषः " वृद्द.४।३। ७) इत्युपनिषत्म हदयदेशत्वेनात्मनः अवणादात्मानं हृदयं शिरश्चाद्विरेव स्पृथेत्॥६०॥

अनुष्णाभिरफेनाभिरद्भिस्तीर्थेन धर्मवित् । शौचेप्सुः सर्वदाचामेदेकान्ते प्रागुदङ्मुखः ॥ ६१॥

अखण्णीकृताभिः फेनवर्जिताभिर्वाद्यादितीर्थेन शौचिमच्छनेकान्ते जनैरनाकीर्णे ध्रचिदेश इत्यर्थः। प्राङ्खल उदङ्खलो वा सर्वदाचामेत् । आपस्तम्बेन " तप्ताभिश्र कारणात्" इत्यभिधानाद्याध्यादिकारणव्यतिरेकेण नाचामेत्। व्याध्यादौ तु उच्चिक्तता-भिरप्याचमने दोषाभावः। तीर्थव्यतिरेकेणाचमने शौचाभाव इति दर्शयितुष्ठकस्यापि तीर्थस्य पुनर्वचनम् ॥ ६१ ॥

आचमनजलपरिमाणमाह-

हुद्राभिः पूयते विषः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः । वैद्योऽद्भिः पात्रिताभिस्तु शूद्रः स्पृष्टाभिरन्ततः ॥ ६२॥

त्राह्मणो हदयगामिनीभिः, क्षत्रियः कण्ठगामिनीभिः, वैदयोऽन्तरास्यप्रविष्टाभिः कण्ठमप्राप्ताभिरपि, शूदो जिह्वौष्टान्तेनापि स्पृष्टाभिराद्भिः पूतो भवति । अन्तत इति तृतीयार्थे तसिः ॥ ६२ ॥

आचमनाङ्गतासुपवीतस्य दर्शयितुसुपवीत्रळक्षणं ततः प्रसङ्गेन प्राचीनावीतीत्या -दिळक्षणमाह-

> उद्धृते दक्षिणे पाणानुपवीत्युच्यते द्विजः । सच्य प्राचीनआवीती निवीती कण्ठसज्जने ॥ ६३ ॥

दक्षिणे पाणाबुद्धृते वामस्कन्थस्थिते दक्षिणस्कन्थावटम्बे यजसूत्रे वक्षे वोपवीती द्विजः कथ्यते । वामपाणाबुद्धृते, दक्षिणस्कन्थस्थिते वामस्कन्थावटम्बे प्राचीनावीती भण्यते । सन्ये प्राचीनआवीतीति छन्दोऽनुरोधादुक्षम् । तथाच गोभिटः-" दक्षिण चाहुमृद्धृत्य क्षिरोऽवथाय सन्येंऽसे प्रतिशपयित दक्षिणस्कन्यमयटम्बनं भवत्येवं यज्ञी- पवीती भवति " । सम्यं बाहुमुहृत्य शिरोऽवधाय दक्षिणेंऽसे प्रातिष्ठापयित सन्यं कक्ष यवतम्बनं भवत्येवं प्राचीनावीती भवतिं । निवीती कण्ठसज्जन इति शिरोवधाय दक्षि-णपाण्यादावष्यगुद्धते कण्ठादेव सज्जन ऋजुप्रातम्बे यज्ञसूत्रे वक्षे च निवीती भवति ६३॥

मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्।

अप्सु पास्य विनष्टानि युद्धीतान्यानि मन्त्रवत् ॥ ६४ ॥ मेखवादीनि विनष्टानि भिन्नानि छिन्नानि च जले प्रक्षिप्यान्यानि स्वस्वयुद्धीक्तमः न्त्रैर्युद्धीयात् ॥ ६४ ॥

केशान्तः पोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते । राजन्यवन्धोद्दीविंशे वैश्यस्य द्यधिके ततः ॥ ६५ ॥

केशान्ताख्ये! गृष्टोक्तसंस्कारो "गर्भादिसंख्या वर्षाणाम " इति वौधायमदचना-द्रभेषोडके वर्षे बाह्मणस्य, क्षत्रियस्य गर्भद्वाविके, वैश्यस्य ततो द्यधिके गर्भचतुर्विके कर्तव्यः ॥ ६५ ॥

> अमन्त्रिका तु कार्येयं स्त्रीणामारृदशेषतः । संस्कारार्थे शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम् ॥ ६६ ॥

इयमाष्ट्रसं जातकमादिकियाकलापः समग्र टककालकमेण शरोरसंस्कारार्थं छी-णाममन्त्रकः कार्यः ॥ ६६ ॥

> वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकैः स्पृतः । पतिसेवा गुरौ वासो यहार्थोऽग्निपरिक्रिया ॥ ६७ ॥ [अग्निहोत्रस्य ग्रुश्रूषा सायमुद्वासमेव च । कार्य पत्न्या प्रतिदिनं इति कर्म च वैदिकम् ॥ ७ ॥]

अनेनोपनयनेऽपि प्राप्ते विशेषमाह-

विवाहविधिरेव कीणां वैदिकः संस्कार उपनयनाख्यो सन्वादिभिः स्मृतः । पति-सर्वेव गुरुकुछे वासो वेदाध्ययनरूपः । मृहकृत्यमेव सार्यप्रातः समिद्धोपरूपोऽप्रिपरि-चर्या । तस्माद्विवाहादेरुपनयनस्थाने विधानादुपनयनादेनिष्टतिरिति ॥ ६७ ॥

एव प्रोक्तो द्विजातीनामौपनायनिको विधिः। उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः कर्मयोगं निबोधत ॥ ६८॥

औपनायनिक इत्यत्तरातिकादित्वादुभयपदश्रद्धिः । अयं द्विजातीनामुपनयनसंबन्धी कर्मकटाप उक्तः उत्पत्तिद्वितीयजन्मनो व्यक्षकः ॥ ६८ ॥ इदानीमुपनतिस्य येन कर्मणा योगस्तं गुण्यतत्याद्द-

१ राषयानन्दस्तु ''वैदिकः स्मृतः'' इत्दश्च ''ओपनायनिकस्स्मृतः'' इति पठति,उपनयनसंस्कारस्था-नीय इति निर्वेत्ति ।

उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छोचमादितः । आचारमशिकार्ये च संध्योपासनमेव च ॥ ६९॥

गुरः शिष्यमुपनीय प्रथमम् " एका छिङ्गे गुदै तिसः " (अ.५ श्टो. १६६) इत्यादि वद्यमाणं शौचं क नाचमनायाचारमधी सार्यप्रातः समिद्धोमात्रधानं समन्त्रकसंध्यो-पासनविधि च शिक्षयेषु ॥ ६९ ॥

अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तो यथाशास्त्रमुदङ्मुखः । ब्रह्माञ्जलिकृतोऽध्याप्यो छप्रवासा जितेन्द्रियः ॥ ७० ॥

अध्ययनं करिष्यमाणः शिष्यो यथाशालं कृताचमन उत्तराभिम्रसः कृताक्षिरः पवि-त्रवत्तः कृतेन्द्रियसंयमो गुरुणा अध्याप्यः। "प्राङ्मुखो दक्षिणतः शिष्य उदङ्मुखो वा" इति गोतमवचनात्प्राङ्मुखस्याप्यध्ययमम् । ब्रह्माञ्जविकृत इति " वाहिताग्न्यादिषु " (पा.स.२।२।३७) इत्यनेन कृतशब्दस्य प्रनिपातः॥ ७०॥

त्रह्मारम्भेऽवसाने च पादौ ग्राह्मौ ग्रुरोः सदा । संहत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः ॥ ७१ ॥

वेदाध्ययनस्यारम्भे कर्तन्ये समापने च कृते ग्रुरोः पादोपसंग्रहणं कर्तन्यम् । हस्तौ संहत्य संश्विधौ कृत्वाध्येतन्यं स एव ब्रह्माक्षित्वः स्पृत इति पूर्वश्लोकोक्तब्रह्माक्षित्वः शब्दार्थन्याकारः ॥ ७१ ॥

न्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसंग्रहणं गुरोः । सन्येन सन्यः स्त्रष्टन्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ॥ ७२ ॥

पादोपसंग्रहणं कार्यमित्यनन्तरखकं तब्यत्यस्तपाणिना कार्यामिति विधीयते । कीदृशो व्यत्यासः कार्यं इत्यत आइ—सब्येन पाणिना सब्यः पादो दक्षिणेन पाणिना दक्षिणः पादो ग्रुरोः स्प्रष्टव्यः । उत्तानहस्ताभ्यां चेदं पादयोः स्पर्शनं कार्यम् । यदाह पैर्जनितिः—" उत्तानाभ्यां हस्ताभ्यां दक्षिणेन दक्षिणं सब्यं सब्येन पादावभिवादयेत् । दक्षिणोपरिभावेन व्यत्यासो वायं शिष्टसमाचारात् " ॥ ७२ ॥

अध्येष्यमाणं तु गुरुर्नित्यकालमतान्द्रतः । अधीष्व भो इति ब्र्याद्विरामोऽस्त्विति चारमेत् ॥ ७३ ॥ अध्ययनं करिष्यमाणं शिष्यं सर्वेदा अनलसो ग्रहरवीष्य भो इति प्रथमं वदेत् ।

शेषे विरामोऽस्त्वित्यभिधाय विरमेनिवर्तेत ॥ ७३ ॥

ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा । स्रवत्यनोङ्कृतं पूर्वे पुरस्ताच विशीर्यति ॥ ७४ ॥

त्रहाणी वेदस्याध्ययनारम्भे अध्ययनसमाप्ती चांकारं कुर्याद्य । यस्मारपूर्वं यस्यो -इद्वारो न कृतस्तत्स्रवति सनैः सनैर्गदयति । यस्य पुरस्तान कृतस्तद्विशीर्यति अद-स्थितिमेव न उभते ॥ ७४ ॥

## प्राक्तृलान्पर्युपासीनः पवित्रैश्चैव पावितः । प्राणायामैस्त्रिभिः पृतस्तत ओंकारमईति ॥ ७५ ॥

प्राक्ष्ठान्प्रागग्रान्दर्भानध्यासीनः पवित्रैः क्वत्रैः करद्वयस्थैः पवित्रीकृतः " प्राणाया-माचयः पञ्चदश्वमात्राः " इति गोतमस्मरणात्पञ्चदश्वमात्रीश्वाभेः प्राणायामैः प्रयतः । अकारादिलध्यक्षरकालश्च मात्रा । ततोऽध्ययनार्धमॉकारमद्दीते ॥ ७६ ॥

#### अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापितः। वेदत्रयान्त्रिरदुहज्दूर्भुवःस्वरितीति च॥ ७६॥

" एतदक्षरमेतां च " ( अ. २ श्लो ४४ ) इति वक्ष्यति तस्यायं शेषः । अकार-मुकारं मकारं च प्रणवावयवसूतं बद्या वेदत्रयादृग्यज्ञःसामरुक्षणाद्वर्श्ववः स्वरिति व्याहत्तित्रयं च कमेण निरदुहदुदुतवान् ॥ ७६ ॥

> त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत् । तदित्यृचोऽस्याः सावित्र्याः परमष्टी प्रजापतिः ॥ ७७ ॥

तथा त्रिभ्य एव वेदेभ्य ऋग्यजुःसामभ्यः तदित्यृच इति प्रतीकेनानूदितायाः सा-विद्याः पादं पादमिति त्रीन्पादान्त्रद्धा चकर्ष । परमे स्थाने तिष्ठतीति परमेधी ॥७७॥

एतदक्षरमेतां च जपन्व्याहृतिपूर्विकाम् । संध्ययोर्वेदविद्विमो वेदपुण्येन युज्यते ॥ ७८ ॥

एतदश्वरमॉकाररूपम, एतां च त्रिपदां सादित्रीं व्याहतित्रयपूर्विकां संध्याकाळे जपन्येदक्षो विप्रादिवेदवयाध्ययनपुण्येन युक्तो भवति । अतः संध्याकाळे प्रणव्याह-तित्रयोपेतां सावित्रीं जपेदिति विधिः कल्पते ॥ ७८ ॥

> सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य वहिरेतत्रिकं द्विजः । महतोऽप्येनसो मासास्वचेवाहिर्विमुच्यते ॥ ७९ ॥

संध्यायामन्यत्र काळ एतत्प्रकृतं प्रणवन्याहितत्रयसावित्र्यात्मकं त्रिकं प्रामाद्भ-हिनैदीतीरारण्यादौ सहस्राद्यत्ति अपित्वा महतोऽपि पापात्सर्प इव कंचुकान्युच्यते । तस्मात्यापक्षयार्थमिदं जपनीयमित्यप्रकरणेऽपि लाधवार्थमुक्तम् । अन्यत्रैतन्त्रयोचार-षमपि पुनः कर्तन्यं स्यास् ॥ ७९ ॥

> एतयची विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया। ब्रह्मक्षत्रियविट्योनिर्गर्हणां याति साधुषु ॥ ८० ॥

संघ्यायामन्यत्र समय अत्वैतया साविष्या विसंयुक्तस्यकसावित्रीजपः स्वकीयया कियया सायंत्रातहोंमादिरूपया स्वकाछे त्यक्तो ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्योऽपि सज्जनेषु निन्दां गच्छति । तस्मात्स्वकाछे सावित्रीजपं स्वकियां च न त्यज्ञेषु ॥ ओंकारपृर्विकास्तिस्रो महान्याहृतयोऽन्ययाः । त्रिपदा चैव सादित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम् ॥ ८१ ॥

ऑकारपूर्विकास्तिको व्याहतयो भूर्श्वःस्वरित्येता अक्षरत्रह्यावाप्तिफटत्वेनाव्ययाः त्रिपदा च लावित्री ब्रह्मणो वेदस्य मुखमायम् । तत्पूर्वकवेदाध्ययनारम्भात् । अथवा ब्रह्मणः परमात्मनः प्राप्तेद्वारमेतत् । अध्ययनजपादिना निष्पापस्य ब्रह्मज्ञानप्रक-र्षेण मोक्षावाप्तेः ॥ ८१ ॥

अत एवाह--

योऽधीतेऽहन्यह्न्येतांस्त्रीणि वर्षाण्यतिद्रतः ।

स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान् ॥ ८२ ॥

यः प्रत्यहमन्द्रसः सन्सावित्रीं प्रणवन्याहतियुक्तां वर्षत्रयमधीते स परं श्रह्माभि-भिम्नुखेन गच्छति । स वायुभूतो वायुरिव कामचारी जायते । खं ब्रह्म तदेवास्य मुर्तिरिति खमूर्तिमान् भवति शरीरस्यापि नाशाद्वर्षीय संपयते ॥ ८२ ॥

> एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामाः परं तपः । सावित्रयास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते ॥ ८३ ॥

एकाक्षरमाँकारः परं बद्ध परब्रह्मावाप्तिहेतुत्वात् । ओंकारस्य जपेन तद्र्यस्य च परब्रह्मणो भावनया तद्वाप्तेः । प्राणायामाः सप्रणवस्वयाहितसिक्षेरस्कगायत्रीक्षिः कृताधान्द्रायणादिभ्योऽपि परं तपः । प्राणायामा इतिबहुवचनिर्देशाञ्च-योऽवश्यं कर्तव्या इत्युक्तम् । सावित्र्याः प्रकृष्टमन्यन्मन्त्रज्ञातं नास्ति । मौनाद्रपि सत्यं वाग्विश्चिष्यते । एषां चतुर्णां स्तुत्या चत्वार्येतान्युपासनीयानीति विधिः कल्प्यते । धरणीथरेण तु "एकाक्षरपरं ब्रह्म प्राणायामपरं तपः" इति पठितं व्याख्यातं च एकाक्षरं परं यस्य तदेकाक्षरपरं एवं प्राणायामपरमिति । मेघातिथिप्र-भृतिभिद्यदैरिकिवितं यतः । विखनास्पाठान्तरं तत्र स्वतन्त्रो घरणीथरः ॥ ८३ ॥

क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोतियज्तिकियाः। अक्षरं दुष्करं ज्ञेयं ब्रह्म चैव मजापतिः॥ ८४॥

सर्वा वेदविदिता होमयागादिरूपाः कियाः स्वरूपतः फलतश्च विनश्यन्ति । अक्षरं तु प्रणवरूपमक्षयं बद्धप्राप्तिहेतुत्वात्फलद्वारेणाव्यरं बद्धीभावस्थाविनाशाद् । कथमस्य बद्धप्राप्तिहेतुत्वमत आह्, बद्ध चैवेति । चशब्दो हेतौ । यस्मात्प्रजानामधिपतिर्यद्भद्ध तदेवायमाकारः । स्वरूपतो बद्धप्रतिपादकत्वेन चास्य बद्धात्वम् । उभयथापि ब्रह्मत्व प्रतिपादकत्वेन चास्य बद्धात्वम् । उभयथापि ब्रह्मत्व प्रतिपादकत्वेन वायस्रपासिको जपकाले मोक्षहेतुरित्यनेन दर्शितम् ॥ ८४॥

विधियज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो दश्विभ्र्युणैः । उपांशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्पृतः ॥ ८५ ॥ विधिविषयो यज्ञो विधियज्ञो दर्शपौर्णमासादिस्तस्मात्प्रकृतानां प्रणवादीनां जप-यज्ञो दशग्रुणाधिकः । सोऽप्युपांग्रुश्वेदनुष्टितस्तदा श्रतग्रुणाधिकः । यत्समीपस्थोऽपि परो न शृणोति तदुपांग्रु । मानसस्तु जपः सहस्रगुणाधिकः । यत्र जिह्नौष्टं मनागपि न चळति स मानसः ॥ ८६ ॥

> ये पाकयज्ञाश्वत्वारो विधियज्ञसमन्विताः। सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाईन्ति षोडशीम् ॥ ८६ ॥

ब्रह्मयज्ञादन्ये ये पञ्चमहायज्ञान्तर्गता वैश्वदेवहोस्विटिकर्मनित्यश्रादातिथिभोजना-रमकाथत्वारः पाकयज्ञाः विधियज्ञा दर्शपौर्णमासादयस्तैः सहिता जपयज्ञस्य पोडशी-मपि कळां न प्राप्नुवन्ति । जपयजस्य षोडशांशेनापि न समा इत्यर्थः ॥ ८६ ॥

> जप्येनैव तु संसिध्येद्राह्मणो नात्र संशयः। कुर्यादन्यन वा कुर्यान्येत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ ८७ ॥

बाह्यणो जप्येनेव निःसंदेहां सिद्धि उभते मोक्षप्राप्तियोग्यो भवति । अन्यद्वैदिकं यागादिकं करोतु न करोतु वा । यसमान्मेत्रो बाह्यणो ब्रह्मणः संवन्धी ब्रह्मणि उपित इत्यागमेपुच्यते । मित्रमेव मेवः । स्वार्थेऽण् । यागादिषु पश्चिजादिवधाव सर्वप्राणिप्रियता संभवति तस्मायागादिना विनापि प्रणवादिजपनिष्टो निस्तरतीति जपप्रशंसा नतु यागादीनां निषेयस्तेषामपि शास्त्रीयत्वात् ॥ ४०॥

इदानीं सर्ववर्णात्रष्टेयं सकलपुरुवार्थीपग्रक्तमिन्द्रियसंयमनाह---

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिष्ठ । संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान्यन्तेच वाजिनाम् ॥ ८८ ॥

इन्द्रियाणां विषयेष्वपद्दरणक्षीलेषु वर्तमानानां क्षयित्वादिविषयदोषाञ्चाननसंयमे यत्रं कुर्यात्सारियदिव रथनियुक्तानामभानाम् ॥ ८८ ॥

एकादशेन्द्रियाण्याहुर्यानि पूर्वे मनीषिणः। तानि सम्यक्पवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः॥ ८९॥

पूर्वपण्डिता यान्येकादशेन्द्रियाण्याहुस्तान्यवीचां शिक्षार्थं सर्वाणि कर्मतो नामतश्र कमाद्वभ्यामि ॥ ४९ ॥

श्रोत्रं त्वक्चश्रुपी जिहा नासिका चैव पश्चमी । पायूपस्थं इस्तपादं वाक्चैव दशमी स्पृता ॥ ९० ॥

तेष्वेकादशस्य श्रीवादीनि दशैतानि वहिरिन्दियाणि नामतेरे निर्दिशनि । पार्पस्थं हस्तपादियति " इन्द्रश्र प्राणित्र्यसेनाङ्गानाम् " पा. स. २-४-२. इति प्राण्यङ्ग-ह्यन्द्वत्वादेकवद्वादः ॥ ९० ॥ बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चेषां श्रोत्रादीन्यतुपूर्वशः । कर्भेन्द्रियाणि पञ्चेषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥ ९१ ॥

एषां दशानां मध्ये श्रोत्रादीनि पञ्च कमोक्तानि बुद्धेः करणत्वाद्बुद्धीन्द्रयाणि पाष्वादीनि चौरसर्गादिकर्मकरणत्वात्कर्मेन्द्रियाणि तद्विदो वदन्ति ॥ ९१ ॥

> एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणेनीभयात्मकम् । यस्मिञ्जिते जितावेती भवतः पश्चकौ गणौ ॥ ९२ ॥

एकादशसंख्यापूरकं च मनोरूपमन्तिरिन्द्रयं ज्ञातन्यम् । स्वग्रुणेन संकल्परूपेणो-भयरूपेन्द्रियगणप्रवर्तकस्वरूपम् । अतएव यस्मिन्मनसि जिते उभाविप पञ्चकौ बुद्धीन्द्रियगणौ जितौ भवतः । पञ्चकाविति "तदस्य परिमाणम् " (पा॰ स्० २ । १ । ५७ ) इत्यव्रद्वतौ "संख्यायाः संज्ञासङ्खसूत्राध्ययनेषु (पा॰ स॰ ५ । १ । ५८ ) इति पञ्चसंख्यापरिमितसंङ्घार्थे कः ॥ ९२ ॥

मनोधर्मसंकल्पमूळत्वादिन्द्रियाणां प्रायेण प्रवत्तः किमर्थमिन्द्रियनिग्रहः कर्तव्य इत्यत आह—

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंज्ञयम्।

संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ ९३ ॥

यस्मादिन्द्रियाणां विषयेषु प्रसक्त्या दृष्टादृष्टं च दोषं निःसंदेहं प्राप्नोति । तान्येव पुनरिन्द्रियाणि सम्यङ्मियम्य सिद्धिं मोक्षादिपुरुषार्थयोग्यतारूपां ठभते । तस्मादि-न्द्रियसंयमं कुर्यादिति शेषः॥ ९३॥

किमिन्दियसंयमेन विषयोपभोगादेरलब्धकामो निवर्त्स्यतीत्याशङ्कवाह-

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । इविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ ९४ ॥

न कदाचित्कामोऽभिरुषः काम्यन्त इति कामा विषयास्तेषाग्रपभोगेन निवर्तते, किंतु घृतेनाग्निरिवाधिकाधिकतममेव वर्धते । प्राप्तभोगस्यापि प्रतिदिनं तद्यिकभोग- बान्छादर्श्वनात् । अत्रएव विष्णुपुराणे ययातिवाक्यम् — " यत्पृथिन्यां त्रीहियवं हि- रण्यं पश्चः स्त्रियः । एकस्यापि न पर्याप्तं तदित्यतितृषं त्यजेत् ॥ " तथा— "पूर्णं वर्षसहस्रं मे विषयासक्तचेतसः । तथाप्यन्नदिनं तृष्णायत्तेष्वेव हि जायते " ॥ ९४ ॥

यश्रैतान्त्राप्तुपात्सर्वान्यश्रैतान्तेवलांस्त्यजेत् । प्रापणात्सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥ ९५ ॥

य एतान्सर्वान्विषयान्प्राप्त्ययायश्चेतान्कामात्तपेक्षते तयोर्विषयोपेक्षकः श्रेयांस्तस्मा त्सर्वकामप्राप्तेस्तदुपेक्षा प्रशस्या । तथादि विषयलालुपस्य तत्सायनायुत्पादने कष्टसं-भवो विपत्तो च क्वेशातिशयो न तु विषयविरसस्य ॥ ९५ ॥ इदानीमिन्द्रियसंयमापायमाह---

न तथैतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया ।

विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यज्ञः ॥ ९६ ॥

एतानीन्द्रियाणि विषयेषु प्रसक्तानि तथा नासेवया विषयसन्तिधिवर्जनरूपया नियन्तुं न शक्यन्ते दुर्निवारत्वात् । यथा सर्वदा विषयाणां क्षयित्वादिदोपश्चानेन शरीरस्य चास्थिस्थुलमित्यादिवक्ष्यमाणदोषचिन्तनेन । तस्माद्विषयदोषश्चानादिना चहि-रिन्द्रियाणि मनश्च नियच्छेत् ॥ ९६ ॥

यस्मादनियमितं मनो विकारस्य हेतुः स्यादत आह—

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च।

न विपदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥ ९७ ॥ वेदाध्ययनदानयज्ञनियमतपांसि भोगादिविषयसेवासंकल्पशीविनो न कदाचिल्फल-सिद्धये प्रभवन्ति ॥ ९७॥

जितेन्द्रियस्य स्वरूपमाइ---

श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घात्वा च यो नरः । न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ९८ ॥

स्तुतिबाक्यं निन्दाबाक्यं च श्चत्वा, सलस्पशं दुक्लादि दुःलस्पशं मेषकम्बलादि स्पृष्ट्वा, सरूपं कुरूपं च दृष्ट्वा, स्वादु अस्वादु च शुक्ता, सर्भिमसर्भि च प्रात्वा यस्य न हर्षविषादौ स जितेन्द्रियो शातव्यः ॥ ९८ ॥

एकेन्द्रियासंयमोऽपि निवार्यत इत्याह—

इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम् ।

तेनास्य क्षरति पज्ञा हतेः पादादिवोदकम् ॥ ९९ ॥

सर्वेषामिन्दियाणां मध्ये यथेकमपीन्द्रियं विषयप्रवणं भवति ततोऽस्य विषयपरस्य इन्द्रियान्तरेरपि तत्वज्ञानं क्षरति न व्यवतिष्ठते । चर्मनिर्मितोदकपात्रादिवैकेनापि छिद्रेण सर्वस्थानस्थमेवोदकं न व्यवतिष्ठते ॥ ९९ ॥

इन्द्रियसंयमस्य सर्वपुरुपार्थहेतुतां दर्शयति--

वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । सर्वान्संसाधयेदर्थानक्षिण्वन्योगतस्तत्तुम् ॥ १०० ॥

बहिरिन्दियमणमायत्तं कृत्वा मनश्र संयम्य सर्वोन् पुरुपार्थान्सम्यकसाधयेत्। योगत क्यायेन स्वदेहमपीडयन्यः सहजस्रक्षी संस्कृतःत्वादिकं शुद्धेः सक्षमण तं त्यजेत्॥१००॥

> पूर्वी संध्यां जपंस्तिष्ठेत्सावित्रीमार्केदर्शनात् । पश्चिमां तु समासीनः सम्यग्रुक्षविभावनात् ॥ १०१ ॥

पूर्वी संध्यां पश्चिमामिति च। कालाध्वनीरत्यन्तसंयोगे (२।३।६) इति हितीया। प्रथमसंध्यां सूर्यदर्शनपर्यन्तं सावित्रीं जपंस्तिहेत् । आसनादृत्थाय निष्ट-तगितिकत्र देशे कुर्यात् । पश्चिमां तु संध्यां सावित्रीं जपन्सम्यङ्कश्चर्यकपर्यन्तश्चप-विद्यः स्यात् । अन च फलवस्ताज्ञपः प्रधानं स्थानासने त्यङ्गे । "फलवत्ताज्ञिपावकलं तदङ्गम् " इति न्यायात् । "संध्ययोवेदविद्विप्नो वेदपुण्येन गुज्यते।" (अ०२ श्लो०७८) "सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य" (अ०२ श्लो०७९) इति च पूर्वं जपात्कलश्चम्म । मेपाति-थिस्तु स्थानासनयोरेव प्राधान्यमाद । संध्याकालश्च श्रद्धर्तमात्रम् । तदाद योगियाज्ञ-वल्कयः—"हासहद्धी तु सततं दिवसानां यथाकमम् । संध्या श्रद्धर्तमात्रं तु हासे हदौ च सा स्मृता " ॥ १०१ ॥

# पूर्वी संध्यां जपंस्तिष्ठज्ञेशमेनो व्यपोहति ।

पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम् ॥ १०२ ॥
पूर्वसंध्यायां तिष्ठन् जपं कुर्वाणां निशासंचितं पापं नाशयति । पश्चिमसंध्यायां
तूपविष्ठो जपं कुर्वन्दिवार्जितं पापं निहन्ति । तत्रापि जपात्फलमुक्तम् । एतचाज्ञावादिकृतपापविषयम् । अतएव याज्ञवल्क्यः—"दिवा वा यदि वा राज्ञौ यदज्ञानकृतं
भवेत् । त्रिकालसंध्याकरणात्तसर्वं विष्रणक्यति" ॥ १०२ ॥

न तिष्ठति तु यः पूर्वी नोपास्ते यश्च पश्चिमाम् । स शृद्रवद्वद्विष्कार्यः सर्वस्माद्विजकर्मणः ॥ १०३॥

यः प्रनः पूर्वसंध्यां नाहतिष्ठति पश्चिमां च नोपास्ते । तत्तत्काळविहितं जपादि न करोतीत्पर्यः । स ग्रद्ध इव सर्वस्याद्विजातिकर्मणोऽतिथिसत्कारादेरि वाद्यः कार्यः । अनेनैव प्रत्यवायेन संध्योपासनस्य नित्यतोक्ता । नित्यत्वेऽि सर्वदापेक्षितपापक्षयस्य फळत्वमविषद्धम् ॥ १०३ ॥

अपां समीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थितः। सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः ॥ १०४॥

त्रझयक्षरूपिनं नहुवेदाध्ययनायकौ सावित्रीमात्राध्ययनमापि विधीयते । अर्ण्या-दिनिर्जनदेशं गत्वा नयादिज्ञञ्जसमीपे नियतेन्द्रियः समाहितोऽनन्यमना नैत्यकं विधि ब्रह्मयक्षरूपास्थितोऽद्यतिष्ठास्रःसावित्रीमपि प्रणवन्याद्यतित्रययुतां यथोक्तामधीयीत १०४

> वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके । नातुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि ॥ १०५ ॥

वेदीपकरणे वेदाङ्के शिक्षादी नैत्यके नित्यात्रधेर्यं च स्वाध्याये ब्रह्मयक्रूपे होमय-न्त्रेषु चानध्यायादरो नास्ति ॥ १०५ ॥ नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम् । ब्रह्माहृतिहुतं पुण्यमनध्यायवषट्कृतम् ॥ १०६ ॥

पूर्वोक्तनैत्यकस्वाध्यायस्यायमत्ववादः । नैत्यके जपयक्षेऽनध्यायो नास्ति । यतः सत-तभवस्वात् । बद्धासनं तन्मन्वादिभिः स्मृतम् । बद्धोवाहुतिर्वेशाहुतिर्देविस्तस्यां हृतम-नध्यायाध्ययनमध्ययनस्यमस्यमस्यायवषद्कुतमपि पुण्यमेव भवति ॥ १०६ ॥

> यः स्वाध्यायमधीतेऽद्वं विधिना नियतः ग्रुचिः । तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दिध घृतं मधु ॥ १०७ ॥

अव्दमित्यत्यन्तसंयोगे द्वितीया । यो वर्षमध्येकं स्वाध्यायमहरहविहिताङ्गयुक्तं नियतेन्द्रियः प्रयतो जपित तस्यैव स्वाध्यायो जपयज्ञः क्षीरादिनि क्षरित क्षीरादिभि-देवान्पित्यं प्रणाति । ते च प्रीताः सर्वकामैर्जपयज्ञकारिणस्तर्पयन्तीत्यर्थः । अत्तएव याज्ञवल्क्यः—" मधुमा पयसा चैव स देवांस्तर्ययेदिजः । पितृन्मधुष्टृताभ्यां च वर्षो-ऽधीते हि योऽन्वहम् ॥ " ( अ०१ श्टो०४१ ) हृत्युपक्रम्य चतुर्णामेव वेदानां पुराणानां जपस्य च देवपितृतृप्तिफलसुक्त्वा क्षेपे " ते तृप्तास्तर्पयन्त्येनं सर्वकामफलैः स्त्रीः " ( अ०१ श्टो०४७ ) इत्युक्तवान् ॥१००॥

अग्रीन्धनं भैक्षचर्यामधःशय्यां गुरोर्हितम् । आ समावर्तनात्क्रयोत्कृतोपनयनो द्विजः ॥ १०८ ॥

सायंत्रातः समिद्धोमं भिक्षासमूहाहरणमत्त्रद्वाशयनरूपामधःशय्यां नतु स्थण्डिलः नि शायित्वमेव । गुरोस्द्वकुम्भायाहरणरूपं हितं कृतोपनयनो ब्रह्मचारी समावर्तन-पर्यन्तं कुर्यात् ॥ १०८ ॥

कीट्टकः शिष्योऽध्याप्य इत्याइ—

आचार्यपत्रः शुश्रृषुर्ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः।

आप्तः शक्तोऽर्थदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश्च धर्मतः ॥१०९॥ आचार्यपुत्रः, परिचारकः, ज्ञानान्तरदाता, धर्मवित्, सद्वार्योदिषु छचिः, बान्धवः, ग्रहरणधारणसमर्थः, धनदाता, हितेच्छः, ज्ञातिः, दशैते धर्मणाध्याप्याः ॥ १०९ ॥

नापृष्टः कस्यचिद्ध्याच चान्यायेन पृच्छतः । जानचपि हि मेघावी जडबङ्घोक आचरेत् ॥ ११० ॥

यदन्येनाल्पाक्षरं विस्वरं चाधीतं तस्य तत्त्वं न बदेत् । शिष्यस्य त्वप्रच्छतोऽपि वक्तव्यम् । भक्तिश्रद्धादिप्रभषमोहिङ्गनमन्यायस्तेन प्रच्छतो न नूयात् । जानन्ति हि प्राक्षो छोके मुक्त इव व्यवहरेत् ॥ ११० ॥

उक्तप्रतिषेधद्वयातिकमे दोषमाह-

अधर्मेण च यः माह यश्चाधर्मेण पृच्छति । तयोरन्यतरः भैति बिद्वेषं वाधिगच्छति ॥ १११ ॥ अधर्मेण पृष्टोऽपि यो यस्य वदति यश्चान्यायेन यं पृच्छति तयोरन्यतरों व्यतिक-मकारी त्रियते, विद्वेषं वा तेने सह मच्छति ॥ १११ ॥

धर्मार्थी यत्र न स्यातां ग्रुश्रूषा वापि तद्विघा । तत्र विद्या न वक्तव्या ग्रुभं बीजमिवोषरे ॥ ११२ ॥

यस्मिन् शिष्येऽध्यापिते धर्माधौँ न भवतः परिचर्या वाध्ययनात्तक्ष्पा तत्र विद्या नार्पणीया । सष्टु वीद्यादिबीजमिवोषरे- । यत्र बीजस्रतं न प्ररोहित स ऊषरः । न चार्थप्रहणे भृतकाध्यापकत्वमाराङ्कनीयम्, ययेतावन्मस्यं दीयते तदैतावद्ध्यापयामीति नियमाभावात् ॥ ११२॥

विद्ययैव समं कामं मर्तन्यं ब्रह्मवादिना । आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत् ॥ ११३ ॥

विययेव सह वेदाध्यापकेन वरं मर्तेव्यं नतु सर्वेथाध्यापनयोग्यशिष्याभावे चापा-त्रायेव तां प्रतिपादयेत् । तथा छान्दोग्यबाद्यणम् "विषया सार्थं त्रियेत न विद्यासूषंरे वपेत् "॥ ११३॥

अस्यात्रवादमाह—

विद्या ब्राह्मणमेत्याइ शेवधिस्तेऽस्मि रक्ष माम् । असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा ॥ ११४ ॥

विद्यापिष्ठात्री देवता कंचिद्रध्यापकं ब्राह्मणमागत्यैवमवदत् । तवाहं निविरित्सम । मां रक्ष । अस्यकादिदोषवते न मां वदेः । तथा सत्यतिश्चयेन वीर्यवती भूयासम् । तथाच छान्दोग्यबाह्मणम्—"विद्या ६ वे ब्राह्मणमाजगाम तवाहमस्मि त्वं मां पाल-यानईते मानिने नैव मादा गोपाय मां श्रेयसी तथाहमस्मि " इति ॥ ११४ ॥

यमेव तु शुचिं विद्यानियतब्रह्मचारिणम् ।

तस्मे मां ब्रूहि विपाय निधिपायाममादिने ॥ ११५ ॥ यमेव प्रनः शिष्यं श्रीचं नियतेन्द्रियं ब्रह्मचारिणं जानासि तस्मे विचारूपनिधि-रक्षकाय प्रमादरहिताय मां वद ॥ ११५ ॥

> ब्रह्म यस्त्वननुज्ञातमधीयानादवामुयात् । स ब्रह्मस्तेयसंयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ॥ ११६ ॥

यः पुनरक्ष्यासार्थमधीयानादन्यं वा कंचिद्ध्यापयतस्तदग्रमतिरहितं वेदं युद्धाति स वेदस्तेयपुको नरकं गच्छति तस्मादेतम् कर्तव्यम् ॥ ११६॥

लोकिकं वैदिकं लापि तथाध्यात्मिकमेव च। आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वेमभिवादयेत् ॥ ११७॥ [जन्मप्रभृति यत्किचिचेतसा धर्ममाचरेत् । तत्सर्वे विफलं ज्ञेयमेकइस्ताभिवादनात् ॥ ८॥]

लैक्किमर्थशाणादिशानं, दैदिकं वेदार्थशानं, आध्यात्मिकं ब्रह्मश्चरं यस्मातु गृह्याति तं बहुमान्यमध्ये स्थितं प्रथममभिवादयेष् । लैकिकादिशानदातृणामेव त्रयाणां समवाये यथीत्तरं मान्यत्वम् ॥ ११७ ॥

> सावित्रीमात्रसारोऽपि वरं विमः सुयन्त्रितः । नायन्त्रितस्त्रिवेदोऽपि सर्वाशी सर्वविकयी ॥ ११८॥

सावित्रीमात्रवेत्तापि वर्षे स्यन्त्रितः शास्त्रनियमितो विप्रादिर्मान्यः । नायन्त्रितो वेद्ययवेत्तापि निषिद्धभोजनादिशीलः प्रतिथिद्धविकेता च । एतच प्रदर्शनमात्रम् । स्यन्त्रितशब्देन विधिनिपेधनिष्ठत्वस्य विविश्वतत्वात् ॥ १६८ ॥

शय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत् । शय्यासनस्थश्रेवैनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत् ॥ ११९ ॥

शस्या चासनं च शय्यासनं " जातिरप्राणिनाम् " (पा. स. २।४।६ ) इति द्वन्द्वेकवद्गावः। तस्मिञ्ड्रेयसा वियायधिकेन गुरुणा चाध्याचिते साधारण्येन स्त्रीकृते च तत्कालमपि नासीत । स्वयं च शय्यासनस्यो गुरावागते उत्थायाभिवादनं कुर्यात् ॥ ११९ ॥

अस्यार्थवादमाह—

जर्जी प्राणा ह्युतकामन्ति यूनः स्थविर आयति । प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्धतिपद्यते ॥ १२०॥

यस्यायूनोऽल्पवयसो वयोवियादिना स्थविरे आयति आगच्छति सित प्राणा कर्ध्व-सुत्कामन्ति देहाद्विर्दिर्गननुमिच्छन्ति तान्द्रदस्य प्रत्यत्थानाभिवादाभ्यां पुनः सस्थान् करोति । तस्माद्रुद्धस्य प्रत्युत्थायाभिवादनं कुर्यात् ॥ १२० ॥

इतश्च फलमाई—

अभिवादनशीलस्य नित्यं दृद्धोपसेविनः ।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् ॥ १२१ ॥

उत्थाय सर्वदा द्रदाभिवादनशीळस्य द्रद्वसेविनश्च आयुःप्रशायशोवळानि चत्वारि सम्यक् प्रकर्षेण वर्धन्ते ॥ १२१ ॥

संप्रत्याभेवादनविचिमाह--

अभिवादात्परं विमो ज्यायांसमभिवादयन् । असौनामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीर्तयेत् ॥ १२२ ॥ दृहमभिवादयन् विप्रादिरभिवादात्परं 'अभिवादय' इति शब्दोचारणानन्तरमसुकनामाइमस्मीति स्वं नाम परिकर्तियेत् । अतो नामशब्दस्य विशेषपरस्वात्स्यनामविशेषोचारणानन्तरमभिवादनवाक्ये नामशब्दोऽपि प्रयोज्य इति मेषातिथिगोविन्दाराजयोरभिजानमप्रमाणम् । अत्रष्य गोतमः— "स्वनाम प्रोच्वाइमभिवादय
इत्यभिवदेत्" । साङ्ख्यायनोऽपि "असावहं भो इत्यात्मनो नामादिशेत् " इत्युक्तवान् ।
यदि च नामशब्दअवणात्तस्य प्रयोगस्तदा " अकारश्रास्य नाजोऽन्ते " (अ. २ थ्टो.
१२९) इत्यभिषानात्प्रत्यभिवादनवाक्ये नामशब्दोचारणं स्यात्र च तत्कस्यचिस्संमतम् ॥ १२२॥

नामधेयस्य ये केचिद्भिवादं न जानते । तान्याज्ञोऽहामिति ब्रुयात्स्त्रियः सर्वास्त्रथैव च ॥ १२३ ॥

नामधेयस्य उचारितस्य सतो ये केचिद्दिभेवाद्याः संस्कृतानभिज्ञतयाभिवादमभि-वादार्थं न जानन्ति तान्प्रत्यभिवादनेऽप्यसमर्थत्वात्प्राज्ञ इत्यभिवाद्यव्यक्तिविज्ञोऽभिवाद-यिताभिवादयेऽद्दमित्येवं वृ्यात् । स्त्रियः सर्वोस्तयेव वृ्यात् ॥ १२३॥

भोः ज्ञब्दं कीर्तयेदन्ते स्वस्य नाम्नोऽभिवादने । नाम्नां स्वरूपभावो हि भोभाव ऋषिभिः स्मृतः ॥ १२४ ॥

अभिवादने यनाम प्रयुक्तं तस्यान्ते भोः शब्दं कीर्तयेदभिवाद्यसंबोधनार्थम् । अत्रखाद—नामामिति । भो इत्यस्य यो भावः सत्ता सोऽभिवाद्यनामां स्वरूप-भाव क्षिभिः स्पृतः । तस्मादेवमभिवादनवाक्यम् "अभिवादये शुभशमांहमस्मि भोः"॥ १२४॥

आयुष्मान्भव सौम्येति वाच्यो विष्रोऽभिवादने । अकारश्रास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्छुतः ॥ १२५॥

अभिवादने कृते प्रत्यभिवादियत्रा अभिवादको विप्रादिः " आयुष्मान्भव सौन्य " इति वाच्यः । अस्य चाभिवादकस्य यन्नाम तस्यान्ते योऽकरादिः स्वरो नान्नामकारान्तत्वियमाभावात्स प्रकृतः कार्यः । स्वरापेश्वं चेदकारान्तत्वं व्यक्षनान्तेऽपि नान्नि संभवति । पूर्वं नामगतमक्षरं संस्थिष्टं यस्य स पूर्वाक्षरस्तेन नागन्तुरपकृष्य चाकारादिः स्वरः प्रकृतः कार्यः । एतच "वाक्यस्य टेः प्रत वदात्तः" (पा. स. ८।२।८२) इत्यस्याद्यस्ते " प्रत्यभिवादेऽग्रदे " (पा. स. ८।२।८३) इति प्रत स्मरन्पाणिनिः स्क्रुटस्रकावान् । व्याक्यात्वेच द्वतिकृता वामनेन—" टेरिति किम् , व्यक्षनान्तस्येच टेः प्रकृतो यथा स्यात् " इति । तस्मादीवृत्रं प्रत्यभिवादनवाक्यं " आयुष्मान्भव सौन्य ग्रभवर्मन् एवं क्षत्रियस्य बद्धवर्मन् एवं वैश्वयस्य वद्धभृते । " प्रकृतो त्यान्यविश्वां वा " इति कात्यायनवचनात्वित्रयवेदययोः पत्ने न्छतो न भवति । श्रदस्य प्रकृतो न कार्यः, "अग्रद्धे " इति पाणिनियचनात् । "क्षियामपि निषेधः " इति कात्यायनवच नात्वियामपि प्रत्यभिवादनवाक्ये न प्रकृतः । गोविन्दराजस्य वाद्यपस्य नानि श्रमोन

पपदं नित्यं प्रागिभिषाय प्रत्यभिवादनवाक्ये "आयुष्मान् भव सौम्य भद् " इति निरु-पपदोदाहरणसोपपदोदाहरणानभिज्ञच्यमेव निजं शापयति । घरणीधरोऽपि आयु-ष्मान् भव सौम्य, इति संबुद्धिविभक्त्यन्तं मञ्जवचनं पद्यनप्यसंबुद्धिप्रथमैकवचना-न्तमञ्जक्षमेंत्युदाहरन्विचक्षणेरप्युपेद्यणीय एव ॥ १२५॥

#### यो न वेस्यभिवादस्य विशः प्रत्यभिवादनम् । नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः ॥ १२६ ॥

यो विप्रोऽभिवादनस्यान्तरुषं प्रत्यभिवादनं न जानात्यसावभिवादनिवदुषापि स्वनामोन्नारणायुक्तविधिना शद्ध इव नाभिवायः । अभिवादयेऽहमिति शन्दोन्नारण-मात्रं तु चरणग्रहणादिश्रत्यमनिषिद्धसः। प्रागुक्तत्वास् ॥ १२६ ॥

#### ब्राह्मणं कुञ्चलं पृच्छेत्सत्रवन्युमनामयम् । वैद्यं क्षेपं समागम्य शुद्रमारोग्यमेव च ॥ १२७ ॥

समागम्य समागमे कृते अभिवादकमवरवयस्कं समानवयस्कमनभिवादकमिप ब्राह्मणं कुसलं, क्षत्रियमनामयं, वैदयं क्षेमं, इद्धमारोग्यं प्रच्छेत् । अत्तरवापस्तम्बः— "कुशलमवरवयसं समानवयसं वा विद्रं प्रच्छेत् । अनामयं क्षत्रियं क्षेमं वैदयं आरोग्यं इद्धम् " अवरवयसमिभवादकं वयस्यमनभिवादकमर्पाति मन्वर्थमेवाप-स्तम्बः स्क्रद्यतिस्म । गोविन्दराजस्तु प्रकरणात्प्रत्यभिवादकस्यैव कुशलादिप्रभमाद् । तत्व, अभिवादकेन सह समागमस्याद्यप्राप्तत्वात् । समागम्योति निष्प्रयोजनाद्यदप्र-सङ्गात् । अतः कुशलक्षेमशब्दयोरनामयारोग्यपदयोश्च समानार्थत्वाच्छब्दविशेषो-बारणमेव विविधितम् ॥ १२७॥

#### अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानिप यो भवेत्। भोभवतपूर्वकं त्वेनमभिभाषेत धर्मवित्।। १२८॥

प्रत्यभिवादकाले अन्यदा च दीक्षणीयातः प्रश्वत्यावस्थानात्किनिष्ठोऽपि दीक्षितो नाम्ना न बाच्यः, किंतु भोभवच्छण्दपूर्वकं दीक्षितादिशद्भैरुत्कपाभिधायिभिरेव धा-र्मिकोऽभिभाषेत । भो दीक्षित, इदं कुरु, भवता यजमानेन इदं कियतामिति ॥१२८॥

### परपत्नी तु या स्त्री स्यादसंबन्धा च योनितः । तां त्र्याद्भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च ॥ १२९ ॥

या की परपत्नी भवति, असंबन्धा च योनित इति स्वसादिनं भवति तामजपपु-क्रसंभाषणकाले भवति, सुभगे, भगिनीति वा वदेत् । परपत्नीवहणात्कन्यायां नेप विधिः । स्वसः कन्यादेस्त्वासुष्मतीत्यादिपदैराभिभाषणम् ॥ १२९ ॥

> मातुलांश्च पितृन्यांश्च श्वशुरानृत्विजो गुरून् । असाबहामिति श्रृयात्मत्युत्थाय यवीयसः ॥ १३० ॥

बातुलादीनागतान्किनिष्ठानासनादुत्थाय असावहमिति वदेत् नाभिवादयेत् । असा-विति स्वनामिनदेशः । " मृिषष्ठाः खल्ल गुरवः " इत्युपकम्यद्वानद्वद्वतपोद्वद्वयोरिष हारीतेन गुरुत्वकीर्तनात्त्रयोश्च कनिष्ठयोरिष संभवात्तद्विषयोऽयं गुरुशन्दः ॥ १३०॥

> मातृष्वसा मात्रलानी श्वश्रूरथ पितृष्वसा । संपूज्या गुरुपत्नीवत्समास्ता गुरुभायेया ॥ १३१ ॥

मातृष्वस्नादयो गुरुपत्नीवत्प्रत्यत्यानाभिवादनासनदानादिभिः संपूज्याः । अभिवा-दनप्रकरणादभिवादनमेव संपूजनं विशायत इति समास्ता इत्यवोचत् । गुरुमार्यास-मानत्वात्प्रत्यत्थानादिकमपि कार्यमित्यर्थः ॥ १३१ ॥

भ्रातुभीर्योपसंग्राह्या सवणीहन्यहन्यपि ।

वित्रोध्य तूपसंग्राह्या ज्ञातिसंवन्धियोषितः ॥ १३२ ॥

भातः सजातीया भार्यां ज्येष्ठा पूजाप्रकरणादुपसंग्राह्या पाद्योरभिवाद्या । अह-न्यहनि प्रत्यहमेव । अपिरेवार्थे । ज्ञातयः पितृपक्षाः पितृव्यादयः, संबन्धिनो मातृ-पक्षाः चग्ररादयश्च, तेषां पत्न्यः पुनर्विप्रोष्य प्रवासात्प्रत्यागतेनैवाभिवाद्याः नतु प्रत्यहं नियमः ॥ १३२ ॥

> पितुर्भागिन्यां मातुश्च ज्यायस्यां च स्वसर्यपि । मातृवद्वत्तिमातिष्ठेन्माता ताभ्यो गरीयसी ॥ १३३॥

पितुर्मातुश्च भगिन्यां ज्येष्ठायां चात्मनो भगिन्यां मात्वद्वृत्तिमातिष्ठेत् । माता पुनस्ताभ्यो गुरुतमा । नत्त मातृष्वसा मातृजानीत्यनेनेव गुरुपत्नीवत्पूज्यत्वस्रकं किमिषकमनेन बोध्यते । उच्यते—इद्भैय माता ताभ्यो गरीयसीति । तेन पितृष्व-स्नातृज्ञायां दत्तायां मात्रा च विरोधे मातृराज्ञा अत्रुष्टेयोति अथवा पूर्वं पितृष्वस्रादे-र्मातृवत्पूज्यत्वस्रक्तम् । अनेन तु स्नेद्दादिद्यत्तिरप्यतिदिश्यत इत्यपुनरुक्तिः ॥ १३३ ॥

दशाब्दाख्यं पौरसख्यं पञ्चाब्दाख्यं कलाभृताम् । ज्यब्दपूर्वे श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनिषु ॥ १३४ ॥

दश अन्दा आख्या यस्य तद्दशान्दाख्यं पौरसख्यम् । अयमर्थः । एकपुरवासिनां वक्ष्यमाणविद्यादिगुणरिहतानामेकस्य दशिभरन्दैज्येंष्ठत्वेसत्यिप सख्यमाख्यायते । पुरप्रहणं प्रदर्शनार्थं तेनेकपामादिनिवासिनामपि स्यात् । गीतादिकखाभिज्ञानां पञ्चव-र्षपर्यन्तं सख्यं,श्रोत्रियाणां व्यव्दपर्यन्तं,सिपण्डेष्वत्यन्ताल्पेनेव कालेन सह सख्यम् । अपिरेवार्थे । सर्वत्रोक्तकालादुध्वं ज्येष्ठव्यवहारः ॥ १३४ ॥

वाह्मणं द्शवर्षे तु शतवर्षे तु भूमिषम् । पितापुत्रो विजानीयाद्वाह्मणस्तु तयोः पिता ॥ १३५ ॥ दशवर्षं त्राह्मणं शतवर्षं पुनः क्षत्रियं पितापुत्रौ जानियात् । तयोर्मध्ये दशवर्षोऽपि त्राह्मण एव क्षत्रियस्य शतवर्षस्यापि पिता । तस्मात्पितृवदसौ तस्य मान्यः ॥ १३५ ॥

## वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पश्चमी।

एतानि मान्यस्थानानि ग्रीयो यद्यदुत्तरम् ॥ १३६ ॥

वित्तं न्यायार्जितं धनं, वन्धुः पितृव्यादिः, वयोऽधिकवयस्कता, कर्म श्रौतं स्मातं च, विद्या वेदार्थतत्त्वशानं, एतानि पुञ्च मान्यत्वकारणानि । एषां मध्ये यद्यदुत्तरं तत्त-त्पूर्वस्माच्छ्रेष्टमिति बहुमान्यमेखके वळावळम्रकम् ॥ १३६ ॥

## पञ्चानां त्रिषु वर्णेषु भृयांसि गुणवन्ति च ।

यत्र स्युः सोऽत्र मानाईः शूद्रोऽपि दशमीं गतः ॥ १३७ ॥

तिषु वर्णेषु त्राह्मणादिषु पञ्चानां वित्तादीनां मध्ये यत्र पुरुपे पूर्वमप्यनेकं भवति स एवोत्तरस्मादिष मान्यः। तेन वित्तवन्धुयक्तो वयोधिकान्मान्यः। एवं वित्तादित्रययुक्तः कर्मवतो मान्यः। वित्तादित्तव्ययुक्तो विदुषो मान्यः। गुणवन्ति चेति प्रकर्षवन्ति। तेन द्वयोरेव विद्यादिसत्वे प्रकर्षो मानद्वेतः। शद्वोऽपि दशमीमवस्थां नवत्यधिकां गतो द्विजन्मनामपि मानाईः। शतवर्षाणां दश्चा विभागे दशम्यवस्था नवत्यधिका भवति॥ १३७॥

अयमपि पूजाप्रकारः प्रसङ्गादुच्यते-

चिक्रणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियाः।

स्नातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो वरस्य च ॥ १३८ ॥

चक्रमुक्तरथादियानारूढस्य, नवत्यथिकवयमः, रोमार्तस्य, भारपीडितस्य, श्रियाः, अचिरनिवृत्तसमावर्तनस्य, देशाथिपस्य, विवाद्याय प्रस्थितस्य पन्थास्त्यक्तव्यः । त्या-गार्थत्वाच ददातेर्व चतुर्थी ॥ १३८ ॥

> तेषां तु समवेतानां मान्यौ स्तातकपार्थिवौ । राजस्नातकयोश्चेत्र स्नातको नृपमानभाक् ॥ १३९ ॥

तेथामेकत्र मिलितानां देशाथिपकातको मान्यो । राजजातकयोरिप कातक एव राजापेक्या मान्यः । अतो राजशब्दोऽत्र पूर्वश्लोके न केवलजातिवचनः । क्षत्रियजान्यपेक्षया " ब्राह्मणं दशवर्षं तु " (अ.२२को.१३५) इत्यवेन ब्राह्मणमात्रस्य मान्यत्वा-भिधानात्कातकवद्दणवैयथ्यांतु ॥ १३९ ॥

आचार्यादिशन्दार्थमाह-

जपनीय तु यः सिष्यं वेदमध्यापयेद्विजः । सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ १४० ॥ तैः शक्रैरिह शास्त्रे प्रायो व्यवहारात् । यो बाह्मणः त्रिष्यस्रपनीय कल्परहस्यसहिता वेदशाखां सर्वामध्यापयित तमाचार्यं पूर्वे सनयो वदन्ति । कल्पा यशविया, रहस्यस्र-पनिषत् । वेदत्वेऽप्युपनिषदां प्राथान्यविवक्षया प्रयङ्गिर्देशः ॥ १४० ॥

एकदेशं छ वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः । योऽध्यापयति हत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥ १४१ ॥

वेदस्यैकदेशं मन्त्रं ब्राह्मणं च वेदरिहतानि व्याकरणादीन्यङ्गानि यो छत्त्यर्थमध्या-पयति स उपाध्याय उच्यते ॥ १४१ ॥

> निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । संभावयति चान्नेन स विमो गुरुरुच्यते ॥ १४२ ॥

निषेको गर्भाधानं तेन पितुर्यं गुरुत्वोपदेशः । गर्भाधानादीनि संस्कारकर्माणि पितुरुपदिष्टानि यथाकासं यः करोति, अन्नेन च संवर्धयति स विप्रो गुरुरुच्यते॥१४२॥

अञ्न्याधेयं पाकयज्ञानिमष्टोमादिकान्मखान् ।

यः करोति वृतो यस्य स तस्यत्विगिहोच्यते ॥ १४३ ॥

आह्यनीयायग्न्युत्पादकं कर्माग्न्याधयं, अष्टकादीन्पाकयज्ञान्, अग्निष्टोमादीन्यज्ञा-न्कृतवरणो यस्य करोति स तस्यर्त्विगिद्द शालेऽभियीयते । बद्धाचारिधर्मेष्वत्रपयुक्तम-च्यृत्विग्ठक्षणमाचार्यादिवदृत्विजोऽपि मान्यत्वं दर्शयितुं प्रसङ्गादुक्तम् ॥ १४३ ॥

य आवृणोत्यवितथं ब्रह्मणा श्रवणावुभौ ।

स माता स पिता ज्ञेयस्तं न दुह्येत्कदाचन ॥ १४४ ॥

य उभी कणों अवितर्थमिति वर्णस्वैरवैगुण्यरिहतेन सत्यरूपेण वेदेनापूरयित स माता पिता च क्षेयः । महोपकारकत्वगुणयोगाद्यमध्यापको मातापितृशद्भवाच्यस्तं नापकुर्यात् । कदाचनेति गृहीते वेदे ॥ १४४ ॥

उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता । सद्दसं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ १४५॥

दशोपाध्यायानपेश्य आचार्यः, आचार्यशतमपेश्य पिता, सहस्रं पितृनपेश्य माता गौरवेणातिरिका भवति । अत्रोपनयनपूर्वकसावित्रीमात्राध्यापयिता आचार्योऽभि-ग्रेतस्तमपेश्य पितुरुक्षर्यः । "अत्पादकवसदात्रोः" (अ. २ क्टो १४६) इत्यनेन खुल्याचार्यस्य पित्रसमपेश्योत्कर्षं वश्यतीत्यविरोधः ॥ १४९॥

उत्पादकब्रह्मदात्रोगेरीयान्ब्रह्मदः पिता ।

ब्रह्मजन्म हि विषस्य घेत्य चेह च शांश्वतम् ॥ १४६॥

जनकाचार्यों द्वाविप पितरो । जन्मदाहत्वास् । तयोराखार्यः पिता गुरुतरः ।

यस्माद्विप्रस्य ब्रह्मग्रहणार्थं जन्मोपनयनजन्म संस्काररूपं परलोके इहलेके च बान्स्तं नित्यम् । ब्रह्मप्राप्तिफलकत्वात् ॥ १४६॥

कामान्माता पिता चैनं यदुत्यादयतो मिथः । संभूति तस्य तां विद्याद्यद्योगावभिजायते ॥ १४७ ॥

मातापितरौ ययेनं बाळकं कामवधेनान्योन्यम्रत्पादयतः संभवमात्रं तत्तस्य पश्चा-दिसाथारणम् । यूयोनौ मातृङ्कशावभिजायतेऽङ्गप्रत्यङ्गानि लभते ॥ १४७ ॥

आचार्यस्त्वस्य यां जाति विधिवद्वेदपारगः।

उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साजरामरा ॥ १४८ ॥

आचार्यः पुनर्वेदज्ञोऽस्य माणवकस्य यां जाति यज्जन्म विधिवत्सावित्र्येति साङ्को-पनयनपूर्वेकसावित्र्यद्यवचनेने।त्पादयति सा जातिः सत्या अज्रामरा च । ब्रह्मप्राप्ति-फळत्वात् । उपनयनपूर्वेकस्य वेदाध्ययनतद्र्थज्ञानाद्यधौनिनिष्कामस्य मोक्षळाभात्॥१४८॥

> अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः । तमपीह गुरुं विद्याच्छुतोपक्रियया तया ॥ १४९॥

श्चतस्य श्रुतेनेत्यर्थः । उपाध्यायो यस्य शिष्यस्याल्पं वा बहु वा कृत्वा श्वतेनोपक-रोति तमपीइ शांके तस्य गुरुं जानीयात् । श्रुतमेवोपकिया तया श्रुतोपक्रियया ॥१४९॥

ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता । बाल्गेऽपि विशो दृद्धस्य पिता भवति धर्मतः ॥ १५० ॥

ब्रह्मश्रवणार्थं जन्म ब्राह्मस्यनम् । स्वधर्मस्य शासिता वेदार्थव्यारूयाता ताहृगोऽपि ऽपि बाळो स्टब्स्य ज्येष्टस्य पिता भवति । धर्मत इति पितृधर्मास्तस्मित्रत्तु-स्रातव्याः ॥ १५० ॥

प्रकृतातुरूपार्थवादमाह-

अध्यापयामास पितृञ्ज्ञिशुराङ्गिरसः कविः।

पुत्रका इति होनाच ज्ञानेन परिष्ट्य तान् ॥ १५१ ॥ अङ्गिरसः एत्रो बालः कविधिद्वान् पितृन्गोणान् पितृन्यतस्यत्रादीनधिकवयसो-ऽध्यापितवान् । ताष्कानेन परिष्ट्य क्रिप्यान्कृत्वा प्रत्रका इति आजुहाव । इतिह इत्यच्ययं प्रराहत्तसूचनार्थम् ॥ १५१ ॥

ते तमर्थमपुच्छन्त देवानागतमन्यवः ।

देवाञ्चैतान्समेत्योचुन्यीय्यं वः शिशुरुक्तवान् ॥ १५२ ॥

तं पितृतुल्याः पुत्रका इत्पुक्ता अनेन जातकोषाः पुत्रकशब्दार्थं देवानप्रष्टवनतः । देवास पृष्टा मिलित्वा एतानवोचन् । युष्मान्यच्छिग्रः पुत्रश्रदेनोक्तवांस्तयुक्तम् ॥ १५२॥ अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः । अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम् ॥ १५३ ॥ वैशव्दोऽत्रधारणे । अग्न एव बालो भवति न त्वल्पवयाः । मन्त्रदः पिता भवति । मन्त्रग्रहणं वेदोपलक्षणार्थम् यो वेदमध्यापश्चति व्याचष्टे स पिता । अत्रैव हेतुमाह— यस्मात्र्वेऽपि स्रनयोऽसं वालमित्युनुः, मन्त्रदं च पितत्येवामुविश्त्याह ॥ १९३ ॥

न हायनैन पलितैन वित्तेन न बन्धुभिः।

त्रद्वयश्रक्तिरे धर्म योऽनूचानः स नो महान् ॥ १५४॥ न बहुभिवेषः, न केशस्मश्रकोमभिः ग्रिक्षः, न बहुना धनेन, न पितृन्यत्वादिभिवेन्यु-भावेः सम्रादितैरप्येतैर्न महत्त्वं भवति, किंतु ऋषय इमं धमं कृतवन्तः । यः साङ्गवे-दाध्येता सोऽस्माकं महान् संमतः ॥ १५४॥

वित्राणां ज्ञानतो ज्येष्टचं क्षत्रियाणां तु वीर्यतः । वैश्यानां धान्यधनतः श्रुद्धाणामेव जन्मतः ॥ १५५ ॥

बाह्मणानां विधया, क्षत्रियाणां पुनर्वीर्येण, वैदयानां धान्यवस्त्रादिधनेन, शद्राणा-मेव पुनर्जन्मना श्रेष्ठत्वम् । सर्वत्र तृतीयार्थे तसिः॥ १५५॥

न तेन दृद्धो भवति येनास्य पछितं शिरः । यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ १५६ ॥

न तेन छढो भवति येनास्य शुक्केशं शिरः किंतु सुवापि सन्विद्धांस्तं देवाः स्थविरं जानन्ति ॥ १५६ ॥

यथा काष्ट्रमयो इस्ती यथा चर्ममयो मृगः । यथ विपोऽनधीयानस्रयस्ते नाम विभ्नति ॥ १५७॥

यथा काष्ट्रघटितो इस्ती, यथा चर्मनिर्मितो मृगः, यथ वित्रो नाशीते वय एते नाममार्व दयति नतु इस्त्यादिकार्यं शत्रुवधादिकं कर्तुं क्षमन्ते ॥ १५७ ॥

यथा वण्होऽफलः स्त्रीषु यथा गौर्मवि चाफला । यथा चाज्ञेऽफलं दानं तथा त्रियोऽनृचोऽफलः॥ १५८॥

यथा नपुंतकः जीपु निष्कलः, यथा च जीगत्री गव्यामेव निष्कलः, यथा चाके दानमफलं, तथा बाज्ञणोऽप्यनचीयानो निष्कलः औतस्मार्तकर्यानहेतया तत्फक-रहितः॥ १५८॥

> अहिंसयैव भूतानां कार्य श्रेयोनुशासनम् । वाक्वैव मधुरा श्रक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १५९ ॥

भूताना शिष्याणां प्रकरणाच्छ्रेयोर्थमद्यशासनमनतिर्दिसया कर्तव्यम् । "रज्ञवा वेद्यदेखेन वा" (अ०८. श्लो. ९९.) इत्यल्पिहेंसाया अभ्यद्यशानात् । वाणी मधुरा प्रीतिजननी श्वद्यणा या नोचैरुच्यते सा शिष्यशिक्षाये चर्मबुद्धिमिच्छता प्रयोक्तव्या ॥ १५९ ॥

इदानीं पुरुषमात्रस्य फर्छ धर्म वाज्यनःसयममाइ---

यस्य वाङ्ग्ःनसी शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा। स वै सर्वमवामोति वेदान्तोपगतं फळम् ॥ १६०॥

अध्यापितृरेव यस्य वाङ्मनश्रोभयं छढं भवति। वागनतादिभिरदुष्टा मनश्र रागद्वेषादिभिरदृष्टितं भवति। एते वाङ्मनसी निषिद्वविषयप्रकरणे सर्वदा यस्य पुंसः छरिक्षते भवतः स वेदान्तेऽवगतं सर्वं फर्डं सर्वेक्षस्वं सर्वेग्रानादिरूपं मोक्षलाभाद-वामोति॥ १६०॥

नारुंतुदः स्यादातोंऽपि न परद्रोहक्रमेथीः।

ययास्योद्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत् ॥ १६१ ॥ अयमाप प्रथमात्रस्यैव थर्मो नाध्यापकस्य । आर्तः पीडिलोऽपि नारंतुदः स्यान्न मर्मपीडाकरं तस्त्रदूषणमुदाहरेत् । तथा परस्य दोहोऽपकारस्तदर्थं कर्म ब्राहिश्र न कर्तव्या । तथा यया वाचास्य परो व्यथते तां मर्मस्प्रशमधालोक्यां स्वर्गोदिप्राप्ति-विरोधिनीं न वदेत् ॥ १६१ ॥

> संमानाद्वाह्मणो नित्यमुद्दिनेत विषादिव । अमृतस्येव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वदा ॥ १६२ ॥

बाह्यणः संमानाद्विपादिव सर्वदोद्विजेत संमाने प्रीति न द्वर्यात् । असतस्येव सर्व-स्माह्वोकादवमानस्याकाङ्केत् अवमाने परेण कृतेऽपि क्षमावांस्तव खेदं न द्वर्यात् । मानावमानद्वनद्वसद्दिण्युत्वमनेन विदीयते ॥ १६२ ॥

अवमानसहिष्यत्वे हेतुमाह—

सुखं हावमतः शेते सुखं च मतिसुध्यते ।

सुखं चरति लोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥ १६३ ॥

यस्मादवमाने परेण कृते तत्र खेदमकुर्वाणः छखं निद्राति । अन्यथायमानदुःखेन दृष्णयानः कथं निद्रां वभते । कथं च छखं प्रतिबुध्यते । प्रतिबुद्धश्र कथं छखं कार्येषु चरति । अवमानकर्ता तेन पापेन विनवपाति ॥ १६३ ॥

अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः । गुरौ वसन्संचितुयाद्वद्याधिगमिकं तपः ।। १६४ ॥ अनेन क्रमकथितोपायेन जातकर्मादिनोपनयनपर्यन्तेन संस्कृतो द्विजो गुरुकुङे वसन् शनैरत्वरया वेदग्रहणार्थं तपोऽभिहिताभिधास्यमाननियमकलापरूपमन्नतिष्ठेत् । सिध्यन्तरसिद्धस्याप्ययमर्थेवादोऽध्ययनाङ्गत्वनोधनाय ॥ १६४ ॥

अध्ययनाङ्गत्वमेव स्पष्टयति-

### तपोविशेपैविंविधैर्वतैश्र विधिचोदितैः।

वेदः कुत्स्त्रोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥ १६५ ॥

तपेविशेषैनियमक लापैविविधैर्वहुप्रकारैथ "अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तः" (अ. २ खो. ७०) इत्यादिनोक्तैः, "सेवेतेमांस्तु नियमान्" (अ. २ खो. १०५) इत्यादिभि—- वैश्यमाणैरपि, वतैश्रोपनियन्महानान्निकादिभिविधिदेशितैः स्वगृद्धविहितैः सम्प्रवेदो मन्त्रवाद्यणात्मकः सोपनियत्कोऽप्यध्येतन्यः। रहस्यस्रपनियदः । प्राधान्यख्यापनाय पृथङ्निदेशः॥ १६५॥

वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्द्विजोत्तमः । वेदाभ्यासो हि विषस्य तपः परिमहोच्यते ॥ १६६ ॥

यत्र नियमानामङ्गत्वसक्तं तत्कृत्वस्याध्यायाध्ययनमनेन विधत्ते । तपस्तप्स्यंश्व-रिष्यन्द्विजो वेदमेन यहणार्थमावर्तयेष् । तस्माद्वेदाभ्यास एन विप्रादेरिह ठोके प्रकृष्टं तपो सुनिभिरभिर्थायते ॥ १६६॥

आ हैव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः ।

यः स्त्रव्यपि द्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम् ॥ १६७॥ स्वाध्यायाध्ययनस्तुतिरियम् । इशव्दः परमशव्दविद्वितस्यापि प्रकर्षस्य स्वकः । स द्विज आ नखाग्रेश्य एव चरणनखपर्यन्तं सर्वदेहव्यापकमेव प्रकृष्टतमं तपस्तप्यते । यः सम्व्यपि कुसममाळाधार्यपि प्रत्यहं यथाशक्ति स्वाध्यायमधीते । सम्व्यपीत्यनेन वेदाध्ययनाय ब्रह्मचारिनियमत्यागमपि स्तुत्यर्थं दर्शयित । तत्यत इति "तपस्तपः— कर्मकस्यैव" (पा. स. ३।१।८८) इति यगात्मनेपदे भवतः ॥ १६७॥

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।

स जीवनेव शुद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ १६८ ॥

यो द्विजो देदमनपीत्यान्यवार्थशालादौ श्रमं यत्नातिशयं करोति स जीवनेव पुत्रपौत्रादिसद्दितः शीद्यं शद्रत्वं गच्छति । देदमनपीत्यापि स्सृतिवेदाङ्गाध्ययने विरोधाभावः । अतत्त्व शङ्कालिक्षितौ—" न वेदमनपीत्यान्यां विद्यामधीयीतान्यव वेदाङ्गस्मृतिभ्यः" ॥ १६८ ॥

द्विजानां तत्र तत्राधिकारश्चतेर्द्विजत्वनिरूपणार्थमाद-

मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मौज्जिबन्धने । तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात् ॥ १६९ ॥ मातः सकाशादादी प्रस्पस्य जन्म । द्वितीयं मौक्षिवन्धने उपनयने । " क्यापीः संष्ठाटन्दसोर्बहुत्स्य" (पा. स. ६।३।६३ ) इति हस्यः । तृतीयं ज्योतिष्ठोमादियक-दक्षित्रयां वेदश्रवणात् । तथाच श्रुतिः—"प्रनर्शं यदृत्विजो यशियं कुर्वन्ति यदी-श्रयन्ति " इति । प्रथमद्वितीयतृतीयजन्मकथनं चेदं द्वितीयजन्मस्तुत्यर्थं, द्विजस्यैव यश्रदीक्षायामप्यधिकारात् ॥ १६९ ॥

तत्र यहत्मज्ञन्यास्य मौङ्जीवन्धनचिह्नितम्।

तत्रास्य माता सावित्री विता त्वाचार्य उच्यते ॥ १७० ॥

तेषु त्रिषु जन्मस मध्ये यदेतद्भाग्रहणार्थं जन्मोपयनसंस्काररूपं मेखठावन्धनो-पळिश्वतं तत्रास्य माणवकस्य सावित्री माता, आचार्यश्च पिता मातृपितृसंपाद्यत्वा-जन्मनः ॥ १७० ॥

वेदमदानादाचार्य पितरं परिचक्षते ।

न ह्यस्मिन्युज्यते कमे किंचिदामोडिज्ञबन्धनात् ॥ १७१ ॥ वदाध्यापनादाचार्यं पितरं मन्वादयो वदन्ति ॥ पितृवन्महोपकारफछाद्रौणं पितृ-त्वम् ॥ महोपकारमेव दर्शयित—न ह्यस्मिनिति । यस्मादस्मिन्माणवके प्राग्रपनयना-क्तिचित्कर्म औतं स्मार्तं च न संबध्यते । न तत्राधिकियत इत्यर्थः ॥ १७१ ॥

नाभिन्याहारथेद्रह्म स्वधानिनयनाहते ।

शृद्रेण हि समस्तावद्याबद्देदे न जायते ॥ १७२ ॥

आमौक्षिवन्धनादित्यव्यर्तते प्राणुपनयनाद्वेदं नोचारयेत् । स्वधाशब्देन श्राह्मश्चच्यते । निनीयते निष्पायते येन मन्त्रजातेन तद्वर्जयित्वा मृतिपितृको नवशा-द्वादो मन्त्रं नोचारयेत् । तद्यतिरिक्तं वेदं नोदाहरेत् । यस्मावाबद्वेदे न जायते ताव-दक्तौ श्रदेण तुल्यः ॥ १७२ ॥

कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते ।

ब्रह्मणो ग्रहणं चैव क्रमेण विधिपूर्वकम् ॥ १७३ ॥

यस्मादस्य माणवकस्य "समिधमाधेदि" ( ए. स. ११२१६ ) "दिवा मा स्वाप्तीः" ( ए. स. ११२१२ ) इत्यादिनतादेशनं वेदस्याध्ययनं मन्त्रन्नाद्यणक्रमेण "अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तः" ( अ० २ २ठो० ७० ) इत्यादिविधिपूर्वकम्रपनीतस्यो-पादिश्यतेतस्मादुपनयनात्पूर्वं न वेदम्रदाहरेत् ॥ १७३ ॥

यद्यस्य विहितं चर्म यत्सूत्रं या च मेखला।

यो दण्डो यच वसनं तत्तदस्य व्रतेष्वपि ॥ १७४ ॥

यस्य ब्रह्मचारिणो यानि चर्मसुत्रमेखलादण्डवसाण्यपनयनकाले मुखेण विद्विसानि, लोक्नादिवतेष्वपि सान्येव नवानि कर्तव्यानि ॥ १७॥ ॥

सेवेतेमांस्तु नियमान्ब्रह्मचारी गुरौ वसन्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तपोरृद्धचर्यमात्मनः ॥ १७५ ॥ वद्याचारी गुरुसमीपे वसिनिन्द्रयसंयमं कृत्वात्तगतादृष्टद्वस्थिममानियमानतः तिशेव ॥ १७५ ॥

> नित्यं स्नात्वा ग्रुचिः कुर्यादेवर्षिपितृतर्पणस् । देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च ॥ १७६ ॥

प्रत्यहं जात्वा देवपिंपित्रभ्य उदकदानं, प्रतिमाद्यि हरिहरादिदेवपूजनं, सायंप्रातथ समिद्रोमं कुर्यात् । यस्तु गौतमीये स्नाननिषेधो बह्मचारिणः स स्रवस्नानविषयः । अतएव बौधायन:-" नाष्स्र श्लाधमानः स्नायात्"। विष्युनात्र ' काल्द्वयमभिषेका-ग्रिकार्यकरणमप्स दण्डवन्मज्जनम् " इति नुवाणेन वारद्वयं स्नानस्रपदिष्टम् ॥ १७६ ॥

वर्जयेन्मधु मांसं च गन्धं माल्यं रसान्स्त्रियः ।

ग्रुक्तानि यानि सर्वाणि पाणिनां चैव हिंसनम् ॥ १७७ ॥

श्रौदं मांसं च न खादेत्। गन्धं च कर्पूरचन्दनकस्तृरिकादि वर्जयेत्। एषां च गन्यानां यथासंभवं भक्षणमहुकेपनं च निषिद्धम् । माल्यं च न धारयेषु । उदिकर-सांध गुडादीत्र खादेस् । खियध नोपेयात् । यानि स्वभावतो मधुरादिरसानि काळव-गेनोदकवासादिना चाम्छयानित तानि ग्रकानि न खादेत् । प्राणिनां हिंसां न ऋर्यात्॥ १७७॥

> अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम् । कामं क्रोधं च लोभ च नर्तनं गीतवादनम् ॥ १७८ ॥

तैलादिना शिरःसहितदेहमर्दनलक्षणं, कजलादिभिश्र चश्चपोरञ्जनं, पादुकायावछ-चस्य च धारणं, कामं मैथुनातिरिकविषयाभिलापातिशयम् । मैथुनस्य स्तिय इत्य-नेनैव निपिद्धत्वात् । क्रोधलोभनृत्यगीतवीणापणवादि वर्जयेत् ॥ १७८ ॥

> चूतं च जनवादं च परिवादं तथानृतम् । श्लीणां च प्रेक्षणालम्भमुपघातं परस्य च ॥ १७९ ॥

अक्षकींडां, जनैः सह निर्यक्तवाक्षल्हं, परस्य दोषवादं, मृपाभिषानं, क्षीणां च बैधुनेच्छ्या सातुरागेण प्रेक्षणाविङ्गनं, परस्य चापकारं वर्जयेत् ॥ १७९ ॥

एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्कचित् । कामाद्धि स्कन्दयन्तेतो हिनस्ति त्रतमात्मनः ॥ १८० ॥ सर्वत्र नीसग्रच्यादावेकाकी शयनं इत्योत् । इच्छया न स्वयुक्तं पातयेत् । यस्मा- दिच्छया स्त्रमेहनाच्छकं पातयन्स्वकीयव्रतं नाशयति । त्रतलोपे चात्रकीर्णिप्रायश्चित्तं इर्यात् ॥ १८० ॥

> स्वमे सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः । स्वात्वार्कमचियित्वा त्रिः पुनर्मामित्यृचं जपेत् ॥ १८९॥

ब्रह्मचारी स्वप्नादावनिच्छया रेतः सिक्त्या कृतस्नानशन्दनायनुलेपनपुष्पपृषादिभिः सर्वमभ्यच्वे "पुनर्मामैत्विन्द्रियम्" इत्येतामृचं वारत्रयं पठेत्। इदमत्र प्रायश्चित्तम्॥१८१॥

उदकुम्भं सुमनसो गोशकुन्मृत्तिकाकुशान् । आहरेद्यावदर्थानि भैक्षं चाहरहश्चरेत् ॥ १८२॥

जलकल्बापुष्पगोमयमृत्तिकाक्कबान्यावदर्थानि यावद्भिः प्रयोजनानि आचार्यस्य ता-वन्त्याचार्यार्थमाहरेत् । अत्तप्दोदकुम्भमित्यत्रैकत्वमप्यविवक्षितम् । प्रदर्शनं चैतत् । अन्यदप्याचार्योपयुक्तस्रपाहरेद्वैक्षं च प्रत्यहमर्जयेत् ॥ १८२ ॥

वेदयज्ञैरहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मस्र । ब्रह्मचार्याहरेद्धेक्षं ग्रहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम् ॥ १८३ ॥

वेदयज्ञैश्रात्यकानां स्वकर्मस दक्षाणां गृद्देभ्यः प्रत्यद्दं बेद्धचारी सिद्धानिक्शसम् -इमाहरेत् ॥ १८३ ॥

गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलवन्युषु । अलाभे त्वन्यगेहानां पूर्वे पूर्वे विवर्जयेत् ॥ १८४ ॥

आचार्यस्य सिपण्डेषु, बन्धुषु, मातुलादिषु च न भिक्षेत । तट्टुइन्यतिरिक्तभिक्षा-योग्यगृहाभावे चोकेभ्यः पूर्वं पूर्वं वर्जयेत् । ततश्च प्रथमं बन्धून्भिक्षेत । तत्रालक्षे ज्ञातीन् । तत्रालभे गुरोरिष ज्ञातीन्भिक्षेत ॥ १८४॥

सर्वे वापि चरेद्वामं पूर्वोक्तानामसंभवे ।

नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्तु वर्जयेत्।। १८५ ॥

पूर्व " वेदयक्षेरहीनानाम " (अ. २ श्टो. १८३ ) इत्यनेनोक्तानामसंभवे सर्व वा ग्रामग्रुक्तगुणरहितमपि ग्रुचिमौनी भिक्षेत । महापातकायभिशस्तांस्त्यजेत् ॥ १८५ ॥

दूरादाहत्य समिधः संनिद्ध्यादिहायसि । सार्यपातश्च जुहुयात्ताभिरिश्रमतन्द्रितः ॥ १८६ ॥

दृत्तदिश्भ्यः परिवृद्वीतद्वत्रेभ्यः समिध आनीय आकाशे धारणाश्चकः पटलादी स्थापयेत् । ताभिश्र समिद्धिः सार्यप्रातरनके दोमं कुर्योत् ॥ १८६ ॥

अकृत्वा मैक्षचरणयसमिध्य च पावकम् । अनातुरः सप्तरात्रमवकीर्णिवतं चरेत् ॥ १८७ ॥ भिक्षाहारं, सार्यप्रातः समिद्धोमं, अरोगो नैरन्तर्येण सप्तरात्रमकृत्वा छसनती भवति । ततश्रावकीर्णिप्रायश्चितं कुर्यात् ॥ १८७ ॥

भैक्षेण वर्तयेत्रित्यं नैकान्नादी भवेद्वती ! भैक्षेण वर्तिनो द्वत्तिरुपवाससमा स्मृता ॥ १८८॥ [न भैक्ष्यं परपाकः स्यान्न च भैक्ष्यं प्रतिग्रहः । सोमपानसमं भैक्ष्यं तस्मान्द्रेक्षेण चर्तयेत् ॥ ९ ॥ भैक्षस्यागमञ्जदस्य प्रोक्षितस्य हुतस्य च । यांस्तस्य ग्रस्ते ग्रासांस्ते तस्य क्रतुभिः समाः ॥ १० ॥ ]

ब्रह्मचारी न एकाश्रमणातिकतु बहुगृहाहतभिक्षासमुद्देन प्रत्यहं जीवेत् । यस्माद्धि-क्षासमुद्देन ब्रह्मचारिणो त्रतिरुपवासतुल्या स्रुनिभिः स्मृता ॥ १८८ ॥

व्रतवद्देवदेवत्ये पित्र्ये कर्मण्यथर्षिवत् । काममभ्यर्थितोऽश्रीयाद्वतमस्य न छुप्यते ॥ १८९ ॥

पूर्वनिषिद्धस्यैकानभोजनस्यायं प्रतिप्रसवः । देवदैवत्येकमीण देवतोदेशेनाभ्यार्थतो व्यक्षकारी व्रतविदिति व्रतविरुद्धमधुमांसादिविजितमेकस्याप्यनं यथेप्सितं भुक्षीत । अथ पित्रुदेशेनाभ्यार्थतो भवित तदा ऋषियंतिः सम्यग्दर्शनसंपत्रत्वात्स इव मधुमांसवर्जिनमेकस्याप्यनं यथेप्सितं भुक्षीत इति स एवार्थो वैद्रग्थ्येनोकः, तथापि भैकद्यत्तिनि-पमरूपं व्रतमस्य छुप्तं न भवित । याज्ञवल्कयोऽपि आद्धेऽभ्यार्थतस्यैकानभोजनमाइ— "ब्रह्मचर्ये स्थितो नैकमन्त्रमचादनापदि । ब्राह्मणः काममन्त्रीयाङ्गादे व्रतमपीद्यन् ॥" (अ. १ श्टो. ३२) इति । विश्वरूपेण सु "व्रतमस्य न छुप्यते " इति पद्यता ब्रह्मचरिणो मांसभक्षणमनेन मन्नवचनेन विधीयत इति व्याख्यातम्॥ १८९॥

ब्राह्मणस्यैव कमैंतदुपदिष्टं मनीपिभिः । राजन्यवैश्ययोस्त्वेवं नैतत्कमे विधीयते ॥ १९०॥

श्राह्मणश्चित्रयविशां त्रयाणामेव ब्रह्मचारिणां भैक्षाचरणविधानात् " वतवत् " ( अ. २ न्तो. १८९ ) इत्यनेन तद्यवादरूपमेकालभोजनस्रपदिष्टं क्षत्रियवैदययोरपि पुनरुक्तेन पर्युदस्यते । एतदेकालभोजनरूपं कर्म तद्भावाणस्येव वेदार्थविद्विर्विद्वितं क्षत्रिय-वैद्ययोः पुनर्ने चैतत्कर्मेति नृते ॥ १९० ॥

चोदितो गुरुणा नित्यमभचोदित एव वा । कुर्यादध्ययने यत्नमाचार्यस्य हितेषु च ॥ १९१॥

आचार्येण प्रेरितो म प्रेरितो वा स्वयमेव प्रत्यहमध्ययने गुरुहितेषु चोद्योगं ऋर्यात् ॥ १९१ ॥ श्चरीरं चैव वाचं च बुद्धीन्द्रियमनांसि च । नियम्य प्राह्मलिस्तिष्ठेद्दीक्षमाणो गुरोर्मुखम् ॥ १९२ ॥ देहनान्बदीन्द्रियमनांसि नियम्य कृताङ्गलिर्ग्रहमुखं पर्स्यस्तिष्टेनोपनिष्ठेत ॥१९२॥

नित्यमुद्धृतपाणिः स्यात्साध्याचारः सुसंयतः । आस्यतामिति चोक्तः सन्नासीताभिमुखं गुरोः ॥ १९३॥

सत्ततस्त्रतीयाद्विहिष्कृतदक्षिणवार्दुः, श्रोभनाचारः, वजादतदेहः, आस्पतािमति गुरुणोक्तः सन् गुरोरभिमुखं यथा भवति तथा आसीत् ॥ १९३॥

हीनान्नवस्रवेषः स्यात्सर्वदा गुरुसन्धि ।

उत्तिष्ठेत्प्रथमं चास्य चरमं चैव संविशेत् ॥ १९४॥ सर्वदा गुरुसमीपे गुर्वपेक्षया स्ववकृष्टात्रवस्त्रप्रथमो भवेत् । गुरोश्च प्रथमं राविशेषे

श्चयनादुत्तिष्ठेत्, प्रदेशि च गुरौ स्रोत पथाच्छयीत ॥ १९४ ॥

प्रतिश्रवणसंभाषे शयानो न समाचरेत् ।

नासीनो न च भुद्धानो न तिष्ठक पराङ्मुखः ॥ १९५ ॥
प्रतिभवणमाञ्जाकरणं, संभाषणं च ग्ररोः श्रम्यायां स्राः, आसनोपविष्टो,
भुक्षानः, तिष्ठन्, विश्वस्य म क्रयांत् ॥ १९५ ॥

कथं तर्दि क्रयोत्तदाह—

आसीनस्य स्थितः कुर्योदभिगच्छंस्तु तिष्ठतः । प्रत्युद्गम्य त्वावजतः पश्चाद्धावंस्तु घावतः ॥ १९६ ॥

आसनोपविष्टस्य गुरोराज्ञां ददतः स्त्रयमासनादुत्थितः, तिष्ठतो गुरोरादिश्वतस्तदः भिञ्चलं कतिचित्पदानि गत्वा, यथा गुरुरागच्छति तथाप्यभिग्धलं गत्वा, यदा तु गुरुर्यावन्नादिशति तदा तस्य पथाढावन्प्रतिश्रवणसंभाषे कुर्यात् ॥ १९६ ॥

पराङ्मुखस्याभिमुखो दूरस्थस्यैत्य चान्तिकम् । प्रणम्य तु श्रयानस्य निदेशे चैव तिष्ठतः ॥ १९७॥

पराङ्खलस्य वादिकतः संखलस्थो, दृरस्थस्य गुरोः समीपमागत्य, धयानस्य गुरोः प्रणम्य प्रह्वो भूत्वा, निदेशे निकटेऽवतिष्ठतो शुरोरादिशतः प्रह्वीसृषैव प्रतिश्रवणसं-भाषे कुर्यात् ॥ १९७॥

नीचं श्वय्यासनं चास्य सर्वदा गुरुसिक्षिशे । गुरोस्तु चक्षुविषये न यथेष्टासनो भवेत् ॥ १९८ ॥

गुरुसकीचे चास्य गुरुश्वय्यासवापेश्वया नीचे एव श्रय्यासने नित्यं स्थातास्य । यत्र च देशे समासीनं गुरुः पद्यति न तत्र यथेटेचटां चरणप्रसाराहिकां क्वर्यास् ॥ १९८॥ नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम् । न चैवास्यानुकुर्वीत गतिभाषितचेष्टितम् ॥ १९९ ॥ [ परोक्षं सत्कृपापृर्वे प्रत्यक्षं न कथंचन । दुष्टानुचारी च गुरोरिह वामुत्र चैत्यथः ॥ ११ ॥ ]

अस्य ग्रुरोः परोक्षमपि उपाध्यायाचार्यादिपूजावचनोपपदश्चन्यं नाम नोश्चारयेद् । नतु गुरोर्गमनभाषितचेष्टितान्यदञ्जर्वीत गुरुगमनादिसदृशान्यात्मनो गमनादीन्यपदा-सञ्चष्या न कुर्वीत ॥ १९९ ॥

गुरोर्थत्र परीवादो निन्दा वापि प्रवर्तते । कर्णों तत्र पिधातच्यो गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥ २०० ॥

विधमानदोषस्याभिधानं परीवादः, अविधमानदोषाभिधानं निन्दा। यत्र देशे गुरोः परीवादो निन्दा च वर्तते तत्र स्थितेन शिष्येण कणौ इस्तादिना तिरोधातव्यो । तस्माद्वा देशादेशान्तरं गन्तव्यम् ॥ २००॥

इदानीं शिष्यकर्रुकपरीवादकृतफलमाह—

परीवादात्खरो भवति म्बा वै भवति निन्दकः । परिभोक्ता कृमिभवति कीटो भवति मत्सरी ॥ २०१॥

गुरोः परीवादाध्छिष्यो सृतः खरो भवति । गुरोनिन्दकः कुकुरो भवति । परि-भोका अग्रचितेन गुरुपनेनोपजीवकः कृमिर्भवति । मत्सरी गुरोक्त्कर्षासहनः क्षीटो भवति । कीटः कृमिश्यः किंचित्स्यूलो भवति ॥ २०१ ॥

दूरस्थी नार्चयेदेनं न कुद्धो नान्तिके ख्रियाः। यानासनस्थ्येवेनमवस्त्वाभिवादयेत्॥ २०२॥

हुरस्थः शिष्योऽन्यं नियुज्य मान्यवश्वादिना गुरुं नार्चयेत् । स्वयं गमनाशकीत्व-दोषः । शुद्धः कामिनीसमीपं च स्थितं स्वयमपि नार्चयेत् । यानासनस्थश्च शिष्यो यानासनादवत्तीर्थं शुरुमिनवादयेत् । यानासनस्थश्चेवैनं प्रत्युत्यायेत्यनेन यानासनादु-स्थानं विदित्तमनेन तु यानासनत्याम इत्यदुनरुक्तिः ॥ २०२ ॥

मतिवातेऽजुवाते च नासीत गुरुणा सह । असंभवे चैव गुरोर्न किंचिदपि कीर्तयेत् ॥ २०३॥

प्रतिगतोऽभिमुखीभूतः शिष्यस्तदा गुरुदेशाच्छिष्यदेशमागच्छति स प्रतिवातः, यः शिष्यदेशाहुरुदेशमागच्छति सोऽहवातः, तत्र गुरुणा समं नासीत । तथाऽविषमानः संभवो यत्र तस्यिषसंभवे । गुरुर्यत्र न भ्टणोसीत्यर्थः । तत्र गुरुगतमन्यगतं वा न विक्तित्वथयोत् ॥ २०३ ॥ गोऽश्वोष्ट्रयानमासादसस्तरेषु कटेषु च । आसीत गुरुणा सार्धे शिलाफलकनौषु च ॥ २०४॥

यानशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते । वडीवर्दयाने, घोटकप्रयुक्ते याने, उष्ट्रयुक्तयाने. रथकाशदौ, प्रासादोपरि, सस्तरे, कटे च तृणादिनिर्मिते, शिटायां, फटके च दारुष-दितदीर्घासने, नौकायां च गुरुणा सह आसीत ॥ २०४ ॥

गुरोगुरौ सन्निहितं गुरुवहृत्तिमाचरेत् ।

न चानिसृष्टो गुरुणा स्वान्गुरूनभिवादयेत् ॥ २०५ ॥

आचार्यस्याचार्ये सिबिदिते आचार्ये इव तस्मिन्नप्यभिवादनादिकां द्वत्तिमत्तृतिहेत्। तथा गुरुगृहे वसन् शिष्य आचार्येणानियुक्तो न स्वान्गुरूनमातृपितृव्यादीनभिवादयेत्॥२०५॥

विद्यागुरुष्वेतदेव नित्या रुत्तिः स्वयोनिषु । प्रतिषेधत्सु चाधर्मान्हितं चौपदिश्वतस्त्रपि ॥ २०६ ॥

आचार्यव्यतिरिका उपाध्याया वियागुरवः तेष्वेतदेवेति सामान्योपक्रमः। कि तदाचार्य इव नित्या सार्वकालिकी दृत्तिविधेया। तथा स्वयोनिष्विप पितृत्यादिपु तद्भृतिः अधर्मानिषेपत्स धर्मतस्वं चोपदिशत्स गुरुवद्गतितन्यम्॥ २०६॥

श्रेयःसु गुरुबद्दृत्तिं नित्यमेव समाचरेत् । गुरुपुत्रेषु चार्येषु गुरोश्रेव स्ववन्धुषु ॥ २०७ ॥

श्रेयःस विद्यातपःसमृदेषु, आर्येष्विति गुरुपुत्रविशेषणम् । समानजातिगुरुपुत्रेषु गुरोध ज्ञातिष्विप पितृव्यादिषु सर्वदा गुरुवद्वृत्तिमत्ततिष्ठेत् । गुरुपुत्रधात्र शिष्याधिकवयाध बोह्यन्यः । शिष्यबालसमानवयसामनन्तरं शिष्यस्य वक्ष्यमाणत्वात् ॥ २०० ॥

बाल्नः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मणि । अध्यापयन्गुरुसुतो गुरुवन्मानमईति ॥ २०८ ॥

कनिष्ठः सवया वा ज्येष्टोपि वा शिष्योऽध्यापयत्रध्यापनसमर्थः । मृहीतवेद इत्यर्थः । सं यज्ञकर्मणि अत्विमनृत्तिग्वा यज्ञदर्शनार्थमामतो गुरुवत्पूजामहीति ॥२०८॥ आचार्यविदित्यविशेषेण पूजायां प्राप्तायां विशेषमाह—

उत्सादनं च गात्राणां स्तापनोच्छिष्टभोजने । न कुर्यादुरुपुत्रस्य पादयोश्रावनेजनम् ॥ २०९ ॥

गात्राणाश्चतसादनस्रहर्तनं, अच्छिष्टस्य भक्षणं, पादयोश्च प्रश्वाटनं गुरुपुत्रस्य न कुर्यात् ॥ २०९ ॥

गृरुवस्प्रतिपूज्याः स्युः सवर्णा गुरुयोषितः । असवर्णास्तु संपूज्याः प्रत्युत्थानाभिवादनैः ॥ २१० ॥ सवर्णा गुरुपत्न्यः गुरुवदाज्ञाकरणादिना पूज्या भवेषुः । असवर्णाः पुनः केवळ-अत्युत्थानाभिवादनैः ॥ २१० ॥

अभ्यञ्जनं स्नापनं च गात्रोत्साद्नमेव च ।

गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम् ॥ २११ ॥
तेलादिना देहाभ्यङ्गः, जापनं, गात्राणां चोद्वर्तनं, केशानां च मालादिना प्रसाधनमतानि गुरुपत्न्या न कर्तव्यानि । केशानामिति प्रदर्शनमात्रार्थं देहस्यापि चन्दनादिना प्रसाधनं न कुर्यात् ॥ २११ ॥

गुरुपत्नी तु युवतिर्नाभिवाद्येह पादयोः । पूर्णाविंशातिवर्षेण गुणदोषौ विजानता ॥ २१२ ॥

युवतिर्युरुपणी पादयोरुपसंगृद्ध आभिवादनदोषग्रुणक्षेत्र युना नाभिवाद्या । पूर्णवि-वातिवर्षत्वं यौवनप्रदर्शनार्थम् । बारुस्य पादयोरभिवादनमनिषिद्धम् । युनस्तु भूमाव-भिवादनं वस्यति ॥ २१२ ॥

स्वभाव एव नारीणां नराणामिह दूवणम् । अतोऽर्थात्र प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः ॥ २१३ ॥ कीणामगं स्वभावः यदिह श्वकुरस्वेष्ट्या व्यामोद्य उरुवाणां दूवणम् । अतोऽर्था-

अविद्वांसमर्छं लोके विद्वांसमपि वा पुनः । ममदा ह्युत्पर्थं नेतुं कामक्रोधवशानुगम् ॥ २१४॥

दस्मादेतोः पण्डिताः कीपु न प्रमत्ता भवन्ति ॥ २१३ ॥

विद्वानहं जितेन्द्रिय इति खुद्धा न जीसनिधिविधेयः । यस्माद्विद्वांसं विद्वांसमिषि वा पुनः पुरुषं देहधर्मात्काभक्रोधवशात्रयापिनं जिय उत्पर्धं नेतुं समर्थाः ॥ २१४ ॥ अत आह—

> मात्रा स्वसा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत् । बळवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥ २१५ ॥

मात्रा, भगिन्या, दुहित्रा, निर्जनगृहादौ नासीत । यतोऽतित्रक दुन्द्रियगणः शाख-निर्यामसात्मानमापि पुरुषं परवशं करोति ॥ २१५ ॥

कामं तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा भुवि। विभिनद्दन्दनं कुर्यादसावहमिति ब्रुवन् ॥ २१६॥

कामं तु गुरुपत्नीनां युवतीनां स्वयमपि युवा यथोक्तविधिना " अभिवादयेऽखकः शर्माहं भोः " इति बुवन्पादग्रहणं विनाः यथेष्टमभिवादनं क्वर्यात् ॥ २१६ ॥

विप्रोष्य पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम् । गुरुदारेषु कुवीत सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ २१७ ॥ प्रवासादागत्य सन्येन सन्यं दक्षिणेन च दक्षिणिमत्युक्तविधिना पाद्यहणं प्रत्यहं भूमावभिवादनं च गुरुपत्नीयु युवा कुर्याद् । शिष्टानामयमाचार इति जानन्तु॥२१७॥ उक्तस्य ग्रुश्रुपाविधेः फलमाह—

यथा खनन्खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति । तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रुषुरधिगच्छति ॥ २१८ ॥

यथा कश्चिन्मत्रष्यः खनित्रेण भूमि खनन् जलं प्राप्तोति, एवं गुरौ स्थितां विद्यां गुरुसेवापरः शिष्यः प्राप्तोति ॥ २१८ ॥

बहाचारिणः प्रकारत्रयमाइ —

मुण्डो वा जटिलो वा स्याद्थवा स्याच्छिखाजटः । नैनं ग्रामेऽभिनिम्लोचेत्सूर्यो नाभ्युदियास्क्वचित् ॥ २१९ ॥ छण्डितमस्तकः, शिरःकेशो जटावान्वा, शिखैव वा जटा जाता ,यस्य, एवं बद्ध -चारिणं क्वचिद्वामे निद्राणं, उत्तरत्र शयानमिति दर्शनास्त्रयों नाभिनिम्लोचेत्रास्त-

वियास् ॥ २१९ ॥

अत्र प्रायश्चित्तमाह—

तं चेदभ्युदियात्सूर्यः शयानं कामचारतः । निम्छोचेद्वाप्यविज्ञानाज्जपञ्जपवसेद्दिनम् ॥ २२०॥

तं चेत्कामतो निद्राणं निद्रोपवशत्वेन सर्योऽभयुदियादस्तमियात्तदा सावित्रीं जपनु-भयत्रापि दिनस्रपवसन् रात्री सुझीत । अभिनिम्हक्तस्योत्तरेऽहिन उपवासजपो । "अभिरभागे" (पा. स. ११४१९१) इति कर्गप्रवचनीयसंज्ञा, ततः कर्मप्रवचनी— यपुक्तं द्वितीया । सावित्रीजपं तु गोतमवचनात् । तदाइ गोतमः—"स्याभ्यदितो बद्ध-चारी तिष्ठेदहरसुझानाभ्यस्त्।भितथ रात्रिं जपन्सावित्रीय् । नद्ध गोतमवच-नात्सर्याभ्यदितस्यैव दिनाभोजनजपाद्धको, अभ्यस्ताभितस्य तु राज्यभोजनजपो, नैतत्। अषेक्षायां व्याख्यासंदेहे वा सन्यन्तरविद्यतमर्थमन्वयं वाश्रयामदे नतु स्कृदं मन्वथं स्मृत्यन्तरदर्शनादन्यथा कुर्मः। अतएव जपापेक्षायां गोतमवचनात्सावित्रीजपोऽभ्यपेय एव नत्भयत्र स्कृदं मन्दकं दिनोपवासजपावपाकुर्मः। तस्मादभ्यस्तमितस्य मानवगोभ् तमीयप्रायश्चित्तविकल्पः॥ २२०॥

अस्य तु प्रायधित्तविधेरर्थवादमाइ---

सूर्येण हाभिनिर्मुक्तः शयानोऽभ्युदितश्च यः । प्रायश्चित्तमकुर्वाणो युक्तः स्यान्यहतैनसा ॥ २२१ ॥

यस्मात्सर्थेणाभिनिर्खकोऽभ्युदितथ निद्राणः प्रायश्चित्तमकुर्वन्महता पापेन युक्तो नश्कं मञ्जति । तस्मायथोक्तप्रायश्चित्तं कुर्यात् ॥ २२१ ॥ यस्मादुक्तप्रकारेण संध्यातिकमे महत्यापमतः-

आचम्य प्रयतो नित्यमुभे संध्ये समाहितः।

शुचौ देशे जपञ्जप्यमुपासीत यथाविधि ॥ २२२ ॥

आचम्य पवित्रो नित्यमनन्यमनाः श्चचिदेशे सावित्रीं जपत्रुभे संध्ये विधिवद्द-पासीत ॥ २२२॥

> यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयः किंन्वित्समाचरेत् । तत्सर्वमाचरेद्युक्तो यत्र वास्य रमेन्मनः ॥ २२३ ॥

यदि जी ग्र.दो वा किंचिच्छ्रेयोऽइतिष्ठति तत्सर्वं युक्तोऽद्यतिष्ठेत् । यत्र च शाखा-निषिद्धे मनोऽस्य तुष्यति तदपि कुर्यात् ॥ २२३ ॥

श्रेय एव हि धर्मार्थौ तहर्शयति-

धर्मार्थीवुच्यते श्रेयः कामार्थी धर्म एव च।

अर्थ एवेह वा श्रेयस्त्रिवर्ग इति तु स्थिति: ॥ २२४ ॥

धर्माधीं श्रेयोऽभिथीयते कामहेत्रत्वादिति केचिदाचार्या मन्यन्ते । अन्ये त्वर्ध-कामौ सलहेतुत्वाच्छ्रेयोऽभिधीयते । अर्थ एवेत्यपरे । अर्थकामयोरप्युपायत्वातः । अर्थ एवेह छोके श्रेय इत्यन्ये । धर्मकामयोरपि साधनत्वातः । संप्रति स्वमतमाह — धर्मार्थकामात्मकः परस्पराविरुद्धिवर्या एव प्ररुपार्थतया श्रेय इति विनिश्चयः । एवं च इस्रभून्प्रत्यपदेशो न सम्ब्रुश्चन् । सम्ब्रुश्चणां स मोश्च एव श्रेय इति पष्टे वस्यते ॥२२४॥

आचार्यश्र पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः।

नार्तेनाप्यवयन्तव्या जाह्मणेन विशेषतः ॥ २२५ ॥

आचार्यो जनको जननी च भाता च सगर्भो ज्येष्टः पीडितेनाप्यमी नावमान-नीयाः । विशेषतो त्राह्मणेन यस्मात् ॥ २२५॥

आचार्यो ब्रह्मणी मृतिः पिता मृतिः प्रजापतेः ।

माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वो मूर्तिरात्मनः ॥ २२६ ॥ आचार्यो वेदान्तोदितस्य बद्धणः परमात्मनो मूर्तिः बरीरं, पिता हिरण्य- गर्भस्य, माता च धारणात्प्रथिशीमूर्तिः, भाता च स्वः समर्भः क्षेत्रज्ञस्य । तस्मादेव- तास्पा एता नावमन्तव्याः ॥ २२६ ॥

यं मातापितरौ क्रेशं सहेते संभवे नृणाम् । न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि ॥ २२७ ॥

नृष्णमपत्यानां संभवे गर्भाषाने सति अनन्तरं यं क्रेशं महतापितरी सहेते तस्य वर्षशतैरप्यनेकैरपि जन्मभिरानृष्यं कर्तुमशक्यम् । मातुस्तावत्कक्षी धारणदुःसं, प्रत - ववेदनातिशयो, जातस्य रक्षणवर्षनकष्टं च पितुरधिकान्येव । रक्षासंवर्षनदुःखं, उपनय-नात्प्रश्रति वेदतदङ्गाध्यापनादिक्वेशातिशय इति सर्वसिद्धं तस्मात् ॥ २२०॥

तयोर्नित्यं मियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा । तेष्वेव त्रिष्ठ तृष्टेषु तपः सर्वे समाप्यते ॥ २२८ ॥

तयोमीतापित्रोः प्रत्यहमाचार्यस्य च • सर्वदा प्रीतिष्ठत्पाद्येत् । यस्मात्तेष्वेत्र त्रिषु प्रीतेषु सर्वं तपश्चान्द्रायणादिकं फळद्वारेण सम्यक्ष्प्राप्यते मात्रादित्रयतुष्टयेत्र सर्वस्य तपसः फळं प्राप्यत इत्यादि ॥ २२८॥

> तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते । न तैरभ्यननुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत् ॥ २२९ ॥

तेषां मातापित्राचार्याणां परिचर्या सर्व तपोमयं श्रेष्ठमित एव सर्वतपःफलप्राप्ते-र्ययन्यमपि धर्मं कथंखित्करोति तदप्येतत्रयात्रमतिन्यतिरेकेण न कुर्यात् ॥ २२९ ॥

त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः।

त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्तास्त्रयोऽत्रयः ॥ २३० ॥

यस्मात्त एव भातापित्राचार्याखयो छोकाः छोक्षत्रयप्राप्तिहेतुत्वात् । कारणे कार्योपचारः । त एव ब्रह्मचर्यादेभावत्रयरूपा आश्रमाः । गाईस्थ्याचाश्रमत्रयप्रदाय-कत्वात् । त एव त्रयो वेदाः । वेदत्रयज्ञपक्षणेपायत्वात् । त एव हि त्रयोऽप्रयोऽभि-हिताखेतासंपाद्ययक्षादिकछदातृत्वात् ॥ २३० ॥

विता वै गाईपत्योऽग्निर्माताग्निर्दक्षिणः स्मृतः । गुरुराहवनीयस्तु साग्नित्रेता गरीयसी ॥ २३१ ॥

वैश्वन्दोऽवधारणे । पितेव गाईपत्योऽग्रिः, माता दक्षिण।ग्रिः, आचार्य आहवनीयः । सेयमग्रिवेता श्रेष्ठतरा । स्तुत्यर्थत्वाचास्य न वस्तुविरोधोऽत्र भावनीयः ॥ २३१ ॥

त्रिष्वप्रमाद्यनेतेषु त्रींछोकान्विजयेदृही ।

्दीप्यमानः स्ववपुषा देववद्दिवि मोदते ॥ २३२ ॥

एतेषु त्रिषु प्रमादमक्क्वंन्यश्चारी तावज्ञयत्येव गृहस्थोऽपि त्रींहोकान्विजयते । संज्ञापूर्वकस्यात्मनेपद्वियेरनित्यत्वाच " विपराभ्यां जः " (पा. स. ११३।१९) इत्या-त्यनेपद्म । त्रींहोकान्विजयदिति विष्वाधिपत्यं प्राप्नोति । तथा स्ववपुषा प्रकाशमानः स्प्रादिदेवविद्वि हृष्टो भवति ॥ २३२ ॥

> इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम् । गुरुशुश्रुपया त्वेवं ब्रह्मलोकं समस्तुते ॥ २३३ ॥

इमं भुटाँकं मातृभक्त्या । पितृभक्त्या मध्यममन्तरिक्षम् । आचार्यभक्त्या तु हिरण्यगर्भछोकमेव प्राप्नोति ॥ २३३ ॥ सर्वे तस्यादता धर्मा यस्यैते त्रय आहताः।

अनादतास्तु यस्येते सर्वोस्तस्याफलाः क्रियाः ॥ २३४ ॥ यस्येते त्रयो मातृपिताचार्या आदृताः सत्कृतास्तस्य सर्वे धर्माः फलदा भवन्ति ॥ यस्येते त्रयोऽनादृतं,स्तस्य सर्वाणि श्रोतस्मार्तकर्माणि निष्फलानि भवन्ति ॥ २३४ ॥

> यावत्रयस्ते जीवेयुस्तावनान्यं समाचरेत् । तेष्वेव नित्यं शुश्रुषां कुर्याक्षियाहिते रतः ॥ २३५ ॥

ते त्रयो यावजीवन्ति ताबदन्यं धर्मं स्वातन्त्र्येण नात्ततिष्ठेत् । तदत्रज्ञया तु धर्मा-त्रष्ठानं प्राग्विहितमेव । किंतु तेष्वेवं प्रत्यहं प्रियहितपरः शुश्रूपां तद्थं प्रीतिसाध-नं प्रियम् । भेषजपानादिवदाय त्यामिष्टसाधनं हितम् ॥ २३५ ॥

> तेषामनुपरोधेन पारच्यं यद्यदाचरेत् । तत्तिनिवेदयेत्तेभ्यो मनोवचनकर्भभिः ॥ २३६ ॥

तेषां ग्रुजूषाया अविरोधेन तद्वज्ञातो ययन्मनोवचनकर्मभिः परलोकफलं कर्मा-चुष्टितं तन्मयैतद्वष्टितमिति पथात्तेभ्यो निवेद्येषु ॥ २३६ ॥

> त्रिष्वेतेष्वितिकृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते । एष धर्मः परः साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ २३७ ॥

इतिशब्दः कारस्न्यें । हिशब्दो हेत्ते । यस्मादेतेषु त्रिषु ग्रुश्रूषितेषु प्ररूपस्य सर्वं श्रीतस्मातं कर्तव्यं संपूर्णमञ्जूषितं भवति । तत्फलावाप्तेः । तस्मादेव श्रेष्ठो धर्मः साक्षात्सर्वपुरुषार्थसाथनः। अन्यस्त्वग्रिहोशादिप्रतिनियतस्वर्गादिहेतुरूपधर्मो जधन्यधर्म इति ग्रुश्रूषास्तुतिः ॥ २३७ ॥

> श्रह्यानः शुभां विद्यामाददीतावरादिष । अन्त्यादिष परं धर्म स्लीरत्नं दुष्कुळादिष ॥ २३८ ॥

श्रद्धायुक्तः भ्रमां दृष्टशक्ति गारुडादिविधामवराच्छुद्वादिष गृद्धीयात् । अन्त्यधा-ण्डालस्तस्मादिषि जातिस्मरादेविद्धितयोगप्रकर्षात् दुष्कृतभेषोषभोगार्थमवाप्तचाण्डाल-जन्मनः परं धमं मोक्षोपायमात्मज्ञानमाददीत । तथा अज्ञानमेवोपक्रम्य मोक्षधमें "प्राप्य ज्ञानं बाह्मणात्कृतियाद्वैद्याच्छुद्वादिष नीचादभीक्षणं श्रद्धात्मयं श्रद्ध्यानेन नित्यम् । " न श्रद्धिनं प्रति जन्ममृत्युविशेषता । मेथातिथिस्तु " श्रुतिस्मृत्यपेक्षया परो धमों लोकिकः । धमंश्रद्धो व्यवस्थायामिष युज्यते । यदि चाण्डालोद्धि 'अत्र प्रदेशे मा चिरं स्था मा चास्मित्रम्भति स्नासीः' इति वदित तमिष धममनुतिष्ठेत् " । "प्रागलभ्या-ह्योकिकं वस्तु परं धमंमिति त्रुवन् । चित्रं तथापि सर्वत्र श्र्याद्यो मेथातिथिः सताम् ॥' चीरत्ने आत्मापेक्षया निकृष्णकुलादिष परिणेतुं स्त्रीक्ष्यांत् ॥ २३८ ॥

> विवादप्यमृतं ग्राह्मं बालादपि सुभाषितम् । अभित्रादपि सङ्घनमेभ्यादपि काञ्चनम् ॥ २३९ ॥

विषं ययमृतसंयुक्तं भवति तदा विषमपसार्यं तस्मादमृतं ग्राह्मम् । बालादिप हित-दचनं पाद्यं, शत्रुतोऽपि सजनदृतं, अमेध्यादिप सवर्णादिकं ग्रहीतव्यम् ॥ २३९ ॥

स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या धर्मः शौचं सुभाषितम् । विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ २४० ॥

अत्र रूयादीनासुकानामपि दृष्टान्तत्वेनीपादानम् । यथा च्यादयो निकृष्टकुळादिभ्यो मृह्यन्ते तथा अन्यान्यापि हितानि चित्रळिखनादीनि सर्वतः प्रतियदीतन्यानि ॥२४०॥

अब्राह्मणाद्ध्ययनमापत्काले विधीयते । अनुब्रज्या च शुश्रूषा यावद्ध्ययनं गुरोः ॥ २४१॥

त्राह्मणादन्यो यो द्विजः क्षत्रियस्तदभावे वैश्यो वा तस्मादध्ययनमापत्काले त्राह्म-णाध्यापकासंभवे त्रह्मचारिणो विभीयते । अनुत्रज्यादिरूपा ग्रुरोः ग्रुश्रूषा याव-दृध्ययनं तावत्कार्या । ग्रुरुपादप्रक्षालनोच्छिष्टप्राभनादिरूपा ग्रुश्रूषा प्रश्रस्ता सा न कार्या । तदर्थमन्द्रवज्या चैति विशेषितम् । ग्रुरुत्वमापि यावदध्ययनमेव छित्रयस्याह्य व्यासः—" मन्त्रदः क्षत्रियो विष्ठैः श्रुश्रूषानुगमादिना । प्राप्तवियो बाह्मणस्तु प्रनस्तस्य ग्रुरुः स्मृतः "॥ २४१ ॥

ब्रह्मचारित्वे नैष्ठिकस्याप्यबाद्यणाद्य्ययनं प्रसक्तं प्रतिपेश्वयति-

नाबाह्मणे गुरौ शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत् । ब्राह्मणे चाननूचाने काङ्कन्मतिमनुत्तमाम् ॥ २४२ ॥

आत्यन्तिकं वासं यावज्जीविकं ब्रह्मचर्यं क्षत्रियादिकं गुरौ ब्राह्मणे साङ्गवेदान-ध्येतरि अन्तमां गतिं मोक्षठक्षणांमिच्छन् शिष्यो नावतिष्ठेत ॥ २४२॥

यदि त्वात्यन्तिकं वासं रोचयेत गुरोः कुले। युक्तः परिचरेदेनमाशरीरविमोक्षणात् ॥ २४३ ॥

यदि तु गुरोः कुछे नैविकत्रधाचर्यात्मकमात्यन्तिकं वासमिच्छेत्तदा यावजीवनश्च-शुक्तो गुरुं ग्रश्नूषयेल् ॥ २४३ ॥

अस्य फलमाइ--

आ समाप्तेः शरीरस्य यस्तु शुश्रृषते गुरुम् । स मच्छत्यञ्जसा वित्रो ब्रह्मणः सद्म शाश्वतम् ॥ २४४ ॥

समाप्तिः शरीरस्य जीवनत्यागस्तत्पर्यन्तं यो गुरुं परिचरति स तस्वतो बह्मणः सञ्च रूपमविनाति प्राप्नोति । अद्याणि लीयत इत्यूर्थः ॥ २४४ ॥

न पूर्वे गुरवे किंचिदुएकुर्वीत धर्मवित् । स्नास्यंस्तु गुरुणाज्ञप्तः शक्त्या गुर्वर्थमाहरेत् ॥ २४५ ॥ उपहर्वाणस्यायं विधिः नैष्ठिकस्य जानासंभवात् । गुरुद्धिणादानं धर्मको बद्ध-चारी जानात्पूर्वं किंचिद्रोवजादि धनं गुरवे नावदयं दवात् । यदि तु यदृच्छातो उभते तदा गुरवे दवादेव । अतएव जानात्पूर्वं गुरवे दानमाद्दापस्तम्बः—" यदन्या-नि द्रव्याणि यथाजाभस्रपद्दरति दक्षिणा एव ताः स एव ब्रह्मचारिणो यक्षो नित्यब-तम् " इति । जास्वन्युनर्गुरुणा दत्ताक्षो यथाविक धनिनं याचित्वापि प्रतिप्रद्या-दिनापि गुरवेऽधमाहत्यावदयं दयात् ॥ २४५॥

किं तत्तदाह—

क्षेत्रं हिरण्यं गामर्थं छत्रोपानहमासनम् । धान्यं शाकं च वासांसि गुरवे पीतिमाबहेत् ॥ २४६ ॥

" शक्त्या गुर्वर्थमाहरेत् " ( अ. २ श्लो. २४६ ) इत्युक्तत्वात्क्षेत्रहिरण्यादिकं यथासामध्यं विकल्पितं समुदितं वा ग्रुप्ते दत्वा तत्त्रीतिमर्जयेत् । विकल्पपक्षे चान्त्रतोऽन्यासंभवे छत्रोपानहमपि दयात् इन्द्वनिर्देशात् । समुदितदानं प्रदर्शनार्थं चैतत् । संभवेऽन्यदपि दयात् । अतएव छप्तहारीतः—" एकमध्यक्षरं यस्तु गुरुः विष्ये निवेदयेत् । प्रथिष्यां नास्ति तद्दव्यं यदत्वा चानृणी भवेत् ॥ " असंभवे शाक-मपि दयात् ॥ २४६ ॥

आचार्ये तु खलु प्रेते गुरुपुत्रे गुणान्विते । गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुवद्वृत्तिमाचरेत् ॥ २४७ ॥

नेधिकस्यायसपदेशः । आचार्ये सते तत्सते विद्यादिगुणयुक्ते, तद्भावे गुरुपत्न्यां, तद्भावे गुरोः सपिण्डे पितृज्यादौ गुरुवच्छश्रूपामद्यतिष्ठेत् ॥ २४७ ॥

एतेष्वविद्यमानेषु स्त्रानासनविद्यारवान् । प्रयुक्तानोऽप्रिशुश्रुषां साधयेदेहमात्मनः ॥ २४८ ॥

एतेषु त्रिष्यविद्यमानेषु सततमाचार्यस्यैयाग्रेः समीपे सानासनविद्वारैः सार्यप्रात-रादौ समिद्योगादिना चाग्रेः ग्रथ्यां अर्वजातमनो देहमात्मदेदाव्यक्तिं जीवं अध्यप्रा-तियोग्यं साध्येषु ॥ २४८ ॥

> एवं चरति यो विशो ब्रह्मचर्यमविष्ठुतः । स गच्छत्युत्तमस्थानं न चेहाजायते पुनः ॥ २४९ ॥ इति मानवे धर्मशाके च्युगोकायां संहितायां हितीयोऽध्यायः ॥ २॥

" आ समातेः शरीरस्य " ( अ. २ श्लो. २४४ ) इत्यनेन यावजीवमाचार्यग्र-श्रूपाया मोक्षव्यकं फलम् । इदानीमाचार्ये स्तेऽपि एवमित्यनेनानन्तरोक्तविधिना आचार्यपुत्रादीनामप्यग्रिपर्यन्तानां ग्रुश्र्पको यो नैष्टिकन्नद्यर्यम्खि व्हितवतोऽस्तिष्टिति स उत्तमं स्थानं ब्रह्मण्यात्यन्तिकव्यकं प्राप्नोति । न चेह संसारं कर्मवन्नादुत्पत्तिं स्वभेत ॥ २४९ ॥ छे० ॥११॥

इति श्रीकुल्कभट्टकतायां मन्वर्धमुक्तावस्यां मनुकृतौ दितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

अथ तृतीयोऽध्यायः ।

पूर्वत्र " आ समाप्तेः त्ररीरस्य " ( अ. २ थ्टो. २४४ ) इत्यनेन नैष्टिकत्रहाचर्य-श्चर्तं न तत्रावध्यपद्मा । आ समावर्तनादित्यनेन चोपद्वर्याणकस्य साविधित्रहाचर्यश्च-कम् । अतस्तस्यैव गाईस्थ्याधिकारः । तत्र कियदवाधिविधौ त्रहाचर्ये तस्य गाई-स्थ्यमित्यपेक्षायामाह—

#### षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्ये गुरी त्रेवेदिकं व्रतम् । तदार्थिकं पादिकं वा ब्रह्णान्तिकमेव वा ॥ १ ॥

त्रयो वेदा त्रत्यज्ञःसामाख्यास्तेषां समाद्वारक्षिवेदी तद्विषयं त्रतं स्वगृद्धोक्तनिय । असमृहरूपं पट्तिंशद्वर्षं यावद्ररकुछे चरितव्यस् । पट्तिंशदाव्दिकमिति पट्तिंशद-ब्दशब्दास् " काळाठुम् " ( पा. स. ४।३।११ ) अस्मिश्र पञ्चे " समं स्यादश्चत-त्वात् " इति न्यायेन प्रतिवेदशाखं हादशवर्पाणि त्रताचरणम् । तद्धिकमष्टादश वर्षाणि । तत्र प्रतिवेदशाखं पर । पादिकं नव वर्षाणि । तत्र प्रतिवेदशाखं त्रीणि । यावता कारुंनोकावधेरूर्ध्वमधो वा वेदानग्रह्माति ताबरकाछं वा व्रताचरणम् । विषय-शिष्टत्वेऽपि पक्षाणामेका देवास्तिस्रो देवाः पड्देया इतिवित्रियमफ्छे न्युनापेक्षो वि-करुपः । तथा च श्रुतिः — "नियमेनाचीतं वीर्यंवत्तरं भवति" इति । ग्रहणः न्तिक-पक्षसंदर्शनात्प्रवीक्तपक्षत्रये बङ्णादुर्ध्वमपि वतात्रष्टानमवगम्यते । अधर्ववेदस्यर्थेदां-इत्वेदपि " ऋग्वेदं युजुर्वेदं सामवेदमथवांणं चतुर्थम् " इति छान्दोग्योपनिपदि चतु-श्वेदस्त्रेन कीर्तनात । " अङ्गानि देदाश्वत्वारः " इति विष्युपुरुषणादिवाक्येपु च पृथ-ङ्क्तिंशाच्युर्थवेदत्वेऽपि प्रायेणानिचारायर्थत्वायज्ञविद्यायासत्त्रपयोगाचानिर्देशः । तथाहि · ऋखेटेनेव होत्रं कुर्वन्यजुर्वेदेनाध्वर्ययं सामवेदेनोद्वातं यदेव वय्ये विद्याये सक्तं तेन ब्रह्मत्वम् " इति अतेखयीसंपायत्वं यज्ञानां ज्ञायते । अयं च मानवस्त्रेवेदिकवतचर्याः विधिनांथर्ववेदवतचर्यां निपेधयति । तत्परत्वे वाक्यभेदप्रसङ्गाच्छ्रत्यन्तरे वेदमावे व्रतश्रवणाच । यदाह योगियाज्ञवरकयः—" प्रतिवेदं ब्रह्मचर्यं द्वादशाब्दानि पञ्च वा" (अ. १ स्टो. ३६)॥१॥

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् । अविष्ठुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममावसेत् ॥ २ ॥

वेदशब्दोऽयं भिन्नवेदशाखापरः । स्वशाखाध्ययनपूर्वकवेदशाखात्रयं द्वयमेकां वा शाखां मन्त्रवाद्यणकमेणाधीत्य गृहस्थाश्रमं गृहस्थविद्वितकर्मकलापरूपमत्तिष्टेत् । शृतदारपरिग्रहोगृहस्यः । गृहशब्दस्य दारवचनत्वात् । अविष्ठतत्रद्वाचर्यं इति पूर्वविद्वितक्रीसंयोगमधुमांसभक्षणवर्णनरूपश्चचर्यात्ववादोऽयं प्रकृष्टाध्ययनाङ्गत्वख्याप-नार्थः । पुरुषशक्त्यपेश्वश्चायमेकद्वित्रिशाखाध्ययनविकत्पः । यद्यपि व्रतानि वेदाध्ययनं च नित्यवद्वपदिशता महनोभयक्षात्रक एव श्रेष्ठत्वादभिद्वितस्तथापि स्मृत्यन्तरादन्य- स्नातकोऽपि बोद्धव्यः । तदाह हारीतः-" त्रयः स्नातका भवन्ति विषास्नातको त्रत स्नातको विद्यात्रतस्नातकथ " इति । यः समाप्य वेदमसमाप्य त्रतानि समावर्तते स विद्याचातकः । यः समाप्य त्रतान्यसमाप्य वेदं समावर्तते स त्रतस्नातकः । उभयं समाप्य समावर्तते यः स विद्यात्रतस्नातकः । याष्ठवल्क्योऽप्याह्-" वेदं त्रतानि वा पारं नीत्वा शुभयभेव वा " ( अ. १ श्लो. ५१ ) इति ॥ २ ॥

तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः । स्वग्विणं तल्प आसीनमहेयेत्वथमं गवा ॥ ३ ॥

तं ब्रह्मचारियमांत्रधानेन रूपातं, दीयत इति दायः ब्रह्मैव दायो ब्रह्मदायः तं हर-तीति ब्रह्मदायहरं, पितः पितृतो गृहीतवेदिमित्यर्थः । पितृतोऽध्ययनं सुरूपसक्तं, पितृ-रभाव आचार्यादेरप्यधीतवेदं मालयालंकृतं उत्कृष्टशयनोपविष्टं गोसाधनमधुपकेण पिता आचार्यो वा विवाहातप्रथमं पूजयेत् ॥ ३ ॥

गुरुणानुमतः स्नात्वा समाद्यतो यथाविधि ।

उद्दहेत द्विजो भार्यी सवर्णी लक्षणान्विताम् ॥ ४ ॥

गुरुणा दत्तादुज्ञः स्वगृद्योक्तविधिना कृतस्नानसमावर्तनः समानवर्णां ग्रुभकक्षणां कृत्यां विवहेत् ॥ ४ ॥

> असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । सा प्रशस्ता द्विनातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ ५ ॥

मातुर्या सिपण्डा न भवति । सप्तमपुरुषपर्यन्तं सिपण्डतां वश्यति "सीपण्डता तु
पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते" ( अ. ६ श्लो. ६१ ) इति । तेन मातामहादिवंशजा जाया न
भवतीत्यर्थः । चश्रव्दान्मावसगोजापि मातृवंशपरंपराजन्मनान्नोः प्रत्यभिन्नाने सिति
न विवाह्या, तदित्या तु मातृसगोजा विवाह्यति संगृहीतं तथाच व्यासः—" सगोत्रां
मातुर्व्यके नेच्छन्तपुद्धाहकर्माणि । जन्मनान्नोर्यविज्ञान उद्दृहेदविशक्कितः ॥ " यतु
भेशातिथिना विस्तृतान्ना मातृसगोजानिषेधवचनं विक्रितम्—" परिणीय सगोत्रां तु
समानप्रवरां तथा । तस्यां कृत्वा सञ्चत्सगं द्विजशान्द्रायणं चरेत् । मातुष्ठस्य सतां
चैव मातृगोत्रां तथेव च " इति । तदिष मातृवंशजन्मनामपरिज्ञानविषयभेव । असगोत्रा च या पितृरिति पितुर्या सगोत्रा न भवति । चकारात्यित्वसपिण्डाणि । पितृव्यादिसंतिभिवा या न भवतीत्यर्थः । सा द्विजातीनां दारत्वसंपादके विवाहे प्रशस्ता
भैश्रनसाध्ये अश्रव्याचानकर्मपुत्रोत्पादनादौ चोति ॥ ६ ॥

महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधनधान्यतः । स्त्रीसंबन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत् ॥ ६ ॥

उर्कृष्टान्यपि गवादिभिः समृद्धान्यपि इमानि दश कुलानि विवादे त्यजेत् ॥ ६ ॥

तानि कानीत्याह—

# हीनक्रियं निष्पुरुषं निष्छन्दो रोमशार्शसम् । क्षय्यामयान्यपस्मारिश्वित्रिक्कष्ठिकुळानि च ॥ ७॥

जातकर्मादिकियारिहतं, श्रीजनकं, वेदाध्यापनग्रन्थं, बहुदीघरोमान्वितं, अर्थोनामन्याधियुक्तं, श्रयो राजयक्षमा मन्दानलापस्मारिश्वज्ञुष्ठयुक्तानां च कुलानि वर्जयेदिति पूर्विकियासंबन्धः । दृष्टमूलता चास्य प्रतिषेधस्य मातुलबदुत्पन्ना अञ्चवहन्ते ।
तेन हीनिकयादिकुलात्परिणीतायां संतितरिप तादृशी स्यात् । "व्याधयः संचारिणः"
इति वैषकाः पठन्ति—" सर्वे संकामिणो रोगा वर्जियत्वा प्रवाहिकाम् " इति ।
अवेदमूला कथिमयं प्रमाणमिति चेत्र । दृष्टार्थतयेव प्रामाण्यसंभवात् । तदुक्तं
भविष्यपुराणे—" सर्वो एता वेदमूला दृष्टार्थाः परिहृत्य द्व " । मीमांसाभाष्यकारेणापि
स्मृत्यिक्षकरणेऽभिद्दितम् " ये दृष्टार्थास्ते तत्प्रमाणं, ये त्वदृष्टार्थास्तेषु वैदिकश्चन्दाज्ञमानम् " इति ॥ ७ ॥

कुलाश्रयं प्रतिवेधमभियाय कन्यास्त्ररूपाश्रयप्रतिवेधमाह-

नोद्वहेत्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम् ।

नाछोमिकां नातिछोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम् ॥ ८ ॥

कपिलकेशां नित्यव्याधितामविद्यमानलोमां प्रचुरलोमां बहुपरुषभाषिणीं पिङ्गलाक्षीं कन्यां नोषयच्छेत् ॥ ८ ॥

> नर्सृष्टसनदीनाम्त्री नान्त्यपर्वतनामिकाम् । न पश्चिहिमेष्यंनाम्त्रीं न च भीषणनामिकाम् ॥ ९ ॥ [ नातिस्थूळां नातिकृशां न दीर्घी नातिवामनाम् । वयोऽधिकां नाङ्गहीनां न सेवेत्कळहमियाम् ॥ १ ॥ ]

ऋक्षं नक्षत्रं तत्रामिकां आद्वीरेवतीत्यादिकामः । एवं तरुनदीम्लेच्छपर्वतपक्षिलर्ष-दासभयानकनामिकां कन्यां नोद्वहेत् ॥ ९ ॥

> अन्यङ्गाङ्गी सौम्यनान्त्री इंसवारणगामिनीस् । तत्त्रलोमकेशदशनां मृदङ्गीमृद्वहेत्स्त्रियस् ॥ १०॥

अविकलाङ्गी मधुरस्रखोयनाङ्गी हंसगजकित्रग्रमना अनितस्यूललोमकेशद्यकां कोमलाङ्गी कन्यास्द्रहेस् ॥ १०॥

अत्र विधिनिषेषयोरभिषानमनिषिद्धविद्वितकन्यापरिणयनमञ्जूदयार्थामिति दर्श-यिद्यवाद—

यस्यास्तु न अवेद्वाता न विज्ञायेत वा पिता। नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिकाधर्मगङ्कर्या ॥ ११॥

यस्याः पुनर्भाता नास्ति तां प्रित्रकाशङ्कया नोह्नहेत् । " यदपत्यं भवेदस्पास्तन्मम स्यात्स्वधाकरम् " ( अ. ९ न्हो. १२ ) इत्यभिसंधानमात्रादपि पुत्रिका भवाति । "अभिसंधिमात्रात्युत्रिकेत्येके" इति गोतमस्मरणात् । यस्या वा विशेषेण पिता न ज्ञायते-ऽनेनेयमुत्पनेति तामपि नोहहेत्। अत्र च पुत्रिकाधर्मशङ्करोति न योजनीयमिति केचित्। गोविन्दराजस्त्वाह—"भित्रपितृकयोरप्येकमातृक्षयोर्भातृत्वप्रसिद्धेः यस्या विशेषेण पितान ज्ञायते तामपि पुत्रिकाशङ्क्षयेव नोद्वहेत्" इति । मेथातिथिस्त्वेक-मेवेमं पक्षमाह । यस्यास्तु भाता नास्ति तां प्रत्रिकाशङ्क्या नोपयच्छेत् । पिता चेत्र ज्ञायते प्रोषितो मृतो वा । वाशब्दश्रेद्धे । पितरि तु विवामाने तदीयवाक्यादेव प्रति-कात्वाभावमवगम्याभातृकापि वोढव्येति । अस्माकं तु विकल्पस्वरसादिदं प्रतिभाति । यस्या विशेषेण पिता न ज्ञायते तामापि जारजलेनाधर्मश्रङ्कया नोह्रहेत्। अत्र च पक्षे पत्रिकाधर्मशङ्क्षेति प्रतिका चाधर्मश्च तयोः शङ्का प्रतिकाधर्मशङ्का तयेति यथासंख्यं योजनीयम् । अत्र च प्रकरणे समोत्रपरिणयने " समोत्रां चेदमत्योपयच्छेन्मात्वदेनां बिभृयात् " इति परिस्यागश्रवणात् "परिणीय सगोत्रां च " इति प्रायश्रित्तश्रवणात्र । तत्र तत्समभिन्याहते च मातुसिपण्डापरिणयनादौ भार्यात्वमेव न भवति भार्याशन्द-स्याहवनीयादिवत्संस्कारवचनत्वात् । येषां पुनर्नृष्टगुणदोषमुळके विधिनिषेधाभिधाने यथा हीनकियमिति, न तदितकमे भार्यात्वाभावः। अत एव महना " महान्त्यपि समृद्धानि " ( अ. ३ श्टो. ६ ) इत्यादि प्रथकरणं कृतम् । एतन्मध्यपतितथ " नर्थ-हक्षनदीनात्रीय " ( अ. २ श्टो. ९ ) इत्यादिप्रतियेषोऽपि न भागांत्वाभावफळकः, कित्वत्र शास्त्रातिकमात्प्रायश्चित्तमात्रम् ॥ ११ ॥

> सवणीये द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि । कामतस्तु प्रदत्तानामियाः स्युः क्रमशो वराः ॥ १२॥

बाजणक्षवियवैदयानां प्रथमे विवाहे कर्तव्ये सवर्णा श्रेष्टा भवति । कामतः पुन-विवाहे प्रकृतानामेता वश्यमाणा आहलोस्येन श्रेष्टा भवेषुः॥१२॥

शूद्रैव भार्था शुद्रस्य सा च स्वा च विश्वः स्मृते । ते च स्वा चैव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥ १३॥

श्रदस्य रादेव भाषां भवति न तत्कृष्टा वैदयादयस्तिकः । वैदयस्य च ग्रादा वैदया च भाषां मन्दादिभिः स्मृता । श्रानियस्य वैद्याद्यदे श्रानिया च । बाह्यणस्य क्षानिया वैदया रादा जाह्यणी च । विविधोऽपि " श्रूदामप्येके मन्त्रवर्जम् " द्वित द्विजातीनां मन्द्रवर्जितं राद्वाविदाहमाइ ॥ १३॥

न ब्राह्मणक्षात्रिययोरापद्यापि हि तिष्ठतोः।

कर्हिमाश्चिद्पि दृत्तान्ते शृहा भार्योपिह्रयते ।। १४ ।। बाद्यणक्षत्रिययोगीईस्थ्यभिच्छतोः सर्वथा सवर्णांकाभे करिमाधिदपि दृत्तान्ते इति. हासाख्यानेऽपि शदा भार्या नाभिश्रीयते । पूर्वसवर्णाद्यक्रमेणाद्यलोम्येन विवाहावद्य-ज्ञानादयं निषेषः प्रातिकोम्येन विवाहविषयो बोद्धव्यः । ब्राह्मणक्षत्रियग्रहणं चेदं दोष-भूयस्त्वार्थम् । अनन्तरं द्विजातय इति बहुवचनात्, वैश्यगोचरनिषेषस्यापि वक्ष्य-माणत्वात् ॥ १४ ॥

# इनिजातिस्त्रियं मोहादुद्रहन्तो द्विजातयः ।

कुलान्येव नयन्त्याशु ससंतानानि शूद्रताम् ॥ १५ ॥

सवर्णमापि परिणीय द्वीनजाति ग्रद्धां शास्त्रविवेकात्परिणयन्तो बद्धक्षत्रियवैदया-स्तर्गोत्पनपुत्रपौत्रादिकमेण कुछान्येव ससंत्रतिकानि शद्दतां गमयन्ति । अत्र द्विजा-तय इति बहुवचननिर्देशान्निन्दया वैद्यस्यापि निषेधः कल्प्यते । बाह्मणक्षत्रिययोस्तु पूर्वत्रेव निषेधकल्पनात्तनिन्दामात्रार्थतेव ॥ १५ ॥

#### शुद्रावेदी पतत्यत्रेरुतथ्यतनयस्य च । शौनकस्य स्रतोत्पत्त्या तदपत्यतया भृगोः ॥ १६ ॥

ग्रहां विन्दति परिणयतीति ग्रहावेदी सः पतित पतित इव भवति । इदमत्रेमंत-खतथ्यतनयस्य गौतमस्य च।अन्यादिग्रहणमाद्रार्थम्। एतद्वाद्यणिवयम् । "श्रहायां स्रतोत्पत्त्या पतित " इति भौनकस्य मतमेतत्क्षत्रियविषयम् । " ग्रहास्रतोत्पत्त्या पतित" इति भृगोर्मतम् एतद्वैश्यविषयम् । एतस्य महर्षिमतत्रयस्य व्यवस्थासंभवे विस-दृशपतनविकल्पायोगात् । मेधातिथिगोविन्दराजयोस्त मतं ग्रहावेदी पततीति पूर्वो-क्रमद्राविवाहिनेषेषविश्रेषः स्रतोत्पत्त्या पततीति दैवाज्ञातग्रहाविवाहे ऋतौ नोषेया-दिति विधानार्थम् । ऋतुकालगमने स्रतोत्पत्तेः तदपत्यतयेति त तान्येव श्रहोत्पन्ना-न्यपत्यानि यस्य स तदपत्यस्तस्य भावस्तदपत्यता तथा पतिते । एतेनेदस्रकं भवति ऋताल्यपत्रितरास्य जातापत्य उपेयात् ॥ १६ ॥

#### शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगातिम् । जनयित्वा स्रुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ १७ ॥

सवर्णामपरिणीय दैवारक्षेद्वाद्वा ग्रद्धापरिणेतुर्बाद्याणस्य शयननिषेघोऽयं निन्दया निषेधस्मृत्यत्रमानाच्छुद्रां मत्वा ब्राह्मणो नरकं गच्छति । जनयित्वा स्रतं तस्यामि-त्यृतुकालगमननिषेधपरम् । ब्राह्मण्यादेव दीयत इति दोषभूयस्त्वार्थम् ॥ १७ ॥

#### दैविष्ट्रयातिथेयानि तत्प्रधानानि यस्य तु । नाश्चनित षितृदेवास्तन्न च स्वर्ग स गच्छति ॥ १८ ॥

यदि कथंचित्सवर्णाद्यक्रमेणाक्रमेण वा ग्रद्धापि परिणीयते तदा भार्यात्वेन प्रसक्तानि तत्वर्ज्ञकानि देवेत्यनेन निषिध्यन्ते । देवं होमादि, पित्र्यं आहादि, आतिथे-यमितिथिभोजनादि, एतानि यस्य ग्रद्धासंपाद्यानि तह्वव्यं कव्यं पितृदेवा नाशन्ति । नच तेनातिथ्येन स मृद्दी स्वर्ग माति । "यस्तु तत्कारयेन्मोद्दात्सजात्या स्थितया- न्यया " (अ. ९ क्लो. ८७ ) इति सवर्णायां सिनिहितायां निषेषं वक्ष्यति । अयं त्वसिनिहितायामपीत्यपुनकक्तिः ॥ १८ ॥

#### वृषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च । तस्यां चैव असूतस्य निष्कृतिने विधीयते ॥ १९ ॥

त्रवर्शिकेनोऽधररसः स पीतो येन स त्रवर्शिकेनपीतः। "वाहिताग्रादिषु" पा. स. २-२।३७ इत्यनेन समासः । अनेन शूद्धाया अधररसपानं निषिध्यते । निःश्वासोपह-तस्य चेति तथा सहैकशय्यादौ श्रयनिषेषः । तस्यां जातापत्यस्य शुद्धिनौपिदिश्यतः इत्यृतकालगमनिषेधात्रवादः ॥ १९ ॥

चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य चेह हिताहितान्।

अष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहानिबोधत ॥ २०॥

चतुर्णामपि वर्णानां ब्राह्मणादीनां परलोके इहलोके च कांश्रिहितान्कांश्रिदहिता निमानभिषास्यमानानष्टौ संक्षेपेण भार्योप्राप्तिहेतून्विवाहान् श्र्युत ॥ २० ॥

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः पाजापत्यस्तथासुरः ।

गान्धर्वो राक्षसञ्जैव पैशाचश्राष्ट्रमोऽधमः ॥ २१ ॥

त एते नामतो निर्दिश्यन्ते । ब्राह्मराक्षसादिसंज्ञा चेयं शास्तसंव्यवहाराथां स्तुति-निन्दाप्रदर्शनार्थां च । ब्रह्मण इवायं ब्राह्मः । रक्षस इवायं राक्षसः । न तु ब्रह्मादि-देवतात्वं विवाहानां संभवति । पैशाचस्याधमस्वाभिधानं निन्दातिशयार्थम् ॥ २१ ॥

यो यस्य धम्यों वर्णस्य गुणदोषौ च यस्य यौ ।

तद्वः सर्वे मवक्ष्यामि मसवे च गुणागुणान् ॥ २२ ॥

धर्मादनपेतो धर्म्यः । यो विवाहो धर्म्यां यस्य विवाहस्य यौ गुणदोषौ इष्टानि-द्धफले तत्तद्भिवाहोत्पत्रापत्येषु ये गुणागुणास्तत्सर्वं गुष्माकं प्रकर्षणामिधास्यामि वक्ष्यमाणानुकीर्तनभिदं शिष्याणां सुखग्रहणार्थम् ॥ २२ ॥

षडानुपूर्व्या विषर्य क्षत्रस्य चतुरीऽवरान् ।

विद्शूद्रयोस्तु तानेव विद्याद्धर्य्यानराक्षसान् ॥ २३ ॥

ब्राह्मणस्य ब्राह्मादिकमेण पट् । क्षत्रियस्यावराज्यपितनानास्रदादिश्वतुरः । विट्काद-योस्तु तानेव राक्षसवर्जितानास्ररगान्थर्वपैशाचान् धर्म्यान्थर्यादनपेताक्षानीयात्॥२३॥

चतुरो ब्राह्मणस्याद्यान्यशस्तान्कवयो विदुः ।

राक्षसं क्षत्रियस्यैकमासुरं वैक्यग्रुद्रयोः ॥ २४ ॥

बाह्मणस्य प्रथमं पाठतान्त्राह्मादींश्रतुरः । क्षत्रियस्य राक्षसमेकमेव । वैश्यक्करः योरास्टरम् । एताञ्जूष्ठान् ज्ञातारो जानन्ति । अत एव बाह्मणादिष्यास्टरादीनां पूर्वावि- हितानामप्यत्राप्यपादानं जयन्यत्वज्ञापनार्थम् । तेन प्रशस्तविवाहासंभवे जयन्यस्यापि परिग्रह इति दर्शितम् । एवम्रत्तरत्रापि विगर्हितपरित्यागो वोद्धव्यः॥ २४ ॥

> पश्चानां तु त्रयो धर्म्या द्वावधर्म्या स्पृताविह । पैत्राचश्रासुरश्चेव न कर्तव्यो कदाचन ॥ २५ ॥

इह पैशाचप्रतिषेथाद्वपरितनामां पञ्चामां प्राजापत्यादीमां ग्रहणं, तेषु मध्ये प्राजा-पत्यगान्धर्वराक्षसाक्षयो धर्मादनपेतास्तत्र प्राजापत्यः क्षत्रियादीनामप्राप्तो विधीयते । ब्रह्मणस्य विहितत्वादन्यते । गान्धर्वस्य च चतुर्णामेव प्राप्तत्वादत्ववादः । राक्षसोऽपि-वैदयग्रद्वयोविधीयते । ब्राह्मणस्य क्षत्रियद्वत्त्यवस्थितस्याप्यास्त्रपेत्राचौ न कर्तव्यो । कदाचनेत्यविशेषास्तुर्णामेव निषिध्यते । अत्र यं वणं प्राति यस्य विवादस्य विधिनि-षेषी तस्य तं प्रति विकल्पः स च विद्वितासंभवे बोद्धव्यः॥ २५॥

पृथक्पृथग्वा मिश्रो वा विवाहौ पूर्वचोदितौ । गान्धवों राक्षसक्षेव धम्पों क्षत्रस्य तो स्मृतौ ॥ २६ ॥

प्रथकपृथिगिति प्राप्तत्वादनयते । मिश्राविति विधीयते । प्रथकपृथिविमिश्री वा पूर्वविद्वितौ गान्धर्वराक्षसौ क्षवस्य धम्यौ मन्वादिभिः स्मृतौ । यदा जीपुंसयोरन्यो-न्यात्तरागपूर्वकसंवादेन परिणेता गुद्धादिना विजित्य ताम्रहृदेत्तदा गान्धर्वराक्षसौ विश्री भवतः ॥ २६ ॥

> आच्छाद्य चार्चियत्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम् । आहूय दानं कन्याया त्राह्मो धर्मः मकीर्तितः ॥ २७ ॥

आच्छादनमात्रस्यैवोचित्यप्राप्तत्वात्सविशेषवाधसा । कन्यावरावाच्छावारुंकारा-दिना च पूजियत्वा विद्याचारवन्तमप्रार्थकवरमानिय तस्मै कन्यादानं बाह्यो विद्याही मन्दादिभिरुक्तः ॥ २७ ॥

> यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कर्म कुर्वते । अछंकृत्य सुतादानं दैवं धर्म प्रचन्नते ॥ २८ ॥

ज्योतिष्टोमादियज्ञे प्रारम्ये यथाविधि ऋत्विके कर्मकर्वे अलंकृत्य कन्यादानं देवं विवाहं छन्यो बुवते ॥ २८ ॥

एकं गोपिधुनं द्वे वा वरादादाय धर्मतः । कन्यामदानं विधिवदार्षो धर्मः स उच्यते ॥ २९ ॥

क्षीगवी पुंगीश्र गोमिशुनं । तदेकं है वा वराह्रमंती धर्मार्थ यागादिसिद्धये कन्याये वा दातु वतु ग्रुतकतुद्ध्या गृहीत्वा यथधावाकं कन्यादानं स आर्मी विवाही विधीयते २९

सहोभी चरतां धर्मामिति वाचानुभाष्य च । कन्यामदानमभ्यच्ये माजापत्यो विधिः स्पृतः ॥ ३० ॥ सह युवां धर्मं क्रुरुतमिति सताप्रदानकाले वचसा पूर्वं नियम्याचीयेत्वा यत्कन्या-दानं स प्राजापत्यो विवाहः स्पृतः ॥ ३० ॥

ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्याये चैव शक्तितः। कन्यापदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धर्म उच्यते॥ ३१॥

कन्याया ज्ञातिभ्यः पित्रादिभ्यः कन्याये यय्थासकि धनं दत्त्वा कन्याया आप्र-दानमादानं स्वीकारः स्वाच्छन्यात्स्वेच्छया न त्वार्षे इव शास्त्रीयधनजातिपरिमाण-नियमेन स आसरो विवाह उच्यते ॥ ३१ ॥

> इच्छयान्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च । गान्यवः स तु विज्ञेयो मैश्चन्यः कामसंभवः ॥ ३२ ॥

कन्याया वरस्य चान्योन्याद्धरागेण यः परस्परसंयोग आळिङ्गनादिरूपः स गान्धवों ज्ञातव्यः । संभवत्यस्मादिति संभवः । यस्मात्कन्यावरयोरभिजाषादसौ संभवति । अत एव मैथुन्यो मैथुनाय हितः । सर्वविवाहानामेव मैथुन्यत्वेन यदस्य मैथुन्यत्वाभिषानं तत्सत्यपि मैथुने न विरोध इति प्रदर्शनार्थम् ॥ ३२ ॥

> इत्वा छित्त्वा च भित्त्वा च क्रोशन्तीं रुद्तीं गृहात् । प्रसद्ध कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३३ ॥

प्रसद्य बलात्कारेण कन्याया इरणं राक्षसो विवाह इत्येव लक्षणम् । यदा त हर्तुः शक्रस्यतिक्षयं ज्ञात्वा पित्रादिभिरुपेक्ष्यते तदा नावक्यकं इननादि । यदि कन्यापद्यः प्रतिपक्षतां याति तदा इननादिकमपि कर्तव्यमित्यर्थप्राप्तमन्त्र्यते । कन्यापक्षान्ति- नाक्ष्य तेषामङ्गच्छेदं कृत्वा प्राकारादीन्भित्त्वा " हा पितर्थातरनाथाहं द्विये " इति वदन्तीमश्रृणि मुझन्तीं यत्कन्यां गृहादपहरति । अनेन कन्यायामानिच्छोका गान्ध- व्यद्विकार्थम् ॥ ३३ ॥

सुप्तां मत्तां ममत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचश्राष्ट्रमोऽधमः ॥ ३४॥

निदाभिभूतां मयमद्विद्वलां शिलसंरक्षणेन रहितां विजनदेशे यत्र विवाहे मैथुन-यमेंण प्रवर्तते स पापहेतुर्विवाहानां मध्येऽधमः पैशाचः रूयातः ॥ ३४॥

> अद्भिरेव द्विजारयाणां कन्यादानं विशिष्यते । इतरेषां तु वर्णानामितरेतरकाम्यया ॥ ३५ ॥

उदकदानपूर्वकमेव त्राध्रणानां कन्यादानं प्रशस्तम् । क्षत्रियादीनां पुनर्विनाप्युद्कं परस्परेच्छया वाङ्मात्रेणापि कन्यादानं भवति । उदकपूर्वकमपीत्यनियमः ॥ ३५ ॥

यो यस्येषां विवाहानां मनुना कीर्तितो गुणः । सर्व बृणुत तं विमाः सर्वे कीर्तयतो मम ॥ ३६ ॥

यद्यपि "गुणदोषी च यस्य या" (अ. ३ खो. २२) इति गुणाभिधानमीप प्रतिज्ञातमेव तथापि बहुनामधीनां तत्र वक्तव्यतया प्रतिज्ञातस्वाद्विशेषज्ञापनार्थः पुनरुपन्यासः । एषां विवाहानामिति निर्धारणे पष्ठी । एषां मध्ये यस्य विवाहस्य यो गुणो महना कथितस्तत्सवं हेविप्राः मम कथयुतः १८७त ॥ १६ ॥

द्श पूर्वान्परान्वंश्यानात्भानं चैकविंशकम् । ब्राह्मीपुत्रः सुकृतकृत्मोचयेदेनसः पितृन् ॥ ३७॥

दश पूर्वान्पित्रादीन्वंश्यान्, परान्पुत्रादीन्दश, आत्मानं चैकविंशकं आद्यविवाही-ढापुत्री यदि सकृतकृद्भवति तदा पापान्मोचयित पित्रादीनरकादुद्धरित, पुत्रादयश्च तस्य कुळे विष्पापा जायन्त इति मोचनार्थः । तेपामग्रत्यतेः पापध्वंसस्याशक्यस्यात् ॥ ३०॥

दैवोढाजः सुतश्चेव सप्त सप्त परावरान् ।

आर्षोढाजः सुतस्त्रींस्त्रीन्षर् षर् कायोढजः सुतः ॥ ३८ ॥

दैविवाहोदायाः धुत्राः सप्त परान्पित्रादीन्सप्तावरान्युत्रादींश्च । आपंविवाहोदायाः पुत्रसीन्पित्रादींश्चिश्च पुत्रादीन् । प्राजापत्यविवाहोदायाः पुत्रः पट् पित्रादीन् पट् पुत्रादीन् आत्मानं चैनसो मोचयतीति पूर्वस्यैव सर्वत्रात्तपद्गः । कायोदज इति "कथापोः संश्वाखन्दसोर्वेहुलम्" (पा. स. ६।३।६३) इति हस्वत्वम् । त्राह्मायप्टिविवाहोर्देशक्तमात्तसारेण मन्दफलस्यार्थस्येह बहुफलप्राजापत्यातपूर्वाभिधानम् । त्राह्मादिविवाहोन्देशकोक एव कथमयं कम इति चेत् "पञ्चानां तु त्रयो धम्याः " (अ. ३ क्षो. २५) इत्यत्र प्राजापत्यग्रहणार्थम् । अन्यथा त्यार्थस्यैव ग्रहणं स्यात् ॥ ३८ ॥

" प्रसवे च गुणागुणान् " इति यदुक्तं तदुच्यते—

ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुष्वेवानुपूर्वशः ।

ब्रह्मवर्चिस्विनः प्रत्रा जायन्ते शिष्टसंपताः ॥ ३९ ॥

हाशादित चतुर्य विवाहेषु कमावस्थितेषु श्रुताध्ययनसंपत्तिकतेजोषुकाः पुताः शिष्टप्रिया जायन्ते । प्रियार्थत्वाच संमतशब्दय " केन च पूजायाम् " (पा. स.२।२। १२) इति न पश्चसमासप्रतिषेधः । संबन्धसामान्यविषया पश्चर्य समस्यते ॥ ३९ ॥

रूपसत्त्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः ।

पर्याप्तभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥ ४० ॥

इपं मनोहराकृतिः, सन्तं द्वादशाध्याये वश्यमाणं, गुणा दयादयः तेर्युक्ता धनिनः रूपातिमन्तो यथेप्सितवस्त्रसम्मन्यलेपनादिभोगश्चालिनो धार्मिकाश्च पुत्रा जायन्त इति पूर्वमञ्जवतेते । शतं च वर्षाणि जीवन्ति ॥ ४० ॥

इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः । जायन्ते दुर्वित्राहेषु ब्रह्मधर्मद्विषः सुताः ॥ ४१ ॥ ब्राह्मादिभ्यश्रतुभ्योंऽन्येष्वाछरादिषु चतुर्षु विवाहेषु कूरकर्माणो सृषावादिनो वेदह्रे-षिणो यागादिधमेद्वेषिणः धुत्रा जायन्ते ॥ ४१ ॥

आनिन्दितैः स्त्रीविवाहैरानिन्द्या भवति मजा ।

निन्दितैर्निन्दिता नृणां तस्मान्त्रिन्द्यान्विवर्जयेत् ॥ ४२ ॥

संक्षेपेण विवाहानां फलकथनमिदम् । अगर्हितैर्भार्याप्राप्तिहेतुभिर्विवाहैरगर्हिता मत्रुष्याणां संत्रतिर्भवति । गर्हितैस्तु गर्हिता । तस्माद्रहित्तविवाहान क्रुर्यात् ॥ ४२ ॥

पाणिग्रहणसंस्कारः सवणीसूपादिश्यते । असवणीस्वयं ज्ञेयो विधिरुद्वाइकमीण ॥ ४३ ॥

समानजातीयास गृद्धमाणास हस्तप्रहणलक्षणः संस्कारो गृद्धादिशाश्रेण विधीयते। विजातीयास पुनरुखमानास विवाहकर्मणि पाणिप्रहणस्थानेऽयमनन्तरश्लोके वक्ष्य-माणो विधिज्ञेयः॥ ४३॥

> शरः क्षत्रियया ग्राह्यः प्रतोदो वैश्यकन्यया । वसनस्य दशा ग्राह्या शूद्रयोत्कृष्टवेदने ॥ ४४ ॥

क्षत्रियया पाणिप्रहणस्थाने ब्राह्मणिविवाहे ब्राह्मणहस्तपरिगृहीतकाण्डेकदेशो प्राह्मः। वैश्यया ब्राह्मणक्षत्रियविवाहे ब्राह्मणक्षत्रियावभृतप्रतोदैकदेशो प्राह्मः। शद्भया पुनर्हिः जातित्रयविवाहे प्राष्ट्रतवसनदेशा प्राह्मा॥ ४४॥

> ऋतुकाँछाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा । पर्ववर्ज व्रजेवैनां तद्वतो रतिकाम्यया ॥ ४५ ॥

ऋतुर्नाम शोणितदर्शनोपलक्षितो गर्भधारणयोग्यः श्रीणामवस्थाविशेषः। तत्कालाभिगामी स्यादित्ययं नियमाविधः नतु परिसंख्या । स्वार्थहानिपरार्थकल्पनाप्राप्तवाधात्मकदोषत्रयदुष्टत्वात् । ऋतुकालेऽपि रागतः पक्षे गमनप्रमौ यस्मिन्पक्षेऽप्राप्तिस्तत्र
विधिः " समे यजेत " इतिवत् । अत्रण्व ऋतावगमने दोषमाह पराश्वरः—"ऋतुस्नातां तु यो भायां सित्रधौ नोपगच्छति । घोरायां भूणहत्यायां पतते नात्र संशयः॥"
अत्रत्यत्रपुत्रस्य चायं नियमः । " त्राह्मणो ह व जायमानिक्षिभक्तंणैर्कणवा जायते
यक्षेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः स्वाध्यायनिष्यः " इत्येतत्प्रत्यक्ष श्रूतिमुक्त्वेऽस्य संभविति मुलान्तरकल्पनस्यायुक्तत्वात् । " तस्माद्युग्मास् पुत्रार्थां संविशेदातंवे श्वियम् "
( अ. ३ श्लो.४८ ) इति च वक्ष्यति । ततोऽप्येतच्छूतिमुक्त्वमवगम्यते । पुत्रोत्पादनशाक्षस्य चैकपुत्रोत्पादनेनैव चरितार्थत्वात् " कामजानितरान्विदुः " ( अ. ९ श्लो.
१०७ ) इति दर्शनाद्जातपुत्रस्यैव नियमः । " दश्चस्यां पुत्रानाधेहि " इति मन्त्रस्तु
बहुपुत्रप्रश्रंसापरः। जातपुत्रस्याप्यृतुकालगमननियमो न दशस्वेवावनिष्ठते स्वदारनिरतः

१ विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पश्चिकं सति । तत्र चान्यत्र वा प्राप्तौ परिसंख्या निगचते ॥

सदीते नित्यं स्वदारसंतुष्टः स्यान्नान्यभायां स्रपणच्छेदिति विधानात्परिसंख्यैव । वाक्यानर्थक्यात्स्वदारममनस्य प्रशस्तत्वात्। ऋतावममेन दोषाश्रवणाच न नियमविधिः। पर्ववजं वजेष्यैनामिति। पर्वाण्यमावास्यादीनि वध्यन्ते । तानि वजेषित्वा भार्याप्रीतिव्रतं यस्य स तद्भतोऽनृतावध्यपेयात् । अतप्य रितकाम्यया नतु पुत्रोत्पादनशाच्यद्धया । तत्स्माद्विधित्रयमिदं – ऋताद्यपेयादेव, अन्यभार्यां नोपगच्छेत् , अनृताविष भार्याप्रीतये गच्छेदिति । अत्रच गोतमः " ऋताद्यपेयादनृतौ च पर्ववर्जम् " । याज्ञवल्क्योऽप्याद – "यथाकामी भवेद्वापि खीणां वरमद्यस्यरन् " ( अ. १ श्टो ८१ ) । पर्ववर्जमिति ऋतावनृतौ चोभयत्र संबध्यते ॥ ४५ ॥

ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः पोडश स्पृताः । चतुर्भिरितरैः सार्थमहोभिः सद्विगर्हितैः ॥ ४६ ॥

अत्र राज्यद्वःशन्दाबद्दोरात्रपरी । शोणितदर्शनात्प्रश्वति खीसंपर्कगमनादी शिष्टनि-न्दितेश्रतुर्भिरन्यैरहोरात्रैः सद्द पोडशाहोरात्राणि मासि मासि खीणासतुः । स्वभावे भवः स्वाभाविकः । न्याध्यादिना तु न्युनाधिककालोऽपि भवति ॥ ४६ ॥

> तासामाद्याश्रतस्तु निन्दितैकाद्शी च या । त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ ४७ ॥

तासां पुनः पोडशानां रात्रीणां शोणितदर्शनात्प्रभृति आदाश्रतसो रात्रय एका-दशी त्रयोदशी च रात्रिर्गमने निन्दिता। अवधिष्टा दशः रात्रयः प्रशस्ता भवेगुः॥४०॥

> युग्पासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्पासु रात्रिषु । तस्पासुग्मासु पुत्रार्थी संविशेदातेने स्त्रियम् ॥ ४८॥

पूर्वोत्तास्त्रपि दशस पष्ठयष्टम्यायास रात्रिषु गमने पुत्रा उत्पवन्ते । अयुग्मास पञ्चमीसप्तम्यादिषु दुहितरः । अतः पुत्रार्थी युग्मास ऋतुकाले भार्या गच्छेत् ॥ ४८ ॥

पुमान्पुंसोऽधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके स्त्रियाः । समेऽपुमान्पुंस्त्रियौ वा भ्रीणेऽल्पे च विपर्ययः ॥ ४९ ॥

पुंसी बीजेऽधिकेऽयुग्मास्त्रपि पुत्रो जायते । धीवीजेऽधिके युग्मास्त्रपि दुहितैव । अतो रूप्याहारादिना निजबीजाधिकयं भार्यायाश्वाहारणायत्रादिना बीजाल्पत्वमवगम्य युग्मास्त्रपि पुत्रार्थिना गन्तव्यामिति दिशितम् । जीपुंसयोस्तु बीजसाम्येऽपुमान्नपुंसकं जायते । पुंचियात्रिति यमौ च । निःसारेऽल्पे चोभयोरेत्र बीजे गर्भस्यासंभवः ॥४९॥

> निन्यास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन्। ब्रह्मचार्येव भवति यत्रतत्राश्रमे वसन् ॥ ५० ॥

निन्यास पूर्वोक्तास पर्स रात्रिषु अन्यास च निन्थास्त्रपि यास कासचिदष्टास वियो वर्जयन्द्रे रात्री अवशिष्टे पर्ववर्जिते बजनसर्वण्डितनस्यार्थेव भवति । यत्रतत्रा- अमे वसनिति वानप्रस्थापेक्षया । तस्य हि भार्यया सह गमनपक्षे ऋतुगमनं प्रस-क्तम । नच वनस्थभार्याया ऋतुनं भवतिति वाच्यम् । " वनं पञ्चाशतो वजेत् " इति, "वर्षेरेकयुणां भार्याग्रद्वहेद्वियुणः प्रमान्" इत्यादिशाखपर्याकोचनया तत्संभवात् । मेथातिथिस्तु " यहत्तत्राश्रमे वसनित्यद्ववादमात्रम् । गृहस्थेतराश्रमत्रये जितेन्द्वियत्व-विधानाद्वात्रिद्वयाभ्यद्वज्ञानासंभवात् " इत्याद् । गोविन्दराजस्तु "उत्पन्नविनष्टपुत्रस्या-श्रमान्तरस्थस्यापिष्ठ्या पुत्रार्थं रात्रिद्वयगमने दोषाभावप्रतिपादनार्थमेतत् । यत्रतत्रा-श्रमे वसन्निति वचनात्पुत्रार्थं संविशेदिति च प्रस्तुतत्वात्पुत्रस्य च महोपकारकत्वात्त्यः इत्याह । " हन्त गोविन्दराजेन विशेषमविद्यण्वता । व्यक्तमङ्गीकृतसृतौ स्वदार-स्वरतं यतेः "॥ ६० ॥

> न कन्यायाः पिता विद्वान्गृह्णीयाच्छुल्कमण्वपि । गृह्णंद्र्छुल्कं हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥ ५१ ॥

कन्यायाः पिता धनग्रहणदोषंशोऽल्पमपि धनं कन्यादाननिमित्तकं न गृद्धीयाह् । यस्माहोभेन तद्रुह्नलप्रस्विकयो भत्रति ॥ ९१ ॥

> र्ख्वीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति वान्धवाः । नारी यानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्त्वधोगतिम् ॥ ५२ ॥

कन्यादाननिमित्तकशुरुकयहणनिषेषप्रसङ्गानवमाध्यायाभिषेयखीथनयहणनिषेथो-ऽयम् । ये वान्धवाः पतिर्वित्राद्यः कलबहुद्दिवादिथनानि युद्धन्ति । नारी खी, याना-न्यशादीनि, वश्चं चेति प्रदर्शनार्थम् । सर्वमेव धनं न याद्यम् । ते युद्धानाः पापकारिणो नरकं गच्छन्ति ॥ ५२ ॥

आपें गोमिशुनं शुल्कं केचिदाहुर्भृषैव तत्। अल्पोऽप्येवं महान्वापि विक्रयस्तावदेव सः॥ ५३॥

आर्षे विवाहे गोमिधुनं ग्रुटकं वराद्राद्धामित केचिदाचार्या वदन्ति तत्युनरसत्यम् । यस्मादल्पमृत्यस्यस्याद्वाद्वादे वा भवतु, वदुमृत्यस्यप्यत्वान्महान्या भवतु, स तावनिक्रयो भवत्येव । यत्युनः "एकं गोमिधुनम्" (अ. ३ को २९) इति पूर्वमुकं तत्परमतमिति गोविन्दराजस्तदगुक्तम् । मन्त्रमते वक्षणमापस्य न स्यादेव । वराष्ट्रो-मिधुनग्रहणपूर्वककन्यादानस्यैवापंविवाहणक्षणत्वात् । मन्वभिमतमन्यदेवापंवक्षणम्, एकं गोमिधुनमिति परमतमिति चेत् "एकं गोमिधुनं हे चेत्येतत्परमतं यदि । तदा मन्त्र-मतेनापंवक्षणं किं तदुच्यताम् ॥ अष्टी विवाहान्कथयनापाँदासंतत्वर्गुणान् । मन्तः किं स्वमतेनापंवक्षणं वक्तुमक्षमः ॥" मेथातिधिसतु पूर्वापरविदेशेयोपन्यासनिद्यसमेव व कृतवान् । तस्मादस्माभिरित्यं व्याख्यायते—अपूर्वं विवाहे गोमिधुनं ग्रुटकमुत्को-चर्डपमिति केचिदाचार्या वदन्ति, मनोस्तु मतं नेदं ग्राक्षनियमितज्ञातिसंख्याकं घर्डणं न ग्रुटकरूपम् । ग्रुटकर्वे मृत्यावपत्वमदिन्वे अद्यप्योगिनी विकय एव तदा

स्यात् । किंत्वार्षविवादसंपरये अवश्यकर्तव्ययागादिसिद्धये कन्याये वा दातं आखीयं धर्मार्थयेव गृह्यते । अत्रश्वार्षेव्यप्रभावेके "वरादादाय धर्मतः" (अ. ३ को. २९ ) इति धर्मतो धर्मार्थमिति तस्यार्थः । भोगकोभेन तु धनग्रहणं शुल्करूपमशाखीयम् । अत्रश्व "गृह्यन् शुल्कं हि कोभेन" (अ. ३ को. ५१ ) इति निन्दासक्तान् । तस्मात्यौ-र्वापर्यपर्योकोचनादार्षे धर्मार्थं गोमिधुनं ,शास्त्रं नतु भोगार्थमिति महना स्वमत्तमतु-र्वाणतम् ॥ ५३ ॥

आर्षे गोमिशुनं श्रुल्कमित्युक्तं, इदानीं कन्यार्थमपि घनस्य दानं न शुल्क-मित्याह—

यासां नाददते शुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः। अर्हणं तत्कुमारीणामानृशंस्यं च केवलम् ॥ ५४॥

यासां कन्यानां प्रीत्या वरेण दीयमानं धनं पित्रादयो न गृह्वन्ति किंतु कन्याये समपर्यन्ति सोऽपि व विकयः यस्मात्कुमारीणां पूजनं तदानुशंस्यमहिंसकत्वं केवरुं तदहकम्पारूपम् ॥ ६४ ॥

> पितृभिर्श्वीतृभिश्चेताः पतिभिर्देवरैस्तथा । पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणगीप्सुभिः ॥ ५५ ॥

न केवलं विवाहकाले वरेण इत्तं धनं समर्पणीयं किंतु तदुत्तरकालमपि पित्रा-दिभिरण्येता भांजनादिना पूजियतव्याः वस्तालंकारादिना भूपियतव्याश्च । बहुधना-दिसंपदं प्राप्तुकामैः ॥ ६६ ॥

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते स्मन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफटाः क्रियाः॥ ५६॥

यत्र कुछे पित्रादिभिः क्रियः पूज्यन्ते तत्र देवताः प्रसीदन्ति । यत्र पुनरेता न पूज्यन्ते तत्र देवताप्रसादाभावाद्यागादिकियाः सर्वो निष्फळा भवनतीति निन्दा-र्थवादः॥ ५६ ॥

> शोचिन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् । न शोचिन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा ॥ ५७॥

" जामिः स्वसृक्कणिक्योः " इत्याभिषानिकाः ( अमरेकोषे नानार्थः श्टो. १४२) यस्मिन्कुले भिनिगृहपतिसंवर्धनीयसनिहितसपिण्डिक्षियश्च पत्नीदुहित्स्तुपाद्याः परि-तापादिना दुःखिन्यो भवन्ति तत्कुलं शीग्रं निर्धनीभवति दैवराजादिना च पीड्यते । यज्ञैता न शोचन्ति तद्दनादिना नित्यं दृद्धिमेति । भेषातिथिगोविन्दराज्ञो तु " नवोदादुहित्स्तुपाया जामयः " इत्याहृतुः ॥ ५७ ॥

जामये। यानि गेहानि शपन्त्यमतिपूजिताः ।

तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ ५८ ॥

यानि गेहानि भगिनीपत्नीदुहिरुस्तुषाया अपूजिताः सत्योऽभिशपन्ति "इदमनिष्टमेपामस्त्र "इति तान्यभिचारहतानि धनपन्तादिसहितानि नश्यन्ति ॥ ६८ ॥

तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः । भूतिकामैनरैनितयं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ ५९ ॥

यस्मादेवं तस्मात्कारणादेता भूषणाच्छादेनाशनैनित्यं सत्कारेषु कौछवादिषु, अत्स-वेषुपनयनादिषु समृद्धिकामैर्नृभिः सदा पूजनीयाः ॥ ५९ ॥

संतुष्टो भार्यया मती भर्ता भार्या तथैव च ।

यस्मिनेच कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे ध्रुवस् ॥ ६०॥ भार्यया भर्ता इति हेती तृतीया। यत्र कुले भार्यया भर्ता प्रीतो भवति ध्यन्त- राभिजापादिकं न करोति, भार्या च स्वामिना प्रीता भवति तस्मिन्कुले चिरं अयो भवति । कुलपहणात्र केवले भार्यापती एव, प्रवपौत्रादिसंतितः श्रेयोभा- गिनी भवति ॥ ६०॥

यदि हि श्ली न रोचेत पुगांसं न प्रमोदयेत्। अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्तते ॥ ६१ ॥ [यदा भर्ता च भार्या च परस्परवशानुगौ । तदा धर्मार्थकामानां त्रयाणामि संगतम् ॥ २ ॥]

दीप्त्यथोंऽत्र रुचिः । यदि श्री वस्ताभरणादिना शोभाजनकेन दीप्तिमती न स्यालदा स्वामिनं पुनर्न दर्षयेदेव । दिशब्दोऽवधारणे । अग्रदर्णात्युनः स्वामिनः प्रजनं गर्भ-धारणं न संप्रयते ॥ ६१ ॥

> स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वे तद्रोचते कुलम् । तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ६२ ॥

स्त्रियां मण्डनादिना कान्तिमत्यां भर्तृकोहविषयतया परपुरुवसंपर्कविरहास्त्कुळं दीप्तं भवति । तस्यां पुनररोचमानायां भर्तृविद्विष्टतया नरान्तरसंपर्कात्सकलमेव कुळं मिलनं भवति ॥ ६२॥

कुविवाहैः क्रियाछोपैर्वेदानध्ययनेन च।

कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ ६३ ॥

आसरादिविवाहेर्यथावर्णनिषिद्धैर्जातकर्मादिकियाठोपैर्वेदापाठेन बाह्मणापूजनेन प्र-ख्यातकुळान्यपकर्ष गच्छन्ति ॥ ६३ ॥

# शिल्पेन व्यवहारेण शुद्रापत्यैश्व केवलैः । गोभिरश्वैश्व यानैश्व कृष्या राजोपसेवया ॥ ६४ ॥

चित्रकर्मादिशिल्पेन कल्या धनप्रयोगात्मकन्यवद्वारेण केवल्याद्वापत्येन गवान्यर-धक्यविक्यादिना कृषिराजसेवाभ्यां कुलानि विनक्ष्यन्तीत्युत्तरेण संबन्धः॥ ६४॥

### अयाज्ययाजनैश्वेव नार्स्तिक्येन च कर्मणाम् । कुलान्याग्रु विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥ ६५ ॥

अयाज्यवात्यादियाजनैः कर्मणां श्रौतस्मार्तादीनां नास्तिक्येन " शाखीयफळव-त्कर्मस्र फलाभावसुद्धिनांस्तिक्यम् " । वेदाध्ययनशून्यानि कुलानि क्षिप्रमपकर्षं गच्छन्ति । अत्र च विवाहप्रकरणे विवाहनिन्दाप्रसङ्गेन क्रियालोपादयो निन्दिताः । निन्दया चैतत्र कर्तव्यमिति सर्वत्र निषेधः कल्प्यते ॥ ६५ ॥

इदानीं क्रियालोपादिगतप्रासङ्गिककुलनिन्दाद्यप्रसक्त्या कुलोत्कर्षमाह—

मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुलान्यलपधनान्यपि । कुलसंख्यां च गच्छन्ति कपन्ति च महद्यशः ॥ ६६ ॥

यद्यपि "भनेन कुलं" इति लोके प्रसिद्धं तथाप्यल्पधनान्यपि कुलानि वेदाध्ययनतद्-र्थज्ञानात्त्रष्टानप्रसक्तान्युत्कृष्टकुलगणनायां गण्यन्ते महतीं च ल्यातिमर्जयन्ति ॥ ६६ ॥

विवाहप्रकरणमातिकान्तम् । इदानीं वैवाहिकाग्री संपार्थं महायज्ञविधानं चेति वक्त-व्यतया प्रतिज्ञातं महायज्ञायतुष्ठानमाह—

### वैवाहिकेऽग्रौ कुवींत गृहां कमें यथाविधि । पश्चयज्ञविधानं च पक्तिं चान्वाहिकीं गृही ।। ६७ ।।

विवाहे भवी वैवाहिकः । अध्यात्मादित्वाहुन् । तस्मिनग्री गृह्योक्तं कर्म साय-प्रातहींमाटकादि यथाशास्त्रमित्रसंपायं च पञ्चमहायशान्तर्गतवैभदेवायहुद्यानं, प्रति-दिनसंपायं च पाकं गृहस्थः क्वर्यात् ॥ ६७ ॥

### पश्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । कण्डनी चोदकुम्भश्च वध्यते यास्तु वाहयन् ॥ ६८ ॥

पञ्जवस्थानं स्ता । स्ता इव स्ता हिंसास्थानगुणयोगाचुङ्घयादयः पञ्च सृहस्थस्य हिंसावीजानि हिंसास्थानानि । चुङी चंद्राइनी, पेषणी तृषदुपलस्मिका, उपस्करो सृहोपकरणकुण्डसंमार्जन्यादिः, कण्डनी उद्रखलमुसले, उदकुम्भो जळाधारकल्याः । याः स्वकार्ये योजयन्पापेन संबध्यते ॥ ६८ ॥

> तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थे महर्पिभिः । पञ्च कृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम् ॥ ६९ ॥

तासां चुह्रयादिस्थानानां यथाक्रमं निष्कृत्यर्थम्यत्पन्नपापनाशार्थं गृहस्थानां पञ्च-महायज्ञाः प्रतिदिनं मन्वादिभिरत्वष्ठेयतया स्मृताः । एवंच निष्कृत्यर्थमित्यभिषाना-द्विसास्थानत्वेन च कीर्तनात् "स्तादोषैनं लिप्यते " (अ. ३ को. ७१) इति वक्ष्यमाणत्वात्पञ्चस्तानां पापहेतुकत्वं, पञ्चयज्ञानां च तत्पापनाञ्चकत्वमवगम्यते । प्रत्यद्वमित्यभिषानात्प्रतिदिनं तत्पापक्षयस्यापेक्षितत्वात्संध्यावन्दनादिवन्नित्यत्वमपि न विरुध्यते ॥ ६९ ॥

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् । होमो देवो बल्धिभीतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥ ७० ॥

अध्यापनशब्देनाध्ययनमपि गृद्यते । जपोऽहुतमिति वक्ष्यमाणत्वात् । अतोऽध्या-पनमध्ययनं च ब्रह्मयज्ञः । " अलायेनोदकेन वा " ( अ. ३ श्टो. ८२ ) इति तर्पणं वक्ष्यति स पितृयज्ञः । अग्रौ होमो वक्ष्यमाणो देवयज्ञः । भृतविर्श्वितयज्ञः । अतिथि-पूजनं मत्रुष्ययज्ञः । अध्यापनादिषु यज्ञश्चदो महच्छब्दश्च स्तुत्यर्थं गौणः ॥ ७० ॥

पश्चैतान्यो महायज्ञान हापयति शक्तितः।

स गृहेऽपि वसिन्नत्यं सूनादोषेने छिप्यते ॥ ७१ ॥

शक्तित इत्येतद्विधानार्थोऽयमत्रवादः । अत्रकल्पेनापि यथासंभवमेते कर्तव्याः । द्वापयतीति प्रकृत्यर्थं एव छान्दसत्वाण्णिच् । जहातीत्यर्थः ॥ ७१ ॥

देवतातिथिभृत्यानां पितॄणामात्मनश्च यः । न निर्वपति पञ्चानामुच्छुसन्न स जीवति ।। ७२ ॥

देवताशब्देन भूतानामिप ग्रहणम् । तेषामिप बिटहरणे देवतारूपत्वात् । भृत्या द्वताशब्देन भूतानामिप ग्रहणम् । तेषामिप बिटहरणे देवतारूपत्वात् । भृत्या द्वसातापित्रादयोऽवश्यं संवर्धनीयाः । " सर्वत एवात्मानं गोपायेत् " इति श्रुत्या आत्मपोषणमप्यवश्यं कर्तव्यम् । देवतादीनां पञ्चानां योऽतं न ददाति स असन्निप जीवितकार्योकरणान्न जीवतीति निन्दयावश्यकर्तव्यता बोध्यते ॥ ७२ ॥

अहुतं च हुतं चैव तथा प्रहुतमेव च।

ब्राह्यं हुतं प्राशितं च पश्चयज्ञान्प्रचक्षते ॥ ७३ ॥

नामभेदेऽपि वाक्यभेद इति दर्शयितुं पञ्चमहायज्ञानां सुन्यन्तरकृतान्यहुतादीनि संज्ञान्तराण्यभिषेयानि तानि स्वयं व्याच्छे ॥ ७३ ॥

> जपोऽहुतो हुतो होमः महुतो भौतिको बिलः। ब्राह्यं हुतं द्विजाऱ्याची माश्चितं पितृतर्पणम् ॥ ७४ ॥

अहुतसन्देन ब्रह्मयझाल्यो जप उच्यते । हुतसन्देन देवयझाल्यो होमः । प्रहुतसन्देन भृतयझाल्यो भृतनिलः । ब्राह्मयहृतसन्देन महाष्ययझाल्यो ब्राह्मणश्रेष्ठस्यार्चा । प्राधितसन्देन पितृयझाल्यं नित्यश्रादम् ॥ ७४ ॥

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दैवे चैवेह कर्मणि । दैवकर्मणि युक्तो हि विभर्तीदं चराचरम् ॥ ७५ ॥

यदि दारिद्यादिदोषेणातिथिभोजनादिकं कर्तुं न क्षमते तदा ब्रह्मयते कित्यपुक्तो भवेष । देवे कर्मण्यश्री होमे च । होमस्य स्तुतिमाह । यतो दैवकर्मपर इदं स्थावर-जङ्गमं भारयति ॥ ७६ ॥

कुत एतदित्याइ-

अग्नौ मास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते दृष्टिर्दृष्टेरचं ततः प्रजाः ॥ ७६ ॥

यजमानेनाग्रावाहुतिः सम्यक् क्षिप्ता रसाहरणकारित्वादादित्यस्यादित्यं प्राप्नोति । स चाहुतिरस आदित्याहुष्टिरूपेण जायते । ततोऽत्रम् । सदुपभोगेन जायन्ते प्रजाः॥७६॥

यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः । तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥ ७७ ॥

यथा प्राणारूववाय्वाश्रयेण सर्वप्राणिनो जीवन्ति तथा गृहस्थाश्रमेण सर्वाश्र-मिणो निर्वहन्ति ॥ ७७ ॥

भृहस्थः प्राणतुल्यः सर्वाश्रीमणाभित्यक्तं तदेवीपपादयति— यस्मात्रयोऽप्याश्रीमणो ज्ञानेनाचेन चान्त्रहम् । यहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माऊयेष्ठाश्रमो गृही ॥ ७८ ॥

यस्माद्रृहस्थव्यतिरिकाखयोऽप्याश्रमिणो वेदार्थव्याख्यानात्रदानाभ्यां नित्यं गृहस्थै-रेवोपक्रियन्ते तस्माज्येष्ठाश्रमो गृहस्थः । ज्येष्ठ आश्रमो यस्य स तथेति बहुत्रीहिः॥७८॥

स संधार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता । स्रखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्वलेन्द्रियैः ॥ ७९ ॥

यत एवमतः स गृहस्थाश्रमः स्वर्गस्खिमच्छता अनन्तिमव चिरस्थायित्वात् । इह कोके च स्त्रीसंभोगस्वाह्नलादिभोजनसर्वं संततिमच्छता प्रयत्नेनात्रप्टेयः। योऽसंयते-न्दियेर्थारियतुं न सक्यते ॥ ७९ ॥

ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा।

आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्य विजानता ॥ ८० ॥ एते गृहस्थेभ्यः सकाशास्त्रार्थयन्ते । अतः शास्त्रीन तेभ्यः कर्तव्यम् ॥ ८० ॥ किं तत्तदाह—

स्वाध्यायेनाचेयेतर्पान्होमैदॅवान्यथाविधि । पितृन्श्राद्धेश्च नृनन्नैर्भूतानि बलिकर्मणा ॥ ८१॥ नानाप्रकारत्वादर्चनस्य स्त्राध्यायादेरर्चनार्थत्वम्रचितम् । महायज्ञान्तर्गतैः स्ता-ध्यायदिभिः क्रियदेविवित्रतिथिभृतानि यथाशास्त्रं पूजयेत् ॥ ८१ ॥

तत्र पितृयज्ञं ताबदाइ-

कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाचेनोदकेन वा । पयोमूलफलैर्वापि पितृभ्यः पीतिमावहन् ॥ ८२ ॥

प्रत्यहं यथासंभवं आदं कुर्यात्। आद्धशब्दोऽयं कर्मविधिवाक्यवर्ती कौण्डपायिना-मयनीयाग्निहोत्रशब्दबद्दश्यमाणपार्वणश्राद्धधर्मातिदेशार्थः। अत्राधेनेति तिवैधीहिभि-येवैरित्यादेखपादांनम्। पयः श्लीरम् ॥ ८२ ॥

> एकमप्याशयेदिमं पित्रथें पाञ्चयित्तके । न चैवात्राशयेत्कंचिद्दैश्वदेवं मति द्विजम् ॥ ८३ ॥

पितृप्रयोजने पञ्चयज्ञानतर्गते एकमपि ब्राह्मणं भोजयेत् । अपिशब्दार्त्सभये बहु-नपि । पार्वणधर्मग्रहणाच वैश्वदेवब्राह्मणभोजनप्राप्तावाह—न कंचिद्वैश्वदेवार्थं ब्राह्मणमञ् भोजयेत् ॥ ८३ ॥

> वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्येऽग्रौ विधिपूर्वकम् । आभ्यः कुर्योदेवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्बद्दम् ॥ ८४ ॥

विश्वदेवार्थः सर्वदेवतार्थों वैश्वदेवस्तस्य पक्तस्यानस्यावसध्याग्री स्वगुच्चविद्वितप-गुंक्षणादीतिकर्तव्यतापूर्वकमाभ्यो वक्ष्यमाणदेवसाभ्यो ब्राह्मणः प्रत्यहं होमं कुर्यात् । ब्राह्मणग्रहणं द्विजातिप्रदर्शनार्थम् । त्रयाणां प्रकृतस्वात् ॥ ४४ ॥

> अग्ने: सोमस्य चैवादौ तयोश्चैव समस्तयोः । विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च ॥ ८५ ॥

वचनद्वयम् " स्वाहाकारप्रदानहोमः " इति कात्यायनस्मरणादादावयये स्वाहा सोमाय स्वाहेदि निरपेक्षदेवताकं होमद्वयं कृत्वा अग्रीपोमाभ्यां स्वाहेति समस्तदेव-ताकं होमं कुर्यात् । ततो विश्वेभ्यो देवेभ्यो चन्वन्तर्ये ॥ ८९ ॥

> कुदै चैवातुमत्यै च प्रजापतय एव च । सहद्यावापृथिन्योश्च तथा स्विष्टकृतेऽन्ततः ॥ ८६ ॥

कृद्धा अनुमत्यै प्रजापतये वावापृथिवीभ्यामग्रये स्विष्टकृत इत्येवं स्वाहाकारा-न्तान्होमान्कुर्यात् । अत्यन्तरेष्वाग्निविशेषणत्वेन स्विष्टकृतो विधानात्केवछं स्विष्टकृत् त्रिदेशेऽप्यग्निविशेषणत्वेनैय प्रयोगः । पाठादेवान्तत्वे सिद्धे त्विष्टकृतेऽन्ततः इत्यभिधानं स्पृत्यन्तरीयहोमसञ्ज्ञयेऽप्यन्तत्वकापनार्थम् ॥ ४६ ॥

# एवं सम्यग्धविद्वेत्वा सर्वदिश्च मदक्षिणम् । इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बल्ठि हरेत् ॥ ८७ ॥

एवसुक्तप्रकारेण सम्यगनन्यचित्तो देवताथ्यानपर एव होमान्कृत्वा सर्वास्त्र प्राच्यादिषु दिश्च प्रदक्षिणमिन्द्रादिभ्यः सपुरुषेभ्यो विल हरेत् । तथा प्राच्यामिन्द्राय नमः, इन्द्रपुरुषेभ्यो नमः । दक्षिणस्यां यमाय नमः, यमपुरुषेभ्यो नमः । पश्चिमायां वरुणाय नमः, वरुणपुरुषेभ्यो नमः । उत्तरस्यां सोमाय नमः, सोमपुरुषेभ्यो नमः । यथापि शब्द्रावगम्यत्यादेवतात्वस्यान्तकाष्पतीन्द्रशब्दैरेवोदेशो सक्तस्यापि बह्व्यानुः हानसंवादाद्वह्व्ययृक्षे च "यमाय यमपुरुषेभ्यो वरुणाय वरुणपुषेभ्यः सोमाय सोमपुरुषेभ्यः द्दति प्रतिदिशम् " (अ.१ लं. २) इति पाठायथोक्त एव प्रयोगः ॥८७॥

# मरुद्भच इति तु द्वारि क्षिपेदण्स्वद्भच इत्यपि । वनस्पतिभय इत्येवं मुसलोलूखले हरेत् ॥ ८८ ॥

इतिशब्दः स्वरूपविवक्षार्थः। मरुभयो नमः इति द्वारे विल दयात्, जलेऽद्रय इति । स्रुसळोळकळ इति द्वनद्वनिर्देशात्सहयुक्तयोरन्यतस्त्र बनस्पतिभ्य इति विल दयात् । गुणाहरोधेन प्रधानविकिश्माय्यत्वात् ॥ ८८ ॥

# उच्छीर्षके श्रिये कुर्याद्भदकाल्ये च पादतः । ब्रह्मबास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बर्छि हरेत् ॥ ८९ ॥

वास्तुष्ठरपस्य शिरःप्रदेश उत्तरपूर्वस्यां दिशि श्रिये वाँठ दशात् । तस्यैव पाददेशं दक्षिणपश्चिमायां दिशि भद्रकास्ये । अन्ये तु उच्छार्पकं गृहस्थशयनस्य शिरःस्थानभू-मागं पादत इति तस्यैव चरणभुप्रदेशमाहुः । ब्रह्मणे वास्तोष्पतय इति गृहमध्ये । द्वन्द्वनिर्देशेऽपि ब्रह्मवास्तोष्पपत्योः पृथगेव देवतात्वम् । यत्र द्वन्द्वे मिळितस्य देवतात्व-मपेश्वितं तत्र सहादिशव्दं करोति । यथा सहयावाष्ट्रियेच्योशेति ॥ ४९ ॥

### विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो वलिकामाश उत्सिपेत् । दिवाचरेभ्यो भृतेभ्यो नक्तंचारिभ्य एव च ॥ ९० ॥

विश्वस्यकेव देवेस्य इति शब्दादेकेयमाहातिः । विश्वस्यो देवेस्यो नस इति गृह्यकाशे बाठिं दयात् । दिवाचरेस्यो भूतेस्य इति दिवा, नकंचारिस्य इति नक्तश्च । "दिवाचारिस्यो दिवा" (अ. १ सं.२) इत्यादि बहु चग्रश्चदर्शनादियं व्यवस्था ॥९०॥

# पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत विंह सर्वात्मभूतये । पितृभ्यो बिह्येषं तु सर्वे दक्षिणतो हरेत् ॥ ९१ ॥

गृहस्योपिर यहूहं सत्प्रध्यास्तु बिंढं दातुः पृष्ठदेशे भूभागे वा तत्र सर्वात्मभूतये नम इत्येव बिंढं दयात् । उक्तबिदानाविशिष्टं सर्वमनं दक्षिणस्यां दिशि दक्षिणासुन्तः स्वथा पितृभ्य इति बाँठं हरेत् । प्राचीनावीतिना चार्यं बर्टिदेयः । " स्वथा पितृभ्य इति प्राचीनावीती शेपं दक्षिणाञ्जलो निनयेत् " (अ.१लं२) इति बह्वुचगृद्यवचनात् ॥९१॥

शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम् । वायसानां कृमीणां च शनकैर्निवेपेद्धवि ॥ ९२ ॥

अन्यदन्तं पात्रं सम्रहृत्य अपतितादिभ्यः शनकैर्यथा रजसान संगृह्यते तथा भ्रवि द्यात् । पापरोगी क्षष्ठी क्षयरोगी वा॥ ९२॥

एवं यः सर्वभूतानि ब्राह्मणो नित्यभर्चति । स गच्छति परं स्थानं तेजोमूर्ति पथर्जुना ॥ ९३ ॥

एवस्रकप्रकारेण यः सर्वभृतान्यत्रदानार्दिना नित्यं पूजयति स परं स्थानं त्रहाा-त्मकं तेजोमूर्ति प्रकाशं अवकेण वर्त्मनार्थिशादिमार्गेण प्राप्नोति । श्रद्धाणि जीयत इत्यर्थः । ज्ञानकर्मभ्यां मोक्षप्राप्तेः । तेजोमूर्तिरिति सविसर्गपाठे प्रकृष्टब्रह्मबाँधस्वभा-वो भूत्वेति व्याख्या ॥ ९३ ॥

कृत्वैतद्विकमेंवमितिथिं पूर्वमाश्चयेत् । भिक्षां च भिक्षवे दद्याद्विधिवद्वसमारिणे ॥ ९४ ॥

एवमुक्तप्रकारेणतद्भारिकर्म कृत्या गृहभोकुभ्यः पूर्वमतिथि भोजयेत्। भिद्मवे परि-बाजे महाचारिण प्रथमाश्रमिणे च विधिवत्स्वस्तिवाच्य भिद्धादानमण्यूर्ध्वमिति गौ-समाद्युक्तविधिना भिक्षां दयात्। ग्रासप्रमाणा च भिद्धा भवति। "ग्रासमात्रा भवेद्रि-क्षा" इति शातातपवचनात्। संभवे त्वधिकमपि देयस् ॥ ९४ ॥

यत्पुण्यफलमासोति गां दत्त्वा विधिवद्भुरोः । तत्पुण्यफलमासोति भिक्षां दत्त्वा द्विजो गृही ॥ ९५ ॥

गुरवे गां दत्त्वा विधिवत्स्वर्ण-टङ्गिकादिविधानेन यत्फलं प्रामोति सहुदस्यो विधि-ना भिक्षदानात्प्रामोति ॥ ९५ ॥

भिक्षामप्युदपात्रं वा सत्कृत्य विधिपूर्वेकम् । वेदतत्त्वाधिविदुषे बाह्मणायोपपाद्येत् ॥ ९६ ॥

प्रजुरानाभावे ग्रासप्रमाणां भिकामपि व्यञ्जनादिना सत्कृत्य तदभावे जलपूर्णे पात्रमपि फलपुष्पादिना सरकृत्य तत्त्वतो वेदतदर्थज्ञानवते ब्राह्मणाय स्वस्तिवाच्ये-त्यादिविधिपूर्वकं दयाह ॥ ९६ ॥

नश्यन्ति ह्व्यक्त्यानि नराणामविजानताम् । भस्मीभृतेषु विभेषु मोहादत्तानि दातृभिः ॥ ९७॥

सोहायस्पात्रानभिज्ञतया देवपितृदेशेनाचानि वेदौध्ययनतदर्थज्ञानातुष्ठानतेजः यत्य-तया भस्मरूपेष्विव पात्रेषु दत्तानि दातृभिर्निष्फलानि भवन्ति ॥ ९७ ॥ विद्यातपःसमृद्धेषु हुतं विप्रमुखान्निषु ।
निस्तारयति दुर्गाच महतश्रैन किल्विषात् ॥ ९८ ॥
[अनहते यहदाति न ददाति यदहते ।
अहीनहीपरिज्ञानाद्धनी धर्मान हीयते ॥ ३ ॥
काले न्यायागतं पात्रे विधिवत्मतिपादितम् ।
ददाति परमं सौष्ट्यमिह लोके परत्र च ॥ ४ ॥
प्रतिग्रहेण शुद्धेन शक्षेण क्रयविक्रयात् ।
यथाक्रमं द्विजातीनां धनं न्यायादुपागतम् ॥ ५ ॥]

विद्यातपस्तेजःसंपन्नविद्राणां श्चलानि दोमाधिकरणस्वेनावितया निकृषित्रानि । दृब्यकव्यादि प्रक्षिप्तमिद छोके दुस्तराव्याधिशतुराजपीडादिभदान्मइतथ पापादश्चत्र नरकात्त्रायते ॥ ९८ ॥

संप्राप्ताय त्वतिथये प्रद्यादासनोदके । अर्झ चैव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ॥ ९९ ॥

स्वयमागताय स्वतिथये आसनं पादप्रकाळनायुदकं यथासंभवं व्यञ्जनादिभिः सत्कृतं चालम् "आसनावसथी" (अ.३ श्लोक १०७,) इत्यादिवक्ष्यमाणविधिपूर्वकं द्यात्॥ ९९॥

शिलानप्युञ्छतो नित्यं पश्चामीनपि जुहृतः । सर्वे सुकृतमाद्त्ते ब्राह्मणोऽनर्चितो वसन् ॥ १००॥

हुनकेदारक्षेपधान्यानि शिष्टस्तान्दश्चिन्यतो द्वतिसंयमान्वितस्य, वेता, आवसध्यः, सम्युश्चेति पञ्जाप्रयः । सम्यो नामाग्निः श्रीतापनोदाद्यर्थं यस्तव प्रणीयते । पञ्जष्य-ग्निषु होमं द्वर्वाणस्यापि सर्वं द्वतिसंकोचेन पञ्जाग्निहोमार्जितपुण्यमनिवतोऽतिथिवे-सन्मृह्वाति । अनया च निन्दयातिध्यर्चनस्य नित्यतावगम्यते ॥ १००॥

तृणानि भूमिरुद्कं वाकतुर्थी च सूनृता । एतान्यपि सर्ता गेहे नोच्छियन्ते कदाचन ॥ १०९ ॥

अन्नासंभवे पुनस्तृणविश्रामभूमिपादप्रक्षाळनावर्षेजळियवचनान्यपि वार्मि-कमृद्देण्वतिथ्यर्षं न कदाचिदुच्छियन्ते अवद्यदेयानीति विधीयते । तृणग्रहणं शयनी-योपळक्षणार्थेस् ॥ १०१ ॥

अप्रसिद्धत्यादितिथिवक्षणमाह—

एकरात्रं तु निवसन्त्रतिथिबाह्मणः स्मृतः । अनित्वं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥ १०२ ॥ एकरात्रमेव परगृहे निवसन्त्राह्मणोऽतिथिर्भवति । अनित्यावस्थानात्र वियते द्वि-तीया तिथिरस्येत्यतिथिरुच्यते ॥ १०२ ॥

नैकग्रामीणमतिथिं विमं साङ्गतिकं तथा।

उपस्थितं गृहे विद्याद्भार्यो यत्राप्रयोऽपि वा ॥ १०३ ॥

एकग्रामनिवासिनं छोकेषु विचित्रपरिद्वासकथादिभिः संगत्या द्वस्यर्थिनं भार्याग्रि-यक्तो गृहे वैश्वदेवकाछोपस्थितमपि नातिथि वियात् । एतेन भार्याग्रिरहितस्य प्रवा-सिनो नातिथित्वमिति बोधितम् ॥ १०३॥

> उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः । तेन ते प्रेत्य पशुतां वजन्त्यकादिदायिनाम् ॥ १०४॥ [परपाकाकपुष्टस्य सततं गृहमेधिनः ।

दत्तिमष्टं तपोऽधीतं यस्यानं तस्य तद्भवेत् ॥ ६ ॥]

अतिथिप्रकरणादातिथ्यकोभेन ये गृहस्थाः ग्रामान्तराणि गत्वा पराजं सेवन्ते ते निषिद्धपरानदोषानभिज्ञाः तेन परानभोजनेन जन्मान्तरे अन्नादिदायिनां पद्धतां व्रज-न्ति । तस्मादिदं न कुर्यादिति निषेधः कल्प्यते ॥ १०४ ॥

अप्रणोद्योऽतिथिः सायं सूर्योढो गृहमेधिना ।

काले प्राप्तस्त्वकाले वा नास्यानश्चनग्रहे वसेत् ॥ १०५ ॥

सर्वेंऽस्तमिते गृहस्थेनातिथिनं प्रत्याख्येयः । सर्वेणोढः प्रापितो रात्रो स्वगृहगमन् नायकेः । द्वितीयनैश्वेदवकाळे प्राप्तः । अकाळे वा सायंभोजने निष्टतेप्रिप नास्य गृहेऽतिथिरनश्रन्यसेदवश्यमस्मे भोजनं देयम । प्रत्याख्याने प्रायश्चित्तगौरवार्थोऽय-मारम्भः । अत्रक्व विष्णुपुराणे " दिवाऽतिथौ तु विद्यक्षे गते यत्पातकं नृप । तदेवाष्टगुणं प्रोक्तं सर्योदे विद्यक्षे गते ॥ " गोविन्दराजस्तु प्रतिविद्वातिथिप्रति-प्रसवार्थत्वमस्याह ॥ १०५॥

> न वै स्वयं तदश्रीयादतिथिं यन्न भोजयेत् । धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं वातिथिपूजनम् ॥ १०६ ॥

यदत्तद्रध्याशुःकृष्टमतिथिनं प्रत्याचष्टे तत्तस्मै अदस्वा न स्वयं भोकव्यम् । धनाय हितं धनस्य निमित्तं वा धन्यम् । एवं यशस्यादयोऽपि शब्दाः । अतिथिभो-जनफळकथनमिदम् । न चानावश्यकतापत्तिः । "सर्वे सकृतमादत्ते " (अ. ३ श्वो. १००) इत्यादिदोषश्रवणात् ॥ १०६ ॥

आसनावसथौ शय्यामनुवज्यामुपासनाम् । उत्तमेषूत्तमं कुर्योद्धीने हीनं समे समम् ॥ १०७॥ आसनं पीठं चर्म वा, आवसधो विश्रामस्थानम्, शस्या सद्भादि, अनुवस्या गच्छ-तोऽत्रगमनम्, उपासना परिचर्या । एतत्सर्वं बहुष्यतिथिषु ग्रगपदुपस्थितेष्वितरेतरा-पक्षेयोत्कृष्टापकृष्टमध्यमं कुर्यान पुनः सर्वेषां समस् ॥ १०७ ॥

> वैश्वदेवे तु निर्वृत्ते यद्यन्योऽतिथिरात्रजेत् । तस्याप्यन्नं यथाशक्ति पदचान्न वर्लि हरेत् ॥ १०८ ॥

अन्यशब्दनिर्देशादतिथिभोजनपर्यन्तं वैश्वदेवे कृते यद्यपरोऽतिथिरागच्छेत्तदा तदर्थं प्रनः पाकं कृत्वा तस्यात्रं द्यात् । बिछहरणं ततो नात्र कुर्यात् । बिलिनि-वेभादनसंस्काराभावो वैश्वदेवस्यावगम्यते । अन्नसंस्कारपक्षे कथमसंस्कृतान्तभो-जनमहजानीयात् ॥ १०८ ॥

> न भोजनार्थ स्वे विमः कुलगोत्रे निवेद्येत् । भोजनार्थ हि ते शंसन्वान्ताशीत्युच्यते बुधैः ॥ १०९ ॥

भोजनलाभार्थं बाद्यणः स्वकुलगोत्रे न निवेदयेष्ठ् । यस्माद्रोजनार्थं ते कथयनुदी-र्णाशीति पण्डितः कथ्यते ॥ १०९ ॥

न ब्राह्मणस्य त्वतिथिर्गृहे राजन्य उच्यते । वैश्यगृद्धौ सखा चैव ज्ञातयो गुरुरेव च ॥ ११० ॥

त्राह्मणस्य क्षत्रियादयोऽतिथयो न भवन्ति क्षत्रियादीनां बाह्मणस्योत्कृष्टजाति-स्वात् । मित्रज्ञातीनामात्मसंबन्धाद्भुरोः प्रसत्वात् । अनेनैव न्यायेन क्षत्रियस्य उत्कृष्टो ज्ञाह्मणः सज्ञातियश्च क्षत्रियोऽतिथिः स्यात्रापकृष्टौ वैश्यस्यौ । एवं वैश्यस्यापि द्विजा-त्रयोऽतिथयो न श्रदः ॥ ११० ॥

यदि त्वतिथिधर्मेण क्षत्रियो यृहमात्रजेत् । भुक्तवत्सु च विषेषु कामं तमपि भोजयेत् ॥ ११९ ॥

यदि ग्रामान्तरागतत्वादतिथिकाछोपस्थितत्वादितिथिधर्मेण क्षत्रियो विप्रगृहमाग-च्छेतदा विप्रगृहोपस्थितविप्रेष्ठ कृतभोजनेषु स्थितेध्वच्छातस्तमपि भोजयेस् ॥१११॥

वैश्यग्रुद्रावि प्राप्ती कुडम्बेऽतिथिधर्मिणी । भोजयेत्सह भृत्यैस्तावानृशंस्यं प्रयोजयन् ॥ ११२ ॥

यदि वेश्यशृहावि श्रष्ठणस्य कुटुम्बे गृहे प्राप्तौ श्रामान्तरादागतत्वावितिथिधर्म-श्राकिनौ तदा ताविष क्षत्रियभोजनकाळात्परतो दम्पतीभोजनात्पूर्वं दासभोजनकाळे अतुकम्पामाश्रयन्भोजयेद् ॥ ११२॥

इतरानि संख्यादीन्संभीत्या गृहमागतान् । मकुत्यान्नं यथाशक्ति भोजयेत्सह भार्यया ॥ ११३ ॥ उक्तभोजनकाळे श्वविद्यादिव्यतिरिकान्सिखेसहाध्यायिप्रभृतिन्संप्रीत्या गृहमा-गतान् न त्वितिथिभावेन । तस्य प्रतिषेषात् । यथाशक्ति प्रकृष्टमणं कृत्वा भागीया भोजनकाळे भोजयेत् । गृहस्थस्यापि स एव भोजनकाळः । "अविशिष्टं तु इम्पती" (अ. ३ खो. ११६) इति वस्यमाणत्वात् । आत्मना सहेति वक्तव्ये वावनवैचित्रीयमाचार्यस्य । गुरोस्तु भोजनकाळानभिधानं प्रमुत्वेन स्वाचीनकाळ-त्वात् ॥ ११३ ॥

सुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणीः स्त्रियः । अतिथिभ्योऽग्र एवैतान्भोजयेदविचारयन् ॥ ११४॥

स्वासिन्यो नवोदाः श्वियः स्तुषा दुहितस्थ ताः, कुमारीर्गार्भणीश्रातिथिभ्योऽप्रे पूर्वमेवातिथिभ्यो भोजयेत् । कथमितिथिष्यभोजितेषु भोजनमेषामिति विचारमकुर्व-न् । मेधातिथिस्त्वन्यगेवेति पठित्वात्तगतानेवैतान्भोजयेदातिथिसमकाणमिति न्याख्याय अन्ये तु अय इति पठन्तीत्युक्तवान् ॥ ११४॥

अदत्त्वा तु य एतेभ्यः पूर्वे भुङ्के विचक्षणः । स भुङ्कामो न जानाति श्वगृष्ठैर्जिभिमात्मनः ॥ ११५॥

एतेश्योऽतिथ्यादिश्वत्यपर्यन्तेश्योऽत्तमदत्त्वा व्यतिक्रमभोजनदोषमजानन्यः पूर्वं अङ्को स मरणानन्तरं ऋगुष्ठेरात्मनो भक्षणं न जानाति । व्यतिक्रमस्येदं फर्ळामिति वचनवैदग्य्येनोक्तम् ॥ ११५ ॥

भुक्तवत्स्वथ विषेषु स्वेषु भृत्येषु चैव हि ।

भुक्षीयातां ततः पश्चादवशिष्टं तु दम्पती ॥ ११६ ॥

विप्रेष्वतिथिषु, स्वेषु ज्ञातिषु, शृत्येषु दासादिषु कृतभोजनेषु ततोऽवादविष्टं भार्यापती पश्चादशीयाताम् ॥ ११६ ॥

देवानृषीन्मनुष्यांश्च पितृन्गृह्याश्च देवताः । पूजयित्वा ततः पश्चाद्रुहस्थः शेपभुग्भवेत् ॥ ११७ ॥

मृद्याश्च देवता इत्यनेन भूतयज्ञ उक्तः। पञ्चयज्ञान्नष्ठानस्य "अविश्वष्टं तु दम्पती" (अ. ३ व्हा. ११६ ) इत्यनेन शेषभोजनस्य च विहितत्वात्। वश्च्यमाणदोषक-धनार्थोऽपमन्त्रवादः। अथवा देवानित्यनेनैव भूतयज्ञस्यापि संग्रहः। मृहे भवा मृद्या देवताः पूजियत्वेति वाखदेवादिप्रतिकृतिपूजाविधानार्थत्वमस्य ॥ ११७॥

अयं स केवलं भुद्धेः यः पचत्यात्मकारणात् । यज्ञिशशानं ह्येतत्सतामनं विधीयते ॥ ११८॥ [यद्यादिष्टतमं लोके यद्यास्य दियतं गृहे। तत्तदुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता॥ ७॥] यस्त्वात्मार्थमेवात्रं पक्त्वा भुद्गेः देवादिभ्यो न ददाति स पापहेत्रत्वात्पापमेव केवछं भुद्गेः नात्रम् । तथाच श्रुतिः—"केवछायो भवति केवछादी" । यस्मायदेव पाक्रयकाविश्वष्टमक्रनमञ्जयन्यत् एतदेव साधूनायत्रमुपदिक्यते इति ॥ ११८ ॥ अतिथिषुजाप्रसङ्गेन राजादीनस्मपि ग्रहायतानां पूजाविशेषमाहः—

> राजित्विक्स्नातकगुरून्त्रियश्वशुरमातुलान् । अईयेन्मधुपर्केण परिसंवत्सरात्पुनः ॥ ११९ ॥

राज्याभिषिकः क्षत्रियो राजा, ऋतिवक् यज्ञे येन यस्यार्त्विज्यं कृतम्, कातको वियानताभ्याम्, प्रियो जामाता । राजादीनेतान्यृहागतान्तप्त गृह्योक्तेन मधुप-कांक्येन कर्मणा पूज्येत् । परिसंवत्सरादिति संवत्सरं वर्जयित्वा तद्वध्वं गृहागतान्युनर्मधुवकेंण पूज्येत् । "पञ्चम्यपाङ्परिभिः" (पा. स. २।३।१०) इति सुत्रेण वर्जनार्थपरियोगेनयं पञ्चमी । अतर्वेतत्सन्त्रव्याख्याने जयादित्येनोक्तं, "अपेन साह-वर्यात्परेर्वर्जनार्थस्य ग्रहणम्" इति । मेथातिथिस्तु परिसंवत्सरानिति पठित्वा परिगतो निष्कान्तः संवत्सरो येषां तान्पूजयेदिति व्याख्यातवान् । उभयत्रापि पाठे संवत्सरमध्यागमने न मधुपकांईता ॥ ११९ ॥

राजनातकयोः पूजासंकोचार्थमाइ—

राजा च श्रोत्रियश्चैव यज्ञकर्मण्युपस्थितौ।

मधुपर्केण संपूज्यौ न त्वयज्ञ इति स्थितिः ॥ १२० ॥

राजकातको संवत्सरादृथ्वंमिष यज्ञकमेण्येव प्राप्तौ मधुपकेण पूजनीयौ नतु यज्ञ-व्यतिरेकेण । जामात्रादयस्तु संवत्सरादूथ्वं यज्ञं विनापि मधुपकोद्दाः संवत्सरमध्ये तु सर्वेषां यज्ञविवाद्ययेरेव मधुपकेः । तदाद्द गाँतमः---"ऋत्विगाचार्यश्वग्ररिपतृब्यमातु-क्रादीनाग्रपस्थाने मधुपकेः । संवत्सरे प्रनर्यज्ञविवाद्वयोर्खोक् राज्ञः ओत्रियस्य च"१२०

> सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य पत्न्यमन्त्रं विलं हरेत् । वैश्वदंवं हि नामैतस्सायं प्रातर्विधीयते ॥ १२१ ॥

दिनान्ते सिद्धस्यानस्य पत्नी अमन्त्रं बिठहरणं क्वर्यात्, इन्द्राय नम इति मन्त्रपा-ठवर्जम् । मानसस्तु देवतोदेशो न निषिध्यते । यत एतद्वैश्वदेवं नामानसाध्यं होमब-विदानातिथिभोजनात्मकं तत्सायंत्रातगृंदस्थस्योपदिश्यते ॥ १२१ ॥

" आदकल्पं च क्षाश्रतस् " ( अ. १ श्लो. ११२ ) इत्यत्तकमणिकायां प्रतिकातं आदकल्पमुपकमते—-

> पितृयज्ञं तु निर्वर्त्य विषश्चेन्दुक्षयेऽग्नियान् । पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं कुर्यान्यासानुमासिकम् ॥ १२२ ॥

साग्निरमावास्यायां पिण्डपितृयज्ञाख्यं कर्म कृत्वा श्राद्धं कुर्यात् । मितृयज्ञपिण्डा-नामतः पश्चादाहियत इति पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं मासात्रमासिकं मासश्चात्रमासश्च तयोभवम् । प्रतिमासं कर्तव्यामित्यर्थः । अनेनास्य नित्यत्वस्रकम् । विप्रप्रदृणं द्विजातिपरम् । त्रयाणां प्रकृतत्वात् ॥ १२२ ॥

इदानीं नामानिर्वचनेनोक्तमेव पितृयशानन्तर्यं द्रदयति-

पितृणां मासिकं श्राद्धमन्वाहार्ये विदुर्बेधाः । तचामिषेण कर्तव्यं प्रशस्तेन प्रयत्नतः ॥ १२३ ॥ [न निर्वपति यः श्राद्धं प्रमीतिपतृको द्विजः । इन्दुक्षये मासि मासि प्रायश्चित्ती भवेतु सः ॥ ८ ॥

इदं मासिकं प्रतिमासभवं आहं यस्मात्पित्यज्ञापण्डानामत पश्चादाहियते तेन पिण्डान्वाहार्यकिमिदं पण्डिता जानन्ति । ततो यक्तं पितृयज्ञानन्तर्यमस्य । तचामिषेण वश्च्यमाणमांसेन प्रशस्तेन मनोहरेण पूर्तिगन्धादिरहितेन प्रयक्तः कर्तव्यम् । "पिण्डानां मासिकं आहम् " इति वा पाठः । पिण्डानां पितृयज्ञपिण्डानां । शेषं तुल्यम् ॥ १२३ ॥

तत्र ये भोजनीयाः स्युर्ये च वर्ज्यो द्विजोत्तमाः । यावन्तश्चैव यैश्वान्नैस्तान्त्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १२४ ॥

तस्मिन् श्राद्धे ये भोजनीया ये च त्याज्या यत्संख्याका यैश्वानैस्तत्सर्वं प्रवक्ष्यामि ॥ १२४ ॥

अत्र ययप्यदेशक्रमेण ये भोजनीया इति वक्तुम्रचितं तथाप्यल्पवक्तवाद्भाद्य-णसंख्यामाह—

> द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीनेकैकसुभयत्र वा । भोजयेत्सुसमृद्धोऽपि न प्रसज्जेत विस्तरे ॥ १२५ ॥

देवश्राह्य हो बाह्यणो पिरुपितामहप्रपितामहानां त्रीन्ब्राह्मणान् अथवा देवे एकं पित्रादित्रिके चैकं बाह्यणं भोजयेत् । उक्तातिरिक्तभोजनसमर्थोऽपि नाधिकभोजनेषु प्रवर्तेत । मेथातिधिस्त्वाह । पितृकृत्ये त्रीनिति पितुन्धीन्ब्राह्मणान् , पितामहस्य त्रीन्ब्राह्मणान् , प्रपितामहस्य त्रीन्ब्राह्मणान्भोजयेत् " एकेकस्रभयत्र वा " इति देव एकं पित्रादित्रयस्य चैकेकं न त्वेकं पित्रादित्रयस्य । " न त्वेवेकं सर्वेषां काममनाचे पिण्डेट्यांख्यातम् " (अ. १६ खं ७) इत्याचलायनगृद्धविरोधाद् । यथैकपिण्डः पित्रादित्रयस्य न निरूप्यते तथैको ब्राह्मणो न भोजियत्रस्य इत्यथंः । तस्मान पित्रादित्रयस्य न निरूप्यते तथैको ब्राह्मणो न भोजियत्रस्य इत्यथंः । तस्मान पित्रादित्रयस्य क्षाह्मणभोजनं । तदसत् गृह्मकारेणैव " न त्वेवेकं सर्वेषां पिण्डेट्यांख्यान्तम् " (अ. १६ खं ७) इति पिठित्वा " काममनाये " (खं ७) इत्यभिहितम् ।

अस्यार्थः । बहुपित्रादिदेवताकश्राद्धानामायं सांपेण्डीकरणमभिमतं तद्यातिरिक्तशाद्धे काममेकः पित्रादीनां ब्राह्मण इत्यर्थः । अथवा अनाधे अदनीयद्वव्याभावे एकोऽपि भोक्तियत्वयः । उभयत्रापि व्याख्याने पावंणादौ पित्रादित्रयस्यैकत्राह्मणभोजनं गृह्य-कृतैवोक्तम् । वसिष्ठोऽपि—" ययेकं भोजपेच्छाद्धे देवतन्त्रं कथं भवेद्ध । अतं पात्रे सञ्जद्भय सर्वस्य प्रकृतस्य च ॥ देवतायत्तने कृत्वा यथाविधि प्रवर्तयद्ध । प्रास्येदकं तद्यो वा दयाद्धा ब्रह्मचारिणे ॥ " इति सर्वेन्य एकत्राह्मणभोजनमाद्ध । तस्मावाधोक्तिव व्याख्या । " प्रथने वावशब्दे " (पा. स्. ३।३।३३) इत्यनेन विस्तार इति प्राप्ते उन्दःसमानत्वात्समृतीनां " सर्वे विधयश्र्वन्दिस विकल्पन्ते " इति विस्तर इति रूपम् ॥ १२५॥

## सारिकयां देशकाली च शौचं ब्राह्मणसंपदः । पञ्जैतान्विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम् ॥ १२६ ॥

तिस्तयां बाह्यणस्य पूजां, देशं दक्षिणप्रवणत्वादिवक्ष्यमाणं, कालमपराडं, शौचं श्राह्यकर्तृभोकृत्राद्यणप्रेण्यगतं, ग्रुणवद्वाह्यणलभं च बाह्यणविस्तारे नाशयति । त-स्माद्वाह्यणविस्तरं न कुर्यादिति सिक्त्यादिविरोधतो बाह्यणविस्तरियोग्तरिक्तयानिसंभवे पित्रादेरेकेकस्यापि बाह्यणत्रयाभ्यद्वज्ञानम् । अत्तएव गौतमः—" नचावरान्भोजयेदगुजो वा यथोत्साहम् "। चहुचगृह्यकारोऽपि— " अथातः पार्वणे श्राह्येकाम्य आभ्यदियक एकोदिष्टे वा बाह्यणान् " ( अ. १६ खं ७ ) इत्युपक्रम्य "एकै-कमेकेकस्य हो हो त्रींकीन्वा हही फलम्यस्त्वम् " इत्याह् । होह्यवित्याभ्यदियकः श्राह्यविषयं स्मृत्यन्तरेषु तथा विधानाव्, अत्राप्याभ्यद्विक इत्युपक्रमाच ॥ १२६ ॥

### प्रथिता भेतकृत्येषा पित्र्यं नाम विधुक्षये । तस्मिन्युक्तस्येति नित्यं भेतकृत्येव छोकिकी ॥ १२७ ॥

यदेतित्पश्यं कमं श्राहरूपं प्रथमियं प्रख्याता प्रेतकृत्या पिञ्चपकाराथां किया। प्रकर्षण इतः प्रेतः पितृलोकस्थ एवोच्यते । विधुक्षयेऽमावास्यायां तस्मिन्पश्ये कमंणि प्रकस्येतत्पश्स्य लोकिकी स्मार्तिकी प्रेतकृत्या पिञ्चपकाराथां किया गुणवत्पुत्रपौत्र-धनादिफलप्रबन्धक्ष्येण कर्तार्श्वपतिष्ठते तस्मादिदं कर्तव्यम् । गोविन्दराजेन तु विधिः ध्य इति पठितं, ज्याख्यातं च योऽयं नाम विधिः पिश्यं कर्मेति श्रयं चन्द्र-श्रये गृहे वा तदसाप्रदायिकम् । मेथातिथिप्रश्वतिभिर्मोविन्दराजादपि छ्द्वतरेरनभ्युपेतत्वात्श्वय इति संबन्धक्षेशाच ॥ १२७॥

श्रोत्रियायैव देयानि हव्यक्तव्यानि दातृभिः । अईत्तमाय विप्राय तस्मै दत्तं महाफलम् ॥ १२८ ॥

छन्दोसात्राध्यायी श्रोतियस्तस्मै दैविषित्र्यात्रानि यतःतो देशनि । अईत्तमाय श्वताचाराभिजनादिभिः पूज्यतमाय तस्मै दसं मद्दाफळं भवति ॥ १२८ ॥

## एकैकमपि विद्वांसं दैवे पित्र्ये च भोजयेत्। पुष्कलं फलमामोति नामन्त्रज्ञान्बहूनपि ॥ १२९॥

देविषत्रययोरेकेकमि वेदतस्वविदं ब्राह्मणं भोजयेत् । तदापि विशिष्टं श्राह्मफं प्राम्नोति नस्विविद्धे बहुनि । एवं च " फळश्रवणाद्भाह्मणभोजनमेव प्रधानं पिण्ह-दानादिकं स्वङ्गम् " इति गोविन्दराजः। वयं तु पिञ्चदेश्वेन द्व्यस्यागं ब्राह्मणस्वीका-रपर्यन्तं श्राह्मश्रव्दवाच्यं प्रधानं ब्रूमः तदेव मत्तना "पिण्डान्वाद्यायंकं श्रादं कृषांत् " (अ. ३ श्लो १२२) इति विद्वितम् । आपस्तम्बेन तु मन्वर्थस्येव व्याख्यातत्वात् । तदाद्वापस्तम्बः " तथेतन्मत्तः श्राह्मश्रदं कर्म प्रोवाच प्रजानिःश्रेयसार्थं तत्र पितरो देवता ब्राह्मणस्त्वाद्ववनीयार्थं मासि मास्यपरपञ्चस्यापराद्धः श्रेयान् " इति । श्राह्मश्रदं श्राह्मति शब्दो वाचको यस्य तत्तथा । ब्राह्मणस्त्वाद्ववनीयार्थं आद्दवनीयव-स्यक्षद्रव्यप्रतिपत्तिस्थानत्वात् । पितरो देवतेति नियतपित्रदेवताकत्वाच श्राहस्य । देवताश्राह्मौ श्राह्मश्रदं श्राह्मोतिति तु पुष्टतरफ्कार्थिनो गुणफळिविधः । स भोजनस्याङ्गस्वेऽपि तदाश्रयो न विरुद्धः । "आपस्तम्बोऽस्यघाच्छ्रादं कर्मेतित्पतृदेवतम् । यन्वर्थं कथयंस्तस्मालेदं ब्राह्मणभोजनम् " ॥ १२९ ॥

# दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणं वेदपारगम्।

तीर्थ तद्धव्यकव्यानां मदाने सोऽतिथिः स्मृतः ॥ १३० ॥
दुरादेव पितृपितामहाणभिजनग्रहिनिरूपणेन कृस्जञ्जासाध्यायिनं ब्राह्मणं पदी-क्षेत । यस्मात्तथाविषो ब्राह्मणो ह्व्यादीनां तीर्थं पात्रम् । प्रदाने सोऽतिथिरेव महा-फळप्राप्तेहेंत्वत्वात् ॥ १३० ॥

## सहस्रं हि सहस्राणामनृचां यत्र भुञ्जते । एकस्तान्मन्त्रवित्त्रीतः सर्वोनदेति धर्मतः ॥ १३१ ॥

पत्र आहे ब्राह्मणानाभवेदविदां दशकक्षाणि भुक्षते तत्रेको वेदविद्वोजनेन परितुष्टो धर्मतो धर्मोत्पादनेन तात्सर्वानर्हाते स्वीकर्तुं योग्यो भवति । तद्भोजनजन्धं
करुं जनयतीत्यर्थः । छान्दसत्वादेकवचनम् । अथवा बहुवचनानां स्थाने सहस्रमिति
धनोर्दाभनतम् । गोविन्दराजस्त्वाह् " सहस्रं गच्छन्तु भृतानि " इति वेदे ॥१३१॥

## ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कन्यानि च हवींषि च । न हि हस्तावसृग्दिग्धौ रुधिरेणैव शुद्धचतः ॥ १३२ ॥

विषया उत्कृष्टेभ्यो इव्यानि कव्यानि च देयानि न मूर्खेभ्यः । अर्थान्तरन्यासो नामालंकारः। निह रक्ताकौ इस्तौ रक्तेनैव विद्युद्धौ भवतः किंतु विमल्जलेन, एवं खूर्खभोजनेन जनितं दोषं न मूर्खे एव भोजितोऽपहन्ति किंतु विद्वान् ॥ १३२॥ अविद्वानिन्दया विद्वानमेवोक्तं वक्षोक्त्या स्तौति—

## यावतो ग्रसते ग्रासान्हच्यकच्येष्वमन्त्रवित् । तावतो ग्रसते भेत्य दीप्तशूलष्ट्ययोगुडान् ॥ १३३॥

यत्तं ख्याकान्यासान्ह्व्यकव्येष्ववेदविद्धद्केः तत्त्वंख्याकानेव प्रकृतश्रादकर्ता ज्व-वितश्रव्यक्ष्यास्प्रकोहापिण्डान्यसते श्रादकर्तुरेवेदमविद्वद्दानफककथनम् । तथाच व्यासः—" यसते यावतः पिण्डान्यस्य वै हविषोऽनृचः । यसते तावतः श्रव्धान्यस्या वैवस्वतक्षयम् " ॥ १३३॥

> ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित्तपोनिष्ठास्तथापरे । तपःस्वाध्यायानिष्ठाश्र कर्मनिष्ठास्तथापरे ॥ १३४ ॥

केचिदात्मज्ञानपरा ब्राह्मणा भवन्ति, अन्ये प्राजापत्मादितपःप्रधानाः, अपरे तपोऽध्ययननिरताः, इतरे यागादिपराः ॥ १३४ ॥

ततः किमत आइ—

ज्ञाननिष्ठेषु कञ्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः । हञ्यानि तु यथान्यायं सर्वेष्वेव चतुष्वेषि ॥ १३५ ॥ झानप्रधानेभ्यः पित्रधानानि यत्नादातम्यानि, देवानानि प्रनर्न्यायावप्रतार्थशास्त्रा-

तुसारेण चतुभ्याँऽपि ॥ २३५ ॥

तयोः कः श्रेष्ठ इत्युपन्यस्य विशेषमाइ--

अश्रोत्रियः पिता यस्य पुत्रः स्याद्वेदपारगः । अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात्पिता स्याद्वेदपारगः ॥ १३६ ॥ योऽशोतियपितृकः स्वयं च श्रोत्रियः, यः श्रोत्रियपितृकः स्वयं वा अश्रोत्रियः॥१३६

ज्यायांसमनयोविंद्याद्यस्य स्याच्छ्रोत्रियः पिता । मन्त्रसंपूजनार्थे तु सत्कारमितरोऽद्दीते ॥ १३७॥

अनयोः पूर्वश्लोकनिर्दिष्ट्योमंध्ये श्रोत्रियपुत्रं स्वयमश्रोत्रियमपि ज्येष्ठं जानीयात् पितृविद्यादरपरिमदम् । यः पुनरश्लोत्रियस्य पुत्रः स्वयं च श्लोत्रियः स तद्धीतवेदपूर् जनार्थे पूजामहैति । वेद एव तद्द्विरोण पूज्यत इति पुत्रविद्यादरपरिमदम् । तस्माद्वानभङ्गचा श्लोत्रियपुत्रः स्वयं च श्लोत्रियः आहे भोजयितव्य इत्युक्तम् । नतु श्लोत्रियपुत्रः स्वयमश्लोत्रियस्यवाभ्यवद्यानं श्लोत्रियाययेव देयानीति विरोधात्, एवं च "द्रादेव परीक्षेत " (अ. ३ श्लो १३०) इति वियाव्यतिरिकाचारादिपरीक्षार्थ-स्वनावतिव्रते ॥ १३०॥

न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं धनैः कार्योऽस्य संग्रहः । नारिं न मित्रं यं विद्यात्तं श्राद्धे भोजयेद्विजम् ॥ १३८॥ श्राद्धे न मित्रं भोजयेत् । धनान्तरैरस्य मैत्री संपादनीया । न शर्त्रं नच मित्रं यं जानीयात्तं त्राह्मणं श्राद्धे भोजयेत् ॥ १६८ ॥

> यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवींषि च तस्य मेत्य फर्छं नास्ति श्राद्धेषु च हवि:षु च ॥ १३९ ॥

मित्रश्रन्दोऽयं भावप्रधानः । यस्य मैत्रीप्रधानानि इव्यक्तव्यानि तस्य पारलौकिकं कुछं न भवतीति फलाभावकथनपरमिदम् । प्रेत्येति परलोक्त इत्यर्थे श्रव्दान्तरमध्य-यमिदं नतु क्त्वान्तम् , तेनासमानकर्तृकत्वे कथं क्त्वेति नाशङ्कनीयम् ॥ १३९ ॥

स्वर्गफर्ड आदस्य दर्शयितं पूर्वोक्तफ्लाभावमेव विशेषेण कथयति-

यः संगतानि कुरुते मोहाच्छ्राद्धेन मानवः ।

स स्वर्गाच्च्यवते लोकाच्छाद्धमित्रो द्विजाधमः ॥ १४० ॥

यो मल्ल्यः संगतानि मित्रभावं शास्त्रानिभग्नतया श्राद्धेन कुरुते श्राद्धमेव मित्रला-भहेतुत्वान्मित्रं यस्य स श्राद्धमित्रो द्विजापसदः स स्वर्गलोकाच्च्यवते । तं न प्रा-ग्रोतीत्पर्यः । श्राद्धस्यापि स्वर्गफल्ल्यमाह याज्ञवल्क्यः—" आयुः प्रजां घनं विद्यां स्वर्ग मोशं स्थानि च । प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहाः " (अ. १ श्लो. २७०)॥ १४०॥

संभोजनी साभिहिता पैशाची दक्षिणा द्विजैः। इहैवास्ते तु सा छोके गौरन्थेवैकवेश्मनि ॥ १४१॥

सा दक्षिणा दानिकया संभोजनी सद भुज्यते यया सा संभोजनी गोष्ठी बहुदुरुप-भोजनात्मिका पिशाचधर्मत्वात्पैशाची मन्वादिभिरुका। सा च मैनीप्रयोजनकत्वात्र परकोकफला इह ठोक स्वास्ते । यथान्या मौरेकिस्मिनेव मृद्दे तिष्ठति न मृद्दान्तर-ग्रमनक्षमा ॥ १४१ ॥

यथेरिणे बीजमुखा न बन्ना रूभते फरूम् । तथाऽनुचे हविदेखा न दाता रूभते फरूम् ॥ १४२॥ ईरिणमूपरदेशो यत्र बीजम्रतं न प्ररोहति तत्र यथा बीजम्हाता कर्वको न करू

प्राप्नोत्येवमविदुषे श्राह्मदानफलं दाता न प्राप्नोतीति ॥ १४२ ॥

दातृन्यतिग्रहीतृंश्च कुरुते फलभागिनः ।

विदुषे दक्षिणां दस्वा विधिवत्र्येत्य चेह च ॥ १४३ ॥

वेदतत्त्वविदे यथाशाखं दत्तमैहिकाञ्चिष्मकफळणागिनो दातृन्करोति । ऐहिकं फळं यथाशाखाउछनेन छोके ख्यातिरूपमाउषिङ्गकमिति मेथातिथिगोविन्दराजो । वदं त्वापुरादिकमेवैहिकफछं त्रूमः । " आग्रः प्रजां धनं विद्याम् " ( याज्ञः अ. १ हो. २७० ) इत्याचीहेकाञ्चिषकादिफल्लंनापि श्राद्धस्य याज्ञवल्क्यादिभिरुक्तत्वात्। प्रतिबहीतृंश्च श्राद्धरुव्यचनाद्वष्टितयागादिफलेन परलोके सफलान् कुरुते । अन्या-यार्जितथनाद्वष्टितयागादेरफल्प्रदस्तात् । इह लोके न्यायार्जितथनारव्यकृष्यादिफला-तिक्यवलभात्सफलान् कुरुते ॥ १४३ ॥

# कामं आद्धेऽर्चयोन्मत्रं नाभिरूपमपि त्वरिष् । द्विपता हि हविर्भुक्तं भवति पेत्य निष्फलम् ॥ १४४ ॥

वरं विद्वद्वाहाणाभावे गुणविष्मत्रं भोजयेत्रत् विद्वांसमिप शत्रम् । यतः शत्रुणा श्रादं भुक्तं परठोके निष्फलं भवति । यथोक्तपात्रासंभवे भित्रप्रतिप्रसवार्थमिदम् १४४

" श्रोतियायेव देवानि " (अ. ३ श्टा. १२८) इत्यनेन छन्दोमात्राध्यायिनि श्रोतियश्चव्दप्रयोगात्तदाश्रयणमावश्यकश्चकम्, इदानीं स्विषक्षकार्थं मन्त्रवाद्यणात्म-ककृत्वकाखाध्यायिनि श्रोतिये दानमाह—

# यत्नेन भोजयेच्छ्राद्धे बहुचं वेदपारगम् । शाखान्तगमधाध्वर्धे छन्दोगं तु समाप्तिकम् ॥ १४५ ॥

क्रम्बेदिनं मन्त्रत्राद्यणात्मकशास्त्राध्यायिनं यकतो भोजयेष् । तथाविधमेव यज्ञ-वैदिनम् । वेदस्य पारं गच्छतीति वेदपारगः। श्रास्त्रया अन्तं गच्छतीति शास्त्रान्तगः। समाप्तिरस्यास्तीति समाप्तिकः । सर्वैरेव शब्दैमेन्त्रत्राद्यणात्मककृत्वशास्त्राध्ययेता-प्रभिद्दितः॥ १४५॥

तद्भोजनेऽधिकं फलमाइ--

एषामन्यतमो यस्य भुङ्जीत श्राद्धमर्चितः । पितृणां तस्य तृप्तिः स्याच्छाश्वती साप्तपौरुषी ॥ १४६ ॥

एवां संपूर्णशास्त्राध्यायिनां नहुन्वादीनां मध्यादन्यतमो यस्य सम्यक् पूजितः सन् आहे सुङ्के तस्य प्रवादिसप्तपुरुपाणां शाश्वती अविश्वित्या पितृणां सप्तिः स्यात् । साप्त-योरुपीत्यत्रशतिकादित्वादुभयपदस्रद्धिः तस्य चाकृतिगणत्वात् ॥ १४६ ॥

एप वै प्रथमः कल्पः प्रदाने हञ्यकञ्ययोः ।

अनुकल्पस्त्वयं ज्ञेयः सदा सद्भिरनुष्ठितः ॥ १४७ ॥

हम्यकन्ययोक्तमयोरेव प्रदाने यदसंबिन्धभोत्रियादिभ्यो दीयत इत्ययं छ्रूयः करूप वक्तः । अयं तु छ्रुख्याभावे वक्ष्यमाणोऽत्तकल्यो ज्ञातम्यः सर्वदा साधुभिरद्धष्टितः१४७

यातामहं मातुलं च स्वस्तीयं श्वशुरं गुरुष् । दौहित्रं विद्पतिं बन्तुषृत्विग्याज्यौ च भोजयेत् ॥ १४८ ॥ स्वसीयो भागिनेयः, गुरुर्वियागुरुराचार्यादिः, विट् दुहिता तस्याः पतिर्विट्पति-र्जामाता, बन्धुर्मातृष्वसृपितृस्वसृपुत्रादिः, एतान्भातामहादीन्दश ग्रस्थशोतियायसंभवे भोजयेत् ॥ १४८ ॥

न ब्राह्मण परीक्षेत देवे कर्मणि धर्मवित । पित्र्ये कर्माणि तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयत्नतः ॥ १४९ ॥ [तेषामन्ये पङ्कित्रूष्यास्तथान्ये पङ्किपावनाः । अपाङ्केत्यान्त्रवक्ष्यामि कव्यानदीन्द्रिजाधमान् ॥ ९ ॥]

धर्मज्ञो देवश्राहे भोजनाथं न ब्राह्मणं यत्नतः परीक्षेत । लोकप्रसिद्धिमात्रेणासौ साधुतया भोजयितव्यः । पित्र्ये पुनः कर्मण्युपस्थिते पितृपितामद्दावाभिजनपरीक्षा कर्तव्येति प्रयत्नतः बब्दस्यार्थः ॥ १४९ ॥

> ये स्तेनपतितक्कीबा ये च नास्तिकष्टत्तयः। तान्हव्यकव्ययोर्विंशाननर्हान्मतुरब्रबीत्॥ १५०॥

स्तेनश्रीरः स च स्वर्णचोरादन्यः, तस्य पतित्रज्ञब्देनैव ग्रहणात् । पतितो महा-पातकी, क्षीबो नयुंसकः, नास्तिकद्यत्तिर्नास्ति परलोक इत्येवं द्वतिः प्रवर्तनं यस्य एतान्दैवपितृकृत्ययोरुभयोरेवायोग्यान्मत्रस्ववीदिति । मनुग्रहणं निषेधादरार्थम् । सर्व-यर्माणामेव मत्रनोक्तत्वात् ॥ १५० ॥

जिटलं चानधीयानं दुर्बलं कितवं तथा । याजयन्ति च ये पूगांस्तांश्व श्राद्धे न भोजयेत् ॥ १५१ ॥

जटिलो ब्रह्मचारी। " झण्डो वा जटिलो वा स्यात्" (अ. २. श्लो २१९) इत्युक्तब्रह्मचार्युपळक्षणत्वाजटिळत्वस्य झण्डोऽपि निषिध्यते। अनधीयानं वेदाध्य-यनरिहतं यस्योपनयनमात्रं कृतं न वेदादेशः तेनास्विकृतवेदस्यापि ब्रह्मचारिणो वेदाध्यनकर्तुरस्यनुज्ञानार्थोऽयं निषेधः। अतः " श्लोत्रियायेव देयानि" (अ. ३ श्लो. १२८) इति ब्रह्मचारीतर्रावषयमः। दुबेलो दुश्रमा । मेधातिथिस्त दुबोलमिति पठित्वा खलतिलोहितकेशो वा दुश्लमां वेत्यर्थत्रयम्रक्तवान्। कितवो यूतकृत्। पूगयाजका बङ्घं याजकाः। "पूगः कम्रक्तवृन्दयोः" (अमरकोषनानार्थे श्लो. २०) इत्याभिधानिकाः। अतपव—विसष्टः—" यशापि बहुयाज्यः स्याबश्लोपनयते बहुन् " इति। तान्धादे न भोजयेदिति न दैवे निषेधः। यत्रोभयत्र निषेधो मनोर्थभमतस्तत्र इव्यक्तव्यग्रहणसभय-वेति वा करोति॥ १५१॥

चिकित्सकान्देवलकान्मांसविक्रयिणस्तथा । विपणेन च जीवन्तो वर्ज्याः स्युईव्यकव्ययोः ॥ १५२ ॥ चिकित्सको भिषक्, देवटः प्रतिमापरिचारकः,वर्तनार्थत्वेनैतत्कर्म कुर्वतोऽयं निषेधो नतु धर्मार्थस् । " देवकोशोषभोजी च नामा देवटको भवेत्" इति देवटवचनात् । मांसविक्यिणः सकुद्रि । "सद्यः पत्ति मांसन" (अ. १० को. ९२ ) इति देवटवचनात् । दिक्कात् । विपणेनेति । विपणो वणिज्या तया जीवन्तः । हन्यकन्ययोरित्यभिचाना-देवे पित्र्ये चैते त्याज्याः ॥ १९२ ॥

## भेष्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी स्यावदन्तकः। मतिरोद्धा गुरोश्चैव त्वक्ताग्निर्वाधुषिस्तथा ॥ १५३॥

भृतिग्रहणपूर्वकं ग्रामाणां राज्ञश्राज्ञाकारी। कुत्सितनखकृष्णदन्तः। गुरुप्रतिकृत्यच-रणशीलत्यक्तश्रोतस्मातांप्रिकलोपजीविनश्र हन्यकन्ययोर्वज्यां इति पूर्वस्येजाबाउपङ्ग उत्तरत्र एव च ॥ १५३ ॥

### यक्ष्मी च पशुपालश्च परिवेत्ता निराकृतिः । ब्रह्मद्विट् परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एव च ॥ १५४ ॥

यक्षमी क्षयरोगी, पश्चपाठो दृस्यर्थतया छ।गमेपादिपोपकः, परिवेच्चपरिवित्ती वक्ष्यमाणठक्षणो, निराकृतिः पञ्चमहायज्ञाद्यक्षनरिहतः। तथाच छन्दोगपारिशिष्टम्— " निराकर्तोमरादीनां स विजेयो निराकृतिः " बद्धद्विट् बाध्यणादीनां द्वेष्टा, गणाभ्य-न्तरो गणार्थोपसृष्टसंदन्धियनाद्यपजीवी ॥ १५४ ॥

### कुञ्चीलबोऽवकीणीं च रूपलीपतिरेच च । पौनर्भवश्च काणश्च यस्य चोपपतिर्पृहे ॥ १५५ ॥

कुशीलवो नर्तनहत्तिः, अवकीणीं खीसंपर्काद्विप्तृतवस्यर्यः प्रथमाश्रमी यतिश्र, हवलीपतिः सवर्णामपरिणीय कृतश्रद्भाविवाहः, पौनर्भवः प्रनर्भपुत्रो वश्यमाणः, उपप-तिर्यस्य जायाजारो सुदेऽस्ति ॥ १५५ ॥

# भृतकाध्यापको यश्च भृतकाध्यापितस्तथा ।

ञ्चद्रशिष्यो गुरुश्रेव वाग्दुष्टः कुण्डगोलकौ ॥ १५६ ॥

भृतिर्वेतनं तद्भाही भृतकः सन् योऽध्यापकः स तथा, एवं भृतकाध्यापितः, शद-शिष्यो व्याकरणादी गुरुश्च तस्यैव, वाग्दुष्टः परुषभाषी । अभिशस्त इत्यन्ये । कुण्ड-गीठको वस्यमाणी ॥ १५६ ॥

### अकारणपरित्यक्ता मातापित्रोग्रेरोस्तथा । ब्राह्मैयौँनैश्च संबन्धेः संयोगं पतितैर्गतः ॥ १५७॥

मातः चितुर्गुरूणां च परित्रगाकारणं विना त्यका सश्रूषादेरकताँ, पतितेश्वाध्य-यनकन्यादानादिभिः संबन्धेः संपर्कं गतः। पतितत्वादेवास्य निषेध इति चेत्र । संब-त्सरात्प्रागिदं भविष्यति संबत्सरेण पत्ततीति बक्ष्यमाणत्वाद् ॥ १५७ ॥

#### अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । समुद्रयायी बन्दी च तैलिकः कूटकारकः ॥ १५८ ॥

गृहदाहकः, मरणहेतुद्रव्यस्य दाता, क्वण्डस्य वक्ष्यमाणस्य योऽसमभाति । प्रदर्शनार्थस्यात्कुण्डस्य गोलकस्यापि ग्रहणम् । अत्तर्श्व देवलः—" अमृते जारजः क्वण्डो मृतं भनारे गोलकः । यस्तयोरलमभाति स क्वण्डार्शाति कथ्यते ॥ " सोमलतावि-केता, सम्रदे यो बहिनादिना द्वीपान्तरं गच्छिति, बन्दी स्तुतिपाठकः, तैलार्थं तिला-दिनीजानां पेष्टा, साक्षिवादे कूटस्य मृषावादस्य कर्ता ॥ १९८ ॥

पित्रा विवदमानश्च कितवो मद्यपस्तथा । पापरोज्यभित्रस्तश्च दाम्भिको रसविक्रयी ॥ १५९ ॥

पित्रा सह शालार्थे लोकिके वा बस्तुनि निर्धं यो विवदते, कितवो यः स्वयं देवितुमनिभक्तः स्वार्थं परान्देवयित न स्वयं देविता तस्योक्तत्वात् । न च सिभकः तस्य वृतद्वत्तिपदेनाभियास्यमानत्वात् । "केकरः " इति पाठे तिर्येग्दृष्टिः, सराव्य-तिरिक्तमयपाता, क्रष्टी, अनिर्णीतेऽपि तस्मिन्महापातकादौ जाताभिशापः, छयना धर्मकारी, रसविकेता ॥ १५९॥

धनुःशराणां कर्ता च यश्चाग्रेदिधिषूपतिः । मित्रधुग्वृतष्टत्तिश्च पुत्राचार्यस्तथैव च ॥ १६० ॥

थनंषि शरांश्र यः करोति, ज्येष्टायां सोदरभगिन्यामनदायां या किन्छा विवाहेन दीयते सायेदिधिष्टस्तस्याः पतिः । तथाच कौगाश्चिः—" ज्येष्ठायां यचनद्वायां कन्या-यासुत्रातेष्ठजा । सा चायेदिधिष्ठाया पूर्वा तु दिखिषः स्मृता ॥" गोविन्दराजस्तु " भातुमृतस्य भार्यायाम् " ( अ. ३ श्वो. १७३ ) इत्यनेनाग्रेदिधिष्पितिरेव वृत्तिव-शाद्येपदकोपेन दिधिष्पतिरिति मनुना वक्ष्यते स इह मृद्यात इत्याह । मित्रश्चक् यो मित्रस्यापकारे वर्तते, यूतवृत्तिः, सभिकः, पुत्रेणाध्यापितः पिता स्रक्येन पुत्राचार्यत्वा-संभवात् ॥ १६० ॥

भ्रामरी गण्डमाली च श्वित्र्यथो पिशुनस्तथा । उन्मत्तोऽन्धश्च वर्ज्याः स्युर्वेदनिन्दक एव च ॥ १६१ ॥

अपस्मारी, गण्डमाळाख्यव्याध्युषेतः, श्वेतक्कष्ठयुक्तः, दुर्जनः, उन्माद्वान् . अचक्षः, वेदनिन्दाकरः ॥ १६१ ॥

हस्तिगोऽश्वोष्ट्रसको नक्षत्रैर्यश्च जीवति। पक्षिणां पोषको यश्च युद्धाचार्यस्तथैव च ॥ १६२ ॥

हस्तियवाचीष्ट्राणां विवेता, वक्षत्रशब्देन ज्योतिःशास्त्रप्रव्यते तेन यो वर्तते, पक्षिणां पक्षरस्थानां कीडायर्थं विकयार्थं वा पापकः, युद्धार्थमायुधवियोपदेशकः॥१६२॥

स्रोतसां भेदको यश्च तेषां चावरणे रतः। गृहसंवेशको दूतो हसारोपक एव च ॥ १६३॥ प्रवहज्जलानां सेतुभेदादिना देशान्तरनेता, तेपामेवावरणकर्ता निजगतिप्रतिवन्धकः, गृहस्रत्निवेशोपदेशको वास्तुविद्योपजीवी, दृतो राजग्रामप्रेष्यव्यतिरिकोऽपि, वृक्ष-रोपयिता वेतनग्रहणेन न तु धर्माधीं । "पञ्चाप्ररोपी नरकं न याति" इति विचानात् ॥ १६३ ॥

> श्वक्रीडी व्येनजीवी च कन्यादूषक एव च । हिंस्रो वृषळवृत्तिश्च गणानां चैव याजकः ॥ १६४ ॥

क्रीडार्थं ग्रनः पोषयति, इयेनैर्जीवाति क्रयविक्रयदिना, कन्याभिगन्ता, हिंसारतः, श्रद्धोपक्छप्तरातिः । "द्रपळपुत्रथ" इति पाठान्तरम् । द्रपळा एव केवळाः पुत्रा यस्ये-त्यर्थः । विनायकादिगणयागकृत् ॥ १६४ ॥

> आचारहीनः क्रीवश्च नित्यं याचनकस्तथा । कृषिजीवी श्वीपदी च सद्धिनिन्दित एव च ॥ १६५ ॥

गुर्वतिथिप्रत्युत्थानाथाचारवार्जितः, द्वीयो धर्मकृत्यादौ निरुत्सादः । वर्षसकस्यो-कत्वाद्य । नित्यं याचनेन परोद्वेजकः, स्वयंकृतया कृष्या यो जीवति, दृत्यन्तरेजि वा संभवत्यस्वयंकृतयापि, स्टीपदी व्याविना स्थृत्वचरणः, केनापि विभिन्तेन साधूनां निन्दाविषयः ॥ १६५ ॥

औरिश्वको माहिषिकः परपूर्वीपतिस्तथा । प्रेतनियीतकश्रैव वर्जनीयाः प्रयत्नतः ॥ १६६ ॥

मेषमहिषजीवनः, परपूर्वा पुनर्भुस्तस्याः पतिः, प्रेतानिर्दास्को धनग्रहणेन नतु धर्मा-र्थम् । "एतहै परमं तपो यत्प्रेतमरण्यं हरन्ति" इत्यवस्यश्चत्या विहित्तत्यात् ॥१६६॥

> एतान्विगहिंताचारानपाङ्गेत्यान्द्विजाधमान् । द्विजातिमवरो विद्वानुभयत्र विवर्जयेत् ॥ १६७ ॥

एतान्स्तेनादीनिन्दिताचारान्काणादींश पूर्वजन्माजितनिन्दिसकर्मशेषलञ्चकाणा-दिभावान्साधुभिः सद्देशन भोजनाधनद्दीन्त्राद्यणायसदान् बाह्यणश्रेष्ठः शास्त्रज्ञो देवे पित्र्ये च त्यजेस् ॥ १६७ ॥

ब्राह्मणस्त्वनधीयानस्तृणाशिरिव शाम्यति । तस्मै इन्यं न दातन्यं नहि भस्मनि हृयते ॥ १६८ ॥

तृणागिर्यथा न इविदंडनसमर्थां इविषि प्रक्षिप्ते शाम्यति निष्फलस्तत्र होमः, एवं वेदाध्ययनग्रन्यो ब्राह्मणस्तृणागिसमस्तस्मे देवोहेशेन त्यक्तं हिन्नं दात्तव्यं, यतो भस्मिन न द्वयते । श्रोत्रियायैव देणानीत्यनेनैवानधीयानस्यापि प्रतिपेधिस्ती स्तेना-दिवत्पद्विद्वपक्तवद्वापनार्थं पुनर्वचनम् । अन्ये तु देवेऽनधीयान एव वर्जनीयः, अधीयानस्तु काणादिर्पि शारीस्दोषयुक्तो शाह्य इत्येतदर्थं पुनर्वचनम् । अत एव त्रसिष्टः-"अथ चेन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरैः पङ्किद्यणैः । अदृष्यं तं यमः प्राह पङ्किपावन एव सः" । शारीरैः कारणत्वादिभिनंतु स्वयद्यस्पायैः स्तेनत्वादिभिः॥ १६८॥

अपाङ्कताने यो दातुर्भवत्यूर्ध्व फलोदयः । दैवे हविषि पित्र्ये वा तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १६९ ॥ पद्भिभोजनानईबाद्यणाय दैवे हविषि पित्र्ये वा दत्ते दातुर्यो दानादृष्यं फलोदय-स्तमभेषमभिषास्यामि ॥ १६९ ॥

> अवतैर्यद्विजेर्धुक्तं परिवेत्रादिभिस्तथा । अपाङ्केन्यैयेदन्येश्र तद्वै रक्षांसि सञ्जते ॥ १७० ॥

वेदग्रहणार्थं वतरहितस्तथा परिवेबादिभिरन्येथापाङ्क्रयैः स्तेनादिभिर्यद्धन्यं सुक्तं नद्रक्षांसि सुक्षते । निष्पत्तं तच्छादं भवतीत्यर्थः ॥ १७० ॥ अप्रसिद्धस्वात्परिवेवादिलक्षणमाह—

दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥ १७१ ॥

अग्निहोत्रशब्दोऽयमग्निहोत्रायाधानपरः । यः सहोदरे ज्येष्ठे भातर्यव्हेऽनग्निके च दारपरिग्रहं श्रीतस्मार्ताग्निहरणं च कुरुते स परिवेत्ता ज्येष्ठश्च परिवित्तिर्भवति॥१७१॥ प्रसङ्गात्परिवेदनसंबन्धिनां पञ्चानामध्यनिष्टं फलमाह—

> परिवित्तिः परिवेत्ता यथा च परिविद्यते । सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपश्चमाः ॥ १७ २॥

परिवित्तिः परिवेत्ता च यया च कन्यया परिवेदनं क्रियते कन्याप्रदाता याजकश सद्विवाहहोमकर्तां स पद्ममो येपां ते सर्वे नरकं जजनित ॥ १७२ ॥

भ्रातुर्मृतस्य भार्यायां योऽतुर्ज्येत कामतः । धर्मेणापि नियुक्तायां स क्षेयो दिधिवृपतिः ॥ १७३ ॥

मृतस्य आतुर्वक्ष्यमाणानियोगधर्मेणापि नियुक्तायां भार्यायां सकृत्सकृतृता-ष्ट्रतावित्यादिविधि हित्वा कामेनाद्यरागं भावयेदाश्वेषचुक्वनादि कुर्यादसकृद्धा प्रवर्तेतः स दिधिक्पतिर्धातन्यः । अतः आदिनिषिद्धपात्रमध्यपाठादस्यापि इञ्चकन्यपात्रयोनि-षेधः कल्पनीयः ॥ १७३ ॥

> परदारेषु जायेते द्वौ सुतौ कुण्डगोलकौ । पत्यौ जीवति कुण्डः स्यान्मृते भर्तिर गोलकः ॥ १७४॥ [उत्पन्नयोरधर्मेण हव्यकव्ये च नैत्यके । यस्तयोरनमश्राति स कुण्डाकी द्विजः स्मृतः ॥ १०॥]

परदारेषु कुण्डगोठकारूयौ ह्रौ सताबुत्पयेते । तत्र जीवस्पतिकायासुत्पन्नः कुण्ड सतपतिकायां च गोठकः ॥ १०४॥

> तौ तु जातौ परक्षेत्रे प्राणिनौ प्रेत्य चेह च । दत्तानि हव्यकव्यानि नाज्ञयेते प्रदायिनाम् ॥ १७५॥

ते परभार्यायां जाताः कुण्डाया दृष्टाभुषयोगात्प्राणिन इति व्यपदिष्ठाः । प्राणिनी बाह्यणत्वेऽपि तत्कार्याभावात्प्रेत्य फलाभावात्परलोके चानुषङ्गिककीत्यादिफलाभावाद्यत्त्वानि इव्यक्तव्यानि प्रेत्य फलाभावादिह कीर्तरभावाक्षात्रयते नाशयतः, प्रदायिभिर्दन्तानि हव्यकव्यानि निष्कलानि कुर्वन्ति ॥ १७५ ॥

अपाङ्गःचो यावतः पाङ्गःचान्धुङ्जानानतुपञ्चति । तावतां न फलं तत्र दाता मामोति वालिन्नः ॥ १७६ ॥

सद्भिः सहैकपङ्क्रयां भोजनानर्दः स्तेनादिर्यत्संख्यान्भोजनार्दान्पश्यति तावरसं-ख्यानां भोजनस्य फळं तत्र श्राद्धे दाता न प्राय्नोति, बाळिशोऽज्ञः । अतस्तेनादिर्यथा न पश्यति तथा कर्तव्यम् ॥ १७६ ॥

वीक्ष्यान्थो नवतेः काणः षष्टेः श्वित्री शतस्य तु । पापरोगी सहस्रस्य दातुनाशयते फलम् ॥ १७७॥

अन्यस्य वीक्षणासंभवाद्वीक्षणयोग्यदेशसंनिद्दितोऽसौ पाङ्कचानां नवतेभौजनफर्छ नाशयित, एवं काणः षष्टेः, चेतकुष्टी शतस्य, पापरोगी रोगराजीपद्दतः सहस्रस्येत्य-न्यादिसात्रिथिनिरासार्थं वचनम् । गुरुलप्रसंख्याभियानं चेद्द संख्योपचये दोषगोरवं तत्र च प्रायश्चित्तगौरविति, द्शीवितुम् ॥ १७७ ॥

यावतः संस्पृशेदङ्गेब्रीह्मणाञ्छूद्रयाजकः । तावतां न भवेदातुः फलं दानस्य पौतिकम् ॥ १७८॥

श्चद्रस्य यज्ञादाष्टित्वग्यावत्संक्यान् बाह्मणान्सपृश्चित "आसनेषपक्रृप्तेषु " ( अ. ३ श्चो. २०८ ) इत्यासनमेदस्य वश्च्यमाणत्वानष्ठस्यस्पर्शासंभवे यावतां आद्धभोजिनां पङ्काद्वपविश्वति तावतां संबन्धि पौर्तिकं फलं आद्धीयं दातुर्व भवति । तावतां पौर्तिकं फलं बिहवेंदिदानाच यत्कलं तत्र भवति इति मेथातिथिगोविन्दराजौ । अतस्तयैव निन्द्या निषिद्धगणापठितस्यापि शद्भयाजकस्य भोजननिषेधः करूपते ॥ १७८॥

प्रसङ्गात श्रद्धयाजकप्रतिग्रहं निषेधयति, छ।चवार्थमन्यत्र निषेधकरणे शद्धयाजकश-ब्होबारणं कर्तव्यं स्पात्—

> वेदविचापि विमोऽस्य लोभात्कृत्वा मतिग्रहम् । विनाशं वजति क्षिप्रमामपात्रमिवाम्भसि ॥ १७९ ॥

वेदज्ञोऽपि नाष्ट्रणः ग्रद्धयाजकस्य लोभात्प्रतिग्रहं कृत्वा शीघ्रं करीरादिना विनाक्षं गच्छति। सतरामवेदवित् । अपक्रमृत्मयश्ररावादिकमियोदके ॥ १७९ ॥ सोमविक्रयिणे विष्ठा भिष्जे पृयशोणितम् । नष्टं देवलके दत्तममतिष्ठं तु वार्युषौ ॥ १८० ॥

सरेमविकयिणे यदत्तं तद्दातुर्भोजनार्थं विष्ठा संपयते । जन्मान्तरे विष्ठाभोजिनां जातौ जायत इत्यर्थः । एवं पूयशोणितेऽपि व्याख्ययम् । वष्टं नाशभागितया नि-एफठं विविक्षितम् । अप्रतिष्टमनाश्रयतया निष्फलमेव ॥ १८० ॥

> यतु वाणिजके दत्तं नेह नामुत्र तद्भवेत् । भस्मनीव हुतं हच्यं तथा पौनभेवे द्विने ॥ १८१ ॥

वाणिजकाय यहत्तं आहे तलेहान्तविक्षकित्यादिकलाय, नापि पारलौकिकफलाय भवाति । पुनर्भपुत्राय यहत्तं तद्भस्महृत्हविःसमस् । निष्कलमित्यर्थः ।। १४१ ॥

इतरेषु त्वपांङ्क्षचेषु यथोदिष्टेष्वसाधुषु ।

मेद्रोस्रङ्मांसमज्जास्थि वदन्त्यन्नं मनीषिणः ॥ १८२ ॥

इतरेभ्यो विशेषेणानुक्तफलेभ्यः पङ्किभोजनानर्देभ्यः स्तेनादिभ्यो यथाकीतिनेभ्यो यहक्तमणं तदातुर्भोजनार्थं मेदोरुधिरमांसमजास्थि भवतीति पण्डिता वदन्ति। अत्रापि जन्मान्तरे मेदःशोणितादिभुजां जातिषु जायन्त इत्यर्थः ॥ १८२॥

अपाङ्क्रचोपहता पङ्किः पान्यते यैद्धिनोत्तमैः ।

तानिवोधत कात्स्न्येन द्विजाप्रयान्पङ्कियावनान् ॥ १८३ ॥

एकपङ्कायुपविष्टस्तेनादिद्षिता पक्तिर्येर्बाद्धणैः पवित्रीकियते तान्पवित्रीकारका-न्त्राह्मणानशेषेण शृष्यतः । निषेधादेकपङ्किभोजनासंभवेऽपि स्तेनादीनां रहस्यकृताझातः दोषविषयत्वेन साधकतास्य वचनस्य ॥ १८३ ॥

अग्र्याः सर्वेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च ।

श्रोत्रियान्वयजाश्रेव विज्ञेयाः पङ्किपावनाः ॥ १८४ ॥

सर्वेषु वेदेषु चतुर्ध्वेष्यग्रयाः श्रेष्ठाः सम्यग्गृहीतवेदा ब्राह्मणाः पङ्किपावनाः। अत्रक्व यमः पङ्किपावनगणनायां " चतुर्वेदविदे चैव " इति पठितवान् । तथा प्रकर्वेजेवोच्यते वेदार्थ एभिरिति प्रवचनान्यङ्गानि तेष्यग्यग्र्याः पडङ्गविदस्ते च चतुर्वेदिन्तोऽपि पङ्किपावनाः। न्यायविच पडङ्गविदिति पङ्किपावनमध्ये यमेन पृथकपठिनतत्वात् । तथा छन्दसां ग्रुद्धदशपुरुष इत्युश्चनोवचनाइशपुरुषपर्यन्तमविच्छिनवेदसं-प्रदायवंशजाः पङ्किपावनाः॥ १८४॥

त्रिणाचिकेतः पश्चाभिक्तिसुपर्णः षडङ्गवित् । ब्रह्मदेयोत्मसंतानो ज्येष्ठसामग एव च ॥ १८५ ॥

त्रिणाचिकेतोऽध्वर्यवेदभागस्तद्भतं च, तयोगात्प्ररुपोऽपि त्रिणाचिकेतः । पञ्चाधि-रविहोत्री । तथाच हारीतः—" पवनः पावनस्रेता यस्य पञ्चाप्रयो गृहे । सार्यप्रातः प्रदीप्यन्ते स विप्रः पङ्किपावनः ॥" पवन आवसध्याग्निः, पावनः सभ्योऽग्निः श्रीताप-नोदायर्थं बहुषु देशेष्वपि विधीयते । त्रिसपर्णे बहुचां वेदभागस्तद्भतं च, तयोगात्पुरु-पोऽपि त्रिसपर्णः । पडङ्गानि शिक्षादीनि यो व्याचष्टे स पडङ्गवित् सर्वप्रवचनेन पडङ्गाध्येतोक्तः । त्रह्मदेया त्राह्मविवाहोदा तस्या आत्मसंतानः प्रतः । ज्येष्टसामा-न्यारण्यके गीवन्ते तेषां गाता । एते पट् विशेषाः पङ्किपावना इत्युक्तरश्लोकेन संबन्धः ॥ १८५॥

# वेदार्थवित्मवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्रदः । शतायुर्वेव विज्ञेया ब्राह्मणाः पङ्किपावनाः ॥ १८६ ॥

अनयीत्यापि वेदाङ्गानि गुरूपदेशाधिगतवेदार्थः, प्रवक्ता वेदार्थस्यैव, ब्रह्मचारी प्रथमाश्रमी, सहस्रद इति देयविशेषात्रपादानेऽपि "गावो वे यज्ञस्य मातरः " इत्या-दिविशेषप्रदृत्तश्रुतिदर्शनाद्रोसहस्रदाता चहुप्रदो वा । शतायुः शतवर्षवयाः । श्रोत्रिया-येव देयानीति नियमात्सति श्रोत्रियत्वे उक्तगुणयोगात्पङ्किपावनत्वम् ॥ १८६ ॥

### पूर्वेद्यरपरेद्यवी श्राद्धकर्मण्युपस्थिते । निमन्त्रयेत ज्यवरान्सम्यग्विप्रान्यथोदितान् ॥ १८७ ॥

श्रादक्रमणि प्राप्ते श्राद्वाहातपूर्वदिने तदसंभवे श्राद्वदिन एवोक्कश्रणान्त्राह्यणा -न्सम्यगतिसत्कृत्य निमन्त्रयेत् । त्रयोऽवरा न्यूना येषां ते त्र्यवराः न तु तावत एव । एकैकमपीत्युक्तेः ॥ १८७ ॥

# नियन्त्रितो द्विजः पित्र्ये नियतात्मा भवेत्सदा। न च छन्दांस्यथीयीत यस्य आद्धं च तद्भवेत् ॥ १८८॥

आहे निमन्त्रितो त्राह्मणो निमन्त्रणादारभ्य श्राह्महोरात्रं यावन्मेश्रुननिष्टतिसंयम्-नियमबान्स्यात् । अवदयकर्तव्यजपादिवजं वेदाध्ययनं च न कुर्यात् । श्राहकर्ताणि तथैव स्यात् ॥ १८८ ॥

# निमन्त्रितान्हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्द्विजान् । वायुवचानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ १८९ ॥

पूर्वनियमविषेरयमञ्जादः । यस्मात्तान्त्राह्मणात्रिमान्त्रितानदृश्यरूपेण पितरोऽधि-तिष्ठन्ति, प्राणवायुवद्गच्छतोऽद्धगच्छन्ति, तथोपविष्टेषु तेषु समीप उपविद्यन्ति, तस्मात्रियता भवेषुः॥ १८९॥

### केतितस्तु यथान्यायं हव्यकव्ये द्विजोत्तमः । कथंचिद्वप्यतिक्राजन्यापः सूकरतां व्रजेत् ॥ १९०॥

इव्यक्तव्ये ययात्राकं निमन्त्रितो बाह्मणः स्वीकृत्य केनापि प्रकारेण भोजनमकुर्वा-णस्तेन पापेन जन्मान्तरे सकरो भवति ॥ १९०॥ " नियतात्मा भवेरसदा " ( अ. ३ श्वो. १८८ ) इत्यनेन मैधुननिष्ठेषे कृतोपि टप-कीम मनस्याधिकदोषश्चापनायाह—

> आमन्त्रितस्तु यः श्रांद्धे दृषल्या सह मोदते । दातुर्यहुष्कृत किंचित्तत्सर्वे मतिपद्यते ॥ १९१ ॥

हषती श्रद्धा तत्र मृदत्वाच्छ्राहे निमन्त्रितः सन् यो हपत्या सार्थं श्रीपुंसधर्मेण स्रतादिना रमते स दाह्ययंत्पापं तत्प्रामोति । पापोत्पत्तिमात्रं विविश्वतम्। अन्यथा दात येपापे पापं न जायते । नचेदं दाहः प्रायिश्वत्ततया विहितं येनासौ पापान्स्रच्यते । भेषा तिथिगोविन्दराजौ तु सामान्येन ब्रह्मचर्यस्य विधानाहृषस्यन्ती चलपयति भर्तो-रमिति योगाश्रयणेन श्राह्मभोक्तुस्टा बाह्मण्यापं हष्टन्यभिमतात्रेत्याहृदः ॥ १९१ ॥

अक्रोधनाः शौचपराः सततं ब्रह्मचारिणः ।

न्यस्तशस्त्रा महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः ॥ १९२ ॥

क्रोवरहिताः, बहिःशौचं मृद्वारिभ्यामन्तःशौचं रागद्वेषादित्यागस्तयुकाः, सर्वदा स्त्रीसंयोगादिशून्याः, त्यक्तयुद्धाः, दयायष्टगुणयोगो महाभागता तद्वन्तः, अनादिदेवता-रूपाः पितरस्तस्मात्कोधादिरहितेन भोक्त्रा क्त्रां च भवितव्यम् ॥ १९२ ॥

यस्मादुत्पत्तिरेतेषां सर्वेषामप्यशेषतः ।

ये च यैरुपचर्याः स्युर्नियमैस्तानिबोधत ॥ १९३ ॥

एवां सर्वेषां पितृणां यस्मादुत्पत्तिर्ये च पितरो यैर्जाक्षणादिभिर्येनियमेः शास्त्रोक्तः कर्मभिरुपचरणीया भवेयुस्तान्साकल्येन श्टणुत ॥ १९३ ॥

मनोहैंरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः ।

तेषामृषीणां सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः समृताः ॥ १९४॥

हिरण्यगर्भापत्यस्य मनोर्ये मरीच्यादयः पुत्राः पूर्वश्चकाः " मरीचिरत्र्याङ्गरसौ " (अ. १ श्लो. ३५) इत्यादिना तेषासृषीणां सर्वेषां सोमपादयः पितृगणाः पुत्रा मन्वादिभिः स्स्ताः॥ १९४॥

> विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः। अग्निष्व।त्ताश्च देवानां मारीचा स्रोकविश्वताः॥ १९५॥

विराट्सताः सोमसदो नाम साध्यानां पितरः । अग्निष्वात्ता मरीचेः पुत्रा छोकः विख्याता देवानां पितरः ॥ १९५॥

दैत्यदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् । सुपर्णिकिन्नराणां च स्मृता बर्हिषदोऽत्रिजाः ॥ १९६ ॥ दैयादिनां प्रथमाध्यायोदितभेदानामत्रिष्ठता बर्हिषदो नाम पितरः स्मृताः ॥१९६॥ सोमपा नाम विपाणां क्षत्रियाणां हर्विभ्रेजः ।

वैश्यानामाज्यपा नाम ग्रुद्राणां तु सुकालिनः ॥ १९७॥

बाह्यणप्रश्वतीनां चतुर्णां वर्णानां सोमपाप्रभृतयश्वत्वारः वितरः स्यृताः ॥ १९७ ॥ सोमपास्तुः कवेः पुत्रा हविष्मन्ताऽङ्गिरःस्रुताः ।

पुलस्त्यस्याज्यपाः पुत्रा वसिष्ठस्य सुकालिनः ॥ १९८॥ कवेर्मृगाः सोमपाः प्रताः । इविश्वेज एव इविष्मन्तोऽङ्गिरसः प्रताः । आज्यपाः पुरुस्त्यस्ताः । सकालिनो वसिष्ठसताः ॥ १९८॥

अग्निद्ग्धानग्निद्ग्धान्काच्यान्बर्हिषद्स्तथा । अग्निष्वात्तांश्च सौम्यांश्च विमाणामेव निर्दिशेत् ॥ १९९ ॥ [अग्निष्वात्ता हुतैस्तृप्ताः सोमपाः स्तृतिभिस्तथा । पिण्डैबीर्हिषदः मीताः मेतास्तु द्विजभोजने ॥ ११ ॥ ]

अग्निद्रश्यानग्निद्रश्यकाञ्यविद्वपदिग्रिष्वात्तसौम्योख्यान्परान्पितृन्विप्राणामेव जानी-यात् ॥ १९९ ॥

> य एते तु गणा मुख्याः पितॄणां परिकीर्तिताः । तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपौत्रमनन्तकम् ॥ २००॥

य एते प्रधानभूताः पितृगणा उकास्तेषामपीइ जगित पितर एव पुत्रपीता अनन्ता विशेयाः । पुत्रपीत्रमिति " गवाश्वप्रभृतीनि च " (पा. छ. २।४।११) इत्येकवद्भावः । एतच्छ्कोकस्त्रचिता एव " वरो वरेण्यः " इत्यादयोऽन्येऽपि पितृगणाः मार्कण्डेयादिप्रराणादियु श्रूयन्ते ॥ २००॥

> ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः । देवेभ्यस्तु जगत्सर्वे चरं स्थाण्वतुपूर्वज्ञः ॥ २०१ ॥

ऋषिभ्यो मरीच्यादिभ्य उक्तक्रमेण पितरो जाताः । पितृभ्यो देवमानवा जाता-देवभ्यश्च जङ्गमस्थावरं जगत्क्रमेण जातम् । तस्मात्सोमपादिप्रभवत्व त्त्विपित्तामहप्रः पितामहानामेषां श्राद्धे पूजनीयाः सोमपादयोऽपि पूजिताः सन्तः श्राद्धफल्दानाय् कल्पन्त इति । प्रकृतश्च पित्रादिश्चादस्मृत्यथोऽयं सोमपादिषितृगणोपन्यासः । अथवा आवाहनकाले निजिपत्रादयो ब्राह्मणादिभिः सोमपादिरूपेण ध्येयाः । एवं व्यवस्थाज्ञा-नमनुष्ठानपरता च स्यात् ॥ २०१ ॥

राजतैर्भाजनैरेषामथो वा राजतान्वितः। वार्यपि श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकल्पते॥ २०२॥

एवां पितृणां रूप्यमयपात्रैः रूप्ययुक्तैर्वा ताम्रादिपात्रैर्ज्ञकमपि श्रद्धया दत्तमक्षय-स्ववहेतुः संपचते किं पुनः प्रशस्तपायसादीति ॥ २०२ ॥

देवकार्याद्विजातीनां पितृकार्ये विशिष्यते । दैवं हि पितृकार्यस्य पूर्वमाप्यायनं श्रुतम् ॥ २०३॥ देवाद्यदिक्य यरिकयते तदैवकार्यम् । ततः पितृकार्यं द्विजातीमां विशेषेण कर्तव्य-सुपदिक्यते । अनेन पितृश्राद्धस्य प्राधान्यं, दैवं तत्राङ्गिष्टियाह् । एतदैव स्पष्टयति । यतो दैवं कर्म पितृकृत्यस्य पूर्वं सदाप्यायनं परिपृशकं स्मृतम् ॥ २०३ ॥

तेषामारक्षभूतं तु पूर्व दैवं नियोजयेत्।

रक्षांसि हि विलुम्पन्ति श्राद्धमारक्षवर्जितम् ॥ २०४ ॥

आरक्षो रक्षा तेषां पितृणां रक्षाभृतं देवं विश्वदेवबाद्यणं पूर्वं निमन्त्रयेष्ट् । यस्मा-दक्षावर्जितं आहं राक्षसा आच्छिन्दन्ति ॥ २०४ ॥

दैवाद्यन्तं तदीहेत पित्राद्यन्तं न तद्भवेत् ।

पित्राद्यन्तं त्वीहमानः क्षित्रं नञ्यति सान्वयः ॥ २०५ ॥

यत एवमतः तच्छ्राद्धं दैवायन्तं देवे कर्मणि आयन्तावारम्भावसाने यस्य तत्तथा। एतेनेद्युक्तं निमन्त्रणादि सर्वं दैवपूर्वं, विसर्जनं तु देवानां शेषे । अतएव देवछः— " यत्तव क्रियते कर्म पैतृके ब्राह्मणान्प्राति । तत्सर्वं तत्र कर्तव्यं वैश्वदेविकपूर्वकम् ॥ " नतु तच्छ्रादं पित्रपक्तमावसानं पित्रायन्तं तदन्तिव्यन्ससंतानः शीघ्रं विनव्यति।।२०६॥

शुचिं देशं विविक्तं च गोमयेनोपलेपयेत् । दक्षिणापवणं चैव प्रयत्नेनोपपादयेत् ॥ २०६ ॥

अस्थ्यक्षारायन्तपद्वतं देशं निर्जनं च गोमयेनोपलेपयेत् । दक्षिणादिगवनतं च प्रयत्नतः संपादयेत् ॥ २०६ ॥

अवकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चैव हि।

विविक्तेषु च तुष्यन्ति द्त्रेन पितरः सदा ॥ २०७ ॥

चोक्षाः स्वभावश्चयोऽरण्यादिप्रदेशास्तेषु नयादितीरेषु तथा निर्जनप्रदेशेषु दत्तेन आद्वादिना सर्वदा पितरस्तुप्यन्ति ॥ २०७ ॥

> आसनेषूपक्रुप्तेषु वर्हिष्मत्सु पृथक्षृथक् । उपस्पृष्टोदकान्सम्यग्विमांस्तानुपवेशयेत् ॥ २०८ ॥

तत्र च देशे आसनेषु पृथकपृथिनन्यस्तेषु सकुशेषु प्रामामन्त्रितवाहाणान्सम्यकृत-सानाचमनातुपवेशयेत् । अत्र देवबाहाणासने कुशद्वयम्, पित्रासनेषु च प्रत्येकं दक्षिणाय एकः कुशो देयः । तदाह देवलः—" ये चात्र विश्वदेवानां विद्याः पृवं-विमन्त्रिताः । प्राक्षुखान्यासनान्येषां द्विद्धोपहितानि च ॥ दक्षिणाखुखपुक्तानि पितृणामासनानि च । दक्षिणायकदर्भाणि प्रोक्षितानि तिलोदकैः ॥" दक्षिणाखुख पुक्तानि दक्षिणायाणि । अयं काण्डमुखायेश्वया ॥ २०८ ॥

> उपवेश्य तु तान्विपानासनेष्वजुगुप्सितान् । गन्धमाल्यैः गुरभिभिरचयेदेवपूर्वकः ॥ २०९ ॥

तान्विप्रानामन्त्रितानासनेष्यवेश्य कुङ्कुमादिगन्यमाल्यधूपादिभिः स्पृद्दणीयगन्यै-देवपूर्वकमर्चयेत् ॥ २०९ ॥

# तेषामुद्रकमानीय सपवित्रांस्तिलानपि ।

अयौ कुर्याद्नुज्ञातो ब्राह्मणो ब्राह्मणैः सह ॥ २१०॥

तेषां बाह्मणानामघोँदकपवित्रतिकान्संमिशान्कृत्वा तैर्बाह्मणैः सहात्रज्ञातोऽग्रो वक्ष्य-माणं होशं कुर्यात् । अतुक्षासामध्यांच प्रार्थनापि पूर्व कर्तव्या । सा च स्वगृष्टात् सा-रेण करवाणि करिष्य इत्यादिका । अतुक्षापि ओमित्यवंक्ष्या कुरुष्वेति वा ॥२१०॥

> अग्नेः सोमयमाभ्यां च कृत्वाप्यायनमादितः । हविर्दानेन विधिवत्पश्चात्संतर्पयेत्पितृन् ॥ २११॥

अग्नेः सोमयमयोश विधिवत्पर्यक्षणादिपूर्वं हविर्दानेन प्रीणनमादौ कृत्वा पश्चा-दलादिना पितृंस्तर्पयेष्ठ् । सोमयमयोद्धेन्द्वनिर्देशेऽपि प्रथमेव देवतात्वम् । सहादिश व्द-प्रयोगाभावात् । यत्र साहित्यं विवक्षितं तत्र सहादिशव्दं करोतीत्युक्तं प्राक् ॥२११॥

> अग्न्यभावे तु विषस्य पाणावेवोपपादयेत् । यो ह्याः स द्विजो विषेपन्त्रदर्शिभिरूच्यते ॥ २१२ ॥

अद्रयभावे पुनर्वाद्याणहस्त एवोकाहुतित्रयं द्यात् । यस्मात्र एवाग्रिः स एव ब्राह्मण इति वेदविद्धिर्वाद्यणेरुकः । अध्यभावधात्रपनीतस्य संभवति । उपनीतस्य समारकस्य च पाणिग्रहणारपृवं, सृतभायस्य वा ॥ २१२ ॥

अक्रोधनान्सुपसादान्वदन्त्येतान्पुरातनान् ।

लोकस्याप्यायने युक्ताञ्छाद्धदेवान्द्विजोत्तमान् ॥ २१३ ॥

कोधशून्यान्छप्रसादानप्रसन्नमुखान्प्रवाहानादितया प्रसातनान् "अग्नी प्रास्ता-हृतिः (अ. ३ श्टो. ७६ ) इति न्यायेन छोक्टहस्य उद्युकान्धादयात्रभृतान्मन्वा-इयो वदन्ति । तस्मादेवतुल्यत्वाच्छ्राद्धं बाह्मणस्य इस्ते दातन्यभिति पूर्वविध्यत्त-वादः ॥ २१३ ॥

अपसन्यमग्नौ कृत्वा सर्वमारूत्य विक्रमम् । अपसन्येन इस्तेन निवेपेदुदकं सुवि ॥ २१४ ॥

अग्री पर्यञ्चणायङ्गस्रकं अग्रीकरणहोमानुशनकममपसन्यं दक्षिणसंस्थं कृत्वा नतोऽपसन्येन दक्षिणहस्तेन पिण्डाधारभृतायां सुन्युदकं क्षिपेस् ॥ २१४ ॥

त्रींस्तु तस्माद्धविःशोषात्पिण्डान्कृत्वा समाहितः । औदकेनैव विधिना निर्वपेदक्षिणामुखः ॥ २१५ ॥ तस्मादप्रयादिहोमादुद्वतादणादुद्वतावशिष्टाचीन्पिण्डान्कृत्वा ओदकेनैढ विधिना दक्षिणहस्तेन समाहितोऽनन्यमना दक्षिणस्रखस्तेषु दर्भेष्टिति वश्यमाणस्वादर्भेषु दयात्॥ २१५ ॥

न्युष्य पिण्डांस्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिपूर्वकम् ।

तेषु दर्भेषु तं हस्तं निमृज्याह्नेपभागिनाम् ॥ २१६ ॥ विधिपूर्वकं स्वयूक्षोक्तविधिना दर्भेषु तान्पिण्डान्दत्वा " दर्भमुळेषु करावधर्षणम् " इति विष्णुवचनाच तेषु दर्भेषु मूळदेशे इस्तं निर्छेषं कुर्यात्प्रिपितामद्दपित्रादीनां त्रयाणां केपभुजां तुप्तये ॥ २१६ ॥

आचम्योदक्परावृत्य त्रिरायम्य शनैरसून् । षड्ऋतूंश्च नमस्कुर्यात्पितृनेव च मन्त्रवित् ॥ २१७ ॥

अनन्तरख्रपरपृश्योदङ्ख्रको भूत्वा यथाशकि प्राणायामत्रयं कृत्वा "वसन्ताय नमस्तुभ्यम् " इत्यादिना पड्कत्तृनमस्कुर्यात् । पितृंश्च " नमो वः पितर " इत्या-दिमन्त्रयक्तम् " अभिपर्याष्टस्य " (अ. ४ सं ८) इति गृह्यदर्शनादक्षिणासुको नमस्कुर्यात् ॥ २१७ ॥

> उदकं निनयेच्छेषं शनैः पिण्डान्तिके पुनः । अविजिन्नेच तान्पिण्डान्यथान्युप्तान्समाहितः ॥ २१८ ॥

पिण्डदानात्पूर्वे पिण्डाधारदेशदत्तोदकशेषमुदकपात्रस्थं प्रतिपिण्डसमीपदेशे कमेण पुनरुत्मुजेद् । तांश्र पिण्डान्यथान्युसान्येनैव क्रमेण दत्तांस्तेनैव क्रमेणावजिन्नेद् । समाहितोऽनन्यमनाः॥ २१८॥

पिण्डेभ्यस्त्वल्पिकां मात्रां समादायानुपूर्वशः । तेनैव विभानासीनान्विधिवतपूर्वमाशयेत् ॥ २१९ ॥

अत्यिकत्यवाल्पमात्रा अवयवभागाः पिण्डेपृत्पन्नानल्पभागान्पिण्डक्रमेणैव गृहीत्वा तेनैव पित्रादिवाक्षणान्भोजनकाले भोजनात्पूर्वं भोजयेत् । विधिवत्पिण्डान्नधानविष्-तरम्रादित्य यः पिण्डो दत्तस्तद्वयवं पितृबाद्धणं भोजयेत् । एवं पितामद्दप्रियताम-द्वपिण्डयोरिष ॥ २१९ ॥

> धियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निर्वपेत् । विभवद्वापि तं श्राद्धे स्वकं पितरमाश्चयेत् ॥ २२० ॥

धियमाणे जीवति पितारि सृतानां पितामहादित्रयाणां श्राद्धं कर्तव्यस् । अथवा पितृविप्रस्थाने तमेव स्वपितरं भोजयेत् । पितामहप्रपितामहयोश्च बाह्यणौ भोजयेत्य-ण्डद्वयं च दयात्॥ २२०॥

> पिता यस्य निवृत्तः स्याज्जीवेचापि मितामहः । पितुः स नाम संकीत्ये कीर्तयेत्पपितामहम् ॥ २२१ ॥

नामकीर्तनमत्र श्राह्मोपळक्षणार्थम् । पितृजीवनापेक्षोऽयं वाशब्दः । यस्य पुनः पिता स्रतः स्पात्पितामद्दे जीवति स पितृप्रपितामद्दयोः श्राह्मं कुर्यात् । गोविन्दराजस्तु "यस्य पितृप्रतितामद्द्यो प्रेतौ स्थातां स पित्रे पिण्डं निधाय पितामद्दात्परं द्वाभ्यां द्यादिति विष्णुवचनात्प्रपितामद्दतिपतृभ्यां द्यात् " इति व्याख्यातवान् ॥ २२१ ॥

पितामहो वा तच्छ्रादं सुञ्जीतेत्यत्रवीन्मतुः ।

कामं वा समनुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत् ॥ २२२ ॥

यथा जीवित्यता भोज्यस्तथा पितामहोऽपि पितामहत्राह्मणस्थाने भोज्यः । पितृप्रपितामहयोश्य ब्राह्मणभोजनं पिण्डदानं च कुर्यात् । यथावा जीवता पितामहेन त्वभेव यथाकचि कुर्विति दत्ताग्रज्ञः स्वरुच्या पितामहं वा भोजयेत् । पितृप्र-पितामहयोवां श्राद्धद्वयं कुर्यादिति विष्णुवचनात्पितृप्रपितामहत्वद्वप्रपितामहानां श्राद्ध-त्रयं कुर्यात् ॥ २२२ ॥

तेषां दत्त्वा तु इस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम् ।

तितपण्डाग्रं प्रयच्छेत स्वधैषामस्त्विति ख्रुवन् ॥ २२३ ॥

" पिण्डेम्यस्त्वाल्पिकां मात्राम् " (अ. ३ श्लो. २१९) इति यदुक्तं तस्यायं काळिविधिः प्रदेयविधिश्च तेषां ब्राह्मणानां इस्तेषु सदर्भतिलोदकं दत्त्वा तदिति पूर्विनिर्दिष्टं पिण्डाग्रं पित्रे स्वधास्त्वित्येवमादि ब्रुविन्पित्रादिब्राह्मणेभ्यक्षिभ्यः क्रमेण इचात् ॥ २२३॥

पाणिभ्यां तूपसंगृह्य स्वयमन्त्रस्य वर्धितम् ।

वित्रान्तिके पितृन्ध्यायञ्शनकैन्यानिक्षिपेत् ॥ २२४ ॥

अन्नस्येति तृतीयार्थे पष्टी । विधितं पूर्णं पिठरादिपात्रं स्वयं पाणिभ्यां गृहीत्वा णितृंश्व चिन्तयत्रसवन्त्यगारादानीय त्राध्यणानां समीपे परिवेषणार्थमस्त्ररया स्थापयेष् ॥ २२४ ॥

डअयोईस्तयोर्भुक्तं यदन्तमुपनीयते ।

ताद्विषलुम्पन्त्यसुराः सहसा दुष्ट्वेतसः ॥ २२५ ॥

अधिकरणसप्तमीयम् । उभयोः करयोर्छकमस्थितं यदत्रं बाह्मणान्तिकमानीयते तदखरा दुष्टबुद्धय आच्छिन्दन्ति तस्मानेकहस्तेनानीय परिवेष्टव्यम् ॥ २२५॥

गुणांश्र सूपशाकाद्यान्ययो दिध घृतं मधु।

विन्यसेत्पयतः पूर्व भूमावेव समाहितः ॥ २२६ ॥

गुणान्यक्षनानि, अन्नापेश्वयाऽप्राचान्याद्भुणश्वकान्वा सूपवाकाषान्प्रयतः श्चिः स-माहितः अनन्यमनाः सम्यक् यथा न विशीयेन्ति तथा भूमावेव स्वपात्रस्थाने स्थाप-येन दारुफद्यकादौ ॥ २२६ ॥ भक्ष्यं भोज्यं च विविधं मूळानि च फळानि च । ह्यानि चैव मांसानि पानानि सुरभीणि च ॥ २२७ ॥

भक्ष्यं खराविशदमभगवहरणीयं मोदकादि, भोज्यं पायसादि, नानाप्रकारफळ-मुळानि, हृदयस्य प्रियाणि मांसानि, पानानि सुगन्धीनि भूमावेव विन्यसेदिति पूर्वेण संबन्धः॥ २२७॥

ज्यनीय तु तत्सर्वे श्चनकैः सुसमाहितः । परिवेषयेत शयतो गुणान्सवीन्त्रचोद्यम् ॥ २२८ ॥

एतत्सर्वमवादिकं बाह्मणसमीपमानीय प्रयतः श्चचिरनन्यमनाः क्रमेण परिवेषयेत्। इदं मधुरमिदमस्ट्रमित्येवं माधुर्यादिगुणान्कथयन् ॥ २२८॥ .

> नास्त्रमापातयेज्ञातु न कुप्येन्नानृतं वदेत् । न पादेन स्पृशेदन्नं न चैतदवधूनयेत् ॥ २२९ ॥

रोदनकोधमृशाभाषणानि न कुर्यात् । पादेन चालं न स्पृत्रोत् । न चोत्थिप्यो-त्थिप्यात्रं पात्रे क्षिपेत् । पुरुपार्थतया प्रतिपिद्धयोर्शपं कोधानृतयोः श्राद्धाङ्गत्वज्ञाप-नार्थोऽयं निषेषः ॥ २२९ ॥

> असं गमयति प्रेतान्कोपोऽरीननृतं ग्रुनः । पादस्पर्शस्तु रक्षांसि दुष्कृतीनवधूननम् ॥ २३० ॥

अश्च कियमाणं प्रेतान्भृतवेषान्श्राह्यात्रानि प्रापयति न पितॄणास्चपकारकं भवति, कोषः कश्चन्, स्रवादादः कुकुरान्, पादृस्पर्शोऽत्रस्य राक्षसान्, अवधूननं पापकारिणः। तस्मान रोदनादि कुर्यात् ॥ २३० ॥

यद्यद्रोचेत विभेभ्यस्तत्तद्याद्मत्सरः ।

ब्रह्मोद्याश्च कथाः कुर्योत्पितृणामेतदीष्मितम् ॥ २३१ ॥ ययद्विप्राणामीष्मितमनव्यक्षनादि तत्तदमत्सरो दयात् । परमात्मनिरूपणपराः कथाश कुर्यात् । यतः पितृणामेतदपेक्षितम् ॥ २३१ ॥

स्वाध्यायं श्रावयेत्पित्रये धर्मशास्त्राणि चैव हि ।

आख्यानानीतिहासांश्च पुराणानि खिलानि च !! २३२ || स्वाध्यायं वेदं, मानवादीनि धर्मशाखण्यि, आख्यानानि सौपर्णमेनावरूणादीनि, इतिहासान्यदाभारतादीन्, पुराणानि बद्धपुराणादीनि, विकानि श्रीस्कश्चिवसंकल्पा-दीनि आढे बाह्यणान्कावयेत् ॥ २२२ ॥

हर्षयेद्वाह्मणांस्तुष्टो भोजयेच शनैः शनैः । अन्नाचेनासक्वचैतान्गुणैश्र परिचोद्येत् ॥ २३३ ॥ स्वयं हृष्टो भृत्वा प्रियवचनादिभिर्वाद्यणान्परितोषयेत् । अत्रं चात्वरया भोजयेत् । भिष्टाकेन पायसर्गदिभिः " पायसिमदं स्वादु, मोदकोऽयं हृद्यो मृद्यताम् " इत्यादि गुणाभियानैः पुनर्वाह्मणान्प्रेरयेत् ॥ २३३ ॥

> व्रतस्थमि दौहित्रं श्राद्धे यत्नेन भोजयेत् । कुतपं चासने दद्यात्तिलैश्च विकिरन्महीस् ॥ २३४ ॥

बद्याचारिणमि दौदिनं श्राद्धे प्रयत्नतो भोजयेत् । अपिशव्दादब्रह्यचारिणमि । आनुकल्पिकमध्यपितस्यापि ब्रह्मचारिणो यत्नवचनाच्छ्रेष्ठत्वं कथयति । वेपालक-म्बलं चासने दयात् । दौद्दित्रमन्तरेणापि तिलांध श्राद्धभूमौ विकिरेत् ॥ २३४ ॥

त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः । त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम् ॥ २३५ ॥ पूर्वोक्तान्येव त्रीणि दौहितादीनि श्राद्धे पवित्राणीति ज्ञाप्यन्ते । त्रीणि च शौचा-दीनि प्रशंसन्ति ॥ २३५ ॥

> अत्युष्णं सर्वमनं स्याद्धुङ्कीरंस्ते च वाग्यताः । न च द्विजातयो ब्रुयुर्दात्रा पृष्टा हविग्रीणान् ॥ २३६ ॥

उष्णमेवात्युष्णं यस्योष्णस्यानादेभींजनम्रचितं तदुष्णं द्यात्र तु फलायपि । अत्तएव शङ्कः—" उष्णमनं द्विजातिभ्यः श्रद्धया विनिवेदयेत् । अन्यत्र फलमूलेभ्यः पानकेभ्यश्च पण्डितः ॥ " संयतवाचश्च त्राम्रणा अश्रीयः । किमिदं स्वाद्वस्वादु वेति दात्रानादिगुणान् पृष्टा वक्षायभिनयेनापि न ब्र्युः। वाग्यतस्यात्रेव विधानात् ॥ २३६॥

यावदुष्णं भवत्यत्रं यावदश्चन्ति वाग्यताः ।

पितर्स्तावदश्चन्ति यावन्नोक्ता हविर्गुणाः ॥ २३७ ॥ यावदने उच्णता भवति, यावच मौनिनो भ्रक्षते, यावच हविर्गुणा नोच्यन्ते तावत्त्वतरोऽअन्तीति पूर्वोक्तस्यैवार्थस्य प्रशंसा ॥ २३७ ॥

> यद्वेष्टितशिरा भुङ्के यद्धङ्के दक्षिणामुखः । सोपानत्कथ यद्धङ्के तद्दै रक्षांसि भुज्जते ॥ २३८ ॥

वजादिवेष्टितशिरा यदत्रं भुद्धे, तथा दक्षिणासुखः, सपादुकथ तदाक्षता भुक्षते न पितरः। तस्मादेवेरूपं न कर्तव्यम् ॥ २३८ ॥

चाण्डालक्ष वराहश्च कुक्कुट: श्वा तथैव च । रजस्वला च पण्डश्च नेक्षेरन्नश्चतो द्विजान् ॥ २३९॥

चाण्डालग्राम्यस्करकुकुटकुकुरोदक्यानपुंसका यथा वाद्यणानभोजनकाले न पदये-ग्रस्तथा कार्यम् ॥ २३९ ॥ होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिवीक्ष्यते । दैवे कर्मणि पित्र्ये वा तद्रच्छत्ययथातथम् ॥ २४० ॥

यस्माह्योमेऽग्निहोत्रादी, प्रदाने गोहिरण्यादी, भोज्ये स्वाभ्यदयार्थं ब्राह्मणभोजने, देवे हिनषि दर्शपौर्णमासादी, पित्र्ये श्राह्मादी, यदेभिर्वीक्ष्यते क्रियमाणं कर्म तचदर्थं क्रियते तन साध्यति ॥ २४० ॥

> घ्राणेन सूकरो हन्ति पक्षवातेन कुकुटः । श्वा तु दृष्टिनिपातेन स्पर्शेनावरवर्णजः ॥ २४१ ॥

स्करस्तदत्रादेर्गन्धं घात्वा कर्म निष्फलं करोति तस्मादत्रघाणयोग्यदेशानिरस-नीयः। कुकुटः पश्चवातेन सोऽपि पश्चपवनयोग्यदेशादपगमनीयः। भा दर्शनेन छुनो-ऽत्रादिदर्शनं निषद्धमपि दोषभूयस्त्वज्ञापनार्थं पुनरभिद्वितम् । अथवा दृष्टिनिपातेनेतिः श्राद्धकर्तृभोक्षणां दृष्टिनिपातविषयत्वेन । अवरवर्णः भ्रद्धस्तस्माजातोऽवरवर्णजः भ्रद्ध एव । असावन्नादिस्पर्शेन द्विजातिश्राद्धं निष्फलयति ॥ २४१॥

खड़ो वा यदि वा काणो दातुः पेष्योऽपि वा भवेत् । हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्पुनः ॥ २४२ ॥

यदि गतिविकलः काणो वा दातुर्दासः शूद्रस्तस्यैव प्रेष्यत्विवधानात् । अपिश-ज्दादन्योऽपि शूदो न्यूनाधिकाङ्गुल्यादिवी स्यात्तदा तमपि ततः श्राद्धदेशादप-सारयेत् ॥ २४२ ॥

> ब्राह्मणं भिश्चकं वापि भोजनार्थमुपस्थितम् । ब्राह्मणैरभ्यनुज्ञातः शक्तितः प्रतिपूजयेत् ॥ २४३ ॥

त्राह्मणमतिथिरूपं अन्यं वा भक्षणशीलं भोजनाथं तत्कालोपस्थितं श्राह्मपात्रवा-ह्मणेरत्वज्ञातो यथाशक्त्यत्रभोजनेन भिक्षादानेन चाईयेत् ॥ २४३ ॥

सार्ववर्णिकमन्नाद्यं सन्नीयाष्ट्राच्य वारिणा । समुत्सुजेद्धक्तवतामग्रतो विकिरन्भुवि ॥ २४४ ॥

वर्णशब्दः प्रकारवाची । सर्वप्रकारकमन्नादिकं व्यक्षनादिभिरेकांकृत्योदकेनाप्राव-यित्वा कृतभोजनानां ब्राह्मणानां पुरतो भूमौ "दर्भेषु विकिरश्र यः" (अ.३१छो. २४५) इति वक्ष्यमाणत्वादभोंपरि निक्षिपेच्यजेषु ॥ २४४ ॥

> असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुल्योषिताम् । उच्छिष्टं भागधेयं स्यादर्भेषु विकिरक्ष यः ॥ २४५ ॥

" नास्य कार्योऽग्निसंस्कारः " ( अ. ५ को. ६९ ) इति निषेधात्संकारानईबाळा-नां तथा कुल्बीणामदृष्टदोषाणां ये त्यकारस्तेषां पात्रस्थम्राच्छिष्टं दर्भेषु च यो वि- किरः स भागः स्यात् । अन्ये तु त्यागिनामिति गुर्वादित्यागिनां, कुलयोषितामिति स्वातन्त्र्येण तु कुलयोषितामस्द्रकन्यानामिति व्याचक्षते । गोविन्दराजस्तु त्यागिनां कुलयोषितामिति सामान्योषकमादिदं विशेषाभिषानं " संस्कृतं भक्षाः" ( पा. स.ध। २।१६ ) इतिवत् ततः स्वकुलं त्यक्त्या गतानां कुलक्षीणामित्याद्व॥ २४५॥

> उच्छेपणं भूमिगतमाजिह्यस्याश्वरस्य च । दासवर्गस्य तत्पित्रये भागेंधेयं प्रचक्षते ॥ २४६ ॥

उन्डिष्टं यद्भूमिगतं तदाससमूद्धस्यावकास्यानलसस्याकुटिलस्य च पित्र्ये श्रादकर्मणि भागवेयं मन्वादयो वदन्ति ॥ २४६ ॥

> आसपिण्डिक्रियाकमें द्विजातेः संस्थितस्य तु । अदैवं भोजयेच्छ्राद्धं पिण्डमेकं तु निर्वपेत् ॥ २४७ ॥

मर्यादायामाङ् नाभिविधौ । सपिण्डीकरणश्राद्वपर्यन्तमचिरमृतस्य द्विजातेश्व वैश्वदेवब्राह्मणभोजनरितं श्राद्धार्थमसं ब्राह्मणं भोजयेत् , एकं च पिण्डं द्यात् । अस्य च श्राद्धान्नम् "एकोदिष्टं दैवद्दीनमेकार्धेकपवित्रकम् । आवादनाग्रीकरणरिद्धतं ह्मपसञ्यवत्" (अ. १ श्लो. २५१) इति याजवस्क्यादिस्मृतिष्यवगन्तञ्यम् ॥२४७॥

सहिपण्डिक्रियायां तु कृतायामस्य धर्मतः । अनयैवावृता कार्ये पिण्डिनविषणं सुतैः ॥ २४८ ॥

अस्येति यस्येदमेकोदिष्टं विद्वितं तस्य धर्मतः स्वगृध्यादिविधिना सिषण्डीकरण-श्राद्धे कृते अनयेवाद्यता उक्तामावास्याश्राद्धेतिकर्तव्यतया पिण्डिनिर्वेषणं पार्वणाविधिना श्राद्धं पुत्रैः सर्वत्र स्तादादों कर्तव्यमः । नन्वनयेवाद्यतेत्यनेन प्रकृतमेकोदिष्टमेव दि कि-मिति न परास्क्यते । उच्यते—तिर्द्धं सिप्ण्डीकरणात्पूर्वमेकोदिष्टं सिप्ण्डीकरणे कृते पुनरनयेवाद्यतेति भेदनिर्देशो न स्याद् । ततोऽमावास्येतिकर्तव्यतेव प्रतीयते ॥२४८॥

आदं सुक्त्वा य उच्छिष्टं रूपलाय प्रयच्छति।

स मूढो नरकं याति कालसूत्रमवाक्शिराः ॥ २४९ ॥

आश्रितश्रदायोच्छिष्टदानप्रसक्तावयं निषेषः। श्राह्मभोजनोच्छिष्टं यः श्रद्धाय ददाति स मूर्खः काछसूत्रं नाम नरकमधोसुखं गच्छति ॥ २४९॥

शाद्धभुम्हपलीतल्पं तद्दहर्योऽधिगच्छति । तस्याः पुरीषे तन्मासं पितरस्तस्य देरते ॥ २५० ॥

हपछीश्वन्दोऽत्र जीपर इत्याहुः । निरुक्तं च "कुर्व। नित हपस्यन्ती चपछ्यति भर्ता रिमित हपछी शाक्षणस्य परिणीता ब्राह्मण्यपि हपछीति "। श्राह्मं शुक्तवा तदहो-रात्रे यः जीसंप्रयोगं करोति तस्य पितरस्तस्याः पुरीपे मासं श्रेरत इति निहस्यधी निन्दा ॥ २५०॥

### पृष्ट्वा स्वदितमित्येवं तृप्तानाचामयेत्ततः । आचानतांश्रानुजानीयादभि भे। रम्यतामिति ॥ २५१ ॥

तृप्तान्त्राह्मणान्त्रध्वा स्वदितमिति पृष्ट्वा तेषामाचमनं कारयेत् । कृताचमनांश्र भो इति संबोध्याभिरम्यतामिति त्रूयात् । अभित इति पाठे अभित रमयत इह वा स्वगृहे वास्यतामित्यर्थः ॥ २५१ ॥

> स्वधास्तिवत्येव तं ब्रूयुक्रीह्मणास्तदनन्तरम् । स्वधाकारः परा ह्याज्ञीः सर्वेषु पितृकर्मस्र ॥ २५२ ॥

अन्नज्ञानानन्तरं ब्राह्मणाः श्राद्धकर्तारं स्वधास्तु इति ब्रूपुः । यस्मात्सर्वेषु श्राद्ध-तर्पणादिपितृकर्मग्र स्वधाश्रन्दोचारणं प्रकृष्टा आशीः ॥ २५२ ॥

नतो भुक्तवतां तेषामन्नशेषं निवेदयेत् । यथा ब्रुयुस्तथा कुर्यादनुज्ञातस्ततो द्विजैः ॥ २५३ ॥

स्त्रधाश्चर्याचारणानन्तरं कृतभोजनानां बाह्यणानां शेषमत्रमप्यस्तीत्यवशिष्टमत्रं निवेदयेत् तेर्बाह्मणेरिदमनेनानेन कियतामित्यद्वश्चातो यथा ते ब्र्युस्तथानशेषविनि-योगं कुर्यात् ॥ २५३ ॥

इदानीं प्रसङ्गाच्छ्रादान्तरेषु विशेषविधिमाह—

पित्र्ये स्वदितमित्येव वाच्यं गोष्टे तु सुश्रुतम् । संपन्नमित्यभ्युद्ये दैवे रुचितमित्यपि ॥ २५४ ॥

पित्र्ये निरपेश्वपित्मात्देवताक एकोरिष्टश्राह्ये तृप्तिप्रशार्थं स्विदतिमिति वाच्यम् । तथाच गोभिलसांख्यायनौ स्विदितिमिति तृप्तिप्रशः। मधातिथिगोविन्दराजौ तु श्राह्यका-लागतेनान्नेनापि स्विदितिमित्येव कर्तेन्यमिति व्याचश्चतुः । "श्राह्ये स्विदितिमित्येतद्वाच्य-मन्येन केनिचत्त् । नात्रकृद्धमिदं विद्वद्वद्वेनं श्रद्यीमिति । गोष्ठे गोष्ठीश्राह्य स्वध्यतमिति वाच्यम् । "गोष्ट्यां गुर्ख्यभ्ष्यमम् " इति द्वादश्विधश्राह्मगणनायां गोष्ठीश्राह्मपि विश्वामित्रेण पित्तम् । अभ्यद्ये द्विह्माह्ये संपन्नमिति वाच्यम् । देवे देवतोदेशेन श्राह्ये रुच्चित्रम् । देवश्राह्यं तु श्रविष्यपुराणोक्तम्—"देवाद्यदिश्य यच्छ्राह्यं ततु देविकस्रच्यते । इविष्येण विश्वष्टेन सप्तम्यादिषु यस्तरः"॥ २५४ ॥

अपराह्णस्तथा दभी वास्तुसंपादनं तिलाः। सृष्टिमृष्टिर्द्विजाश्राप्रयाः श्राद्धकर्मस्र संपदः॥ २५५॥

अमावस्याभादस्य प्रकृतत्वात्तद्विषयोऽयमपराद्धकालः " प्रातर्रदिनिमित्तकम् " इत्यादिना दृद्धिभादादौ स्मृत्यन्तरे प्रातःकालादिविषानात् । विष्टराययो दर्भाः, गोम-यादिना भाददेशसंशोषनं, तिलाश्च विकिरणाययोः, सृष्टिरकार्पण्येनालादिविसर्गः, मृष्टिरलादेश्च संस्कारविशेषः, पङ्किःपावनादयश्च ब्राह्मणाः, एता शाद्धे संपत्तय इत्यभि-धानादङ्गान्तरापेश्चं प्रकृष्टस्वमेषां बोधितम् ॥ २५६॥ दर्भाः पवित्रं पूर्वोह्यो हविष्याणि च सर्वशः। पवित्रं यच पूर्वोक्तं विश्लेया हव्यसंपदः॥ २५६॥

पवित्रं मन्त्राः, पूर्वाद्धः कालः, हविष्याणि स्रन्यकादीनि सर्वाणि च, यच पवित्रं पावनं वास्तुसंपादनादि पूर्वस्रकं एताश्च देवार्थस्य कर्मणः समृद्धयः । हव्यश्चव्दो कर्मोपलक्षणार्थः॥ २५६॥

मुन्यन्नानि पयः सोमो मांसं यचानुपस्कृतम्। अक्षारलवणं चैव प्रकृत्या हविरुच्यते ॥ २५७॥

स्रनेवांनप्रस्थस्यात्रानि नीवारादीनि, पयः क्षीरं, सोमलतारसः, अन्तपस्कृतमविकृतं पूर्तिगन्धादिरद्वितं मांसम्, अक्षारज्वणमकृत्रिमल्वणं सैन्धवादि, एतत्स्वभावतो इविर्मन्वादिभिरभिधीयते ॥ २५७ ॥

> विसृज्य ब्राह्मणांस्तांस्तु नियतो वाग्यतः शुचिः । दक्षिणां दिश्रमाकाङ्कन्याचेतेमान्वरान्पितृन् ॥ २५८ ॥

तान्त्राक्षणान्त्रिसृज्यानन्यमनाः मीनी पवित्री दक्षिणां दिशं वीक्षमाण एतान्यक्ष्य-माणानभिज्ञपितानर्थान्पितृन्प्रार्थयेषु ॥ २९८॥

> दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः संतितरेव च । श्रद्धा च नो मान्यगमद्भहुदेयं च नोऽस्त्वित ॥ २५९ ॥ [अन्नं च नो वहुभवेदितिथींश्र रुभेमिहि । याचितारश्र नः सन्तु मा च याचिष्म कश्चन ॥ १२ ॥ श्राद्धभुक् पुनरश्नाति तदहर्यो द्विजाधमः । श्रयाति श्रुकरीं योनिं कृमिर्वा नात्र संशयः ॥ १३ ॥

अस्मत्कुळे दातारः पुरपा वर्धन्ताम् । वेदाश्राध्ययनाध्यापनतदर्थवे।धतदर्थयागा-बनुष्ठानैर्द्धक्षमाप्नुवन्तु । पुत्रपौत्रादिकं च वर्धताम् । वेदार्थश्रद्धा चास्मत्कुळे न व्यपेतु । दातव्यं च धनादिकं बहु भवतु ॥ २५९ ॥

एवं निर्वपणं कृत्वा पिण्डांस्तांस्तद्नन्तरम् ।

गां विषमजसिंग वा भाक्षयेद्प्यु वा क्षिपेत् ॥ २६०॥ एवसक्तप्रकारेण पिण्डानां प्रदानं कृत्वा प्रकृतवरयाचनानन्तरं तान्पिण्डान् गां बाह्यणं छागं वा भोक्षयेत्, अग्रौ अन्हे वा क्षिपेत्॥ २६०॥

पिण्डनिर्वपणं केचित्पुरस्तादेव कुर्वते । वयोभिः खादयन्त्यन्ये प्रक्षिपन्त्यनलेऽप्सु वा ॥ २६१ ॥ पिण्डप्रदानं केचिदाचार्या बाह्यणभोजनानन्तरं कुर्वते अन्ये पक्षिभिः पिण्डान्छा-दयन्ति । इयं च पक्षिभोजनरूपा प्रतिपत्तिरग्न्युदकप्रक्षेपयोर्वेकल्पिकीति दर्शयितुस— क्तयोरप्यभिधानम् ॥ २६१ ॥

पतिव्रता धर्मपत्नी पितृपूतजनत्परा।

मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात्सम्यक्युतार्थिनी ॥ २६२ ॥ धर्मार्थकामेषु मनोवाकायकर्मिभः पितरेव मया परिचरणीय इति वृतं यस्याः सा पितवता, धर्मपत्नी सवर्णा प्रथमोदा आदिकियाणां अद्वाशािकनी प्रवार्थिनी तेषां पिण्डानां मध्यमं पितामद्दपिण्डं भक्षयत्सम्यक् "आयत्त पितरो गर्भम्" इत्या-दिगृद्योक्तमन्त्रेण ॥ २६२ ॥

आयुष्मन्तं सुतं सूते यशोमेधासमन्वितम् ।

धनवन्तं प्रजावन्तं सात्विकं धार्मिकं तथा ॥ २६३॥ तेन पिण्डभक्षणेन दीर्घायुपं कीर्तिधारणात्मकडुद्धियुक्तं धनपुत्रादिसंततिधर्माङुष्ठा-नसत्त्वाख्यगुणान्वितं पुत्रं जनयति ॥ २६३॥

मक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिपायं मकल्पयेत् ।

ज्ञातिभयः सत्कृतं दत्त्वा वान्धवानिष भोजयेत् ॥ २६४॥ तदत्त इस्तौ प्रक्षाल्य ज्ञातिप्रायमणं कुर्यात् । ज्ञातीन्प्रैति गच्छतीति ज्ञातिप्रायम् । कर्मण्यण् । ज्ञातीन्भोजयेदित्यर्थः । तेभ्यः पूजापूर्वकमत्रं दत्त्वा मातृपश्चानिष साईणं भोजयेत् ॥ २६४॥

> उच्छेषणं तु तत्तिष्ठेद्याबद्विमा विसर्जिताः । ततो ग्रहवस्ति कर्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ २६५ ॥

तद्भाक्षणोच्छिष्टं तावत्काठं तिष्ठेत् याबद्भाक्षणानां विसर्जनं ब्राह्मणेषु तु निर्गतेषु मार्थव्यमित्यर्थः । ततः संपन्ने श्राह्मकर्मणि वैश्वदेवबित्त्वोमकर्मनित्यश्राह्मातिष्यभोजनानि कर्तव्यानि । विष्ठशब्दस्य प्रदर्शनार्थत्वात् । अतस्य मत्स्यप्रराणे— " निष्ठत्य प्रतिपत्त्यर्थं पर्युक्ष्याप्रिं च मन्त्रवित् । वैश्वदेवं प्रकुर्वीतं नैत्यकं विधिमेव च " इति ॥ २६५ ॥

यैथाक्रीरीति पूर्वम्रक्तमापि व्यवधानादबुद्धिस्थं शिष्यसखप्रतिपत्तये पुनर्वक्तव्य-तथा प्रतिजानीते—

> हवियेचिररात्राय यज्ञानन्त्याय करूपते । पित्रभ्यो विधिवहत्तं तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ २६६ ॥

चिररात्रायपदमन्ययं चिरकाळवाचि । अतएव "चिराय चिररात्राय चिरस्याचा-श्रिरार्थकाः " ( अमरकोषेऽन्ययवर्गे को. १ ) इत्याभिचानिकाः । यद्यद्वविः पितृभ्यो यथाविधि दत्तं चिरकाळतृप्तयेऽनन्ततृप्तये च संपयते तन्निःशेषेणाभिचास्यामि ॥२६६॥

# तिलैबीहियवैभीषैरिद्धिर्मूलफलेन वा । दत्तेन मासं तृप्यन्ति विधिवत्पितरो नृणाम् ॥ २६७ ॥

तिळधान्ययवमाषज्ञत्रमुलकलानामन्यतमेन यथाशाखं अद्या दत्तेन महाष्याणां मासं पितरस्तृप्यन्ति । " कृष्णा माषास्तिलाश्चेव श्रेष्टाः स्पूर्यवशालयः " इति वायु-पुराणवचनान्मापरिति कृष्णमाषा बोदध्याः ॥ २६० ॥

द्वौ मासौ मत्स्यमांसेन त्रीन्मासान्हारिणेन तु । औरभ्रेणाथ चतुरः शाकुनेनाथ पश्च वै ॥ २६८ ॥

पाठीनादिमत्स्यानां मांसेन ही मासी पितरः प्रीयन्त इति पूर्वेण संबन्धः। त्रीन्मासान्हारिणेन मांसेन, चतुरो मेपमांसेन, पञ्च द्विजातिभक्ष्यपक्षिमांसेन॥२६८॥

षण्मासांइछागमांसेन पार्वतेन च सप्त वै । अष्टावेणस्य मांसेन रौरवेण नवैव तु ॥ २६९ ॥ [अष्टावेणेयमांसेन पार्वतेनाथ सप्त वै । अष्टावेणेयमांसेन रौरवण नवैव तु ॥ १४ ॥]

पण्मासांदछागमांसेन प्रीयन्ते, प्रपतिधित्रमृगस्तन्मांसेन सप्त, एणमांसेनाधी, रुरु-मांसेन नव । एणरुरू हरिणजातिविशेषी ॥ २६९ ॥

दशमासांस्तु तृप्यान्त वराहमहिषामिषैः । शशकूर्मयोस्तु मांसेन मासानेकादशैव तु ॥ २७० ॥ दशमासानारप्यसकरमहिषमांसैस्तृप्यन्ति, एकादश शशकच्छपमांसेन ॥ २७०॥

संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च । वाधींणसस्य मांसेन तृप्तिद्वीदशवार्षिकी ॥ २७१ ॥ [त्रिपिवं त्विन्द्रियक्षीणमजापूर्वातुगामिनम् । तं वै वाधींणसं विद्यात् वृद्धं शुक्कमजापतिम् ॥ १५ ॥

वर्ष पुनगाँभवधारेण तत्साधितोदनेन च तुष्यन्ति । तत्रैव पायसशब्दप्रसिद्धेः । वाधींणसस्य सांसेन द्वादशवर्षपर्यन्तं पितृत्तिर्भवति । वाधींणसश्च निगमे व्याख्यातः—"त्रिपिवं त्विन्द्रयद्वाणं चेतं द्वदमजापतिम् । वाधींणसं तु तं प्राहुर्योज्ञिकाः पितृकर्मणि" । नवादौ पयः पिवतो यस्य त्रीणि जलं स्प्रशन्ति कर्णौ जिह्वा च, त्रिभिः पिवतीति त्रिपिवः ॥ २७१ ॥

कालशाकं महाशल्काः खङ्गलोहामिपं मधु । आनन्त्यायैव कल्प्यन्ते मुन्यन्नानि च सर्वशः ॥ २७२ ॥ कालशाकाल्यं शाकम् । महाशल्काः सशक्का इति मेधातिथिः । मत्स्यवि- शेषा इति गुज्यन्ते । " महाशस्कित्वनो मस्त्याः " इति वचनात् । खङ्को गण्डकः । छोहो छोहितवर्णश्र्याग एव " छागेन सर्वछोहेनानन्त्यम् " इति पैटीनसिवचनात्त-योगामिषम्, मधु माक्षिकम्, मुन्यलक्षनि नीवाग्यदीन्यारण्यानि सर्वाणि, एतान्यनन्त-तृप्तये संपद्यन्ते ॥ २७२ ॥

यितक्तिनमधुना मिश्रं प्रद्यातु त्रयोदशीम्। तद्प्यक्षयमेव स्याद्वर्षासु च मघासु च॥ २७३॥

ऋतुनक्षत्रतिथीनामयं सञ्ज्ञचयः । यत्किचिदित्यप्रसिद्धं मधुसंयुक्तं वर्षाकाले मघा-त्रयोदश्यां दीयते तदप्यक्षयमेव भवति । त्रयोदश्या अधिकरणत्वेऽपीिक्सतत्वविव-क्षया प्राप्येत्यध्याहाराद्वा द्वितीया ॥ २७३ ॥

अपि नः स कुछे जायाचो नो दद्यात्रयोद्शीम्। पायसं मधुसपिभ्यी पाक्छाये कुज्जरस्य च॥ २७४॥

वर्षास मघायुक्तवयोदशी पूर्वोक्ता विविक्षिता । तत्रापि " प्रीष्ठपथामतीतायां मघायुक्तां वयोदशीम् । प्राप्य श्रादं हि कर्तव्यं मधुना पायसेन च " इति श्रृङ्ख्यवना द्वादृक्षणवयोदशी पूर्ववेह च गृद्धते । पितरः किलेवमाशासते अपि नाम तथाविधः किथिदस्माकं कुले भूयात् योऽस्मभ्यं प्रकृतायां वयोद्दश्यां तथा तिध्यन्तरेऽपि इ-स्तिनः पूर्वा दिशं गतायां छायायां मधुवृतसंग्रकं पायसं दथात् । नतु वयोदशीहस्ति-च्छाययोः सम्रचयः । यथाह विष्णुः— "अपि जायेत सोऽस्माकं कुले किथानरोत्तमः । प्राष्ट्रकालेऽसिते पक्षे वयोदश्यां समाहितः ॥ मधुच्छतेन यः श्रादं पायसेन समाचरेत् ॥ कार्तिकं सकलं वापि प्राक्छाये कुञ्जरस्य च " ॥ २७४ ॥

यद्यद्दाति विधिवत्सम्प्रक् श्रद्धासमिन्वतः । तत्तत्पितृणां भवति परत्रानन्तमक्षयम् ॥ २७५ ॥

यथिति वीप्सायाम् । सर्वमनमप्रतिषिद्धं यथाशासं सम्यपृषं श्रद्धायुक्तः पितृभ्यो ददाति तदनन्तकं सर्वकालमध्यमनपचितं परलोके पितृत्यये भवति। अतस्तत्फला-थिना श्रद्धया देयमिति विधीयते ॥ २७५ ॥

कुष्णपक्षे दशम्यादौ वर्जियत्वा चतुर्दशीम् ।

आद्धे प्रश्नस्तास्तिथयो यथैता न तथेतराः ॥ २७६ ॥ कृष्णपञ्चे दशमीमारभ्य चतुर्दशी त्यक्त्वा आद्धे यथा तिथयः श्रेष्टा महाफळा न तथैतदन्याः प्रतिपदादयः ॥ २७६ ॥

युश्च कुर्वन्दिनर्सेषु सर्वान्कामान्समश्चते ।

अयुश्च तु पितृनसर्वान्त्रजां प्राप्नोति. पुष्कलाम् ॥ २७७॥

दिनगन्दोऽत्र तिथिपरः । युश्च युग्मास तिथिषु द्वितीयाचतुथ्यांदिषु युग्मनक्षत्रेषु अरणीरोद्दिण्यादिषु श्राद्धं कुर्वन्सर्वाभिकपितान्त्रामोति । अयुग्मास् तिथिषु प्रतिपन् तीयाप्रभृतिषु, अगुग्मेषु च नवनेष्विनीकृतिकादिषु आहेन पितुन्यूजयन्युजादिसं-ततिं उभते । पुष्कजां धनविद्यापरिपुष्टास् ॥ २७७ ॥

यथा चैवापरः पक्षः पूर्वपक्षाद्विधिष्यते । तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्वादपराह्वो विशिष्यते ॥ २७८॥

चेत्रसिताया माला इति ज्योतिःशाखविधानाच्छक्कपक्षोपकमत्वान्मासानां अपरः पक्षः कृष्णपद्भः स यथा शुक्कपञ्चात् श्राहस्य संबन्धी विशिष्टफळ्टो भवति. एवं पुर्वाधिदवसादत्तरार्धिदवसः प्रकृष्टकलो विश्विष्यत इति वचनात्पुर्वाहेऽपि आहकते-व्यतां बोधयति ॥ नतु शुक्रपक्षादतुकोत्कर्षस्यापरपक्षस्य कथं दृष्टान्सता। प्रसिद्धो हि दृष्टान्तो भवति । उच्यते । "कृष्णपक्षे दशस्यादौ " ( अ. ३ खो. २७६ ) इत्यत्रेच विशिष्टविषासत्कर्षाभिषानात् ॥ २७८ ॥

प्राचीनावीतिना सम्यगपसञ्चयतन्द्रणा । पित्रयमानिधनात्कार्ये विधिवहर्भपाणिना ॥ २७९ ॥

दक्षिणसंस्थितयज्ञोपवीतेनानळसेन दर्भहस्तेन अपसव्यं पितृतीर्थेन यथाज्ञाचं सर्व पितृसंचन्धि कर्म आनिधनानादासमाप्तेः कर्तव्यम् । आनिधनाचावज्जीवमिति मेधा-तिथिगोविन्दराजौ ॥ २७९ ॥

रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हि सा। संध्ययोरुभयोश्चैव सूर्ये चैवाचिरोदिते ॥ २८० ॥ [कुर्वन्मातिपादि श्रादं स्वरूपां छभते प्रजाम् । कन्यकाश्र द्वितीयायां तृतीयायां तु वाजिनः ॥ १६ ॥ पञ्जन् क्षुद्रांश्रतुर्थ्यो तु पञ्चम्यां शोभनान्मुतान् । षष्ट्रचां द्रतमवामोति सप्तम्यां रूभते कृषिम् ॥ १७॥ अष्ट्रम्यामपि वाणिज्यं लभते श्राद्धदो नरः । नवम्यां वै चैकश्रफान् दशम्यां द्विखुरान्बहुन् ॥ १८॥ एकाद्ञ्यां तथा रौष्यं ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान् । द्वादक्यां जातरूपं च रजतं कुप्यमेव च ॥ १९ ॥ ज्ञातिश्रेष्टचं त्रयोदस्यां चतुर्दस्यां तु कुपजाः। श्रीयन्ते पितरऽश्रास्य ये च शस्त्रहता रणे ॥ २० ॥ पक्षाद्यादिषु निर्दिष्टान् विपुलान् मनसः शियान् । श्राद्धदः पञ्चदञ्या च सर्वोन्कामान्समश्रुते ॥ २१ ॥

शत्री आहं न कर्तव्यम् । यस्माच्छाद्धविनाश्चनगुणयोगादाश्चसी मन्वादिभिरसी

कथिता । संघ्ययोश्र न कुर्यात् । आदित्ये चाचिरोदिते अचिरोदितादित्यकाळश्रापेक्षायां त्रिश्चद्वर्तः प्रातःकाळो प्रात्यः । यथोकं विष्णुपुराणे- रेखाप्रस्ट्रत्यथादित्ये
त्रिश्चद्वर्तं गते रवो । प्रातस्ततः स्मृतः काळो भागः सोऽद्वस्तु पञ्चमः ॥ "अपराद्वस्य श्राद्धाङ्गतया वि नानात्कथमयमप्रसक्तप्रतिषेष इति चेत् । नायं प्रतिषेषः ।
स हि रागप्राप्तस्य वा स्याद्विषिप्राप्तस्य वा । नायः । नाश्र रागतो नित्यस्य
दर्शश्राद्धस्य प्राप्तत्वाद्विषिप्राप्तस्य निषेषे बोडिशियहणायहणवद्विकल्पः स्यात् । तस्मात्यप्रदासोऽयम् । राज्यादिपर्यदस्तेतरकाळे श्रादं कुर्योत् । अनुयाजेतरयजितम् " य
यजामहे " इति मन्त्रवत् । अपराद्वविषिश्च प्राशस्त्यार्थः अत एवोक्तम् " यथा
श्राद्धस्य पूर्वाद्वादपराद्वो विश्विष्यते " (अ. ३ श्लो. २७८) इति ॥ २८०॥

#### अनेन विधिना श्राद्धं त्रिरब्दस्येह निर्वेपेत् । हेमन्तग्रीष्मवर्षासु पाञ्चयिककमन्वहम् ॥ २८१ ॥

"कुर्यान्मासानुमासिकम्" (अ. २ श्लो. १२२) इति प्रतिमासं श्राह्मं विहितं तदसंभवे विधिरयं चतुर्मिमाँसैर्ऋतुरेकः एकस्तु ऋतुः संवत्सर इतीमं पश्चमाश्रित्योन्यते । अनेनोक्तविधानेन संवत्सरमध्ये त्रीन्वारान्हेमन्तग्रीष्मवर्षास् श्राह्मं कर्तेथ्यमः । तष्म समयाचारात्कुम्भट्यकन्यास्थेऽके पञ्चमहायज्ञान्तर्गतं च "एकमप्याश्येद्विप्रम्" (अ. ३ श्लो. ८३) इत्यनेन विहितं प्रत्यहं तु कुर्यादिति पूर्वोकदाढ्यार्थम् ॥ २८१॥

#### न पैतृयिक्कयो होमो छोकिकेऽयो विधीयते । न दर्शेन विना श्राद्धमाहिताप्रेर्द्विजन्मनः ॥ २८२ ॥

"अग्नेः सोमयमाभ्यां च" (अ. ३ श्लो. २११) इत्यनेन विहितिपतृयक्षाङ्गभूती होमो न लौकिके औतस्मार्तन्यतिरिकाग्नौ शालेण विधीयते । तस्मात्र लौकिकाग्राव-ग्नौकरणहोमः कर्तन्यः । निराग्निना तु "अग्न्यभावे तु विग्रस्य पाणौ" (अ. ३ श्लो. २१२) इत्यभिधानाद्विप्रपाण्यादौ करणीयः । आहिताग्नोद्विंजस्य नामावस्यान्यति-रेकेण कृष्णपश्चे दशम्यादौ आदं विधीयते सृताहश्चादं तु नियतत्वात्कृष्णपश्चे प्रितिध्यन्तरे न निष्ध्यते ॥ २८२ ॥

यदेव तर्पयत्यद्भिः पितृन्स्नात्वा द्विजोत्तमः । तेनैव कृत्स्नमामोति पितृयज्ञक्रियाफलम् ॥ २८३ ॥

पाद्मयक्रिकथाद्वासंभवे विधिरयम् । यत्र स्नानानन्तरस्रदकतर्पणं द्विजः करोति तेनैव सर्वं नित्यश्राद्धफरुं प्राप्नाति । द्विजोत्तमपदं द्विजपरम् ॥ २८३ ॥

वस्न्वदन्ति तु पितृत्रुद्रांश्चैव पितामहान् । प्रपितामहांस्तथादित्याञ्छूतिरेषा सनावर्ना ॥ २८४॥

यस्मात्पित्रादयो वस्वादय इत्येषामनादिभूता श्रुतिरस्ति । अतः पितृन्वस्वास्त्रयदे-वान्पितामहान् रुद्धान्प्रपितामहानादित्यान्मन्वादयो वदन्ति । तत्तथ सिद्धवोधनतेय- ध्यांच्छ्राद्धे पित्रादयो वस्वादिरूपेण ध्येया इति विधिः कल्प्यते । अत्तर्व पैठीनसिः— "य एवं विद्वान्पितृन्यजते वसवो रुद्धा आदित्याधास्य प्रीता भवन्ति " । मेथाति-धिगोविन्दराजौ तु " पितृद्वेषाप्रास्तिक्याद्वा यः पितृकर्मणि न प्रवर्तते तं प्रत्येत-स्प्रवर्तनार्थे देवतात्वाध्यारोपेण पितृणां स्तुतिवचनम् "॥ २८४॥

# विघसाशी भवेत्रित्यं नित्यं वामृतभोजनः । विघसो भुक्तशेषं तु यश्गशेषं तथामृतम् ॥ २८५ ॥

सर्वदा विषसभोजनः स्यात्सर्वदा चामृतभोजनो भवेत् । विषसामृतपदयोरप्रसिद्ध-त्वाद्यं व्याकुरुते । विप्रादिशुक्तश्चेषं विषस उच्यते । दर्शपौर्णमासादियज्ञशिष्टं पुरो-हाशायमृतम् । सामान्याभिधानेऽपि प्रकृतत्वाछ्राद्धे विप्रशुक्तशेषभोजनार्थोऽयं विधिः । अत्तर्व " शुक्षीतातिथिसंयुक्तः सर्वं पितृनिषेवितम् " इति स्मृत्यन्तरम् । अतिश्या-दिविशेषभोजनं तु " अवशिष्टं तु दम्पती " (अ. ३ श्वो. ११६) इत्यनेनैव विद्वितम् । तस्यैव यज्ञशेपतुल्यत्वापादनेन स्तृत्यर्थं पुनर्वचनमिति तु गोविन्दराज्ञ्या-ख्यानमत्त्वशानविशेषान्वर्षमप्राकरणिकं च ॥ २८५ ॥

एतद्दोऽभिहितं सर्वे विधानं पाश्चयज्ञिकम् । द्विजातिमुख्यद्वत्तीनां विधानं श्रूयतामिति ॥ २८६ ॥ इति मानवे धर्मशाके भ्रमुश्रोक्तायां संहितायां स्त्रीयोऽध्यायः॥ ३॥

इदं पञ्चयज्ञभवमनुष्टानं सर्वे युष्माकम्रकम् । पार्वणश्राद्धव्यवद्वितेरपि पञ्चयज्ञं-रुपसंद्वारस्तेपामभ्यद्वितत्वज्ञापनार्थः । मङ्गलार्थ द्वति तु मेथातिथिगोविन्दराजौ । द्वदानीं द्विजानां मुख्यो बाद्यणस्तस्य दक्तीनामृतादीनामनुष्ठानं श्रूयतामिति वश्यमा-णाध्यायैकदेशोपन्यासः॥ २८६॥ क्षे. २१॥

इति श्रीकुङ्कभट्टकतायां मन्वर्थमुक्तावल्यां मनुवृत्ती तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

# अथ चतुर्थोऽध्यायः।

आहकल्पानन्तरं " हत्तीनां रक्षणं चैव " ( अ. १ श्लो. ११३ ) इति हतिषु व्य-कतया प्रतिज्ञातास हत्यधीनत्वाद्वाईस्थ्यस्यानन्तरं वक्तव्यास शक्षचर्यपूर्वकमेव गाई-स्थ्यं तंत्रैव वस्युमाणा हत्तय इति दर्शयितुं ब्रह्मचर्यकालं गाईस्थ्यकालं चात्र वदित—

# चतुर्थेमायुपो भागमुपित्वाद्यं गुरौ द्विजः । ऋतीयभायुपो भागं कृतदारो गृहे वसेत् ॥ १ ॥

चतुर्थमायुपो भागमायमित्युक्तं बद्याचर्यकालोपलक्षणार्थम् । अनियतपरिमाणस्वा-दायुपश्चतुर्थभागस्य दुर्शोनस्मत् । नच " शतायुर्वे पुरुषः " इति श्रुतेः पद्मविशति-वर्षपरस्वम् । पद्मियदान्दिकं ब्रद्याचर्यमित्यादिविरोधात् । आश्रमसम्बयपश्चमाश्चितो बाह्मण श्वत्वश्चवर्यकालं जनमापेश्चार्वे यथाशकि गुरुक्के स्थित्वा द्वितीयमायुपश्चतुः र्थभागं गृहस्थाश्रममञ्जतिष्ठेत् । "गृहस्थस्तु यदा पश्येत्" ( अ. ६ श्लो. २ ) इत्यनियतत्वाद्वितीयमाग्रभो भागमित्यपि गार्हस्थ्यकालमेव ॥ १ ॥

अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः । या द्वतिस्तां समास्थाय वित्रो जीवेदनापदि ॥ २ ॥

परस्यापीडा शिलोन्छायाचितादिरहोहः ईषरपीडा याचितादिरल्पदोहः नतु हिंसैव द्रोहः तस्या निषिद्धत्वात् । अद्रोहेण तदसंभवेऽल्पद्रोहेण या द्रतिर्जीवनोपायः तदाश्र-यणेन भार्यादिभृत्यपञ्चयज्ञानुष्ठानगुको ब्राह्मणो नतु क्षत्रियादिरनापदि जीवेत् । आपदि दश्चमे विधिभैविष्यति । अयं च सामान्योपदेशो याजनाध्यापनविशुद्धप्रतिग्रद्दा-दिसंग्रहार्थः । वक्ष्यमाणतादिविशेषमात्रनिष्ठत्वे संकुचितस्वरसत्वद्दानिरनिषकारार्थत्वं याजनादेर्वत्तेप्रकरणानिवेश्वश्च स्यात्त्यापि जीवेत् ॥ २॥

यात्रामात्रप्रसिद्धचर्थ स्वैः कर्मभिरगहितैः।

अक्तेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसंचयम् ॥ ३ ॥

यात्रा प्राणस्थितिः शास्त्रीयुक्तद्वस्वर्थनित्यकर्मानुष्यकेष्ठप्राणस्थितिमात्रार्थं न तु भोगार्थं स्वसंबन्धितया बास्त्रविद्वितार्जनरूपैः कर्मभिक्ततिदवश्यमाणैः कायक्केशं विनादर्थसंग्रहं कुर्यात् ॥ ३ ॥

कैः कर्मभिरित्यनाह-

ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा। सत्यानृताभ्यामपि वा न श्वष्टच्या कदाचन ॥ ४॥

अनापदीत्यद्ववर्तते । ऋतादिभिरनापदि जीवेद् । सेवया त्वनापदि कदापि न वर्तेत ॥ ४ ॥

अप्रसिद्धत्यादृतादीनि व्याचष्टे--

ऋतमुञ्छिशिलं ज्ञेयममृतं स्थाद्याचितम् । मृतं तु याचितं भैक्षं प्रमृतं कर्षणं स्मृतम् ॥ ५ ॥

अवाधितस्थानेषु पथि वा क्षेत्रेष्ठ वाप्रतिहतावकाशेषु यत्र यत्रीपध्यो विद्यन्ते तत्र तत्राङ्गुलिभ्यामेकैकं कणं सञ्चचिर्द्वति वौधायनदर्शनात् एकैकथान्यादिगुडकोचयन-खुण्छः । मञ्जर्यात्मकानेकधान्योग्धयनं शिलः, उञ्छश्च शिल्श्रेत्वेकवद्भावः तत्सरम्बन् मानफलत्वादृतिनित्युच्यते । अयाचित्रोपस्थितममृतिमव स्रुखहेतुत्वादमृतम् । प्रार्थिते पुनभैश्चं भिश्वासमुहरूपं मरणसम्पीडाजननान्मृतम् । एतच साग्नेगृहस्थस्य भैश्रमपक्रतण्डुलादिरूपं नतु सिद्धानं पराग्निपक्केन स्वायौ होमाभावात् । कर्षणं च श्रमिगतप्रसुरप्राणिसरणनिमित्तत्वाद्भहृदुःखफलकं प्रकर्षण सृतमिव प्रमृतम् ॥५॥

सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते । सेवा श्वन्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥ ६ ॥ प्रायेण सत्यानृत्तन्यवद्वारसाध्यत्वात्सत्यानृतं वाणिज्यम् । नतु वाणिज्ये शाखेण सत्यानृताभ्यत्ञानम् । तेन चैवापि जीव्यत इति चश्चदेन वाणिज्यसमिशिष्टत्वात्कुसी-दमपि युद्यते । पूर्वश्चोकोका कृषिरेतच्छुकि च वाणिज्यकुसीदे । अनापदीत्यद्वश्चते-रस्वयंकृतान्यतानि चोद्धव्यानि । यथाद्व गौतमः । कृषिवाणिज्ये स्वयं चाकृते कुसीदं च । सेवा तु दीनदृष्टिसंदर्शनस्वामितर्जननीचिकियादियमयोगाच्छन इव दित्तरतः श्वदत्तिरुका तस्मातां प्रकृतो बाह्मणस्त्यजेषु ॥ ६ ॥

कुसूलघान्यको वा स्यात्कुम्भीघान्यक एव वा । त्र्यहैहिको वापि भवेदश्वस्तनिक एव वा ॥ ७ ॥ [सद्यः प्रश्नालिको वा स्यान्माससंचायिकोऽपि वा । पण्पासनिचयो वापि समानिचय एव वा॥ १ ॥]

" क्रसुलो त्रीद्यमारं स्पात् " इत्याभिधानिकाः । इष्टकादिनिर्मितागारधान्यसं-चयो भवेत । अत्र काळविशेषापेक्षायां "यस्य त्रैवार्षिकं भक्तं पर्याप्तं भृत्य-इत्तरे । अधिकं वापि वियेत स सोमं पातमहीति " इति मनक एव काली ग्राह्यः । तेन नित्यनैमित्तिकधर्मकृत्यपोष्यवर्गसहितस्य गृहिणो यावता धान्यादिधनेन वर्षत्रयं समिथिकं वा निर्वाहो भवति ताबह्दनः कुस्टथान्यक उच्यते । वर्षनिर्वाहो-चित्रधान्यादिधनः कुम्भीधान्यः। "प्राक् सौमिकीः क्रियाः कुर्यावस्यात्रं वार्षिकं भवेत " ( अ.१ व्हो.१२४) इति याज्ञवल्क्येन गृहस्थस्य वार्षिकसंचयान्यवज्ञानात् । महरापि यदा वानप्रस्थस्यैव "समानिचय एव वा" इत्यनेन समानिचयं वक्ष्यति तद-वेक्षया बहुपोष्यवर्गस्य गृहिणः सम्रचितः संबत्सरं संचयः । मेथातिथिस्तु यावता धान्यादिधनेन बहु भृत्यदारादिमतिश्रसंवत्सरियतिर्भवति तावत्सवर्णादिधनवानिष कुस्त्रधान्य इत्यभिधाय कुम्भी उष्ट्रिका पाण्मासिकधान्यादिनिचयः कुम्भीधान्यक इति ज्याख्यातवान् । गोविन्दराजस्तु कुम्ळथान्यक इत्येतव्याचक्ष्य कोष्ठप्रमाणधा-न्यसंचयो वा स्यात् द्वादशादमात्रपर्याप्तथनः कुम्भीधान्यक इत्येतव्याचष्टे । अष्ट्रिकाप्र-माणधान्यादिसंखयो वा परहमात्रपर्याप्तथनः । " द्वादशाहं कुस्लेन द्यतिः कुम्भ्या दिनानि षट् । इमाममूलां गोविन्दराओंकि नात्ररुन्ध्महे ॥ " ईहा चेष्टा तस्यां भवं ऐहिकं त्र्यहपर्याप्तमैहिकं घनं यस्य स त्र्यहैहिकः तथा वा स्यात् । दिनत्रयनिर्वाहोचि-तथनमित्यर्थः । श्रो भवं श्वस्तनं भक्तं तदस्यास्तीति मत्वर्थीयमिकं कृत्वा नवस-मासः । तथा वा भवेत् ॥ ७ ॥

> चतुर्णामपि चैतेषां द्विजानां गृहमेथिनाम् । ज्यायान्परः परो ब्रेयो धर्मतो छोकजित्तमः ॥ ८॥

एवां चतुर्णामपि कुस्तुष्पान्यकादीनां बाह्मणानां मृहस्थानां मध्ये यो यः शेषे पठितः स श्रेष्ठो ज्ञातन्यः। यतोऽसौ हत्तिसंकोचधर्मेण स्वर्गादिखोकजित्तमो भवति ॥८॥

#### षर्कर्मेको भवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवर्तते । द्वाभ्यामेकश्रतुर्थस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति ॥ ९ ॥

एषां गृहस्थानां उच्ये काश्चदृहस्थो यो बहुरोष्यवर्गः स प्रकृतेकृतं याचितभेक्षकृविवाणिज्येः पञ्चभिस्तेन चैवेत्यनेनेव चश्चद्ससुधितेन कुसीदेनेत्येवं पद्धिः कर्मभिः
पद्कमी भवति पद्धिरेतेर्जीवति । कृषिवाणिज्यकुसीदान्येतान्यस्वयं कृतानि गौतमोकानीत्युक्तम् । अण्यः पुनस्ततोऽल्पपरिकरः निभियांजनाध्यापनप्रतिग्रहेरदोहेणेत्येतच्छुक्षेक्तंगृहीतैः प्रवर्तते । प्रश्चदोऽनर्थको वर्तत इत्यर्थः । अपरः पुनः प्रतिग्रहः प्रत्यवर इति वश्चमाणत्वात्तत्परित्यागेन क्षाभ्यां याजनाध्यापनाभ्यां प्रवर्तते । उक्तवयापेश्चया चर्च्यः पुनर्वस्वसत्रेणाध्यापनेन जीवति । मेषातिथिस्तु एषां कुस्कृधान्यकादीनां मध्यादेकः कुस्कृषान्यकः प्रकृतेकृष्टशिकाण्याचितकृषिवाणिज्ययोनिन्दितत्वात्तस्याग
विवर्णकिव्याचितायाचितानां मध्यादिच्छातिभिर्वतेते । एकक्यहेहिकोऽयाचितलाभं
विदर्शोव्याचितायाचितानां मध्यादिच्छातिभिर्वतेते । चतुर्थः पुनर्थस्तनिको
बह्यसत्रेण जीवति । ब्रह्मसत्रिकोञ्छयोरन्यतरा वृतिः । ब्रह्मणो ब्राह्मणस्य सतत्वनवत्वात्त्त्त्रमित्याह ॥ ९ ॥

#### वर्तयंश्च शिळोञ्छाभ्यामग्निहोत्रपरायणः । इष्टीः पार्वायनान्तीयाः केवळा निवेपेत्सदा ॥ १०॥

शिळोण्छाभ्यां जीवन्धनसाध्यकर्मान्तराद्यश्चनासामध्यादिशिद्दोत्रनिष्ठ एव स्यात्। यार्वायनान्तीयाश्च इष्टीः केवला अद्यतिष्ठेत्। पर्व च अयनं च पर्वायने तयोरन्तस्तन्न भवा दर्शपौर्णमासाग्रयणात्मिकाः॥ १०॥

# न लोकवृत्तं वर्तेत वृत्तिहेतोः कथंचन ।

अजिह्यामशर्गं शुद्धां जीवेद्राह्मणजीविकाम् ॥ ११ ॥

टोकट्समसित्रयाख्यानं विचित्रपरिद्वासकथादिकं जीविकार्थं न क्यांत् । अजिह्यां मृषारमग्रुणार्थाभिधानादिपापरिद्वाम् । अञ्चटां दम्भादिव्याजग्रन्याम् । ग्रुदां वैदया-दिष्टत्तेरसंकीर्णां त्राह्मणजीविकामन्नतिष्ठेत् । अनेकार्थस्याद्वातृनामन्द्रशानार्थोऽयं जीव-तिरिति सक्यंकता ॥ ११ ॥

## संतोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत् । संतोषमूर्छं हि सुखं दुःखमूळं विपर्ययः ॥ १२ ॥

यथासंभवभृत्यात्मप्राणधारणावश्यकपञ्चयज्ञायतुष्ठानमात्रीचितथनानधिकासपृद्धाः संतोषः तमतिश्रयितमालम्ब्य प्रज्ञस्थनार्जने संयमं कुँगांत् । यतः संतोषद्वेतकमिति छलं, परत्र चाष्ययस्य विदितात्रधानात्त्वर्गादिछलं, विपर्ययस्त्वसंतोषो दुःखमूलं बहुथनार्जनप्रयासेन प्रज्ञरदुःखादसंपत्तौ विपत्तौ च क्वेशात् ॥ १२॥

#### अतोऽन्यतमया द्वत्त्या जीवंस्तु स्नातको द्विजः । स्वर्गायुष्ययशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत् ॥ १३ ॥

अबहुश्रत्यस्यैकवृत्त्या निर्वाहसंभवे सत्यन्यतमयोति विश्वायते । बहुश्रत्यस्याध-संभवे " पट्कर्मैको भवत्येषाम् " (अ. ४ श्टो. ९ ) इति विहितत्वात् । अथवैकवा-क्यतावगमाद्भत्तविधायकत्वाचान्यतमया दृत्येत्यद्यवादकत्वादेकत्वमविवक्षितम् । उक्त-दृत्तीनामन्यतमया दृत्या जीवन्वातको ब्राह्मण इमानि वश्च्यमाणानि यथासंभवं स्वर्गायुर्यश्चलां हितानि ब्रतानि कुर्याद् । इदं मया कर्तव्यमिदं न कर्तव्यमित्येवं वि-थिसंकल्पविशेषाद्भतम् ॥ १३ ॥

> वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । तद्धि कुर्वन्यथाशक्ति प्रामोति परमां गतिम् ॥ १४॥

वेदोकं स्मार्तमापि वेदमूळत्वाद्विदोक्तमेव । स्वकं स्वाश्रमोक्तं यावजीवमतिवृद्धतोऽन-छसः क्वर्यात् । हि हेतौ । यस्मात्तत्कुर्वन्यथासामध्यं परमां गति मोक्षठक्षणां प्राप्नोति । निस्यकर्मानुष्टानात्पापश्चये सति निष्पापान्तःश्वरणेन बद्धसाक्षात्कारान्मोक्षावाहेः । तदुक्तं मोक्षधम्—ज्ञानश्चरपद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः । तत्रादर्शत्रुठप्रकृषे पदय-त्यात्मानमात्मनि ॥" आत्मन्यन्तःकरणे ॥ १४ ॥

> नेहेतार्थान्त्रसङ्गेन न विरुद्धेन कर्मणा । न विद्यमानेष्वर्थेषु नात्यीमपि यतस्ततः ॥ १५ ॥

प्रसज्यते यत्र पुरुषः स प्रसङ्गो गीतवादित्रादिस्तेनार्थावाजीयेत् । नापि शास्त्रनिषि-देन कर्मणायाज्ययाजनादिना च । न च विश्वमानेषु धनेषु । नचाप्यविश्वमानेष्विष प्रकारान्तरसंभवे यतस्ततः पतितादिभ्योऽपि ॥ १५ ॥

इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः । अतिप्रसक्तिं चैतेषां मनसा संनिवतयेत् ॥ १६ ॥

इन्द्रियाणामधां रूपरसगन्धस्पर्शादयस्तेषु निषिद्वेष्वपि स्वदारसरतादिषु न-प्रसञ्येत नातिप्रसक्तिमस्यन्तसेवनातिमकां कुर्यास् । कामत उपभौगार्थम् । अतिप्र-सक्तिनदृरयुपायमाह-अतिप्रसक्तिमिति । विषयाणामस्थिरत्वस्वगापवर्गात्मकश्रयो-विरोधित्वादिशावनया मनसा सभ्यक् निवर्तयेष् ॥ १६ ॥

सर्वान्परित्यजेदर्थान्स्वाध्यायस्य विरोधिनः । यथातथाध्यापयंस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ १७॥

वेदार्थविरोधिनोऽधौनत्यन्तेश्वरगृहौपसर्पणकृषिकोकयात्रादयस्तानसर्वान्परित्यजेत् । कथं तीर्द्वं शत्यात्मपोषणमित्याशङ्कादः —यधातथा केनाप्प्रपायेन स्वाध्यायाविरोधिना शृह्यात्मानौ जीवयन् यस्मात्सास्य जातकस्य कृतकृत्यता कृतार्थता यत्रियं स्वाध्यायपरता ॥ १७ ॥ वयसः कर्मणोऽर्थस्य श्रुतस्याभिजनस्य च । वेषवाम्बद्धिसारूप्यमाचरन्विचरेदिह ॥ १८ ॥

वयसः, कियाया, रनस्य, श्चतस्य, कुलस्यानुरूपेण वेषवाग्बुद्धीराचरँहोके प्रवर्तेत । यथा योवने सम्मन्थलेपनादियारणं विवर्गानुसारी वाग्नुद्धिश्च एवं कमादिष्वण्य-नेयम् ॥ १८ ॥

> बुद्धिहिद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च । नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चेव वैदिकान् ॥ १९ ॥

वेदाविरुद्धानि बीघं बुद्धिद्यद्धिजनकानि ध्याकरणभीमांसारमृतिष्ठराणन्यायादीनि बाखाणि, तथा धन्यानि धनाय हितान्यर्थशाखाणि बाईस्परयोशनसादीनि, तथा हितानि दृष्टापकारकाणि वैद्यक्रज्योतिषादीनि, तथा पर्यायकथ्नेन वेदार्थावनोधका-जिसमारुद्यांश्र प्रन्थाधित्यं पर्याकोचयेष्ठ् ॥ १९ ॥

> यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समिधगच्छिति । तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २०॥ [शास्त्रस्य पारं गत्वा तु भूयो भूयस्तदभ्यसेत् । तच्छास्त्रं शवलं कुर्यात्र चाधीत्य त्यजेत्पुनः ॥ २॥]

यस्मायधा यथा पुरुषः शाखं सम्यगभ्यस्यति तथा तथा विशेषेण जानाति शाखान्तरविषयमपि चास्य विज्ञानं रोचत उज्जवलं भवति । दीप्तयर्थत्वादुचेरभिलापा-र्थत्वाभावात् "रुच्यर्थानां प्रीयमाणः" (पा.स.१।४।३३) इति न संप्रदानसंज्ञा ॥२०॥

ऋषियत्तं देवयत्तं भूतयत्तं च सर्वदा ।

तृयक्षं पितृयक्षं च यथाशक्ति न हापयेत् ॥ २१ ॥ स्वाध्यायादीन्पञ्चयक्षान्यथाशक्ति न त्यत्रेत् । तृतीयाध्यायविद्वितानामपि पञ्चयक्षान्नामिह निर्देश उत्तरत्र विशेषविधानार्थः जातकत्रतत्ववधनार्थश्च ॥ २१ ॥

एतानेके महायज्ञान्यज्ञशास्त्रविदो जनाः । अनीहमानाः सततिमिन्द्रियेष्वेष जुद्दति ॥ २२ ॥

एके गृहस्था वाधान्तरयज्ञानुष्ठानकालका एतान्पञ्चमहायकान् बद्धज्ञानप्रकर्षाहु-हिरचेष्टमानाः पञ्चस्र बुद्धीन्द्रियेष्वेयं पञ्चरूपज्ञानादिसंयमं कुर्यन्तः संपादयन्ति यज्ञानां होमत्वानुपपत्तेः संपादनार्थों जहोतिः ॥ २२ ॥

वाच्येके जुहति पाणं पाणे वाचं च सर्वदा । वाचि पाणे च पश्यन्तो यज्ञनिर्देक्तिमक्षयाम् ॥ २३ ॥

एके गृहस्था प्रस्नविदी वाचि प्रावणायौ च यज्ञनिष्टंतिमक्षयफलां जानन्तः सततं वाचि प्राणं च जुद्धति । वाचं च प्राणे भाषमाणेन च वाचि प्राणं जुहोतीति । अभाषमाणेनोच्छ्रसता प्राणे वार्च जुहोमीति व्याख्यातन्यमित्यनेन विधीयते । यथा कौषीतिकरहत्यनाद्याणम् । "यावहै पुरुषो माषते न तावत्प्राणितुं शक्तोति प्राणं तदा वाचि जुहोति यावहि पुरुषः प्राणिति न तावद्भाषितुं सक्तोति वार्चं तदा प्राणे जुहोति एतेऽनन्ते अमृते आहुती जाग्रत्त्वपंत्र सततं जुहोति । अथवा अन्या आहु-त्योऽनन्तरन्यस्ताः कर्ममय्यो हि भवन्त्येवं हि तस्यैतत्पूर्वे विद्वांसोऽग्निहोत्रं जुहवां-चकुः" हति ॥ २३ ॥

# ज्ञानेनैवापरे विमा यजन्त्येतैर्भर्वैः सदा ।

ज्ञानमूलां क्रियामेषां पश्यन्तो ज्ञानचश्चषा ॥ २४ ॥

अपरे विप्रा ब्रह्मनिद्याः सर्वथा ब्रह्मज्ञानेनैवैतैर्भेर्स्वयंजन्ति । एतांश्र यज्ञानत्तिष्ठन्ति । कथमेतिदित्याह्—ज्ञानं ब्रह्म " सस्यं ज्ञानमनन्तम् " तैति । द० २।१।१ इत्यादिश्रुतिषु प्रसिद्धम् । ज्ञानमूलामेषां ज्ञानानां कियाग्रत्पत्तिं जानन्तः ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं चछ-रिव चछः ज्ञानचछ्यपेपनिषदा "सर्वं खल्विदं ब्रद्ध तज्जलान्" इत्यादिकया पञ्चयज्ञानापि ब्रह्मोत्पत्तिकाले ब्रह्मात्मकान्ध्यायन्तः संपादयन्ति । पञ्चयज्ञप्रकमञ्ज्ञवत इत्यर्थः । श्लोकत्रयेण ब्रह्मनिद्यानां वेदसंन्यासिनां गृहस्थानाममी विधयः ॥ २४ ॥

#### अग्निहोत्रं च जुहुयादाद्यन्ते द्युनिशोः सदा । दर्शेन चार्घमासान्ते पौर्णमासेन चैव हि ॥ २५ ॥

उदितहोमपक्षे दिनस्यादौ निश्चायाश्रादौ। अद्यदितहोमपक्षे दिनस्यान्ते निश्चायाश्रानते। यद्वा उदितहोमपक्षे दिनस्यादौ दिनान्ते च। अद्यदितहोमपक्षे निश्चादौ निश्चान्ते
च अग्निहोत्रं कुर्यात्। कृष्णपक्षार्थमासान्ते दर्शाख्येन कर्मणा ग्रक्कपक्षार्थे च पौर्णमासाख्येन यजेम् ॥ २५॥

# सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या तथर्त्वन्ते द्विजोऽध्वरैः । पशुना त्वयनस्यादौ समान्ते सौमिकैर्मसैः ॥ २६ ॥

पूर्वार्जितधान्यादिसस्ये समाप्ते "शरि नवानाम् " इति स्त्रकारवचनादसमाप्ते-ऽपि पूर्वसस्ये नवसस्योत्पत्तावाग्रयणेन यजेत । सस्यक्षयस्यानियतत्वात्, धनिनां बहुद्दायनजीवनोचितधान्यसंभवाच । सस्यान्तग्रद्दणाच नवसस्योत्पत्तिरेवाभिग्रेता नि-यतत्वात्तस्याः प्रत्यब्दं निमित्तत्वोत्पत्तेः । ऋतुसंवत्सर् इत्येतन्मताश्रयणेन चत्वार-श्रत्वारो मासा ऋतवस्तदन्तेऽध्वरश्राद्धमांसाख्यैयांगैयंजेत । भयनयोरनयोकतरदिध-णयोरादौ पश्चना यजेत पश्चन्धाख्यं यागमत्ततिष्ठेत्। ज्योतिःशाख्ये चैत्रश्कुष्ठप्रतिपदादि-वर्षगणनाच्छिष्ठिरेण समाप्ते वर्षे वसन्ते सोमरससाध्यैरग्रिष्टोमादियागैयंजेत ॥ २६॥

#### नानिष्टा नवसस्येष्ट्या पशुना चाप्रिमान्द्रिजः । नवात्रमद्यान्मांसं वा दीर्घमायुर्जिजीविषुः ॥ २७॥

आहिताग्रिक्षिंजो दीर्घमायुर्जीवितुमिच्छनाप्रयणमकृत्वा नवानं न अश्वयेत् । नच पद्मयागमकृत्वा मांसमभीयात्॥ २७॥ दोषं कथयक्रीनत्यतामनयोराइ-

नवेनानर्चिता ह्यस्य पशुहव्येन चाग्रयः।

प्राणानेवात्त्रभिच्छन्ति नवात्रामिषगार्धनः ॥ २८ ॥

यस्मानवेन इन्येन पश्चवदामेनानर्चिता अकृतयामा अग्रयो नवानमांसाभिछाषिणो-ऽस्यादिताग्रेः प्राणानेवाग्निहोत्रिणः स्वादितुमिच्छन्ति । गर्घोऽभिछापातिश्चयः । गुधेर्घ-अन्तस्य रूपं सोऽस्यास्त्रीति गर्धी । मत्वर्थीय इनिः ॥ २८ ॥

आसनाशनशय्याभिराद्धिमूळफलेन वा ।

नास्य कश्चिद्वसेद्रेहे शक्तितोऽनर्चितोऽतिथिः ॥ २९ ॥

यथाशक्त्यासनभोजनादिभिरनिर्चतोऽतिथिरस्य गृहस्थस्य गृहे न वसेष् । अनेन शक्तितोऽतिथिं पूजयेदित्युक्तमप्युक्तरार्धमन्त्रयते ॥ २९ ॥

पापण्डिनो विकर्मस्थान्बैडालव्रतिकाञ्छठान्।

हैतुकान्वकर्रजीश्च वाड्यात्रेणापि नार्चयेत् ॥ ३० ॥

पाषण्डिनो वेदबाश्चत्रतिकृषारिणः शाक्यभिष्कुकक्ष्पणकाद्यः, विकर्मस्याः प्रति-विद्वहत्तिजीविनः, वैदालव्यतिकवकष्टती वश्च्यमाण्डश्चणौ, शठा वेदेष्वश्रद्धानाः, हेतु-का वेदविरोधितर्कव्यवद्यारिणः, एतानतिधिकालोपस्थितान्वाङ्मावेणापि न पूजयेत् पूजारिद्देतेऽजदानमात्रं तु " शक्तितोऽपचमानेभ्यः " ( अ. ४ श्लो. ३२ ) इत्यत्रशातमेव ॥ ३० ॥

वेदविद्यावतस्नाताञ्श्रोत्रियानगृहमेधिनः । पूजयेद्धव्यकव्येन विपरीतांश्च वर्जयेत् ॥ ३१ ॥

वेदविषात्रतस्तातानिति विषास्त्रातकत्रस्तातकाभयस्त्रातकाभयोऽपि गृह्यन्ते । यथाह हारीतः—"यः समाप्य वेदानसमाप्य त्रतानि समावत्ते स विषाचानतकः । यः समाप्य त्रतान्यसमाप्य वेदानसमाप्य त्रतानि समावत्ते स विषाचानतकः । यः समाप्य त्रतान्यसमाप्य वेदानसमावत्ते स व्रतातकः । उभयं समाप्य यः समावर्तते स विषात्रतकातकः । " यथपि जातकपर्भत्त्वेनैव जातकमात्रप्राप्तिस्तथापि श्रोतियत्वं विवक्षितम् । तान्जातकाव्श्रोतियान्द्वयक्ष्येन पूजयेत् , विपरीनतान्पुनर्वर्जयेत् ॥ ३१ ॥

शक्तितोऽपचमानेभ्यो दातन्यं गृहमेधिना । संविभागश्च भूतेभ्यः कर्तन्योऽनुपरोधतः ॥ ३२ ॥

अपचमाना बद्यचारिपरिशाजकाः पांपण्डादयः । ब्रह्मचारिपरिवाजकानासुक्त-मध्यश्रदानं पचमानापेश्वयातिशयार्थं जातकवतत्वार्थं च पुनरुच्यते । मेघातिथिगोवि-नदराजौ तु "भिक्षां च भिक्षवे दयाद्विधिवद्भव्यचारिणः" इति ब्रह्मचारिपरिवाजकयो-रुक्तत्वात्पाषण्ड्यदिविषयत्वमेवास्य वचनस्पेत्युचतुः । स्वक्कुटुम्बात्तरोषेन द्यक्षादिपर्य-नतप्राणिभ्योऽपि जलदिनापि विभागः कर्तव्यः ॥ ३२ ॥

### राजतो धनमन्त्रिच्छेत्संसीदन्स्नातकः क्षुधा । याज्यान्तेवासिनोर्वापि न त्वन्यत इति स्थितिः ॥ ३३ ॥

"न राक्षः प्रतिगृद्धीयादराजन्यप्रस्तितः" (अ. ४. क्षो. ८४) इति निषेधादाजशन्दोऽत्र क्षात्रेयन्यतिपरः, जातकः क्षुधावसीदिन्द्विजातिप्रतिग्रहस्य संभवेऽपि यथाशास्त्र-वर्तिनः क्षत्रियादाक्षो याज्यशिष्याभ्यां वा प्रथमं धनमभिल्षेत् । राक्षो महाधनत्वेन पीडाविरहात् । याज्यशिष्ययोश्र कृतोपकारतया प्रत्युपकारप्रवणत्वात् । तदसंभवे त्वन्यस्मादि द्विजाद्धनमाददीत । तदभावे तु " सर्वतः प्रतिगृद्धीयात् " (अ. १० क्षो. १०२) इत्यापदमं वक्ष्यति । एवं चानापदि प्रथमं क्षत्रियनृपयाज्यशिष्यभ्यः प्रतिग्रहिनयमार्थं वचनम् । अत्रव्वाह न त्वन्यत इति । स्थितिः शास्त्रमर्यादा । नच संसीदिनित्यस्य चोपात्तपनाभावपरत्वात् । नच धनाभावमात्रमापत् । किंतु तस्मिनस्ति विहितोपायासंभवात् । अन्यथा सद्यःप्रक्षालकोऽप्यापद्वृत्तिः स्यात् । यदि चापद्विपयन्त्वमस्य भवेत्तदानत्वन्यत इत्यनेन "सर्वतः प्रतिगृद्धीयात् " इति विरुध्यत । यचापत्प्रकरणे "सीदद्धिः कुप्यमिच्छद्भिधंनं वा प्रथिवीपतिः । याच्यः स्यात् " (अ. १० क्षो. ११३) इत्युक्तं तच्छद्भवृत्विषयमेवं राजादिप्रतिग्रहासंभवे ॥ ३३ ॥

न सीदेत्स्नातको विपः श्रुधा शक्तः कथंचन । न जीर्णयलबद्वासा भवेच विभवे सति ॥ ३४ ॥

वियादियोगातप्रतियहशक्तोऽपि जातको बाह्मण उक्तराजप्रतियहादिलाभे सति न क्षुधावसन्तो भवेत् । नच धने संभवति जीणं मिलने च वाससी विश्याह् ॥ ३४॥

क्रृप्तकेशनखस्मश्रुदीन्तः शुक्ताम्बरः शुचिः।

स्वाध्याये चैव युक्तः स्यात्रित्यमात्महितेषु च ॥ ३५॥

कल्पनं छेदनं खनकेशनखङ्गश्चः तपःक्षेशसहो दान्तः शुक्रवासा वाद्याभ्यन्तर-श्रीचसंपत्रो वेदाभ्यासयुक्त आपयोपयोगादिना चात्महितपरः स्याद् ॥ ३५ ॥

वैणवीं धारयेचछिं सोदकं च कमण्डलुम् ।

यज्ञोपवीतं वेदं च ग्रुभे रोक्मे च कुण्डले ॥ ३६॥

वेणुदण्डम्रदकसितं च कमण्डलं यज्ञोपवीतं कुशमुधिं शोभने च सौवर्णकुण्डले धारपेत् ॥ ३६ ॥

नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन । नोपस्रष्टं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम् ॥ ३७ ॥

उचन्तमस्तं यन्तं च सूर्योदिम्बं संपूर्णं नेक्षेत । उपसृष्टं यहोपरक्तं वकायुपसर्गयुक्तं च, वारिस्यं अलप्रतिविम्बितं, नभोमध्यगतं मध्यंदिनसमये ॥ ३७ ॥ न लङ्क्ष्येद्वत्सतन्त्रीं न प्रधावेच वर्षति ! न चोदके निरीक्षेत स्वं रूपमिति धारणा !! ३८ ॥ वत्सवन्यनरज्जुं न लङ्क्येद् । वर्षति भेधे न धावेष् । नच स्वदेदप्रतिविम्बं जले निरीक्षेतेति शास्त्रे निश्चयः ॥ ३८ ॥

मृदं गां दैवतं विषं घृतं मञ्ज चतुष्पथम् । पदक्षिणानि कुर्वीत प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन् ॥ ३९ ॥

प्रस्थितः सन् संग्रुखावस्थितानुद्वतमृतिकागोपाषाणादिदैवताबाद्यणपृतक्षौद्रचतु-रपथमदाप्रमाणज्ञातवृज्ञान्दक्षिणहस्तमार्गेण कुर्यात् । प्रदक्षिणानीति " नपुंसकमनपुं-सक्रेनैकवचास्यान्यतस्याम् " ( पा. स. ११२,६९ ) इति नपुंसकत्वम् ॥ ३९ ॥

नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि स्त्रियमार्तवदर्शने ।

समानशयने चैव न शयीत तया सह ॥ ४० ॥

प्रमत्तः कामातोंऽपि रजोदर्शने निषिद्धस्पर्शदिनत्रये स्नियं नोपगच्छेत् । स्पर्शनिषे-यनैय "तासामायाश्रतसः" इति निषेथसिद्धौ प्रायश्रित्तगौरवार्थं खातकत्रतत्वार्थं च प्रन-रारम्भः । न चाग्च्छत्रपि तया सहैकश्रष्यायां सप्यास् ॥ ४० ॥

रजसाभिष्ठुतां नारीं नरस्य ह्युपगच्छतः । प्रज्ञा तेजो वस्तं चक्षुरायुक्षेव प्रहीयते ॥ ४१ ॥

यसमादजस्वलां श्रियं पुरुषस्योपगच्छतः प्रज्ञावीर्यवलचक्षरायंथि नदयन्ति तस्मासां नोपगच्छेत् ॥ ४१ ॥

> तां विवर्जयतस्तस्य रनसा समभिष्ठुताम् । मज्ञा तेजो बरुं चश्चरायुश्रैव मवधते ॥ ४२ ॥

तां तु रजस्वकामगच्छतस्तस्य प्रज्ञादयो वथन्ते । तस्मात्तां नोपेयात् ॥ ४२ ॥

नाश्रीयाद्धार्यया सार्धे नैनामीक्षेत चाश्रतीम् ।

श्चवतीं जुम्भयाणां वा न चासीनां यथासुखय् ॥ ४३ ॥ भार्यया सहैकपात्रे नाशीयात् । एनां च भुजानां छतं जुम्भां च कुर्वतीं यथासखं निर्यन्त्रणप्रदेशावस्थितां च नेक्षेत ॥ ४३ ॥

नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रे न चाभ्यक्तामनावृताम् । न पश्येत्पसवन्तीं च तेजस्कामो द्विजोत्तमः ॥ ४४ ॥ डिपेत्य स्त्रातको विद्वान्नेक्षेत्रक्षां प्रस्तियम् । सरहस्यं च संवादं परस्तीषु विवजेयेत् ॥ ३ ॥] तथां स्वनेत्रयोरज्ञनं कुर्वतीं तैलायभ्यको अनाडतो स्तनावरणरिहतां नत्न न- याम् । " नग्नां नेश्वेत च श्रियम् " ( अ. ४ श्टो. ५३ ) इति वक्ष्यमाणत्वात् । अ-पत्यं च प्रसवन्तीं बाह्मणो न निरीक्षेत्र ॥ ४४ ॥

> नात्रमधादेकवासा न नग्नः स्नानमाचरेत् । न मूत्रं पथि कुर्वात न भस्मनि न गोव्रजे ॥ ४५ ॥

एकवजी नार्ष भुक्षीत । उपस्थाच्छादनवासोरहितो न जायात्। सूत्रग्रहणम-घःकायमछावेसर्गोपछक्षणार्थम् । तेन सूत्रपुरीषे वर्त्माने, भस्मनि, गोष्ठे च न कुर्यात्॥ ४५॥

न फालकृष्टे न जले न चित्यां न च पर्वते । न जीर्णदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥ ४६ ॥

तथा फाळकृष्टे क्षेत्रादाहृदके, अम्पर्धकृतेष्टकाचये, पर्वते, चिरन्तनदेवतागारे, कृमि-कृतमृत्तिकाचये च विण्मुबोत्सर्गं न कदाचन कुर्यात् ॥ ४६ ॥

न ससत्वेषु गर्तेषु न गच्छन्नापि च स्थितः।

न नर्दातीरमासाद्य न च पर्वतमस्तके ॥ ४७ ॥

तथा सप्राणिषु विकेषु न वजक चोत्थितो न नदीतटमाश्रित्य नापि पर्वतश्यक्के मूत्रपुरीषे कुर्यास् । पर्वतनिषेधादेव तच्छुद्भानिषेथे सिद्धे पुनः पर्वतश्यक्किनिषेधस्तदितर-पर्वतं विकल्पार्थः। तत्रेच्छाविकल्पस्यान्यथापि प्राप्तौ सामान्यनिषेधवैयर्थ्याद्यवस्थितो-ऽत्र विकल्पः । अत्यन्तार्तस्य पर्वते न दोषः ॥ ४७ ॥

वाय्विप्रविषमादित्यमपः पश्यंस्तथैव गाः।

न कदाचन कुवीत विण्यूत्रस्य विसर्जनम् ॥ ४८ ॥

वायुमर्थि, बाह्मणं, सूर्यं, जलं, गां च पर्यत्र कदापि मूत्रपुरीपोत्सगं कुर्यात् । वायोरङ्पत्वेन दर्शनासंभवे वात्याप्रेरिततृणकाष्टादिनिषेषोऽयम् ॥ ४८ ॥

तिरस्कृत्योचरेत्काष्ट्रलोष्टपत्रतृणादिना ।

नियम्य प्रयतो वाचं संवीताङ्गोऽवगुण्डितः ॥ ४९ ॥

अन्तर्थाय काशदिना भूमिमवागउच्छिष्टः प्रच्छादिताङ्गोऽवगुण्डितश्चिरा सूत्रपुरी-पोत्सर्गं क्रयीत् । " ग्रुष्कैस्त्रणैर्वा काष्टैर्वा पर्णेर्वेषुद्देन वा । मृन्मयैर्भाजनैर्वापि अन्तर्थाय वसंघराम्" इति वायुप्रसणवचनात् ग्रुष्कानि काष्ट्रपत्रतृणानि श्चेयानि॥४९॥

मूत्रोबारसमुत्सर्गे दिवा कुर्यादुदङ्गुखः।

दक्षिणाभिमुखो रात्री संध्ययोश तथा दिवा ॥ ५० ॥

मृत्रपुरीपोत्सर्गमहनि संध्यायोश्चोत्तराशिष्ठको रात्रौ चेदक्षिणाख्यकः क्रयांत् । चरणीयरस्तु "स्वस्थोऽनाभाय चेतसः" इति चतुर्थपादं पठित्वा चेतसो बुद्धेरान-शायेति व्याक्यातवान् । "परंपरीयमाभायं हित्वा विद्वद्विरादृतम् । पाद्यन्तरं व्यर-चयन्छपेद घरणीचरः"॥ ५०॥ छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः।

यथामुखमुखः कुर्यात्माणवाधाभयेषु च ॥ ५१ ॥

रात्री छायायामनाकारे वा अइनि छायायां नीहारायन्यकारे वा दिग्विशेषाक्राने सति चौरव्याव्यादिकृतप्राणविनाशभयेषु च यथेप्सितमुखो मूत्रपुरीवे कुर्याह् ॥११॥

मत्यि भतिसूर्य च मतिसोमोदकद्विजान् ।

मतिगां मतिवातं च मज्ञा नश्यति भेहतः ॥ ५२ ॥

वाय्वग्निविप्रमित्यनेन मेहतोऽस्यादीनां दर्शनं निषिद्धम् । अनेन त्वपश्यतोऽपि सं-स्रसीनत्वं निषिध्यते । अग्निसर्यचन्द्रज्ञञ्जाहाणगोवाताभिस्रसं मूत्रपूरीपे कुर्वतः प्रज्ञा नश्यति तस्मादेतस्य कर्तन्यम् । प्रतिवातमित्यस्य स्थाने प्रतिसंध्यमित्यन्ये पठन्ति॥५२॥

> नामिं मुखेनोपधमेत्रमां नेक्षेत च स्त्रियम् । नामेध्यं मक्षिपेदमौ न च पादौ मतापयेत् ॥ ५३ ॥

नाग्निसंखेन ध्मातव्यः कि तर्हि व्यजनादिना । "न नग्नां खियमीक्षेत मैथुनादन्य-त्र " इति सांख्यायनदर्शनान्मेथुनव्यतिरेकेण नग्नां खियं न पद्येत् । अमेध्यं मूत्रपुरी-वादिकं नाग्नौ क्षिपेत् । नच पादौ प्रतापयेत् । प्रशब्दादग्नौ पादाबुत्थिप्य साक्षाज प्रतापयेत् वज्ञादितापस्वेदेऽविरोधः ॥ ६३ ॥

अधस्तानोपदध्याच् न चैनमभिलङ्घयेत् ।

न चैनं पादतः कुयीन प्राणाबाधमाचरेत् ॥ ५४ ॥

स्रद्वादिभ्योऽधस्तादङ्गारशकत्यादिकं न कुर्यात्। न चाग्निस्रत्युत्य गच्छेत्। नच स्रप्तः पाददेशेऽग्निं स्थापयेत् । नच प्राणपीडाकरं कर्म कुर्यात् ॥ ५४ ॥

नाश्रीयात्संधिवेलायां न गच्छेनापि संविशेत्।

न चैव पिलखेद्ध्यिं नात्मनोपहरेत्स्रजम् ॥ ५५ ॥

संघ्याकाले भोजनं प्रामान्तरगमनं निद्धां चन कुर्यात्। नच रेखादिना भूमिमुङ्खित्। नच मालां धतां स्वयमेशापनयेत्। अर्थादन्येनापनयेदित्युक्तम् ॥ ५६ ॥

नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा ष्टीवनं वा समुत्सृजेत् ।

अभेध्यलिप्तमन्यद्वा लोहितं वा विषाणि वा ॥ ५६ ॥

मूत्रं प्रशिषं श्टेप्साणं मूत्रायमेध्यिलस्वकं अन्यद्वा सकोच्छिष्टायमेध्यं रुधिरं वि-वाणि च कृत्रिमाकृतिमभेदभिक्षानि न जले प्रक्षिपेत् ॥ ५६ ॥

> नैकः सुप्याच्छून्यगेहे श्रेयांसं न प्रवाधयेत् । नोदक्ययाभिभाषेत यज्ञं गच्छेन्न चावृतः ॥ ५७ ॥ ११

# [एकः स्वादु न भुङ्जीत स्वार्थमेको न चिन्तयेत्। एको न गच्छेदध्यानं नैकः सुप्तेषु जागृयात्॥ ४॥]

उत्सनजनवासगेहे नैकः श्रयीत । वित्तविद्यादिभिगविकं च समं न प्रवीधयेत् । रजस्वलया संभाषणं न कुर्यात् । यत्रं चाकृतावरणोऽनृत्विक् न गच्छेत् । दर्शनायेच्छया गच्छेत् । " दर्शनार्थं कामम् " इति गौतमवचनात् ॥ ५७ ॥

अम्बगारे गवां गोष्ठे बाह्मणानां च सन्निधौ ।

स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत् ॥ ५८ ॥

अग्रिगृहे गर्ना निवासे बाह्मणानां गर्ना समीपे स्वाध्यायमोजनकाळ्योश दक्षिण-पाणि सवाहुं वासस उद्धरेद्वविष्कुर्यात् ॥ ५८ ॥

न वारयेद्रां धयन्तीं न चाचशीत कस्थचित्।

न दिवीन्द्रायुधं दृष्ट्वा कस्यचिद्दर्शयेद्धुधः ॥ ५९ ॥

गां जर्वं क्षीरं वा पिवन्तीं न निवारयेत् । दोहनार्थवारणादन्यत्र निषेधः । नापि परकीयश्रीरादि पिवन्तीं तस्य कथयेत् । न चेन्द्रपत्रराकारो दृष्ट्वा निषिद्धदर्शन-दोषज्ञः कस्यचिद्रर्शयेत् ॥ ९९ ॥

नाथार्मिके वसेद्वामे न व्याधिवहुले भृज्ञम्।

नैकः प्रपद्येताध्वानं न चिरं पर्वते वसेत्।। ६०।।

अथार्थिक इत्यनेन यत्राधार्थिका वसन्ति न तत्र वासी युक्तः । यत्र वा निन्दित-दुक्षिकित्सितन्याधिपीडिता बहुवी जनास्तत्र भूशमत्यर्थं वासी न युक्तः । पन्थानमेकः कदापि न गच्छेत् । पर्वते च दीर्धकार्छं न वसेत् ॥ ६० ॥

न शुद्रराज्ये निवसेन्नाधार्मिकजनावृते । न पाषण्डिगणाक्रान्ते नोषसृष्टेऽन्त्यजैर्नृभिः ॥ ६१ ॥

यत्र देशे शहो राजा तत्र न वसेत् । अवार्धिकजनैश्च बाधनः परिष्ठते यामादौ न वसेदित्यपुनस्तिः । पापण्डिभिश्च वेदबाधाळिङ्गधारिभिर्वशिश्चते चाण्डाळादिभिश्चान्त्य-जैस्पद्वते न वसेत् ॥ ६१ ॥

न भुर्ज्जीतोद्धृतस्रेहं नातिसौहित्यमाचरेत्।

नातिषगे नाति सायं न सायं पातराशितः ॥ ६२ ॥

उद्भुतकोई पिण्याकादि न भुक्षीत । अतिसृप्ति वारह्रयेऽपि न कुर्यात् । " जठरं पूर्वदर्थमन्त्रेभागं जलेन च । वायोः संचरणार्थं तु चतुर्थमवद्गेषयेत् ॥ " इत्यादिविच्छु-पुराणवचनात् । सर्वोदयकाले सूर्यास्तसमये भोजनं न कुर्यात् । प्रातराधितोऽतितृह्मः सार्वं न भुक्षीत ॥ ६२ ॥ न कुर्वीत दृथाचेष्टां न वार्यञ्जालिना विवेत् । नोत्सङ्गे भक्षयेद्धक्ष्याच जातु स्यान्कृतृहली ॥ ६३ ॥

हृष्टाहृष्टार्थश्रन्यं व्यापारं न कुर्यात् । अझिलिना च जलं न पिनेत् । उन्हीरुपरि विन्यस्य मोदकादील भक्षयेत् । असित प्रयोजने किमेतदिति जिज्ञासा कुत्रहर्वं तल कदाचित्कुर्यात् ॥ ६३ ॥

> न नृत्येदथवा गायेन्न वादित्राणि वादयेत् । नास्फोटयेन्न च क्ष्वेडेन्न च रक्तो विरावयेत् ॥ ६४ ॥

अग्राचीयाणि नृत्यगीतवायानि नाचरेत् । पाणिना बाह्रौ ध्वनिरूपमास्कोटनं न कुर्यात् । अव्यक्तदन्तश्रव्दात्मकं क्ष्वेडनं न कुर्यात् । नच सातुरागो रासभादिरावं कुर्यात् ॥ ६४ ॥

न पादौ धावयेत्कांस्ये कदाचिदपि भाजने ।

न भिन्नभाण्डे भुज्जीत न भावपतिदृषिते ॥ ६५॥

कांस्पपात्रे कदाचित्पादो न प्रशालयेत् । ताम्ररजतस्वर्णानां भित्रमभिन्नं वेति न दोष इति पैठीनसिवचनादेतद्यतिरिक्तभित्रभाण्डे न भोजनं कुर्यात् । यत्र मनो विचि-कित्सति तद्भावदुष्टं तत्र न भुक्षीत ॥ ६५ ॥

उपानहीं च वासश्च धृतमन्येने धार्येत्। उपवीतमळंकारं स्त्रजं करकमेव च ॥ ६६ ॥

उपानद्वजयक्षोपवीतार्लकारपुष्पमालाकमण्डलन्परोपभुकात्र धारयेत्॥ ६६ ॥

नाविनीतैर्वजेद्धुर्यैने चं श्चद्वचाधिपीडितैः।

न भिन्नशृङ्कराक्षिखुरैने वास्त्रधिविक्षिपेतैः ॥ ६७ ॥ अवगजादिभिर्वाहनैरदिमतैः ध्रुपा न्याधिना च पीडितैक्षिक्षयङ्काक्षिखुरैरिङकवा-रुधिभिध न यायाद् ॥ ६७ ॥

विनीतैस्तु व्रजेन्नित्यमाशुगैर्रुक्षणान्वितैः।

वर्णस्त्योपसंपद्धैः प्रतोदेनातुद्नभृशम् ॥ ६८॥ दमितैः श्रीप्रमामिभिः ग्रभस्चकळक्षणोपेतैः शोभनवर्णैर्मनोज्ञाकृतिभिः प्रतोदेना-त्यर्थमपीडयन्गच्छेत् ॥ ६८॥

बालातपः प्रेतधूमी वर्ज्य भिन्नं तथासनम् । [श्रीकामो वर्जयन्नित्यं मृत्मये चैव भोजनम् ।] न छिन्द्यान्नखलोमानि दन्तैर्नोत्पाटयेन्नखान् ।। ६९ ॥ प्रथमोदिताहित्यतापो बालातपः स च सहतंत्रयं पावदिति मेथातिथिः। कन्याको तप इत्यन्ये । प्रेतभूमो दश्यमानशवधूमः । भग्नासनं च एतानि वर्जनीयानि । नखानि च रोमाणि च प्रद्वसानि न छिन्यात् । दन्तैश्च नखानोत्पादयेत् ॥ ६९ ॥

#### न मृङ्घोष्ठं च मृद्रीयान्न च्छिन्द्यात्करजैस्तृणम् । न कमे निष्फलं कुर्यान्नायत्यामसुखोदयम् ॥ ७० ॥

"नाकारणं मृष्टोष्टं मृद्रीयात् । तृणानि च न छिन्यात् " इत्यापस्तम्बवचनानिष्प्रयोजनं मृष्टोष्टमर्दनं नखेश्च तृणच्छेदनं न कुर्यात् । नतु " न कुर्वीत
ष्टथाचेष्टास् " ( अ. ४ श्टो. ६३ ) इत्यनेनैवास्यापि प्रतिषेधसिद्धौ दोषभूयस्त्वं प्रायश्चित्तगौरवं च दर्शयितुं विशेषेण निषेधः । अत एवात्रानन्तरं ठोष्टमर्दिति निन्दिष्यति । दृष्टादृष्टफळग्रन्यं च कर्म न कुर्यात् । नतु " न कुर्वीत दृथाचेष्टाम् " ( अ. ४
श्टो. ६३ ) इत्यनेन पुनकक्तिः । उच्यते । देद्व्यापारश्चेष्टा स दृथाचेष्टाशच्देन निषिदः, अनेन तु निष्पत्ं मनोग्राह्मादिसंकल्पात्मकं कर्म मानसं निषिध्यते । यच आयत्यामागामिकाले कर्मांचलावदं यथाऽऽजीणें भोजनादि तदिष न कुर्यात् ॥ ७० ॥

#### लोष्ट्रमर्दी रुणच्छेदी नखखादी च यो नरः । स विनाशं त्रजत्याञ्ज सूचकोऽग्राचिरेव च ॥ ७१ ॥

कोष्ठमर्द्यिता तृणच्छेता नखखादिता च यो महण्यस्तथा सूचकः खखी यः परस्य दोषानसतः सतो वा ख्यापयित बाखास्यन्तरशौचरिदतः शीत्रमेते देहधना-दिना विनश्यन्ति ॥ ७१ ॥

न विगही कथां कुर्योद्धहिमील्यं न धारयेत्। गवां च यानं पृष्ठेन सर्वथैव विगहितम् ॥ ७२ ॥

न चाभिनिवेशेन कथां शाखीयेष्वथेषु छोकिकेषु वा कुर्पात् , केशकछापाद्धहिर्माल्यं न धारयेत् । गवां च पृष्ठेन यानं सर्वथेति प्रवेण्यादिन्यवधानेनाप्यधर्मावहम् । पृष्ठेने-त्यभिधानादाकृष्टशकटादिना न दोषः॥ ७२॥

अद्वारेण च नातीयाद्धार्म वा वेश्म वाद्यतम् । रात्रौ च द्वक्षमूलानि दूरतः परिवर्जयेत् ॥ ७३ ॥

प्राकारायाद्यतं धृदं च द्वार्व्यतिरिकप्रदेशेन प्राकारादिलङ्गनं कृत्या न विशेष् । रात्रौ च दक्षमूलावस्थानं द्रतस्त्यजेस् ॥ ७३ ॥

नाक्षेः क्रीडेत्कदाचित्तु स्वयं नोपानही हरेत् । शयनस्थो न भुझीत न पाणिस्थं न चासने ॥ ७४ ॥

ग्रुहं विना कदाचिद्वि परिहासेनापि नाक्षादिभिः कीहेत् । स्त्रयमित्यभिषाना-दात्मोपानदी पाद्व्यतिरिक्तेन इस्तादिना देशान्तरं न नयेत् । शब्यायविध-तथ न शुक्षीत । इस्ते च प्रभृतमनं कृत्वा क्रमेण न सादेत् । आसने भोजनपावं निषाय न भुक्षीत ॥ ७४ ॥ सर्वे च तिल्लसंबद्धं नाधादस्तिमते रवा । न च नग्नः शयीतेह न चोच्लिष्टः कचिद्रजेत् ॥ ७५ ॥

यस्किचित्तिलसंग्रिशं कृसरमोदकादि तदस्तमितेऽके नायात् । अपस्थाच्छादनवा-सौरहितो नेद्द लोके सप्यात् । राच्छिपस्तु नान्यतो गच्छेत् ॥ ७५ ॥

आर्द्र्पादस्तु भुक्षीत् नार्द्र्पादस्तु संविशेत् ।

आर्द्रपादस्तु भुज्जानो दीर्धमायुरवाष्त्रयात् ॥ ७६ ॥

जरुर्द्रपादो भोजनमाचरेत् । नार्द्रपादः स्टप्यात् । यस्मादार्द्रपादो सुञ्जानः कतासर्भवति ॥ ७६ ॥

अचक्षुविषयं दुर्गे न प्रपद्येत किंशिवेत् ।

न विष्मूत्रमुद्दीक्षेत न बाहुभ्यां नदीं तरेत्।। ७७ ॥

तरगुल्मकतागहनत्वेनाचञ्चगाँचरमरण्यादिदेशं दुगै नाकामेत् । सर्पचौरादेरन्त-र्दितस्य संभवात् । पुरीषं मुत्रं च न निरीक्षेत । बाहुभ्यां च नदीं न तरेत् ॥ ७७ ॥

अधितिष्टेच केशांस्तु न भस्मास्थिकपाछिकाः।

न कार्पासास्थि न तुषान्दीर्घमायुर्जिजीविषुः ॥ ७८ ॥

दीर्घमायुर्जीवितुमिच्छः केशादीन्नाधिरोहेत् । भग्रसृन्मयभाजनशकळानि कपा-विकाः ॥ ७८ ॥

न संबसेच पतितैन चाण्डा होने पुरुकसैः।

न मूर्विनीवलिप्तैश्च नान्त्यैर्नान्त्यावसायिभिः ॥ ७९ ॥

[न कृतझैरनुयुक्तैन महापातकान्वितै:।

न दस्युभिनीशुचिभिनीमित्रैश्च कदाचन ॥ ५ ॥

पतितादिभिर्यामान्तरवासिभिरापि सह न संबसेत् । एकतरुच्छायादौ न समीपे वसेत् । अतो " नाधामिके वसेद्वामे " ( अ. ४ ग्टो. ६० ) इत्यतो भेदः । निषादा च्छुद्वायां जातः पुरुकसः । वस्यित च " जातो निषादाच्छुद्वायां जात्या भवति पुरुकसः" ( अ. १० ग्टो. १८ ) इति । अविद्या धनादिमदगर्विताः । अन्त्या अन्त्यज्ञा रजकादयः । अन्त्यावसायिनो निषादिखयां चाण्डाळाळाताः । वस्यित च " निषादखी तु चण्डाळातुत्रमन्त्यावसायिनम् " ( अ. १० ग्टो. ३९ ) ॥ ७९ ॥

न शुद्राय मतिं दद्यान्नोच्छिष्टं न इविष्कृतम् । न चास्योपदिशेद्धर्मे न चास्य व्रनुसादिशेत् ॥ ८० ॥

[अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा मायश्चित्तं समादिशेत् ॥ ६ ॥]

ग्रद्धाय मति दृष्टार्थोपदेशं न दयात् । धर्मोपदेशस्य प्रथक्निदेशात् । अदासग्रदायो-

च्छिष्टं न द्यात् । दासगोचरतया " उच्छिष्टमत्रं दातन्यम् " (अ.१० न्हो.१२५) इति वस्यमाणस्वाददोयः । "द्विजोच्छिष्टं च भोजनस्" इति भोजुर्विधिद्रांतुष्टिच्छद्दानि-वेधेऽपि यथासंभवज्यविषयः । इविष्कृतमिति । यस्यैकदेशो हृतः स इविःशेषो न दातन्यः । धर्मोपदेशो न शहस्य कर्तन्यः । वतं चास्य प्रायधित्तक्ष्णं साक्षाणोपदिशेत् , किंतु बाह्मणं मध्ये कृत्वा तदुषदेशन्यवधानात् । यथाद्दाङ्गिराः—" तथा श्रदं समासाच सदा धर्मपुरःसरम् । अन्तरा बाह्मणं कृत्वा प्रायधित्तं समादिशेत् " । प्रायधित्तमिति सक्छधर्मोपदेशस्योपज्ञज्ञणार्थम् ॥ ८०॥

यो ह्यस्य धर्ममाचष्टे यश्चैवादिशति त्रतम् । सोऽसंदृतं नाम तमः सह तेनैव मज्जिति ॥ ८१ ॥

यस्मायोऽस्य श्रद्धस्य धर्मं बृते यथ प्रायश्चित्तष्ठपदिश्वति स तेन श्रद्धेणैव सहासं-द्यताल्यं तमो गहनं नरकं प्रविशाति । पञ्चस्र पूर्वोक्तेषु द्वयोदोषकथनं प्रायश्चित्तगौर-वार्थम् ॥ ८१ ॥

न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डूयेदात्मनः शिरः ।

न स्पृत्रोचैतदुच्छिष्टो न च स्नायाद्विना ततः ॥ ८२ ॥ संश्विद्याभ्यां पाणिभ्यां न कण्ड्येदात्मनः शिरः । अध्विद्यः स्वक्षिरो न स्पृत्रोत् । श्विरसा विनोन्मजनव्यतिरेकेण नित्यनैमित्तिकणाने न क्यांत् । दृष्टार्थे शिरोव्यति-रिकगात्रप्रक्षालने न दोषः । स्नानशक्तस्य चायं निषेधः । अशकस्य त " अशिरस्कं भवेत्स्नानं स्नानाशको त कर्मिणाम् " इति जावालिना विदित्तमेव ॥ ८२ ॥

केशग्रहान्महारांश्च शिरस्येतान्विव नेयेत् ।

शिरःस्नातश्च तैलेन नाङ्गं किंचिद्पि स्पृशेत् ॥ ८३ ॥
कोपेन केशग्रहप्रहारी शिरसि वर्जयेष्ठ । कोपनिमित्तत्राचात्मनः परस्य च प्रतिबेथः । अत एव सरतसमये कामिनीकेशग्रहस्यानिषेषः । सिश्वरस्करनातस्य तैलेन न
किंचिदप्यक्नं स्पृशेत् । अथवा तैलेनेति काकाक्षिवदुभयत्र संबध्यते । तैलेन शिरःस्नातः
तैलेन प्रनः किंचिदप्यक्नं न स्पृशेत् । अतो राजो शिष्टानामतैलशिरःस्नातानां तैलेन
पादाभ्यक्नसमाचरणमविद्दस् ॥ ८३ ॥

न राज्ञः प्रतिगृह्णीयादराजन्यप्रसृतितः । सूनाचक्रध्वजवतां वेशेनैव च जीवताम् ॥ ८४ ॥

राजन्यज्ञव्दः क्षत्रियवचनः । अक्षत्रियप्रस्तस्य राष्ट्रो धनं न प्रतिगृह्वीयादः। "राजतो-धनमन्त्रिच्छेत्" इत्युक्तं तस्यायं विशेष उक्तः स्नाचकध्यज्ञवतामिति । स्नावतां चक-वतां ध्यज्ञवतां च । स्ना प्राणिवधस्थानं तचस्यास्तीति स स्नावान्यग्रमारणपृ-वैक्मांसीवक्रयजीवी । चक्क्षान्वीजयधविकय नीवी तैष्ठिकः । ध्यजनान्मचविकयजीवी कौण्डिकः। वेकः पण्यक्षिया भृतिः तया यो जीवति की प्रमान्वा स वेसमान् । एतेषां च न प्रतिगृहीयात् ॥ ८४ ॥

> दशसूनासमं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः । दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो नृषः ॥ ८५ ॥

गोविन्दराजस्तु "दशवेश्यासमी नृषः" इति पठित । सेषातिथिप्रभूतयः प्राञ्जो "दश्येशसमी नृषः" इति पठिन्त । स्तादिशब्दैस्तद्वानुषक्ष्यते । दशस्तावत्स्य यावान्दोषस्तादानेकस्मिन् चकवित तैठिके, यावान्दशस्त तैठिकेषु दोषस्तावानेकथ्वज-वित शोण्डिके, यावान्दशस्य ध्यजवत्स्य दोषस्तावानेकत्र वेशवित, यावान्दशस्त वेश-वस्य दोषस्तावानेकत्र राजि । उत्तरोत्तरिनन्दा चेथं पूर्वदानुसंभवे सत्युत्तरवर्भनार्थ-भपेक्षया योजयते ॥ ८५ ॥

> दश सूनासहस्राणि यो वाहयति सौनिकः । तेन तुल्यः स्मृतो राजा घोरस्तस्य मतिग्रहः ॥ ८६ ॥

स्त्रया चरतीति सौनिकः। एवं संकठनया यस्सौनिको दशसद्वसाणि स्वार्थे व्यापादयति तेन तुल्यो राजा अन्वादिभिः स्पृतः। तस्मात्तस्य प्रतिपही नरकहेतु-स्वाद्वयानकः क्षत्रियस्थापि च॥८६॥

यो राज्ञः भतिगृह्णाति लुब्धस्योच्छास्त्रवर्तिनः । स पर्यायेण यातीमान्नरकानेकविंशतिम् ॥ ८७ ॥

यो राज्ञः कृपणस्य शाकोल्लङ्घनेन प्रवर्तमानस्य प्रतिग्रहं करोति स कमेणैतान्वद्यय-माणैकविंशतिं मरकान्यच्छति ॥ ८७ ॥

पूर्वि श्रीके सामान्यतो नरकानिमानेकविंशतिमित्युक्तिमिदानीं तानेव नामतो निर्दि-क्यानि—तामिस्मिति विभिः॥

> तामिस्नमन्धतामिसं महारौरवरौरवौ । नरकं कालसूत्रं च महानरकमेव च ।। ८८ ।। संजीवनं महावीचिं तपनं संप्रतापनम् । संहातं च सकाकोलं कुड्मलं प्रतिमूर्तिकम् ।। ८९ ॥ लोहसङ्कुमृजीपं च पन्थानं शाल्मलीं नदीम् । असिपत्रवनं चैव लोहदारकमेव च ॥ ९० ॥

एतेषां नरकाणां स्वरूपं मार्कण्डेयपुराणादिश विस्तरेणोक्तं संवेवावगन्तव्यम् ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥

> एतद्विदन्तो विद्वांसो ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः । न राज्ञः प्रतिग्रह्णन्ति भेत्य श्रेयोऽभिकाङ्किणः ॥ ९१ ॥

प्रतिष्रहो विविधनरकहेतुरिति जानम्सो बाह्यणा धर्मशास्त्रपुराणादिविदी वेदाध्या-यिनो जन्मान्तरे श्रेयःकामवन्तो न राक्षः प्रतिष्ट्रहीयः। विदुषो हि प्रतिष्रहे नातीव दोषः। यतो बद्ध्यति " तस्मादविद्वान्विभीयात्" ( अ. ४ न्छो. १९१ ) इति । तेषामपि निषदो राजप्रतिष्रहः प्रचुरप्रत्यवायफळक इति दर्शयितं विद्वद्वहणं बह्यवा -विषहणं च ॥ ९१ ॥

> ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थी चानुचिन्तयेत् । कायक्षेशांश्च तन्मूळान्वेदतत्त्वार्थमेव च ॥ ९२ ॥

माझी शहरों रातेः पश्चिमी यामः । नाझी भारती तरप्रवीधहेतुत्वात् । सहर्तश्चिमी स्वीध्य कालमात्रवचनः । तत्र बुध्येत । दक्षेणापि " प्रदोषपश्चिमी यामी वेदाभ्यास्त्रन तौ नयेत् । प्रहरह्यं भयानो हि बद्धभ्याय कल्पते " इति बुवता तत्र प्रवीधोऽभ्यत्व-भातः । गोविन्दराजस्तु " रावेः पश्चिमे सुहते बुध्येत " इत्याह । धर्माधीं च पर-स्पराविरोधेनाहश्चनार्थमवधारयेत् । तथा धर्माधीं जनहेतुन्कायक्रेशाविरूपयेत् । यदि महान्कायक्रेशोऽल्पौ च धर्माधौं वा तदा तं परिहरेत् । वेदस्य तत्त्वार्धे श्रष्टाकर्मात्मकं विश्वित्रयात् । तस्मिनसमये द्विद्वप्रकाशात् ॥ ९२ ॥

जत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशीचः समाहितः ।

पूर्वी संध्यां जपंस्तिष्ठेतस्वकाले चापरां चिरम् ॥ ९३ ॥

तत उपःकाछे श्रय्याया उत्थाय सित वेगे सूत्रपुरीपोत्सर्गं कृत्वात्र कृतवक्ष्यमाण-शौचोऽनन्यमनाः पूर्वा संध्यां चिरं गायशीजपं कुर्वन्वर्तेतार्कदर्शनात् । अयं विधिः प्रातःसंध्यायाञ्चकः । उदयाद्ध्वर्मापे जपेदासुरादिकाम इति विधानार्थोऽयमारम्भः । अपरामपि सँच्याँ स्वकाछे प्रारभ्य तारकोदयाद्ध्वमपि जपनासीत ॥ ९३ ॥

आयुरादिकामाधिकारोऽयमिति दर्शयनाह--

ऋषयो दीर्घसंध्यत्वादीर्घमायुरवाप्तुयुः । पत्नां यश्च कीर्ति च ब्रह्मवर्चसमेव च ॥ ९४ ॥

संच्यात्रव्दोऽत्र संध्यानुष्ठेयजपादिषरः । यस्मादृषयो दीर्घसंध्यानुषानादीर्घमायः जीदन्तः प्रत्रां यषोऽसृतां च कीर्तियध्ययनादिसंपत्रं यश्य प्राप्तुयुः । तस्मादायुरा-दिकामिथरं संध्यानुपासीत ॥ ९४ ॥

श्रावण्यां प्रौष्ठपद्यां वाष्युपाकृत्य यथाविधि । यक्तव्छन्दांस्यधीयीत पासान्विमोऽर्धपञ्चमान् ॥ ९५ ॥

श्रावणस्य पौर्णमास्यां भाद्रपदस्य वा स्वयुधान्तसरिणोपाकर्मारूपं कर्मे कृत्वा साथीशतुरो मासान्त्राद्याध त्युको वेदानधीयीत ॥ ९९ ॥

पुष्ये तु छन्दसां कुयोद्धहिरुत्सर्जनं द्विजः। माघशुक्रस्य वा प्राप्ते प्रवीक्षे प्रथमेऽइनि ॥ ९६ ॥ ततः पद्माधिकेषु चतुर्षु मासेषु यः पुष्यस्तत्र ग्रामद्भिहिगेत्वा स्वगृध्धातुसारेणोत्स-गांख्यं कर्म कुर्यात् । अथवा माघग्रक्कस्य प्रथमेऽइनि पूर्वाहे कुर्यात् । माघग्रक्षे च विधिः प्रौष्टपयां येनोपाकर्मं न कृतं तद्विषयः ॥ ९६ ॥

यथाशास्त्रं तु कुत्वैवमुत्सर्गे छन्दसां वहिः। विरमेत्पक्षिणीं रात्रिं तदेवैकमहर्निशम्॥ ९७॥

एवमुक्तभाषात्तसारेण ग्रामाद्भिहरुज्दसामुत्सर्गारूयं कर्म कृत्वा पिक्षणी रार्ति विरमेणाधीयीत । हे दिने पूर्वापरे पक्षाविव यस्या मध्यवर्तिन्या रात्रेः सा पिक्षणी रात्रिः । अस्मिनपक्षे तृत्सर्गाहोरात्रे द्वितीयदिने चाहि नाध्येतव्यं द्वितीयदात्रौ त्वध्ये-तृष्यम् । अथवा तमेनेकमुत्सर्गाहोरात्रमनध्यायं कुर्यात् । विषानेपुण्यकामं प्रत्यय-महोरात्रानध्यायविधिः ॥ ९७ ॥

अत जर्ध्व तु छन्दांसि शुक्केषु नियतः पठेत् । वेदाङ्गानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु संपठेत् ॥ ९८ ॥

उत्सर्गानध्ययनाद्ध्वं मन्त्रबाद्यणात्मकं देदं ग्रक्तपक्षेषु संयतः पठेत् । सर्वाणि तु वैदाङ्गानि क्रिक्षाव्याकरणादीनि कृष्णपक्षेषु पठेत् ॥ ९८ ॥

नाविस्पष्टमधीयीत न शूद्रजनसंनिधौ ।

न निज्ञान्ते परिश्रान्तो ब्रह्माधीत्य पुनः स्वपेत् ॥ ९९ ॥ स्वरवर्णायभिन्यक्तिश्चन्यं भूदसंनिधी च नाधीयीत । तथा रात्रेः पश्चिमे यामे छप्तोत्थितो वेदमधीत्य आन्तो न पुनः सप्याद ॥ ९९ ॥

यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेत् ।

ब्रह्म छन्द्रस्कृतं चैव द्विजो युक्तो ह्यनापदि ॥ १००॥

यथोक्तविधिना नित्यं छन्दस्कृतं गायन्यादिछन्दोयुक्तं मन्त्रमात्रं पठेत् । मन्त्रा-णाभेव कर्मान्तरङ्गत्वात् । अनापदि सम्यकरणादौ सति श्रष्ठा त्राह्मणं मन्त्रज्ञातं च यथोक्तविधिना युक्तः सन्द्विजः पठेत् ॥ १०० ॥

इमान्त्रित्यमनध्यायानधीयानी विवर्जयेत् ।

अध्यापनं च कुर्वाणः शिष्याणां विधिपूर्वकम् ॥ १०१ ॥ इमान्यक्ष्यमाणाननध्यायान्सर्वथा यथोकविधिनाधीयानः शिष्याध्यापनं च कुर्वाणो गुरुवंजेयेत् ॥ १०१ ॥

क्रणिअवेऽनिले रात्रौ दिवा पांसुसमूहने । एतौ वर्षास्वनध्यायावध्यायज्ञाः मचक्षते ॥ १०२ ॥

रात्रौ कर्णश्रवणयोग्यशब्दजनके वायौ वाति । गोविन्दराजस्तु "कर्णाश्र्यायेय श्रवणापपत्तरतिशयविवश्रया कर्णश्रव इत्युक्तं, तेनातिशब्दवित वायौ वाति " इत्य- भिद्दितवान् । दिवा च भूतिपटकोत्सारणसमर्थे वायौ वहति एसौ वर्षाकालेऽनध्यायौ तात्काविकावध्यापनविधिका सुनयः कथयन्ति ॥ १०२॥

विद्युत्स्तनितवर्षेषु महोल्कानां च संप्रवे ।

आकालिकमनध्यायमेतेषु मनुरव्रवीत् ॥ १०३ ॥

वियुद्धर्जितवर्षेषु इन्द्वनिर्देशायुगपद्भास्थितेषु महत्तीनां चोल्कानां संहव इतस्ततः पाते सित । आकाष्टिकमिति तु निमित्तकाष्ट्रादास्थापरेषुर्यावत्स एव कालस्ताव- त्पर्यन्तमनध्यायमेतेषु महरवोच्छ ॥ १०३॥

एतांस्त्वभ्युदितान्विद्याद्यदा मादुष्कृतामिषु । तदा विद्यादनध्यायमनृतौ चाभ्रदर्शने ॥ १०४॥

एतान्तिशुदादीन्यदा होमार्थं प्रकटीकृताग्निकालेषु संध्याक्षणेषु समपदुत्पनाक्षा-नीयात्तदानध्यायं वर्षास कुर्यात्र सर्वदा । तथानृतौ प्रादुण्कृताग्निकालेषु मेघदर्शनमाने सत्यनध्यायो न वर्षास ॥ १०४ ॥

निर्घाते भूमिचलने ज्योतिषां चोपसर्जने ।

एतानाकालिकान्विद्यादनध्यायानृतावापि ॥ १०५ ॥

अन्तरिक्षभवीत्पातध्वनी भूकम्पे सूर्यचन्द्रतारागणानां चोपसर्गे सत्यनध्यायानि-मानाकाविकाञ्जानीयास् । आकाविकशब्दार्थो व्याकृत एव । ऋताविष वर्षास्य किल भूकम्पादयो न दोषाबद्दा इत्यभिप्रायेणर्ताविषित्वर्त्तं, अपिशब्दादन्यवापि ॥ १०५ ॥

प्रादुष्कृतेष्वप्रिषु तु विद्युत्स्तानितनिःस्वने । सज्योतिः स्याद्नध्यायः शेषे रात्रौ यथा दिवा ॥ १०६ ॥

होमार्थं प्रकाशितेष्वग्रिषु संध्यायां यदा विगुद्राजितश्रव्दावेव मवतो नत् वर्षं तदा सङ्योतिरनध्यायः स्थात् नाकाछिकः । तत्र यदि प्रातःसंध्यायां विगुद्राजितशब्दी तदा यावरसर्यज्योतिस्तावदनध्यायो दिनमात्रमेव यदि सार्यसंध्यायां तो स्यातां तदा यावत्रक्षत्रज्योतिस्तावदनध्यायो रात्रिमात्रमिति रात्रो स्तानितविग्रद्वपंध्विति त्रयाणां पूर्वोक्तानां शेषे वर्षाक्ष्ये त्रितये जाते यथा दिवानध्यायस्तथा रात्रावापे । अहोरात्र एवेस्पर्धः ॥ १०६॥

नित्यानध्याय एव स्याद्धामेषु नगरेषु च । धर्मनेपुण्यकामानां पूतिगन्धे च सर्वदा ॥ १०७॥

नेषुण्यविषयो धर्मातिशयार्थिनो ग्रामनगरयोः सर्वदानध्यायः स्यात् । क्रस्तितः
गन्धे च सर्वस्मिकपि गम्यमाने धर्मनेषुण्यकामं प्रत्ययं विचानध्यायोपदेशो विचानपुण्यकामस्य कदाचिदध्ययनभरतानाति । ये शिष्याः केचिदृहीतवेदाध्ययनजन्मानृष्टेच्छवस्ते घर्मनेषुण्यकामाः । केचिदप्रथमाध्येतारो विचातिशयमात्रार्थिनस्ते विचानेपुण्यकामाः ॥ १०७ ॥

## अन्तर्गतश्चे ग्रामे दृष्कस्य च संनिधौ । अनध्यायो रुद्यमाने समवाये जनस्य च ॥ १०८॥

अन्तर्गतः शवो यश्मिन्यामे शायते तत्र । दृपकोऽधार्मिकस्तस्य संनिधौ नत्तु शृदः । तस्य " न शृद्जनसंनिधौ " इति निषेषात् । स्यमाने रोदनध्वनौ । भावे उकारः । कार्योन्तरार्थं बहुजनमेखके सत्यनध्यायः ॥ २०८॥

उदके पध्यरात्रे च विण्मूत्रस्य विसर्जने ।

उच्छिष्टः आद्धभुक्चैव मनसापि न चिन्तयेत् ॥ १०९ ॥

उदक्रमध्ये मध्यराते च सहतंचतुष्टये च निशायां च चतुर्सहतंभिति गौतमस्मर-णात् । गोविन्दराजस्तु रात्रिमध्यप्रहरद्वय इत्युक्तवान् । तथा मूत्रपुरीषोत्सर्गकालेऽत्र-भोजनादिना चोच्छिद्यो निमन्त्रणसमयादारभ्य श्राह्मभोजनाहोरात्रं यावन्यनसापि वेदं न चिन्तयेत् ॥ १०९ ॥

मितगृह्य दिजो विद्वानेकोदिष्टस्य केतनम् । ज्यहं न कीर्तयेद्रह्म राज्ञो राहोश्च सूतके ॥ ११०॥

एक एवोदिश्यते यत्र आदे तदेकोदिष्टं नवश्रादं तत्केतनं निमन्त्रणं गृहीत्वा निम-न्त्रणादारभ्य क्षत्रियस्य जनपदेश्वरस्य पुत्रजन्मादिम्रतके राहोश्वस्तकं चन्द्रस्योपरागः तत्र तिरातं वेदं नाथीयीत ॥ ११० ॥

यावदेकानुदिष्टस्य गन्धो लेपश्च तिष्ठति।

विमस्य विदुषो देहे ताबह्रहा न कीर्तयेत ॥ १११ ॥

यावदेकस्यात्तदिष्टस्योच्छिष्टस्य सकुङ्कुमादेर्यन्थो ठेपश्च प्राध्मणस्य आक्षविदो देहे विष्ठति तावन्यद्वाराकाण्युर्ध्वमपि वेदं नाधीयीत ॥ १११ ॥

शयानः भौद्वपादश्च कृत्वा चैवावसक्थिकाम् ।

नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकानाद्यमेव च ॥ ११२ ॥

श्रद्यायां पतिताङ्ग आसनारूदपादः कृतावसिक्यको वा मांसं शुक्रत्वा जननमर-णाशौचिनां चात्रं श्रुक्त्वा नाषीयीत ॥ ११२ ॥

नीहारे वाणशब्दे च संध्ययोरेव चोभयोः।

अमानास्याचतुर्दश्योः पौर्णमास्यष्टकासु च ॥ ११३ ॥

नीहारे घूलिकायां नाणसन्दे शरध्वनी । " नाणो वीणाविश्रेषः " इत्यन्ये । प्रातः स्त्रायंतंध्ययोरमावास्याचतुर्देशीपीर्णमास्यष्टमीषु नाषीयीत । अष्टकास्त्रारत्र निषेधा-त्र्षीर्णमास्यादिसाइचर्याद्ष्टकात्रण्दोऽष्टमीतिथिषरः ॥ ११३ ॥ त्रिशेषदोषमाइ-

अमावास्या गुरुं इन्ति शिष्यं इन्ति चतुर्दशी । ब्रह्माष्टकापौर्णमास्यौ तस्मात्ताः परिवर्जगेत् ॥ ११४ ॥

यस्मादमावास्या गुरुं इन्ति, शिष्यं इन्ति चतुर्दशी, वेदं चाष्टमीपौर्णमास्यौ विस्मा -रयसः तस्मात्ता अध्ययनाध्यापनयोः परित्यजेत् ॥ ११४ ॥

पांसुवर्षे दिशां दाहे गोयायुविरुते तथा ।

श्वरतेष्ट्रे च रुवति पङ्कौ च न पठेद्विजः ॥ ११५॥

पूर्लीवर्षे दिशां दाहे सृगालकुकुरगर्दभोष्ट्रेष च रुवत्स पङ्गी चोपविश्य प्रकृतत्वा - त्सृगालभखरादीनामेव बाह्मणो न पठेत् ॥ ११५ ॥

नाधीयीत इमशानान्ते ग्रामान्ते गोत्रजेऽपि वा । वसित्वा मैग्रुनं वासः श्राद्धिकं पतिगृह्य च ॥ ११६ ॥

इमञ्चानसमीषे, ग्रामसमीषे, गोष्टे च, मैथुनसमयवतनासः परिचाय, आद्धीयं च सिद्धान्नादि प्रतिगृद्ध नाधीयीत ॥ ११६ ॥

पाणि वा यदि वाऽपाणि यत्किचिच्छ्राद्धिकं भवेत् ।

तदालभ्याप्यनध्यायः पाण्यास्यो हि द्विजः स्मृतः ॥ ११७ ॥ आहिकमनादि श्वक्त्वा तावदनध्यायो भवतीत्यक्तमः । प्राणि वा गवान्यादि, अप्राणि वा वन्नमाल्यादि, प्रतिग्रहकाले हस्तेन गृहीत्वानध्यायो भवति । यस्माल्पा-णिरेवास्यमस्येति पाण्यास्यो हि ब्राह्मणः स्मृतः ॥ ११७ ॥

चोरैरुपहुते ग्रामे संभ्रमे चाप्तिकारिते । आकालिकमनध्यायं विद्यात्सर्वोद्धतेषु च ॥ ११८ ॥

चौरैरुपहुते ग्रामे गृहादिदाहादिकृते अये दिव्यान्तरिक्षभौमेषु चाङ्कतेषृत्पातेष्वा-काविकमनध्यार्थं जानीयात् ॥ ११८ ॥

उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रिरात्रं क्षपणं समृतम् । अष्टकासु त्वहोरात्रमृत्वन्तासु च रात्रिषु ॥ ११९ ॥

उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रिरात्रमध्ययनश्चेषणम् । उत्सर्गे पश्चिण्यहोरात्रावनध्यायाः हुक्तो तत्रायं धर्मनेषुण्यकामं प्रति त्रिरात्रोपदेशः । तथायहायण्या कथ्वं कृष्णपधाष्ट-मीषु तिसृषु चतसृषु चाहोरायमनध्यायः । दिवाकालमानसद्भावेऽपि पौर्णमास्यष्टकास्य चत्यनेन यावदष्टम्येवानध्याय इतराष्ट्रमीपुक्त इत्यपुनक्किः । ऋत्यन्ताहोरात्रेषु चान-घ्यायः ॥ ११९ ॥ नाधीयीताश्वमारूढो न द्वसं न च हस्तिनम् । न नावं न खरं नोष्ट्रं नेरिणस्थो न यानमः ॥ १२०॥ तुरातरुकरिनौकाखरोष्ट्रारूढः तथोपरदेशस्थः शकटादियानेन गच्छनाधीयीत१२०

न विवादे न कलहे न सेनायां न संगरे।

न भुक्तमात्रे नाजीर्णे न विमत्वा न शुक्तके ॥ १२१ ॥

विवादे वाक्क हो, करुहे दण्डादण्ड्यादी, सेनायामप्रदत्तयुद्धायां, संगरे युद्धे, भोज-नानन्तरं च यावदार्द्वहत्तः । "यावदार्द्रपाणिः" इति वसिष्ठहमरणात् । तथाजीणेंऽने वमनं च कृत्वाम्छोद्वारे च न पठेत् ॥ १२१ ॥

> अतिथिं चाननुज्ञाप्य पारुते वाति वा भृशम् । रुधिरे च सुते गात्राच्छित्नेण च परिस्रते ॥ १२२॥

अध्ययनं करोमीति यावदितिथिरत्तकापितो न भवति, मारुते चात्यर्थं वाति, रुथिरे च मात्रात्मुते, रुथिरस्नावं विनापि शस्त्रेण क्षतमात्रेऽपि नाथीयीत ॥ १२२ ॥

सामध्वनारुग्यजुषी नाधीयीत कदाचन ।

वेद्स्याधीत्य वाष्यन्तमारण्यकमधीत्य च ॥ १२३ ॥

सामध्यनी च श्रूयमाणे ऋग्यज्ञपोः कदाचिद्ध्ययनं न कुर्यात् । वेदं च समाप्य आरण्यकारूयं च वेदैकदेशमधीत्य तदहोरात्रे वेदान्तरं नाधीयीत ॥ १२३ ॥

> ऋग्वेदो देवदैवत्यो यजुर्वेदस्तु मानुषः । सामवेदः स्मृतः पित्र्यस्तस्मात्तस्याशुचिध्वेनिः ॥ १२४ ॥

सामगानश्चतौ ऋष्यज्ञपोरनध्याय उक्तस्तस्यायमंद्रवादः । ऋष्वेदो देव एव देवता-स्येति देवदैवत्यः । यज्जेदो माद्रपो माद्रपदेवताकत्वात् । प्रायेण माद्रपक्रमाँपदे-शाद्वा माद्रपः । सामवेदः पितृदेवताकत्वात्पिष्णः । पितृकर्म कृत्या जलोपस्पर्शनं स्मरन्ति तस्मात्तस्याद्यचिरिव ध्वनिः न त्वद्यचिरेव । अतस्तिसिम्ब्लूयमाणे ऋष्य-जुषी नाषीयीत् ॥ १२४॥

एतद्दिदन्तो विद्वांसस्त्रयीनिष्कर्षपन्वहम् । क्रमतः पूर्वपभ्यस्य पश्चाद्वेदमधीयते ॥ १२५ ॥

एतद्वेदत्रयस्य देवमद्यप्यिवृदेवताकत्वं जानन्तः शास्त्रास्यानिष्कर्षं सारोद्धृतं प्रणवन्याद्वतिसावित्र्यात्मकं प्रणवन्याद्वतिसावित्रीः क्रमेण पूर्वमधीत्य पश्चाद्वेदाध्ययनं कुर्तुः । द्वितीयाध्यायोक्तोऽप्यपमर्थः धुनरनध्यायप्रकरपुँऽभिद्वितः । यथैते यथोकान-ध्याया एवं प्रणवन्याद्वतिसावित्रीप्वपित्रतास्त्रनध्याय इति दर्शयतुं किष्यस्याध्यापन-भेवं कर्तन्यमिति स्नातकत्रतत्वावगमार्थं च ॥ १२६ ॥ पशुमण्डूकमार्जारश्वसर्पनङ्गळाख्याः। अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहर्निशम् ॥ १२६ ॥

पद्यर्गवादिः मण्डकविडालङ्कुरसर्पनङ्गलम्पकैः शिष्योपाध्याययोर्भध्यायमनेऽनध्या-यमहोरात्रं जानीयाम् ॥ १२६ ॥

संप्रति विकानेषुण्यकामं प्रति पूर्वोक्तानध्यायविकल्पार्थमाद-

द्वावेव वर्जयेजित्यमनध्यायौ प्रयत्नतः ।

स्वाध्यायभूमि चाञ्चद्धामात्मानं चाञ्चचिं द्विजः ॥ १२७ ॥

स्याध्यायभूमिं चोन्छिष्टायमेध्योपहतां आत्मानं च यथोक्तशोचरहितमिति द्वावे-वानध्यायौ नित्यं प्रयक्तो वर्जयेत्र तु पूर्वोक्तान् । तेपामपि यत्र नित्यपहणमञ्जवादो वा नित्यत्वख्यापको वास्ति तानपि नित्यं वर्जयेत् । अन्यत्र विकल्पः ॥ १२७ ॥

अभावास्यामष्टमीं च पौर्णमासीं चतुर्दशीम् । ब्रह्मचारी भवेत्रित्यमप्यृतौ स्नातको द्विजः ॥ १२८ ॥ [षष्टचष्टम्यौ त्वमावास्यामुभयत्र चतुर्दशीम् । वर्जयेत्पौर्णमासीं च तैले मांसे भगे क्षेरे ॥ ७ ॥]

अमावास्यादिष्टताविष जातको द्विजो न श्चियस्प्याच्छेत् । "पर्ववर्ज बजे-चैनाम् " (अ. ३ श्टो ४९) इत्यनेनैत्र निषेचसिद्धौ जातकत्रतस्योपप्रायश्चितार्थ-मिह पुनर्वर्जनम् ॥ १२८॥

न स्नानमाचरेद्धक्त्वा नातुरो न महानिश्चि । न वासोभिः सहाजस्रं नाविज्ञाते जलाराये ॥ १२९॥

नित्यसानस्य भोजनानन्तरमप्रसक्तेशाण्डालादिस्पर्शनिभित्तकस्य "सुद्धर्तमपि शक्ति-विषये नाप्रयतः स्यात् " इत्यापस्तम्बस्मरणानिषेद्धमयोग्यत्वायदृष्टलाकानिमदं भोज-नानन्तरं निविध्यते । तथा रोगी नैमित्तिकमपि कानं न कुर्यात् किंतु यथासामध्यं " अश्चिरस्कं भनेत्वानं कानशक्ते तु कर्मिणाम् । आर्द्रेण नाससा वा स्थान्मार्जनं देहिकं विद्धः " इत्यादिजाबालायुक्तमत्तसंघेयम् । तथा " महानिशात्र विश्वेया मध्यस्थं प्रहरह्वयम् । तस्मिन्कानं न कुर्वात काम्यनैमित्तिकादृते " इति देवळवचनात्तत्र न खावात् । बहुवासाथ नित्यं न कायात् । नैमित्तिकचाण्डालादिस्पर्शे स्ति तु कानं चहुवाससोऽप्यनिपिद्धम् । बाहायाकान्तागापरूपतयां च विशेषेणाज्ञाते जलावये च ॥ १२९ ॥

देवतानां गुरो राज्ञः स्नातकाचार्ययोस्तथा । नाक्रामेत्कामतज्ञ्जायां वश्चणो दीक्षितस्य च ॥ १३०॥ देवतानां पाषाणादिमयीनां, गुरोः पित्रादेः, नृपतेः, जातकस्याचार्यस्य च ॥ गुरु- त्वेऽप्याचार्यस्य प्राधान्यविवक्षया प्रथङ्किरैंशः । बभुणः कपिरुस्य यक्ते दीक्षितस्यावम्ह-थकानात्पूर्वमिच्छया छायां नाकामेत् । चशन्दाचाण्डालादीनामपि । कामत इत्यभि-धानादबुद्धिपूर्वके न दोषः ॥ १३० ॥

मध्यंदिनेऽधेरात्रे च श्राद्धं भुक्त्वा च सामिषम् । संध्यायोरुभयोश्रेव न सेवेत चतुष्पथम् ॥ १३१ ॥

दिवारात्रे च संपूर्णे प्रहरद्वये समासं च आहं भुक्त्वा प्रातःसायंसंध्ययोश चिरं चतुष्पर्थ नाभितिष्ठेत् ॥ १३१ ॥

उद्दर्तनमपस्नानं विण्मूत्रे रक्तमेव च ।

श्लेष्मनिष्टचूतवान्तानि नाधितिष्ठेतु कामतः ॥ १३२ ॥

उद्वर्तनमभ्यङ्गमठापकर्षणिष्टकादि अपस्नानं स्नानोदकं मृत्रपुरीपे रुधिरं च श्टे-ष्माणं निष्ठ्यृतमश्टेष्मरूपमपि चर्वितपरित्यकरूपताम्ब्छादि वान्तं भुक्त्योद्वीर्णभकादि एतानि कामतो नाधितिष्ठेत् । अधिष्ठानं तदुपर्यवस्थानम् ॥ १३२ ॥

वैरिणं नोपसेवेत सहायं चैव वैरिण:।

अधार्मिकं तस्करं च परस्यैव च योषितम् ॥ १३३ ॥

शत्रुं तन्मन्त्रिणमधर्मशीठं चौरं परदारांश न संवेत । चौरस्याधार्मिकत्वेऽप्यत्य-न्तगहिंतत्वारपृथाङ्गिर्देशः ॥ १३३ ॥

न हीदशमनायुष्यं लोके किंचन विद्यते । यादशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम् ॥ १३४ ॥

यस्मादीदृशमनायुष्यमिद छोके युरुषस्य न किचिदस्ति यादृशं परदारशमनं त-स्मादेतल कर्तव्यम् ॥ १३४ ॥

क्षत्रियं चैव सर्पे च ब्राह्मणं च बहुश्रुतम् ।

नावमन्येत वै भूष्णुः कुञ्चानिष कदाचन ॥ १३५ ॥

रह्यथे भूषातुः । भूष्पुर्विधिष्णुः धनगवादिना वर्धनश्चीतः स्वित्रयं सर्वं बहुश्चतं च बाह्मणं नावजानीयात् । कुरानिष तत्काले प्रतीकाराक्षमान् ॥ १३५॥

एतत्रयं हि पुरुषं निर्दहेदवमानितम् । तस्मादेतत्रयं नित्यं नावमन्येत बुद्धिमान् ॥ १३६ ॥

एतचयमवभानितं सदवमन्तारं विनाशयति । अत्रियसपौ दृष्टशक्त्या आञ्चणश्चा-भिचारादिनाऽदृष्टेन । सस्मात्यत्याणबुद्धिरेतत्रयं सर्वदा नावजानीयात् ॥ १३६ ॥

> नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः। आमृत्योः श्रियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दुर्छभाम् ॥ १३७॥

प्रथमं धनार्थम् कृते तत्र धनानामसंपत्तिभिर्मन्दभाग्योऽहमिति नात्मानमवजा-नीपात् । किंतु मरणपर्यन्तं श्रीसिद्धर्यमुखमं कुर्यात् । न त्विमां दृष्टेमां वृष्येत् १३७

> सत्यं ब्र्यात्मियं ब्र्याच ब्र्यात्सत्यमियम् । भियं च नानृतं ब्र्यादेष धर्मः सनातनः ॥ १३८॥

यथा दृष्टश्रुतं तत्त्वं ब्र्यास् । तथा प्रीतिसाधनं बृयात्पुत्रस्तेजात इति । यथा दृष्ट-श्रुतमप्यप्रियं पुत्रस्ते सत इत्यादि न वदेत् । प्रियमपि मिध्या न वदेत् । एप वेद-मुख्तया नित्यो धर्मः ॥ १३८ ॥

भद्रं भद्रमिति द्र्याद्धद्रमित्येव वा वदेत्। शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात्केनचित्सह ॥ १३९ ॥

प्रथमं भद्रपदमभद्रपद्मरं द्वितीयं भद्रशब्दपर्यायपरं अभद्रं यत्तद्वद्रशब्दपर्यायपर-प्रशस्तादिशब्देन प्रत्रूयात् । तथा चापस्तम्बः " नाभद्रमभदं त्रूयात्युण्यं प्रशस्तमिति त्रृयाद्भद्रमित्येव " इति । भद्रपद्मेव वा तत्र योज्यम् । अष्कं निष्प्रयोजनं वैरं विवादं न केनचित्सह कुर्यात् ॥ १६९ ॥

नातिकल्यं नातिसायं नातिमध्यंदिने स्थिते । नाज्ञातेन समं गच्छेनैको न दृष्ठेः सह ॥ १४० ॥

उपःसमये प्रदोपे च दिवा संपूर्णप्रहरद्वये च अज्ञातकुरुशीरोन पुरुषेण शूदेश सह न मच्छेत् । " नैकः प्रपर्यताध्वानम् " ( अ. ४ न्टो. ६० ) इत्क्षके प्रतिषेधेऽपि पुनर्नेक इति प्रतिषेधः खातकवतरोपप्रायक्षित्तगौरवार्थः ॥ १४० ॥

> हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्विद्याहीनान्वयोऽधिकान् । रूपद्रव्यविहीनांथ जातिहीनांथ नाक्षिपेत् ॥ १४१ ॥

द्वीनाङ्गाधिकाङ्गमुर्खेटदकुरूपार्थहीनहीनजातीन्काणशब्दाह्वानादिना न निन्देत्१४१

न स्पृशेत्पाणिनोच्छिष्टो विषो गोब्राह्मणानलान् ।

न चापि पश्येद्शुचिः सुस्थो ज्योतिर्गणान्दिवि ॥ १४२ ॥ कृतभोजनः कृतमूत्रप्रपादिशकृतशौचाचमनो प्राद्यणो दस्तादिना गोत्राह्मणार्गील स्पृत्रेत् । न चाह्यचिः सन्ननातुरो दिविस्थान्सूर्यचन्द्रग्रहादिज्योतिर्गणानपश्येस्॥१४२॥

स्पृष्ट्वैतानशुचिनित्यमद्भिः पाणानुपस्पृशेत् । मात्राणि चैव सर्वाणि नाभिं पाणितलेन तु ॥ १४३ ॥

एतान्यवादीनश्चिः सन्स्पृष्टा कृताचमनः पाणिना गृहीताभिरद्धिः प्राणांधध्यः-दानीन्द्रियाणि शिरःस्कन्धजाद्यपादाश्चाभि च स्पृशेत् । अप्रकरणे चेदं प्रायधिचाभि-धानै टाघवार्थं तत्र प्रकरणे गवादिग्रहणमपि कर्तन्यं स्यात् ॥ १४३ ॥ अनातुरः स्वानि सानि न स्पृशेदनिभित्ततः । रोमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येव विवर्जयेत् ॥ १४४ ॥

अनातुरः सन्स्वानि खानीन्द्रियच्छिद्राणि रामाणि च गोष्यान्युपस्यकक्षादिगतानि निर्निमित्तं न स्पृत्रोस् ॥ १४४ ॥

> मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्मयतात्मा जितेन्द्रियः । जपेच जुहुयाचेव नित्यमग्निमतन्द्रितः ॥ १४५ ॥

अभिन्नेतार्थसिद्धिमङ्गलं तद्वेतस्त्रेन गोरोचनादिधारणमपि मङ्गलम् । गुरुसेवादि-कमाचारस्तत्रोयुक्तः स्यात् । बाह्याभ्यन्तरशौचापेतो जितेन्द्रियश्च भवेत् गायञ्या-दिजपं विद्वितद्दोमं च नित्यं कुर्यात् । अतन्द्रितोऽनलसः । अत्राचारादीनाम्रकानामपि विनिपातनिद्यर्थयंत्वात्पुनरभिधानम् ॥ १४५ ॥

अत आइ—

मङ्गलाचारयुक्तानां नित्यं च मयतात्मनाम् । जपतां जुहृतां चैव विनिपातो न विद्यते ॥ १४६ ॥

मङ्गलाचाराभ्यां युक्तानां नित्यं श्रुचीनां जपहोमरतानां दैवमात्रयोपद्रवी न जायते ॥ १४६ ॥

> नेद्मेवाभ्यसेन्नित्यं यथाकालमतन्द्रितः । तं ह्यस्याहुः परं धर्ममुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ १४७ ॥

नित्यंकृत्यावसरे श्रेयोहेतुसया प्रण्वगायव्यादिकं वेदमेवानछसो जपेत् । यस्मात्तं बाह्मणस्य श्रेष्ठं धर्मं मन्वादयो वदन्ति । अन्यः पुनस्ततोऽपकृष्टो धर्मो मुनिभिरुच्यते उक्तस्यैव वेदाभ्यासादेः पूर्वजातिस्मरणद्वारेण मोश्वहेतुत्वं वदितुं पुनर्भिधानम्॥१४७

वेदाभ्यासेन सततं शौचेन तपसैव च।

अद्वोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौर्विकीम् ॥ १४८ ॥ सततवेदाभ्यासगौचतपोऽहिंसाभिः पूर्वभवस्य जातिं स्मरति ॥ १४८ ॥ ततः किमत आह—

पौर्विकीं संस्मरञ्जाति ब्रह्मैवाभ्यसते पुनः । ब्रह्माभ्यासेन चाजस्रमनन्तं सुखमश्चते ॥ १४९ ॥

पूर्वजाति स्मरन् । जातिमित्येकत्वमनाकाङ्कितत्वाद्विविश्वतम् । बहुनि जन्मानि स्मरंस्तेषु च गर्भजन्मजरामरणदुःखान्यपि स्मरन्तभारे विरज्यन्त्रह्येवाजसमभ्य-स्यति श्रवणमननध्यानैः साक्षात्करोति तेन चानन्तमविनाशि परमानन्दाविभीवरुक्षणं भोक्षसुखं प्राप्नोति ॥ १४९ ॥

## सावित्राञ्छान्तिहोमांश्च कुर्यात्पर्वसु नित्यशः। पितृंश्वैवाष्ट्रकास्वर्चेन्नित्यमन्वष्टकासु च ॥ १५०॥

सावित्रीदेवताकान्होमाननिष्टतिहरसर्थं च शान्तिहोमान्पौर्णमास्यमावास्ययोः सर्वदा कुर्यात् । तथा आग्रहायण्या कथ्वं कृष्णाष्टभीषु तिसृषु चाष्टकारूयेन कर्मणा आहेन च तदन्तरितकृष्णनवमीषु चान्वष्टकारूयेन परछोकगतापितृन्यजेत् ॥ १५०॥

> दूरादावसथानमूत्रं दूरात्पादावसेचनम् । उच्छिष्टाव्यनिपेकंच दूरादेव समाचरेत् ॥ १५१ ॥

" नैर्करत्यामिषुविकेषमतीत्याभ्यधिकं श्रवः " इति विष्णुपुराणवचनादेवंविधाद-ष्रिगृहस्य दुरान्मृत्रपुरीषपादप्रश्राखनसक्छोच्छिष्टाज्ञानि निषिच्यत इति निषेकं रेतबोत्सृजेत् ॥ १५१॥

> मैत्रं प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमञ्जनम् । पूर्वोक्ष एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम् ॥ १५२ ॥

मित्रदेवताकत्वान्मैतः पायुस्तद्भवत्वान्मैत्रं पुरीपोत्सग्रम् । तथा देहप्रसाधनं प्रातः कानदन्तधावनाक्षनदेवार्चनादि पूर्वोद्ध एव क्र्यांत् । पूर्वोद्धश्रव्देन रात्रिशेषदिनपूर्व-भागाविह विवक्षितौ । पदार्थमात्रविधिपरत्वाबास्य पाठकमोऽपि नादरणीवः । नाहि स्नानानन्तरं दन्तधावनम् ॥ १५२ ॥

> दैवतान्यभिगच्छेतु धार्भिकांश्र द्विजोत्तमान् । ईश्वरं चैव रक्षार्थं गुरूनेव च पर्वस्र ॥ १५३ ॥

पापाणादिमयानि धर्मप्रधानांश्च बाह्यणात्रक्षार्थं राजादिकं गुरूंश्च पित्रादीनमादा-स्यादिपर्वेष्ठ द्रष्टुमभिश्चको गच्छेत् ॥ १५३॥

अभिवादयेदृद्धांश्च दद्याचैवासनं स्वकम् । कृताञ्जिकपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात् ॥ १५४ ॥

गृहागतान्गुरूनभिवादयेत्तेषां च स्वीयमासनस्रपदेश्चं च दयात् । बहाक्सिव्ध गुरु-समीप आसीत । गच्छतथ पृष्ठदेशेऽद्यगच्छेत् । उक्तोऽप्ययमभिवादनायाचारः फला-भिधानाय पुनरुच्यते ॥ १५४ ॥

श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यङ्गिवद्धं स्वेषु कर्मेस्र । धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ १९५ ॥

वेदस्मृतिभ्यां सम्यगुक्तं स्त्रेषु कर्मस्त्रध्ययनादिष्यङ्गत्वेन संबद्धं धर्मस्य हेतुं साधूनामाचारमनङसः सन्नितान्तं सेवेतेति सामान्येनाचारानुष्टानोपदेशः फङ-कथनाय ॥ १५२ ॥ आचाराळ्यते त्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः। आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यळक्षणम् ॥ १५६ ॥

आचाराह्रेह्रोक्तमायुर्वभते, अभिमताथ प्रजाः पुत्रपौत्रदुहित्रात्मिकाः, प्रमृतं च धनं, अग्रमकलस्त्रकं च देहस्थमलक्षणमाचारो निष्कलयति । आचाराख्यधर्मेणालक्षण-मृचितारिष्टनाशात् ॥ १९६ ॥

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः।

दुःस्वभागी च सततं व्याधितोऽस्पायुरेव च ॥ १५७ ॥ यसमादुराचारः प्ररुपो कोके गर्हितः स्यात्सर्वदा दुःखान्त्रितो रोगवानल्पापुश्र भवति तस्मात्सदाचारयुक्तः स्यात् ॥ १५७ ॥

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्तरः । श्रद्दधानोऽनसूयश्र शतं वर्षाणि जीवति ॥ १५८ ॥

यः सदाचारवान्श्रद्धान्वितः परदोषानभिषाता स शुभस्चकलक्षणश्चन्योऽपि श्रतापुर्भवति ॥ १५८ ॥

यद्यत्परवर्शं कर्म तत्तद्यत्नेन् वर्जयेत्।

यद्यदात्मवर्शं तु स्यात्तत्त्त्तेवेत यत्नतः ॥ १५९ ॥

यस्कर्म पराधीनं परप्रार्थनादिसाध्यं तत्तवत्नतो वर्जयेत् ययत्स्वाधीनदेहव्यापा-रसाध्यं परमात्मवहादि तत्तवस्नतोऽद्वतिष्ठेत् ॥ १५९ ॥

अत्र हेतुमाह—

सर्वे परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं स्रखम् ।

एतद्विद्यात्समासेन छक्षणं सुखदुःखयोः ॥ १६० ॥

सर्वं परप्रार्थनादिसाध्यं दुःखहेतुः । सर्वमात्माथीनं स्वलहेतुः । एतत्स्खदुःखयेश कारणं जानीयात् ॥ १६०॥

यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात्परितोषोऽन्तरात्मनः । तत्त्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत् ॥ १६१ ॥

यस्कर्मं कुर्वतोऽस्यात्रष्ठातुः प्ररुपस्यान्तरात्मनस्तुष्टिः स्यात्तत्प्रयत्नतोऽत्रहेयम् । अतु-विकरं वर्जयेत् । एतवाविदितानिषिद्धगोचरं वैकल्पिकविषयं च ॥ १६१ ॥

आचार्यं च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम् ।

न हिंस्याद्वाह्मणानगाश्च सर्वाश्चेव तपस्विनः ॥ १६२ ॥

आचार्यम्रपनयनपूर्वकवेदाध्यापकं, प्रवक्तारं वेदार्थव्याख्यातारं, गुरुं "अल्पं वा बहु वा यस्य" ( अ. २ श्लो. १४९ ) इत्युक्तम् । आचार्यादींस्तु न हिंस्यात् । प्रति-कूलाचरणेऽत्र हिंसाभव्दः । गोविन्दराजस्तु सामान्येन हिंसानिषेधादाततायिनो- उप्येतात्र हिंस्यादिति व्याख्यातवांस्तदयुक्तम् । "गुरुं वा बाल्टडौ वा" (अ. ८ को. ३५०) इत्यनेन विरोधात् ॥ १६२॥

नाश्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम् ।
देवं दम्भं च मानं च क्रोधं तैक्ष्ण्यं च वर्जयेत् ॥ २६३ ॥
नास्ति परलेक इति इद्धि, वेदस्य देवतानां च निन्दां, मास्तयं धर्मावस्तादाभिमानकोपकीर्याणि त्यजेत् ॥ १६३ ॥

परस्य दण्डं नोद्यच्छेत्कुद्धो नैव निपातयेत् ।

अन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्वा शिष्ट्यर्थे ताडयेत्त ते ॥ १६४ ॥ परस्य इननार्थं कुद्धः सन्दण्डानि नोत्धिपेत् । नच परमात्रे निपातपेत्पुत्रशिष्ये भार्यादासादेरन्यत्र । कृतापराधानेतानत्रशासनार्थं " रज्ज्वा वेश्वद्रवेन वा " (अ. ८ को. २९९ ) इत्यादिवक्ष्यमाणप्रकारेण ताडयेत् ॥ १६४ ॥

ब्राह्मणायावगुर्थैव द्विजातिर्वधकाम्यया । इतं वर्षाणि तामिस्रे नस्के परिवर्तते ॥ १६५ ॥

द्विजातिरापि ब्राह्मणस्य इननाथँ दण्डादिकम्रथम्यैव नतु निपात्य वर्षशतं तामि-स्नादिनरके परिश्रमति ॥ १६५ ॥

ताडथित्वा तृणेनापि संरम्भान्यतिपूर्वकम् ।

एकविंशतिमाजातीः पापयोनिषु जायते ॥ १६६ ॥

तृणेनापि क्रोधाद्बृद्धिपूर्वकं बाक्षणं ताडियत्वा एकविश्वतिजन्मानि पापयोनिषु कुकुरादियोनिषु जायते ॥ १६६ ॥

अयुध्यमानस्योत्पाद्य बाह्मणस्यासृगङ्गतः ।

दुःखं सुमहदाभोति भेत्यापाज्ञतया नरः ॥ १६७ ॥

अग्रुध्यमानस्य ब्राह्मणस्याङ्के शाखानभिज्ञतया घोणितम्रत्याच परठोके महदुःख-माप्रोति ॥ १६७ ॥

> शोणितं यावतः पांसून्संग्रह्माति महीतलात् । तावतोऽब्दानमुत्रान्यैः शोणितोत्पादकोऽयते ॥ १६८ ॥

खङ्कादिद्दतन्नाद्यणाङ्गनिर्गतं रुचिरं भूमिपतितं यावतो पृत्विद्वयस्रकान्पिण्डीकरोति तावत्संस्थानि वर्षाणि परलोके सोणितोत्पादकः प्रदर्ता अन्यैः असृगाटादि-भिर्भक्ष्यते ॥ १६८ ॥

> न कदाचिद्विजे सस्माद्विद्वानवगुरेदिप । न ताडयेचृणेनापि न गात्रात्स्नावयेदसृक् ॥ १६९ ॥

तस्मादवगोरणादिदोपाभिक्षो बाह्यण दण्डाबुबमननिपातरुधिरस्रवणानि नापवापि कुर्यादिति पुर्वोक्तिकमावयस्योपसंहार:॥ १६९॥

अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यतृतं धनस् । हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते ॥ १७० ॥

अधर्मेण व्यवहरतीत्यधामिकः शास्त्रप्रतिषिद्धागम्यागमनायत्रधाता यो मात्रुषो, यस्य च साक्ष्ये व्यवहारनिर्णयादौ च मिध्याभिधानमेव धनोपायोऽसत्यमभिधायोत्कोन् चधनं गृद्धाति, यश्च परिहंसाभिरतः नासाविह कोके स्वयुक्तो वर्तते। तस्मादेतन्त्र कर्तव्यमिति निन्द्या निषेधः कल्प्यते॥ १७०॥

> न सीदन्निप धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत् । अधार्भिकाणां पापानामाशु पश्यन्विपययम् ॥ १७१ ॥

शासविद्वितमद्यतिष्ठन्थनायभावेनावसीदन्तिप कदाचित्राधमें द्विद्धं क्यांत् । यस्मान्दर्भन्यवद्दारिणो ययप्यापाततो धनादिसंपद्भागिनोऽपि दृश्यन्ते तथापि तेपामधार्मि-काणामधर्मचौरादिन्यवद्दारिणां पापिनां तज्जनितद्वरितशाखिनां श्रीग्रं धनादिविपर्यन्योऽपि दृश्यते । तं पश्यवाधर्मे थियं दवादिति शिष्यदिताय दृष्टमर्थं दार्शतवान् १७१॥

नाधर्मश्रारितो लोके सद्यः फलति गौरिव । शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि क्रन्ति ॥ १७२ ॥

शालेणानियमितकालपरिपाकत्वाच्छभाग्धभक्षमेणां नाथमोंऽत्रतिष्ठतः तत्काल एव फलित । गौरिवेह भूमिपक्षे साधर्म्यदृष्टान्तः । यथा भूमिक्प्तबीजमात्रा तदैव प्रचुरप-चेलिमफलत्रीहिस्तवकसंवलिता न भवति किंतु नियमफलपाकसमयमासाय । पद्यपक्षे वैथम्यदृष्टान्तः । यथा गौः पद्यबौहदोद्दाभ्यां सद्यः फलित नैवमधर्मः किंतु क्रमेणाव-र्तमानः फलोन्ख्रसीभवनधर्मकर्तुर्मुलानि लिनित्त । मूलच्छेदेन सर्वनाशो लक्ष्यते । देहधनायन्वितो नश्यति ॥ १७२ ॥

यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पुत्रेषु नप्तृषु ।

न त्वेव तु कृतोऽधर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः ॥ १७३॥

यदि स्वयं कर्तुर्देहथनादिगाशं फलं न जनयति, तदा तत्युवेयु नोचेरपैशियु जन-यति नतु निष्फल एव भवति । नतु अन्यकृतस्य कर्मणः कथमन्यत्र फलजनकत्वम् । उच्यते पुत्रादिनाशस्य पितुः क्षेत्रदेतुत्वाच्छाखीयस्वाचास्यार्थस्य नाविश्वासः॥ १७३॥

अधर्में गैधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति ।

ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ १७४ ॥

अथर्भेण परद्रोहादिना तावदापाततो प्रामधनादिना वर्षते । ततो भद्राणि बहुन्थ-त्यगवात्वादीनि उभते । ततः श्रवृत्स्वस्मादपकृष्टाक्षयति । पश्चात्कियता काकेनाधर्म-परिपाकवशादेहधनतन्यादिस्रहितो विनक्यति ॥ १७४॥

#### सत्यधर्मार्यवृत्तेषु शाँचे चैवारमेत्सदा । शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मेण वाग्वाहृद्रसंयतः ॥ १७५ ॥

सत्यधर्मसदाचारकोचेषु सर्वदा रितः क्वयात् । शिष्यांश्रातुणासनीयान्भायांष्ठवदास-च्छात्रान् " रज्ज्वा वेशुद्देन वा " ( अ. ८ श्टो. २९९ ) इति प्रकारेण शासयेत् । उक्तानामप्यभिधानादादराधं वाग्वाहृदरसंयतथ स्यात् । वाक्सयमः सत्यभाषिता । बाहुसंयमो बाहुबढेन कस्याप्यपीडनम् । उदरसंयमो यथालन्थाल्पभोजनम् ॥१७९॥

परित्यजेद्रथेकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ । धर्म चाप्यसुखोदर्क लोकविक्रुष्ट्रमेव च ॥ १७६ ॥

यावर्थकामौ धर्मविरोधिनौ भवेतां तौ परिहरेत् । यथा चौर्योदिनार्थोपपादनं, दीक्षादिने यजमानस्य पत्न्युपगमः, उदकं उत्तरकाळस्तत्रासुखं यव धर्मे तं धर्ममिष परित्यजेत् । यथा पुत्रादिवर्गपोष्ययुक्तस्य सर्वस्वदानम् । ठोकविकुष्टं यत्र ठोकानां विकोशः यथा कठौ मध्यमाष्टकादिषु गोवधादिः ॥ १७६ ॥

> न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽनृजुः । न स्याद्वाक्कपलश्चैव न परद्रोहकर्मधीः ॥ १७७ ॥

पाण्यादिचापळं त्यजेत् । अतुपयुक्तवस्तूपादानादि पाणिचापटम् । निष्प्रयोजनं भ्रमणादि पादचापटम् । परक्षिप्रेक्षणादि नेत्रचापटम् । बहुमर्श्ववादिता वाक्रचापटम्। अनृजुः कुटिलो न स्यात् । परदोद्दो हिंसा तदर्थं चेष्टां थियं च न कुर्यात् ॥ १७७ ॥

येनास्य पितरो याता येन याताः पितापहाः । तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ १७८ ॥

बहुविषशास्त्रार्थसंभवे पितृपितामहायत्राष्टित एव शास्त्रार्थोऽत्रुष्टातव्यः । तेन मच्छन्न रिष्यते नाथमेण हिंस्यते ॥ १७८ ॥

ऋत्विक्पुरोहिताचार्येमीतुलातिथिसंश्रितैः । बाल्रहद्धातुरैवेंद्यैज्ञीतिसंवान्धिवान्धवैः ॥ १७९ ॥ मातापितृभ्यां जामीभिश्रीत्रा पुत्रेण भार्यया । दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत् ॥ १८० ॥

ऋत्विगादिभिर्वाक्कव्हं न कुर्यात् । भान्त्यादिकर्ता प्रसोहितः । संश्विता अञ्जी-विनः । ज्ञातयः पितृपक्षाः । संवन्धिनो जामातृद्यालकादयः । बान्धवा मातृपक्षाः । जामयो भगिनीस्तुपायाः ॥ १७९ ॥ १८० ॥

एतैर्विवादान्संत्यज्य सर्पपापैः प्रमुच्यते । एभिर्जितेश्च जयति सर्वोह्योकानिमानगृही ॥ १८१ ॥ एतैर्क्तस्विगादिभिः सह विवादान्परित्यज्याज्ञातपापैः प्रश्चच्यते । तथैतैर्विवादैरु-पेक्षितैरिमान्वक्ष्यमाणान्सर्वेलोकान्गृहस्थो जयति ॥ १८१ ॥

आचार्यो ब्रह्मलोकेशः प्राजापत्ये पिता प्रभुः।

अतिथिस्त्विन्द्रक्रोकेशो देवलोकस्य चर्त्विजः ॥ १८२ ॥

आचायों ब्रह्मलोकस्य प्रमुः तेन सह विवादपारित्यागेन तत्संतुष्ट्या तु ब्रह्मलोकप्राप्ते गोंजं ब्रह्मलोकेशत्वम् । एवं प्राजापत्यलोकेशः प्राजापत्ये पिता च प्रमुः । अतिथिरि-न्द्रलोकेशः देवलोकस्य च ऋतिवजः । एवम्रत्तरत्रापि तत्तलोकेशत्वं बोह्मव्यम् ॥१८२॥

जामयोऽप्सर्सां लोके वैश्वदेवस्य वान्यवाः । संबन्धिनो ह्यपां लोके पृथिव्यां मातृमातुलौ ॥ १८३ ॥

अध्सरसां ठोके जामयः प्रभवन्ति, वैभदेवठोके बान्यवाः, वरुणलेके संबन्धिनः, भूठोंके मातृमातुलो ॥ १८३ ॥

आकारोशास्तु विज्ञेया बालरुद्धकुशातुराः।

भ्राता ज्येष्ठः समः पित्रा भार्या पुत्रः स्वका ततुः ॥ १८४॥ कृषः कृष्ययनः । संश्रितो विविश्वतः । बाल्टद्धसंश्रितातुरा अन्तरिक्षे प्रभवन्ति । भाता च ज्येष्ठः पितृतुल्यः तस्मात्सोऽपि प्रजापितलोकप्रभुः, भार्यापुत्रौ च स्वशरीर-मेव, अतः कथमात्मनैव सह विवादः संभवति ॥ १८४॥

छाया स्वो दासवर्गश्च दुहिता कुपणं परम् । तस्मादेतैराधिक्षिप्तः सहेतासंज्वरः सदा ॥ १८५ ॥

स्वदासवर्गश्च नित्याग्रगतत्वादात्मच्छायेव न विवादाईः । दुहिता च परं ऋपापात्रं तस्मादेतैरिथिक्षिप्तः सन् असंतापः सहेत नतु विवदेत् ॥ १८५ ॥

> प्रतिग्रहसमर्थोऽपि प्रसङ्गं तत्र वर्जयेत् । प्रतिग्रहेण ह्यस्यागु ब्राह्मं तेजः प्रशास्याते ॥ १८६ ॥

वियातपे। इत्तसंपवतया प्रतिग्रहेऽधिकार्यपि तत्र पुनः पुनः प्रहाति त्यजेत् । यस्मा-त्यतिग्रहेणास्य वेदाध्यायनादिनिमित्तप्रभावः शीवमेव विनश्यति । यात्रामात्रप्रसिद्धय-र्थमित्युक्तेऽपि सामान्येनार्जनसंकीचे विशेषेण प्रतिग्रहस्य बाह्यप्रभावप्रश्चमनप्रत्वत्व-कथनार्थं वचनम् ॥ १८६ ॥

न द्रव्याणामविज्ञाय विधि धर्म्य मितिग्रहे । भाजः मितग्रहं कुर्योदवसीदचिष क्षुधा ॥ १८७ ॥

द्रव्याणां प्रतिग्रहं धर्माय हितं विधानं शास्त्रदेवताप्रतिग्रहमन्त्रादिकमज्ञात्वा खुधा-वसानं गच्छवपि प्राक्षो न प्रतिगृह्णीयारिक पुनरनापदि ॥ १८७ ॥ हिरण्यं भूमिमश्वं गामन्तं वासस्तिलान्यृतम् । प्रतिगृद्धन्नविद्वांस्तु भस्मीभवति दारुवत् ॥ १८८ ॥

स्वर्णादीव्श्वतस्त्राध्यायहीनः प्रतिगृह्णनग्रिसंयोगेन दारुवगुस्मीभृतो भवति पुन-रूपर्ति न कमते ॥ १८८ ॥

हिरण्यमायुरसं च भूगोंश्वाप्योपतस्ततुम् । अश्वश्रक्षस्तवचं वासो घृतं तेजस्तिलाः प्रजाः ॥ १८९ ॥

अविदुषः प्रतियद्वीतुभूगाँथ शरीरं ओषतो दहतः । उपदाहे भौवादिकस्तस्येदं रूपम् । भूगवोद्वित्वविवक्षायां द्विवचनम् । एवं हिरण्यमणं चाग्ररोपतः । अन्यश्रक्षु-रित्यादिषु विभक्तिविपरिणामादोपतीःयेकवचनान्तस्यातुषद्वः ॥ १८९ ॥

अतपास्त्वनधीयानः मतिग्रहरुचिद्विजः । अम्भस्यसम्प्रदेनेव सह तेनैव मज्जति ॥ १९०॥

यस्तपोवियाग्रन्यः प्रतिग्रहेच्छः ब्राह्मणो भवति स प्रतिग्रहाविनाभावाद्भिद्देस्थेन तेन इति पराम्र्ष्टेनेच दात्रैवानईप्रतिग्रहादानपापयुक्तेन सह नरके मर्जात । यथा पाषाणमयेनोडुपेनाम्भस्तर्स्तेनेव सहाम्भसि मग्नो भवति ॥ १९० ॥

तस्माद्विद्वान्विभियाद्यस्मात्तस्मात्मतिग्रहात्। स्वल्पकेनाप्यविद्वान्हि पङ्के गौरिव सीदति॥ १९१॥

यस्मादसावल्पद्रव्यप्रतिग्रहेणापि मूर्छः पङ्कं गौरिव नरके समर्थौ भवति तस्मा-यतःकुतश्चित्सवर्णादिव्यतिरिक्तसीसकायसारप्रतिग्रहादपि त्रस्येत् ॥ १९२ ॥

प्रतिपद्दीतुर्धर्ममिषायाधुना दातुराह—

न वार्यपि प्रयच्छेतु वैडालब्रतिके द्विने । न वकत्रतिके विषे नावेदविदि धर्मवित् ॥ १९२ ॥

वायसादिभ्यो यद्दीयते तद्दिष विडालबतिकभ्यो पर्मको न द्यादित्यतिक्रयोक्तय द्वयान्तरदानं निषिध्यते नतु वारिदानमेव । " पाषण्डिनो विकर्मस्थान् " ( अ. ४ क्टो. ३० ) इत्यनेन वैडालबतिकायातिथित्येन सत्कृतार्थदानादि निषिडमिइ तु धन-दानं निषिध्यते अतस्य " विधिनाप्यर्जितं धनं " इति ( अ. ४ क्टो. २९४ ) वक्ष्यति । नावेदविदीति वेदार्थानभिक्षे । एतच विद्वत्संभवे नावेदिविदीति निषिध्यते ॥ १९२ ॥

त्रिष्वप्यतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जितं धनम् । दातुभवत्यनथीय परत्रादातुरेव च ॥ १९३ ॥

एतेषु त्रिष्यपि वैद्यालनितकादिषु न्यागार्जितमपि धर्न दत्तं दातुः प्रतिग्रहीतुश्च पर-कोके नरकदेतुत्वादनर्थाय भवति ॥ १९३ ॥ यथा प्लवेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन् । तथा निमज्जतोऽधस्तादज्ञौ दातृपतीच्छकौ ॥ १९४॥

यथा पाषाणमयेनोडुपादिना जले तरंस्तेनैव सद्दायो गच्छति एवं दानप्रतिग्रहशा-खानभिज्ञो दातृग्राहको नरकं गच्छतः । "अतपास्त्वनधीयानः" ( अ. ४ श्लो. १९० ) इति प्रतिग्रदीतृप्राधान्येन निन्दोक्ता । इह तु दातृप्राधान्येनेत्यपुनकक्तिः ॥ १९४ ॥

धर्मध्वजी सदा छुड्धक्छाबिको लोकदम्भकः। वैडालवितको क्षेयो हिंसः सर्वाभिसंधकः॥ १९५॥ [यस्य धर्मध्वजो नित्यं सुरध्वज इवोल्नितः। प्रचळ्यानि च पापानि वैडालं नाम तहतम्॥ ८॥]

यो बहुजनसमक्षं धर्ममाचरित स्वतः परतश्च ठोके ख्यापयित तस्य धर्मो ध्वजं चिह्नियदित धर्मध्वजी। छुक्धः परधनाभिठाष्ठकः। छन्नना व्याजेन चरतिति छाधिकः। छोकदम्भको निक्षेपापद्वारादिना जनवञ्चकः। हिंसः परिहंसाधिठः। सर्वाभिसंधकः परगुणासद्दनतया सर्वाक्षेपकः। विद्याङकतेन चरतिति वैद्याङकतिकः। विद्याङकतेन चरतिति वैद्याङकतिकः। विद्याङकि प्रायेण मृषिकादिदिसाधिचतया ध्याननिष्ठ इव विनीतः सन्नवतिष्ठत इत्युपचारा-द्विद्याङकतत्राब्दः॥ १९५॥

अधोद्दष्टिर्नेष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः । श्रुटो मिथ्याविनीतश्र बकवतत्त्वरो द्विजः ॥ १९६ ॥

अथोद्वृष्टिर्निजविनय्ख्यापनाय सततमथ एव निरीक्षते । निष्कृतिर्निष्ठरता तया चरतीति नैष्कृतिकः । स्वार्थसाधनतत्परः परार्थसण्डनेन । क्षठो वकः । मिथ्याविनीतः कपटविनयवान् । चक्रवतं चरतीति वक्रवतचरः । बको हि प्रायेण मीनहननरुचितया भिष्याविनीतः स्वेवंदिको भवतीति गौणो वक्षवत्राब्दः ॥ १९६ ॥

ये वकवितनो विमा ये च मार्जारलिङ्गिनः।

ते पतन्त्यन्धतामिस्रे तेन पापेन कर्मणा ॥ १९७॥

ये वक्तवतं विडाळवतं चरन्ति ते बाह्मणास्तेन पापदेतुना कर्मणान्धतामिस्ननाकि नरके पतन्ति ॥ १९७ ॥

न धर्मस्यापदेशेन पापं कृत्वा वर्तं चरेत् । व्रतेन पापं मच्छाद्य कुर्वन्स्त्रीशृहदम्भनम् ॥ १९८ ॥

पापं कृत्वा प्रायश्चित्तरूपं प्राजापत्यादित्रतं पापमपनयति तवेदं प्रायश्चित्तं किंतु वर्मार्थमहमद्यतिष्ठामीति जीग्रद्रमुर्खादिजनमोहनं कुर्वेत्राद्यतिष्ठेत् ॥ १९८ ॥

वेत्येह चेहशा विमा गर्धन्ते ब्रह्मवाविभिः । ज्ञनाचरितं यच व्रतं रक्षांसि गच्छति ॥ १९९ ॥

### अछिङ्गी छिङ्गिवेषेण यो हात्तिमुपजीवति । स छिङ्गिनां हरत्येनस्तिर्यग्योनो च जायते ॥ २००॥

प्रेत्येहेति श्लोकह्यं प्रथमं स्त्रोधम् । अत्रह्मचारी यो ब्राह्मणो ब्रह्मचर्याहिलिङ्कं मेखलाजिनदण्डादिवेषोपलिक्षतस्तद्वस्या मिक्षाधमणादिना जीवति स ब्रह्मचार्यादीनां यत्पापं तदात्मन्याइराति । कुकुरादितिर्यंग्योनौ चोत्पवते । तस्मादेतल कर्तव्यमिति निषेधः कल्प्यते ॥ १९९ ॥ २०० ॥

> परकीयनिपानेषु न स्नायाच कदाचन । निपानकर्तुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन छिप्यते ॥ २०१ ॥ [सप्तोद्धृत्य ततः पिण्डान्कामं स्नायाच पश्चधा । उदपानात्स्वयं ग्राहाद्वहिः स्नात्वा न दुष्यति ॥ ९ ॥]

निपानं जलाधारः । परकृतपुष्करिण्यादिषु न कदाचित्नायात् । तत्र स्नात्वा पुष्करिण्यादिकर्तुर्यत्पापं तस्यांशेन वश्यमाणचतुर्थभागरूपेण संवध्यते । अकृतिमनदायसंभवे परकृतेऽपि पुष्करिण्यादौ प्राक्प्रदानात्पञ्च पिण्डातुङ्कृत्य जातव्यम् । तदाह्य
याजवल्क्यः—" पञ्च पिण्डानतुङ्कृत्य न जायात्परवारिषु । उद्भूत्य चतुरः पिण्डान्पारक्ये जानमाचरेत् । जात्वा च तर्पयेदेवान्पित्श्वेव विशेषतः" (अ. १
क्शे. १५९)॥ २०१॥

यानशय्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च ।

अदत्तान्युपभुद्धान एनसः स्यातुरीयभाक् ॥ २०२ ॥ अस्येति प्रकृतः पुनः परामुद्दयते । परस्य यानादीन्यदत्तान्युपपुक्षानस्तदीयपाप-चतुर्धमागमागी भवति । अदत्तानीति परस्याद्यमत्यभावध विविद्यतः । तेन सर्वा-थॉत्सृष्टमञ्कूपादाद्यपयोगार्थात्मकानादौ न विरोधः ॥ २०२ ॥

नदीषु देवस्वातेषु तडागेषु सरःसु च । स्नानं समाचरेन्निःयं गर्तपस्रवणेषु च ॥ २०३॥

नधादिपु सर्वदा जानमाचरेत् । देवसातेष्विति तहागविशेषणम् । देवसंबन्धित्वेन प्रसिद्धेषु सरःस् गतेष्वष्टभद्धःसद्धेभ्यो न्यूनगतिषु । तदुकं छन्दोगपरिविष्टे— "ध्रुतःसद्धाण्यष्टौ च गतिर्यासां न वियते । न ता नदीशण्दवद्दा गर्तास्ताः परि-कीर्तिताः ॥ " चतुर्वस्तप्रमाणं धरुः । प्रस्रवणेषु निर्झरेषु चानेनैव परकीयनिपान-ध्यादितिसिद्धौ यत्प्रथग्वचनं तदात्मीयोत्सृष्टतडागादिषु जानायद्यज्ञानार्धं, तदिष नयायसंभवे द्रष्टव्यम् ॥ २०३ ॥

यमान्सेवेत सत्तं न नित्यं नियमान्त्रुघः । यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान्केवलान्भजन् ॥ २०४॥ [आनृशंस्यं क्षमा सत्यमहिंसा दममस्पृहा ।
ध्यानं प्रसादो माधुर्यमार्जवं च यमा दश ॥ १० ॥
आहिंसा सत्यवचनं ब्रह्मचर्यमकल्पता ।
अस्तेयिमिति पञ्चैते यमाश्चोपव्रतानि च ॥ ११ ॥
शौचिमिज्या तपोदानं स्वाध्यायोपस्थानिग्रहौ ।
व्रतोपवासौ मौनं च स्तानं च नियमा दश ॥ १२ ॥
अकोषो गुरुशुश्रूषा शौचमाहारलाघवम् ।
अप्रमादश्च नियमाः पञ्चैवोपव्रतानि च ॥ १३ ॥

नियमपिक्षया यमान्नुष्ठानगौरवज्ञापनार्थिमदं नतु नियमनिषेधार्थम् । द्वयोरेव शालार्थस्वात् । यमानियमविवेकश स्रानिभिरेवं कृतः । तदाद्व याज्ञवल्कयः—" ब्रह्मान्ययं दया क्षानित्रध्यांनं सत्यमकल्कता । अहिंसा स्तेयमाधुर्ये दमश्रेति यमाः स्कृताः ॥ क्षानं मौनोपवासेज्यास्वाध्यायोपस्थनियद्वाः । नियमो गुरुशुश्रूषा शौन्यकोपाप्रमादता ॥ " (अ. ३ श्टो. ३१२।३१३) यमानियमस्वरूपकः समस्तकानादिनियमस्यागेनाप्यदिसादिरूपं यममन्तिष्ठेस् । नियमानन्तिष्ठकापि यमानुष्ठानगितः पततित्ययं यमस्तुत्यर्थे आरम्भ इति ॥ मेधातिथिगोविन्दराजौ हिंसादिप्रतिषेधार्थकाः यमाः, "वेदमेवास्यसेनित्यं " (अ. ४ श्टो. १४६) द्रत्यादयोऽत्रष्ठेयरूपा नियमा इति व्यानक्षते । " अहिंसा सत्यवचनं ब्रह्मचर्यमकल्कता । अस्तेयमिति पञ्चेते यमा वै परिकीर्तिताः ॥ अकोषो गुरुश्रूषा शौन्यमादारणायवम् । अप्रमादश्च सत्ततं पञ्चेते नियमाः स्मृताः "॥ २०४॥•

नाश्रोत्रियतते यत्ते ग्रामयाजिकृते तथा । स्त्रिया छीवेन च हुते भुर्भीत ब्राह्मणः कचित् ॥ २०५ ॥

अन्धीतवेदेनोपकान्ते यजेऽप्रीषोमीयादृध्वमिष भोजनयोग्यसमये ब्राह्मणो न भुजीत । तथा बहुनां याजकेन ऋत्विजां खिया नधुंसकेन च यत्र यज्ञे हुयते तत्र कदाचित्र भुजीत ॥ २०५॥

> अश्लीकमेतत्साधूनां यत्र जुह्वस्यमी इवि:। मतीपमेतदेवानां तस्मात्तत्परिवर्जयेतु ॥ २०६॥

पूर्वोक्तः बहुयाजकादयी यत्र होमं कुर्वन्ति तत्कर्म विद्यानामश्लीकमश्रीकं श्रीश्रम् । रेफस्य स्थाने ककारः । देव।नां प्रतिकृष्ठं तस्मादेतहोमं न कारयेत् ॥ २०६ ॥

> मत्तकुद्धातुराणां च न भुञ्जीत कदाचन। केशकीटावपत्रं च पदा रष्ट्षं च कामतः॥ २०७॥

क्षीवकुद्धव्याधितानामणं तथा केशकीटलंसर्गदुष्टं पादेन चेच्छातः संस्पृष्टमनं न भुजीत ॥ २०७ ॥

> भ्रूणद्वावेक्षितं चैव संस्पृष्टं चाप्युदक्यया । पतित्रणावलीढं च शुना संस्पृष्टमेव च ॥ २०८॥

भूणप्रेत्युपलक्षणाह्रोप्रेत्यादिपतिताबेक्षितं रजस्वल्या च स्पृष्टं पक्षिणा च काका-दिना स्वादितं कुकुरेण च स्पृष्टमत्रं न भुक्षीत ॥ २०८ ॥

गवा चान्नमुपाघातं घुष्टानं च विशेषतः ।

गणानं गणिकानं च विदुषा च जुगुप्सितम् ॥ २०९ ॥

यदतं गवाद्यातं घुष्टातं । को भोक्तेरप्रपोद्घुष्टात्रं सवादौ यदीयते । विशेषत इति भू-रिदोषतया प्रायश्चित्तगौरवार्थम् । गणात्रं शठशाद्यणसंघातं । गणिका वेश्या तस्यष्ट अतं । शास्त्रविदा च यद्द्यमिति निन्दितं तच न भुक्षीत ॥ २०९ ॥

स्तेनगायनयोश्राजं तक्ष्णो वार्धुपिकस्य च । दीक्षितस्य कदर्यस्य वद्धस्य निगडस्य च ॥ २१० ॥

चौरमायनजीविनोस्तथा तक्षद्यतिजीवनस्य दृढ्युपजीविनधानं न भुक्षीत । तथाः यहे दीक्षितस्य प्राग्यीपोमीयात् । कदर्यस्य कृपणस्य । निगडस्येति तृतीयार्थे पद्य । निगडेन बहस्य । गोविन्दराजस्तु बद्धशब्दस्य बन्धनैर्विनाप्ययोनिगडैर्निगदितस्य दत्तायोनिगडस्येति न्याख्यातवान् ॥ २१०॥

> अभिशस्तस्य षण्डस्य पुंश्रल्या दाम्भिकस्य च । शुक्तं पर्युषितं चैव शुद्रस्योच्छिष्टमेव च ॥ २११ ॥

महापातिकत्वेन संजातलोकविक्रोशस्य, नपुंसकस्य, पुंश्रत्या व्यभिचारिण्या अग्रा-णिकाया अपि, दाम्भिकस्य छश्चना धर्मचारिणो वैडालविकादेरतं न भुक्षीतः । गुक्तं एत्स्वभावतो मधुरं दृध्यादिसंपर्कवशेनोदकादिना चाम्लादिभावं गतम, पर्धुपितं राज्यन्तरितम, शहस्यावं न भुञ्जीतेति संबन्धः । उच्छिष्टं च भुक्ताविश्रप्रजमविक्रे-षात्कस्यापि न भुञ्जीत । गुरूच्छिष्टं च विहितत्वाद्वोज्यम । गोविन्दराजस्तु शहस्यो-च्छिष्टं तद्वकावशिष्टं च स्थालीस्थमापि न भुञ्जीतेत्याह ॥ २११ ॥

> चिकित्सकस्य मृगयोः क्रूरस्योच्छिष्टभोजिनः । उग्राचं सृतिकानं च पर्याचान्तमनिर्देशम् ॥ २१२ ॥

चिकीत्साजीविनः, सगयोगांसविकयार्थं मृगादिपग्रहन्तः, कूरस्यानृजप्रकृतेः, निषि-द्रोत्म्छिष्टभोकुरणं न भुक्षीत । उम्रो दारुणकर्मा तस्यालम् । "गोविन्दराजो मञ्ज-याष्ट्रमं राजानञ्जकवान् । मञ्जन्तो च ग्रदायां अवियोत्पन्नमभ्यथात् । "भेदोक्तेर्या-जवस्कीयेनोमो राजिति वावदत् । आश्चर्यमिद्रमेतस्य स्वकीयद्ददि भूषणम् ॥" स्रति-कान्तं स्रतिकाश्चदित्य परिकयते तद्दनं तत्कुळजेरिय न भोक्तव्यम् । एकपद्भिस्थान- न्यानवमन्य यत्रात्रे भुज्यभाने केनचिद्राचमनं कियते तत्पर्याचान्तम् । अनिर्दशं मृ-तिकान्नं वक्ष्यमाणत्वात्र भुजीत ॥ २१२ ॥

#### अनर्चितं रुथामांसमवीरायाश्च योषितः ।

# द्विषदत्रं नगर्यत्रं पतितात्रमवश्चतम् ॥ २१३ ॥

अर्चार्हस्य यदवज्ञया दीयते, तथामांसं देवतादिम्राहेश्य यत्र कृतं, अवीरायाः पति-प्रवरहितायाः, शञ्जनगरपतितानां च, उपरि कृतश्चतं चात्रं न मुझीत ॥ २१३ ॥

# पिशुनानृतिनोश्चानं क्रतुविक्रयिणस्तथा।

### शैलूषतुत्रवायात्रं कृतघ्रस्यात्रमेव च ॥ २१४ ॥

पिश्चनः परोक्षे परापवादभाषणपरः, अनृतीत्यतिश्येनानृतवादी कूटसाक्ष्यादिः, कतुविक्रयिकः मदीययागस्य फर्छं तव भवित्वत्यभिषाय यो धनं गृह्णाति, शैन्त्रषो नटः, तुत्रवायः सौचिकः, कृतन्नो यः कृतोपकारस्यापकारे प्रवर्तते तस्यात्रं न शुक्षीत॥२१४॥

### कर्मारस्य निषादस्य रङ्गावतारकस्य च । सुवर्णकर्तुर्वेणस्य शस्त्रविक्रायिणस्तथा ॥ २१५ ॥

कर्मोरस्य छोइकारस्य, निषादस्य दशमाध्यायोक्तस्य, नटमायनव्यतिरिक्तस्य रङ्गा-वतरणजीविनः, छवर्णकारस्य, वेणोभेंदनेन यो जीवति, बुरुड इति विश्वरूपः। शस्त्रं छोद्दः तद्विक्रयिणश्रात्रं न भुञ्जीत ॥ २१५॥

## श्ववतां शौष्डिकानां च चैलिनेणेंजकस्य च।

# रज्जकस्य नृशंसस्य यस्य चोपपितर्र्यहे ॥ २१६ ॥

आलेटकावर्थं ग्रुनः पोषकाणां, मयविकयिणां, वश्वधावकस्य, क्रुग्रुम्भादिना वस्र बागकृतः, निर्दयस्य, यस्य चोपपितर्गृहे जारश्च यस्याज्ञानतो गृहे स्थितस्तस्य गेहे नायात्॥ २१६॥

# मृष्यन्ति ये चोपपतिं स्त्रीजितानां च सर्वश्नः । अनिर्दशं च भेतानमतुष्टिकरमेव च ॥ २१७॥

गृह इत्यञ्चलयते । गेहे ज्ञातं भार्याजारं ये सहन्ते तेषामलं न अञ्जीत । तेन गृहानिःसारिताया जारसहने नेष दोषः । तथा सर्वकर्मस स्त्रीपरतंत्राणां, अनिर्गता-स्रोचं च सतकालं, अतुष्टिकरमेव च न अञ्जीत ॥ २१७ ॥

### राजानं तेज आदत्ते श्रुद्रानं ब्रह्मवर्चसम् । आयुः सुवर्णकारानं यशश्रमीवकर्तिनः ॥ २१८ ॥

राजात्रं तेजो नाशयति । इतएव दोषदर्शनात्तद्वभक्षणनिषेषः कल्प्यते । एवसु-त्तरत्रापि पूर्वमनिषिद्धस्य दोषदर्शनादेव निषेधकल्पनम् । " नाथाच्छूदस्य प्रकालम् " (अ. ४ खो. २२३) इति निषेधिव्यति तदतिकमणफळकथनमिदमः । अदस्य पकान्त्रमध्ययनादिनिमित्तं तेजो नाक्षयति । स्वर्णकारस्यात्रमायुः, चर्मकाराणं ख्यातिं नाक्षयति ॥ २१८ ॥

कारुकान्नं प्रजां हन्ति वलं निर्णेजकस्य च । गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यः परिकृत्ति ॥ २१९ ॥

कारुकस्य स्वकारादेरनं प्रजामपत्यं निहन्ति । चर्मकारादेः कारुकत्वेऽपि गोवलीवर्दन्यायेन पृथिङ्किर्देशः । निर्णेजकस्यानं वर्लं हन्ति । गणगणिकयोरनं च कर्मान्तरार्जितेभ्यः स्वर्गादिलोकेभ्य आच्छिनात्ति ॥ २१९ ॥

> पूर्यं चिकित्सकस्यात्रं पुंश्रत्यास्त्वन्नसिन्द्रियम् । विष्ठा वार्धेषिकस्यात्रं शस्त्रविक्रयिणो मलम् ॥ २२०॥

चिकित्सकस्यात्रं पूर्व पूर्यभक्षणसमदोषम् । एवं पुंश्रत्या अन्नमिन्द्रियं ग्रुक्रम् । वा-धुंविकस्यात्रं पुरीषम् । ठोइविकयिणोऽत्रं विष्ठान्यतिरिक्तश्चेष्मादि । गोविन्दराजस्तु चिकित्सकात्रभक्षणेन तथाविधायां जातौ जायते यत्र पूर्यश्चभवतित्याह ॥ २२० ॥

य एतेऽन्ये त्वभोज्यात्राः क्रमशः परिकीर्तिताः । तेषां त्वगस्थिरोमाणि वदन्त्यनं मनीषिणः ॥ २२१ ॥ [अमृतं ब्राह्मणस्यानं क्षत्रियानं पयः समृतम् ॥ वैश्यानमन्त्रिमत्याहुः शहस्य रुधिरं समृतम् ॥ १४ ॥]

प्रतिपदिनिर्दिष्टेभ्यो येऽन्ये कमेणाभोज्यात्रा अस्मिन्प्रकरणे पठितास्तेषां यदत्रं तस्त्रगस्थिरोमाणि, यास्तदीयास्त्यचः कीकसस्य रोम्णां च भुकानां यो दोषः स एव तदत्रस्थापि भुकस्य बोद्धव्यः ॥ २२१ ॥

भुक्त्वातोऽन्यतमस्यान्नममत्या क्षपणं ज्यहम् । मत्या भुक्त्वाचरेत्क्रच्छ्रं रेतोविण्मूत्रमेव च ॥ २२२ ॥

एवां मध्येऽन्यतमसंबन्धात्रमज्ञानतो सुक्त्वा त्र्यद्दसुपवासः ज्ञानतस्तु कृच्छूम् ।

एवं रेतोविण्मुत्रभोजनेऽपि । एतचान्यतमस्येति पष्टीनिर्देशान्मत्तादिसंबन्धिनः परि
ग्रहदुष्टाश्रस्यैव प्रायिश्वतं न संसर्गदुष्टस्य केशकीटावपन्नादेः । नापि कालदुष्टस्य
पर्श्वितान्नादेः । नापि निमित्तदुष्टस्य युष्टादेः । एकप्रकरणोपदेशश्रेषां ज्ञातकत्वज्ञा
पनार्थम् । प्रायिश्वतं चेतेष्येकादशे वश्यति । यदि तु सर्वेष्वेवं प्रायिश्वतं स्यात्तदा

सुक्त्वातोऽन्यतमस्यानं दुष्टिमित्यभ्यधास्यत् नत्वन्यतमस्य तु सुक्तवेति । " तस्मादेकप्रकरणायन्भेधातिथिरभ्यधात् । प्रायिश्वत्तमिदं युक्तं सुकादौ तदसंदरम् ॥ "

अप्रकरणे च प्रायिश्वत्तस्याभिधानं लाववार्थम् । तत्र कियमाणे मत्तादिधदणमापि

कर्तव्यं स्यात् ॥ २२२॥

नाद्याच्छूद्रस्य पकान्नं विद्वानश्राद्धिनो द्विजः । आददीताममेवास्मादद्यत्तावेकरात्रिकम् ॥ २२३ ॥ [चन्द्रसूर्यग्रहे नाद्यादद्यात्स्नात्वा तु मुक्तयोः । अमुक्तयोरगतयोरद्याचैव परेऽहनि ॥ १५ ॥]

अविशेषेण शद्भानं प्रतिषिदं तस्येदानीं विशिष्टविषयतोच्यते । अश्राद्धिनः श्राद्धा→ दिपञ्चयज्ञश्रम्यस्य शद्भस्य शास्त्रविद्विजः पक्कानं न सुक्षीत, किंत्वनान्तराभावे सत्येक-रात्रनिर्वाहोचितमाममेवानमस्माद्वद्वीयान तु पक्कानम् ॥ २२३ ॥

श्रोत्रियस्य कदर्यस्य वदान्यस्य च वार्धेषः।

मीयांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन् ॥ २२४ ॥

एकोऽधीतवेदः कृपणश्च, परो दाता दृद्धिजीवी च तयोरुभयोगपि गुणदोषवस्त्रं वि-चार्य देवास्तुल्यमनमनयोरिति निरूपितवन्तः । उभयोरिप गुणदोषसाम्यात्॥२२४॥

तान्त्रजापतिराहैत्य मा कृध्वं विषमं समम्।

श्रद्धापूर्तं वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत् ॥ २२५ ॥

तान्देवानागत्य ब्रह्मा प्रोवाच विषममर्थं मा समं क्रुरुत । विषमसमीकरणमड-चितम । कः पुनरनयोविंशेष इत्यपेक्षायां स एवावोचत् । दानश्रीठवार्धुषिकस्थापि श्रद्धयात्रं पवित्रं भवति । कृपणात्रं पुनरश्रद्धया इतं दृषितमघमं प्राग्रुभयप्रतिषेधेऽपि श्रद्धादत्तविद्वद्वार्धुषिकानविद्यद्धिबोधनपरमिदम् ॥ २२५ ॥

श्रद्धयेष्टं च पूर्ते च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः ।

श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भवतः स्वागतैर्धनैः ॥ २२६ ॥

इष्टमन्तर्नेदि यज्ञादिकर्म, पूर्तं ततोऽन्यत्युष्करिणीकूपप्रपारामादि, तदेवमनलसः सिन्नित्यं काम्यस्वर्गोदिफलरितं श्रद्धया कुर्यात् । यस्माते इष्टापूर्ते न्यायार्जितधनेन श्रद्धया कृतेऽक्षये मोक्षफले भवतः ॥ २२६ ॥

दानधर्म निषेवेत नित्यमैष्टिकपौर्तिकम् । पिरतुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शक्तितः ॥ २२७ ॥ [पात्रभूतो हि यो विमः मित्रगृह्य मित्रग्रह्म् । असत्स्य विनियुद्धीत तस्मै देयं न किश्चन ॥ १६ ॥ संच्यं कुरुते यस्तु मित्रगृह्य समंनतः । धर्मार्थं नोपयुद्धेः च न तं तस्करमचेवेत् ॥ १७ ॥

दानारूयं धर्ममधिकं पौर्तिकमन्तर्वेदिकं बहिर्वेदिकं च सर्वदा विद्यातपोष्ठकं ब्राह्म-णमासाय परितुष्टान्तःकरणयुक्तः यथायक्ति कुर्यास् ॥ २२७ ॥ र्यात्केचिद्पि दातव्यं याचितेनानसूयया । उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तार्यति सर्वतः ॥ २२८॥ प्रार्थितेन परगुणामत्तरेणालमपि यथाशक्ति दातव्यमः । यस्मात्सर्वदा दानशीलस्य कदाचित्तादृशं पात्रमागमिष्यति तत्सर्वस्मानरकहेतोमाँचिय्यति ॥ २२८॥

वारिद्रतृप्तिमामोति सुखमक्षय्यमन्नदः।

तिलपदः प्रजाभिष्टां दीपदश्रभुरुत्तमम् ॥ २२९ ॥

जलदः छरिपपासाविगमानृप्ति, अन्नदोऽत्यन्तस्यां, तिलप्रदः ईन्सितान्यपत्यादीनि, दीपदो विप्रवेशमादौ निदींषं चक्तः प्राप्नोति ॥ २२९ ॥

भूमिदो भूमिमाञ्जोति दीर्घमायुहिरण्यदः ।

गृहदोऽग्रयाणि वेश्मानि रूप्यदो रूपमुत्तमम् ॥ २३० ॥ समिदो भूमेराधिपत्यं, सवर्णदक्षिरजीवित्वं, गृहदः श्रेष्ठानि वेश्मानि, रूप्यदः सक-उजननयनमनोहरं रूपं उभते ॥ २३० ॥

वासोदश्रन्द्रसाळोक्यमश्विसालोक्यमश्वदः।

अनडुदः श्रियं पुष्टां गोदो ब्रह्मस्य विष्टपम् ॥ २३१ ॥

वखदधन्द्रसमानलोकान्प्राप्नोति चन्द्रलोके चन्द्रसमविभृतिर्वसति, एवमेवाश्विलोके बोटकदः, वलीवर्दस्य दाता प्रचुरां श्रियं, जीयवीप्रदः सर्वलोकं प्राप्नोति ॥ २३१॥

यानश्चयापदो भार्यामैश्वर्यमभयपदः।

धान्यदः शाश्वतं सीख्यं ब्रह्मतो ब्रह्मसार्धिताम् ॥ २३२ ॥
रथादियानस्य शय्यायाश्च दाता भागां, अभयप्रदः प्राणिनामहिसकः प्रमुत्तं,
बान्यदो ब्रीहियवमाषस्रद्रादिसस्यानां दाता चिरस्थायि स्थित्वं, ब्रह्म वेदस्तत्प्रदो
वेदस्याध्यापको व्याख्याता च ब्रह्मणः सार्धितां समानगतितां तन्तुस्यनां
श्रामोति ॥ २३२ ॥

सर्वेपामेन दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ।

वार्यकागोमहीवासस्तिलकाश्चनसर्पिपास् ॥ २३३ ॥ उदकानधेलभूमिवस्रतिलसवर्णतावृदीनां सर्वेपामेव यानि दानानि तेषां मध्यास् वेददानं विशिष्यते प्रकृष्टकलदं भवति ॥ २३३ ॥

> येन येन तु भावेन यद्यद्दानं प्रयच्छति । तत्तत्तेनैय भावेन प्राम्नोति प्रतिपूजितः ॥ २३४ ॥

अवचारणे तुशब्दः । येन येनैव भावेनाभिप्रायेण फलाभिसंधिकः स्वर्मो भे स्यादिति, अक्षुश्रमीक्षाभिप्रायेण निष्कामो ययदानं ददाति तेनैव भावेगोपलक्षितस्त-नदानफलद्वारेण जनमान्तरे पुजितः सन्प्राप्तोति ॥ २३४ ॥ योऽर्चितं प्रतिग्रह्णाति ददात्यर्चितमेव च । ताञ्जभौ गच्छतः स्वर्जे नरकं तु विपर्यये ॥ २३५ ॥

योऽर्चापूर्वकमेव दग्ता ददाति, यश्च प्रतियहीतार्चापूर्वकमेव दत्तं प्रतिगृहाति तातुभौ स्वर्गं गच्छतोऽनार्चितदानप्रतिग्रहणं नरकम् । प्ररुपार्थे तु प्रतिग्रहेऽनार्चितमेव मया ग्रहीतव्यं नान्यथेति नियमात्कछ्छाभो न विरुद्धः ॥ २३५ ॥

न विस्मयेत तपसा वदेदिष्ट्वा च नानृतम् । नार्तोऽप्यपवदेद्विमाच दत्त्वा परिकीर्तयेत् ॥ २३६ ॥

चान्द्रायणादितपसा कृतेन कथं ममेदं दुष्करमद्वष्टितमिति विस्मयं न कुर्यात् । यागं च कृत्वा नासत्यं वदेत् । कृतेऽपि प्ररूपार्थतयानृतबद्दनिषेधे कृत्वर्थोऽयं पुन-निषेधः । त्राक्षणैः पीडितोऽपि न तानिन्दयेत् । गवादिकं च दत्त्वा मयेदं दत्तमिति परस्य न कथयेत् ॥ २३६ ॥

यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात् । आयुर्विमापवादेन दानं च परिकीर्तनात् ॥ २३७॥

अनृतेन देतना यज्ञः क्षरति । सत्येनैत्र स फछं साध्याति । एवं तपसि दाने च योज्यम् । विप्रनिन्दया चाग्रः क्षीयते ॥ २३७ ॥

> धर्मे शनैः संचितुयाद्वल्मीकामिव पुत्तिकाः । परलोकसहायार्थे सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ २३८ ॥

सर्वप्राणिनां पीडां परिहरन्परलोकसहायार्थं यथाशक्ति शनैःशनैर्थम्मन्ततिष्ठेत्। यथा पुत्तिकाः पिपीलिकाप्रभेदाः शनैभानैर्महान्तं सृत्तिकाकूटं संचिन्वन्ति ॥ २३८ ॥

नामुत्र हि सहायार्थ पिता माता च तिष्ठतः । न पुत्रदारा न ज्ञातिर्थमस्तिष्ठाति केवलः ॥ २३९ ॥

यस्मात्परलोके सद्दायकार्यसिद्धयर्थं न पितृमानुपरनीज्ञातयस्तिष्ठन्ति किंतु धर्म एवैकोऽद्वितीयभावेनोपकारार्थमवतिष्ठते । तस्मात्पुत्रादिम्योऽपि मद्दोपकारकं धर्म-मत्तिष्ठेत् ॥ २३९ ॥

> एकः मजायते जन्तुरेक एव मलीयते । एकोऽनुभुङ्गे सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥ २४० ॥

एक एव प्राण्यत्पवते न बान्धवैः सहितः । एक एव च भ्रियते । सक्तकलमिष स्वर्गादिकं, दुन्तिफलं च नरकादिकमेक एव भुद्धे न मात्रादिभिः सह । तस्मान्मा-त्रावपेश्वयापि धर्मं न त्यजेस् ॥ २४० ॥

> मृतं शरीरमृत्सृज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ । विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ २४१ ॥

मृतं अरीरं मनःप्राणादित्यकं छोष्ठवदचेतनं भूमौ त्यक्त्वा पराङ्ख्या वान्धवा यान्ति न मृतं जीवमत्तयान्ति, धर्मस्तु तमतुगच्छति ॥ २४१ ॥

तस्माद्धमें सहायार्थ नित्यं संचितुयाच्छनैः ।

धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् ॥ २४२ ॥

यस्माद्धमेंण सहायेन दुस्तरं तमो नरकादिदुःखं तराति तस्माद्धमें सहायभावेन सततं भनेरद्वतिष्ठेत् ॥ २४२॥

> धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा इतकिल्बिपम् । परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणम् ॥ २४३ ॥

यर्मपरं पुरुषं देवादुपजाते पापे प्राजापत्यादितपोरूपप्रायिक्तेन इतपापं दीप्ति-मन्तं प्रकृतो धर्म एव शीघं बद्धा स्वर्गीदिरूपं परलोकं नयति । खं बद्धात्याद्युपनि-पत्स स्वश्रव्दस्य बद्धाणि प्रयोगः । स्वर्गीरिणं बद्धास्वरूपमित्यर्थः । यथपि लिङ्गकरी-राविल्लां जीव एव गच्छति तथापि ब्रह्मांश्रत्वाद्भद्धस्यरूपपन्नं, धर्म एव चेत्परं लोकं नयति ततो धर्ममद्यतिष्ठेत् । "नद्दि वेदाः स्वधीतास्तु शासाणि विविधानि च । तत्र गच्छन्ति यत्रास्य धर्म एकोऽतुगच्छति "॥ २४३॥

उत्तमैरुत्तमैनित्यं संबन्धानाचरेत्सह ।

निनीषुः कुल्मुत्कर्षमधमानधमांस्त्यजेत् ॥ २४४ ॥

कुळछत्कपं नेतुमिच्छन्वियाचारजन्मादिभिक्त्कृष्टेः सह सर्वदा कन्यादानादिसंबर् न्यानाचरेत् । अपकृष्टांस्तु संबन्धांस्त्यजेत् । उत्तमविधानादेवाधमपरित्यागे सिद्धे यृत्युनर्थमांस्त्यजेदित्यभिधानं तदुत्तमासंभवे स्वतुल्याच्छज्ञानार्थम् ॥ २४४ ॥

उत्तमानुत्तमानाच्छन्हीनान्हीनांश्च वर्जयन् ।

ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति पत्यवायेन शूद्रताम् ॥ २४५ ॥ उत्तमान्यच्छंस्तैः सद्द संबन्धं क्ववैन्त्राद्यणः श्रेष्ठतां गच्छति । प्रत्यवायेन विपरी-ताचारेण द्वीनैः सद्द संबन्धे जातरपकर्षतयां श्रद्रतुल्यतामेति ॥ २४५ ॥

दृहकारी मृदुर्दान्तः क्रूराचारैरसंवसन् । अहिंस्रो दृपदानाभ्यां जयेत्स्वर्गे तथाव्रतः ॥ २४६ ॥

प्रारम्बसंपादियता दृढकारी । मृहुरिनिष्ठुरः । दमस्य प्रथमुपादानादान्त इति कीतातवादिद्वनद्वसदिष्यमुंदीतन्यः । कूराचारैः पुरुषेः संसमं परिहरन्, परीहंसानि-इत्तः, तथात्रत एव नियमदमेन्द्रियसंयमारूथेन च दानेन स्वमं प्राप्नोति ॥ २४६ ॥

> एधोदकं मूलफलनन्नमभ्युद्यतं च यत् । सर्वतः मतिगृह्णीयान्मध्यथाभयदक्षिणाम् ॥ २४७ ॥

काष्ठजलफ्रम् ज्ञम्यूनि अनं चार्ययतमयाचितोपनीतम् । "अन्यत्र कुळ्टाष-ण्टपतितेभ्यस्तथा द्विषः " (अ. १ श्लो. २१६) । इति याज्ञवल्क्यवचनात्कुळ्टादिवर्जे सर्वतः शद्धादिभ्योऽपि प्रतिगृद्धीयात् । "आममेवाददीतास्मात् " इत्युक्तत्वादामान्त-मेव शद्धात्प्रतिग्राह्यम् । अभयं चात्मत्राणात्मकं प्रीतिदेवुत्वादक्षिणावुल्यं चंडाळादि-भ्योऽपि स्वीकुर्यात् ॥ २४७ ॥

आहताभ्युद्यतां भिक्षां पुरस्तादमचोदिताम् । मेने प्रजागतिग्रीह्यामपि दुष्कृतकर्मणः ॥ २४८॥

आहतां संप्रदानदेशमानीताम् । अभ्युषतामाभिद्यख्येन स्थापिताम् । अप्रचो-दितां प्रतिग्रहीत्रा स्वयमन्यस्रखेन वा पूर्वमयाचितां दात्रा च त्रभ्यमिदं ददानीति पूर्वमकथितां दिरण्यादिभिक्षां नतु सिद्धानरूपाम् । "अन्नमभ्युयतं च " इत्युक्त-त्वात्पापकारिणोऽपि पतितादिवर्जं प्राष्ट्या इति विरिक्षिरमन्यत ॥ २४८ ॥

नाश्चान्ति । पेतरस्तस्य दश वर्षाणि पश्च च । न च इन्यं वहत्यग्निर्यस्तामभ्यवमन्यते ।। २४९ ।। [चि।कित्सककृतन्नानां शिल्पकर्तश्च वार्धेषेः । षण्डस्य कुल्टायाश्च उद्यतामपि वर्जयेत् ।। १८ ।। नविद्यमानमेवं वै प्रतिग्राह्यं विजानता । विकल्प्याविद्यमाने तु धर्महीनः प्रकीर्तितः ।। १९ ॥]

तेनोपकल्पितं भादेषु कव्यं पञ्चदश वर्षाणि पितरो न अञ्जते । नच यश्चेषु तेन इसं पुरोडाशादि इव्यमाग्रिर्वहति देवान्प्रापयति, यस्तां भिक्षां न स्वीकरोति ॥२४९॥

शय्यां गृहान्कुशान्गन्थानपः पुष्पं मणीन्द्धि । धाना मत्स्यान्पयो मांसं शाकं चैव न निनुदेत् ॥ २५०॥ गन्धान्गन्थवन्ति कर्पूरादीनि, धानाः अष्टयवतण्डुलान्, पयः क्षीरं, पूर्वमाहरणो-पायनिबन्धेन गवादीनामप्रत्याख्यानष्ठकं, शय्यादीनि त्वयाचिताहतान्यापे दात्रा स्वग्रहस्थितान्ययाचितोपकल्पितानि न प्रत्याचिता ॥ २५०॥

गुरूनभृत्यांश्रोजिहीर्षन्निष्यन्देवतातिथीन् ।

सर्वतः मतिगृद्धीयात्र तु तृष्येतस्वयं ततः ॥ २५१ ॥

मातापित्रादीन्युरून्यत्यांश्च भार्यादीन् ध्वयावसत्राद्धद्वर्तीमेच्छन्पतितादिवजं सर्वतः श्रद्धादेरसाधुभ्यश्च प्रतिगृह्णीयात् न तु तेन धनेन स्वयं वर्तेत ॥ २५१ ॥

गुरुषु त्वभ्यतीतेषु विना वा तैर्गृहे वसन् । आत्मनो द्यत्तिमन्विच्छन्गृद्धीयात्साधुतः सदा ॥ २५२ ॥ मातापिषारिषु मृतेषु तैर्वा जीवद्विरपि स्त्रयोगावस्थितैर्विना गृहान्तरे वसणा-रमनो द्वतिमन्विच्छन्सर्वहा साधुभ्यो गृह्वीयादेव ॥ २९२ ॥

आर्थिकः कुलमित्रं च गोपालो दासनापितौ ।

एते शुद्रेषु भोज्याका यथात्मानं निवेदयेत् ॥ २५३ ॥

आर्षिकः कार्षिकः । संबन्धिशब्दाबैते । यो यस्य कृषिं करोति स तस्य भीज्यातः । एवं स्वकुळस्य मित्रं, यो यस्य गोपालो, यो यस्य दासः यो यस्य नापितः
कर्म करोति, यो यस्मित्रात्मानं निवेदयाति दुर्गतिरहं त्वदीयसेवां कुर्विज्ञिति च त्वत्समीपे वसामीति यः श्रद्वस्तस्य भोज्यातः ॥ २५३ ॥

यथात्वनिवेदनं शहेण कर्तव्यं सदाह-

यादशोऽस्य भवेदात्मा यादशं च चिकीविंतम् । यथा चोपचरेदेनं तथात्मानं निवेदयेत् ॥ २५४ ॥

अस्य ग्र.द्रस्य कुठशीळादिभियांदृश आत्मा स्वरूपं, यश्वास्य कर्म कर्तुरीच्सितं यथा चानेन सेवा कर्तव्या तेन प्रकारेणात्मानं कथवेत् ॥ २५४ ॥

योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्सु भाषते ।

स पापकृत्तमो लोके स्तेन आत्मापहारकः ॥ २५५ ॥

य इति सामान्यनिर्देशात्प्रकृतग्रदादन्योऽपि यः कश्चित्कुलादिभिरन्यथाभूतमा-त्मानमन्यथा साधुपु कथयति स लोकेऽतिषयेन पापकारी चौरः यस्मादात्मापद्वारकः। स्तेनो द्रव्यान्तरमपद्दरति अयं तु सर्वप्रधानमात्मानमेवापद्दरेत्॥ २२५॥

> वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः । तांस्त यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकुन्नरः ॥ २५६ ॥

सर्वेदर्थाः शब्देषु नियता वाच्यत्वेन नियताः वाङ्मुखाश्च शब्दास्तेषां प्रतिपत्तौ श-डदेभ्य एव प्रतीयन्ते प्रतीतिद्वारेण शब्दमुख्त्यं शब्देभ्य एवावगम्य चान्नछीयन्त इति वाण्विनिर्गता इत्युच्यन्ते । अतएव " वेदशब्देभ्य एवादौ " (अ. १ श्वो. २१) इति ब्रह्मणोऽपि सृष्टिवेदशब्दमुखैवोक्ता । अतो यस्तां वाचं स्तेनयेत्स्वार्थन्यभिचारिणीं वाचयति स नरः सर्वार्थस्त्रेयकृद्भवति ॥ २९६ ॥

> महर्षिपितृदेवानां गत्वानृण्यं यथाविधि । पुत्रे सर्वे समासज्य वसेन्याध्यस्थमाश्रितः ॥ २५७ ॥

गृहस्यस्यैव संन्यासप्रकारोऽपञ्चच्यते । महर्षीणां स्वाध्यायेन, पितृणां एजोत्पा-दनेन, देवतानां यक्षैपंथाशासमानुण्यं गत्वा योग्यपुत्रे सर्वं कुदुर्म्बाचिन्साभारमारोप्य माध्यस्यमाश्रितः पुत्रदार्थनादौ त्यक्तममत्यो ब्रह्मचुद्ध्या सर्वत्र समदर्शनो गृह एव चसेत् ॥ २५७ ॥ एकाकी चिन्तयेत्रित्यं विविक्ते हितमात्मनः। एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति॥ २५८॥

काम्यकर्मणां धनाजनस्य च कृतसंन्यासः पद्याध्याये वश्यमाणः पुत्रोपकल्पितत्व-कृतिरेकाकी निर्जनदेशे आत्मदितं जीवस्य ब्रह्मभावं वेदान्तोक्तं सर्वदा ध्यायेत् । यस्मानद्वयायन्त्रद्वासाक्षात्कारेण परं श्रेयो मोक्षठक्षणं प्राप्नोति ॥ २५८ ॥

> एपोदिता गृहस्थस्य द्वतिर्वित्रस्य शाश्वती । स्नातकव्रतकल्पश्च सत्त्वदृद्धिकरः शुभः ॥ २५९ ॥

अयमध्यायाथोपसंहारः । एषा ऋतादिष्टत्तिर्मृहस्थस्य ब्राह्मणस्योक्ता । शाभती जित्या । आपदि त्वनित्या बक्ष्यते । स्नातकव्रतविधिश्च सत्त्वगुणस्य दृद्धिकरणे प्रश्नस्त उक्तः ॥ २५९ ॥

अनेन विशो हत्तेन वर्तयन्वेदशास्त्रवित् । व्यपेतकस्मपो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते ॥ २६०॥ इति मानवे धर्मशासे भुगुप्रोक्तायां संहितायां चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥

सर्वस्योक्तस्य फलकथनमिदम् । अनेन शाकोकाचारेण वेदविद्धाद्मणो वर्त-मानो नित्यकर्मानुष्ठानात्श्वीणपापः सन्बद्धशानप्रकर्षेण ब्रह्मेव कोकस्तर्स्मिद्धानो महिमानं सर्वोत्कर्षं प्राप्नोति ॥ २६० ॥ को. को. १९ ॥

इति श्रीकुङ्कभट्टकतामां मन्दर्थमुक्तावस्यां मनुकृती चतुर्थोऽध्यायः॥ ४ ॥

#### अथ पञ्चमोऽध्यायः।

श्रुत्वैतानृषयो धर्मान्स्नॉतकस्य यथोदितान् । इदमूचुर्महात्यानमनलप्रभवं भृगुम् ॥ १ ॥

ऋषयः स्नातकस्यैतान्यथोदितधर्माञ्छुत्वा महात्मानं परमार्थपरं भृगुमिदं वचन-मनुवन् । यथि प्रथमाध्याये दशप्रजापतिमध्ये " भृगुं नारदमेव च " ( अ. १ श्टो. ३५ ) इति भृगुसृष्टिरिप मनुत एवोक्ता तथापि कल्पभेदेनाविप्रभवत्वश्रुच्यते । तथाच श्रुतिः—" तस्य यद्रेतसः प्रथमं देदीप्यते तदसावादित्योऽभवयद्वितीयमासी-द्वृगुः " इति । अतएव भ्रष्टादेतस उत्पनत्वाद्वृगुः ॥ १ ॥

एवं यथोक्तं विमाणां स्वधर्ममनुतिष्ठताम् । कथं मृत्युः प्रभवति वेदशास्त्रविदां प्रभो ॥ २ ॥

एवं यथोक्तं स्वधर्मं कुर्वतां ब्राह्मणानां श्रुतिशाखद्वानां वेदोदिताग्रयः पूर्वं कथं भृत्युः प्रभवति । आगुरत्पत्वहेतोरधर्माचरणस्याभावातः । सकलसंश्योच्छेदनसमर्थ-रवारप्रभो इति संबोधनम् ॥ २ ॥ स तानुवाच धर्मीत्मा महर्षीन्मानवो भृगुः।

श्रुयतां येन दोषेण मृत्युर्विमाज्जियांसित ॥ ३ ॥

स मनोः पत्रो भृगुर्थर्मस्वभावो येन दोषेणाल्पकाले विप्रान्हन्तुमिच्छति मृत्युः स दोषः श्रूयतामित्येवं तान्मदर्पीक्षगाद ॥ ३ ॥

अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात् । आल्लस्यादश्रदोषाच मृत्युर्विमाञ्जित्रांसति ॥ ४॥

वेदानामनभ्यासात्, स्वीयाचारपिरित्यागात्, सामध्ये सत्यवदयकर्तव्यकरणातु-त्साद्वव्यणादावस्यात्, अदनीयदोषाच सृत्युविप्रान्द्दन्तुमिच्छति । एतेषामधर्मोत्पाद-नद्वारेणायुःश्वयदेतुत्वात् ॥ ४ ॥

वेदानभ्यासादेरकत्वादञ्जनश्वदोषमाह—

लशुनं गृझनं चैत्र पलाण्डं कवकानि च ।

अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च ॥ ५ ॥

उग्रनगुञ्जनपञाण्ड्वाख्यानि त्रीणि स्थूळकन्द्रशाकानि, कवकं छत्राकं, अमेध्य-प्रभवाणि विष्ठादिजातानि तन्दुकीयादीनि । द्विजातीनामिति यात्रवल्क्यवचनादेतानि द्विजातीनामभक्ष्याणि । द्विजातिग्रहणं राष्ट्रपर्युदासार्यम् ॥ ५ ॥

लोहितान्द्रक्षनिर्यासान्दृश्चनप्रभवांस्तथा । बोर्लु गन्यं च पेय्षं प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ ६ ॥

छोद्दितवर्णान्द्रश्चनिर्यासान्द्रशानिर्गतरसान्किनतां यातान्द्रथनं छेदनं तत्प्रभवान्निर्होतानिष । तथाच तैतिरीयश्चितः—" अथे। खल्ज य ९व छोद्दितो यो वा प्रथना- निर्वेपति तस्य नाइयं काममन्यस्य" द्वित । केल्लं बहुवारकफलं, गोभवं पेष्टुषं नवप्रस्ताया गोः श्वीरमिष्ठसंयोगात्किनि भवत्येतान्यत्नतस्त्यजेत् । " आनिर्देशाया गो- श्वीरम् " ( अ. ९ स्टो. ८ ) इत्यनेनैव पेष्टुषस्यापि निष्धसिद्धाविषकदोषत्वारप्रायः श्वित्तगौरवज्ञापनार्थं पथिन्द्विद्धाः । अत्तव्य यत्नत इत्यक्तम् ॥ ६ ॥

वृथा कुसरसंयावं पायसापूषमेव च । अनुपाकृतमांसानि देवान्नानि हवींपि च ॥ ७ ॥

देवताबाद्देशेनात्मार्थं यत्पच्यते तद्भुषा । कृसरस्तिकेन सद सिद्धं ओदनः। तथाच छन्दोगपरिशिष्टम् "तिकतण्डुलसंपकः कृसरः सोऽभिधीयते "। संयाचो पृत-दीरगुडगोधूमचूर्णसिद्धस्तत्करिकेति प्रसिद्धः। क्षीरतण्डुलमिशः पायसः । अपूषः पिष्टकः। एतान्त्रथापक्कान्त्रिवर्जयेत् । पश्चमागादी मन्त्रबहुकेन पशोः स्पर्धनश्चपाक-रणं तद्दद्दितः पश्चरतुपाकृतस्तस्य मांसानि । देवात्रानि नेवेवार्थमणानि प्राङ्कियदेनात्, इविंणि च प्ररोहाशादीनि दोमारप्रान्वर्जयेत् । अञ्चपाकृतमांसानीत्येतद्विषेषनियेषद-

र्शनात् " अनर्चितं द्रथामांसम् " इति सामान्यनिषेषो गोवलीवर्दन्यायेनात्तपाकृत-मासेतरभादायतुरेश्यमांसभक्षणे पर्यवस्यति ॥ ७ ॥

> अनिर्दशाया गोः क्षीरमोष्ट्रमैकशफं तथा । आविकं संधिनीक्षीरं विवत्सायाश्च गोः पयः ॥ ८ ॥ [क्षीराणि यान्यभक्षाणि तद्विकाराश्चने बुधः । सप्तरात्रं व्रतं कुर्यात्मयत्नेन समाहितः ॥ १ ॥]

प्रस्ताया अनिर्देशाया गोर्दुग्यम् । गोरिति पेयश्वीरपश्चमटक्षणार्थम् । तेनाजामहिप्योरिपि दशाहमध्ये प्रतिषेषः । तथाच यमः-" अनिर्देशाहं गोश्वीरमाजं माहिषभेव च " । तथोष्ट्रभवं, अशायेकसुरसंबन्धि, मेषभवं, संधिनी या ऋतुमती दृषमिच्छती तस्याः श्वीरम् । तथाच हारीतः-" संधिनी दृषस्यन्ती तस्याः पयो न पिषेदृतुमचद्भवति " । विवत्साया स्तवत्सायाः असनिहितवत्सायाश्च श्वीरं वर्जयेत् ।
धैन्वधिकरणन्यायेन वत्सयहणादेव गवि खच्धायां पुनर्गोयहणं गोरेव न स्वजामहिण्योरिति ज्ञापनार्थम् ॥ ८ ॥

आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां माहिवं विना । स्त्रीक्षीरं चैव वर्ज्यानि सर्वेशुक्तनि चैव हि ॥ ९ ॥

स्मशन्दोऽत्र महिषपर्श्वरासात्पश्चमात्रपरः । माहिषं श्लीरं वर्जियत्वा सर्वेषामा-रण्यप्रभवपश्चनां इस्त्यादीनां श्लीरं खीशीरं च सर्वाणि श्रक्तानि वर्जनीयानि । स्वभा-वतां मधुररसानि यानि कालवशेनोदकादिना चाम्लीभवन्ति तानि शक्तशब्दवाच्यानि । "श्चकं पर्श्वषितं चैव" इति चतुर्थे कृतेऽपि शुक्तप्रतिषेथे दध्यादिप्रतिप्रसवार्थं पुन-रिह्यंच्यते ॥ ९ ॥

> द्धि भक्ष्यं च शुक्तेषु सर्वे च द्धिसंभवम् । यानि चैवाभिषूयन्ते पुष्पमूलफलैः शुभैः ॥ १० ॥

शुक्तेषु मध्ये दिन भक्ष्यं दिनसभवं च सर्वे तकादि । यानि तु पुण्यसूटफटैरदकेन संधीयन्ते तानि भक्षणीयानि । शुभैरिति विशेषणोपादानान्मोहादिविकारकारिभिः कृतसंधानस्य प्रतिषेधः । तथाच बृहस्पतिः "कन्दसूरुफटैः पुष्पैः शस्तैः शुकान वर्जयेत् । अविकारि भवेद्रक्षयमभक्ष्यं तद्विकारकृत् " ॥ १० ॥

क्रव्यादाञ्छकुनान्सर्वोस्तथा ग्रामनिवासिनः। अनिर्दिष्टांश्रैकश्रफांष्टिहिभं च विवर्नयेत्॥ ११॥

आमं मांसं ये भक्षयन्ति ते कव्यादास्तान्सर्वानुमुन्नादीन्पक्षिणो वर्जयेष्ट् । तथा यामनिवासिनश्च पश्चिणः पारावतादीन् । तथा श्चतो केचिदेकसका भस्यत्वेन नि-दिष्टाः । तथाच " औष्ट्रं वादवमालभेत तस्य च मांसमक्षीयाष्ट् " इति । केचिवा- निर्दिष्टा रासभादयस्तेषां मांसं वर्जयेत् । येऽपि यज्ञाङ्गस्वेन विदितास्तेषामापि यज्ञ एव मांसभक्षणं न सर्वदा । विद्विभारूयं च पक्षिणं वर्जयेत् ॥ ११ ॥

> कलिङ्कं प्रतं हंसं चक्राहं ग्रामकुकुटम् । सारसं रज्जुवालं च दात्यृहं शुकसारिके ॥ १२ ॥

क्लिचिट्टं चटकं तस्य ग्रामारण्योभयवासित्वादेव निषेधः । इत्यारण्यस्याध्यभ स्यात्वार्थं जातिश्रद्धेन निषेधः । अवार्क्यं पश्चिणम् । तथा इंसचकवाकग्रामकुकुटसार-सरज्ञुवालदात्यहम्भक्तसारिकाल्यानपश्चिणो वर्जयेत् । वश्यमाणजालपादनिषेधेनैव इंसचकवाकयोगि निषेधिसद्धौ प्रथङ्किषेघोऽन्येषामापदि जालपादानां विकल्पार्थः । स च व्यवस्थितो विशेषः । आपदि भक्ष्या न स्वनापदि । इच्छाविकल्पस्य रामत एव प्राप्तेः । ग्रामकुकुटे त ग्रामग्रहणमारण्यकुकुटायनुज्ञानार्थं न त्वेतव्यतिरिक्तग्रामवा-सिविकल्पार्थम् । आपद्यं गतप्रयोजनं भवति । वाक्यान्तरगतविशेषावधारणपर-त्वस्यान्यास्यत्वात् ॥ १२ ॥

मतुदाङ्जालपादांश्च कोयप्टिनखिबिकरान् । निमज्जतश्च मत्स्यादाञ्ज्ञौनं च्लूरमेव च ॥ १३ ॥

प्रतुष चङ्ग्या ये भक्षयन्ति तान्दार्शावाटादीन्, जालपादानिति जालाकारपादा-व्यारारिप्रभृतीन्, कोयष्ट्याल्यं पश्चिणम्, नस्रविष्किरात्रस्रेषिकीयं ये भक्षयन्ति तानभ्यतुक्षातारण्यकुकटादिन्यतिरिक्षान्दयेनादीन्। तथा निमन्य ये मत्स्यान्सादन्ति तानभदुप्रभृतीन्, सता मारणस्थानं तत्र स्थितं यन्मांसं भक्ष्यमपि, बङ्क्रं छप्क-मांसं एतानि वर्जयेस् ॥ १३॥

> वकं चैव बलाकां च काकोलं खड़ारीटकम् । मत्स्यादान्त्रिड्डराहांश्च मत्स्यानेव च सर्वश्नः ॥ १४ ॥

वकवलाकाद्रोणकाकखेळानान् , तथा मत्स्यादान्पक्षित्र्यातीरिकानपि नकादीन्विद्ध-बाहांश्च । विडिति विशेषणमारण्यमूकराभ्यद्यज्ञानार्थम् । मत्स्यांश्च सर्वान्वर्जयेत्॥१४॥ मत्स्यभक्षणविन्दामादः—

यो यस्य मांसमश्चाति स तन्मांसाद उच्यते । मत्स्यादः सर्वमांसादस्तस्मान्मत्स्यान्विवर्जयेत् ॥ १५ ॥

यो यदीयं मांसं स्नादित स तन्यांसाद एव परं व्यपदिश्यते । यथा मार्जारो सृषिकादः । मत्स्यादः पुनः सर्वमांसभक्षकत्वेन व्यपदेष्टुं योग्यस्तस्मान्मत्स्याक स्नादेव ॥ १५ ॥

इदानीं भदयमत्स्यानाद-

पाठीनरोहिताबाद्यौ नियुक्तौ ह्व्यकव्ययोः । राजीवान्सिहतुण्डांश्र सज्ञल्कांश्रेय सर्वशः ॥ १६ ॥ पाठीनरोहितौ सत्स्यभेदौ सक्षणीयौ । इव्यक्वययोनियुक्ताविति समस्तवद्यमाणनिषिदोपळक्षणार्थम् । तेन प्राणात्ययादावदोषः । तथा राजीवाख्यानिसहतुण्डांश्रः सश्चरकांश्र सर्वान्वध्यमाणळक्षणोपेतानयात् । मेधातिथिगोविन्दराजौ तु—"पाठीनगोहितौ देवपत्रादिकर्मिणि नियुक्तावेवादनीयौ न त्वन्यदा । राजीवासिहतुण्डसग्रल्कमस्त्यास्तु इव्यक्वयाभ्यामन्यत्रापि भक्षणीयाः " इत्याचक्षतुः । न तन्मनोहरम् । पाठीनरोहितौ आदे नियुक्तौ आदभोकेव भक्षणीयौ नतु आदकर्कापि । राजीवादयो इव्यकव्याभ्यामन्यत्रापि भक्ष्या इत्यस्पाप्रमाणत्वात् । सन्यन्तरैश्र रोहितपाठीनराजीवादीनां तुल्यत्वेनाभिषानात् । तथाच श्रहः—" राजीवाः सिंहतुण्डाश्र सश्चरकात्र तथेव
च । पाठीनरोहितौ चापि भक्ष्या मत्स्येषु कीर्तिताः "। याजवल्क्यः—" भक्ष्याः पञ्चनद्याः व्यविद्वोधाः कच्छपश्चरकाः । शश्च मत्स्येष्विष तु सिंहतुण्डकरोहिताः । तथाः
पाठीनराजीवसश्चरकाश्र हिजातिभिः " ( अ. १ व्हा. १७७ ) हारीतः—" सश्चरक्षाः
न्यत्स्याश्यायोपयवान्भक्षयेत् "। एवंच " भोकेवाचौ न कर्जापि आदे पाठीनरोहितौ ।
राजीवायास्तथा नेति व्याख्या न श्चनिसंनता "॥ १६ ॥

न भक्षयेदेकचरानज्ञातांश्व मृगद्विजान् । भक्ष्येष्विप समुदिष्टान्सर्वान्पञ्चनखांस्तथा ॥ १७ ॥

ये एकाकिनः प्रायेण चरन्ति सर्पादयस्तानेकचरान्, तथा ये अभियुक्तैर्पि नाम-जातिभेदेनावथार्य विभागतथ स्थापक्षिणो न ज्ञायन्ते तान् । भक्ष्येच्यपि समुद्दिष्टा-निति सामान्यविशेपनिषेपाभावेन भक्ष्यपक्षनिक्षिप्तान्भक्ष्यत्वेन समुद्दिष्टांश्च, तथा सर्वान्यञ्चनसान्यानरादील भक्षयेषु ॥ १७ ॥

अत्र प्रतिप्रसवमाह—

श्वाविधं शल्यकं गोधां खड्गकूर्मशशांस्तथा । भक्ष्यान्पञ्चनखेष्वाहुरनुष्टांश्रैकतोदतः ॥ १८ ॥

भाविश्वं सेथाख्यं प्राणिभेदं, शल्यकं तत्सदृशं स्थूळलेमानं, तथा गोधाग-ण्डककच्छपशशान्पञ्चनसेषु भक्ष्यान्मन्वादयः प्राहुः । तथोष्ट्रवर्जितानेकदन्तपङ्कञुपे-सान् ॥ १८ ॥

छत्राकं विदुराहं च छग्जनं ग्रामकुकुटम् । पराण्डुं गृक्षनं चैव मत्या जग्व्वा पतेद्विजः ॥ १९ ॥

कवकप्रावसकरलञ्जनादीनामन्यतमं बुद्धिपूर्वकं गुरुप्रायधिक्तोपदेबादभ्यासतो भक्ष वित्वा द्विजातिः पताति । ततथ पतितप्रायधिक्तं कुर्याल् । " महिंतानाययोर्ज क्विः सरापानसमानि पट्" ( अ. ११ न्हो. ५६ ) इति ॥ १९ ॥

अमत्यैतानि षद् जग्ध्वा कुच्छ्रं सान्तपनं चरेत् । यतिचान्द्रायणं वापि शेषेषूपवसेदहः ॥ २० ॥ एतानि छत्राकादीनि षट् बुद्धिपूर्वकमेव भक्षयित्वाऽभिषेयभक्षणस्य निमित्तत्वेन साहित्यस्याविवक्षितत्वात् । एकादश्राध्यायवक्ष्यमाणस्वरूपं सप्ताहसाध्यं सानतपनं यतिचान्द्रायणं वा चरेत् । एतद्यतिरिक्तेषु लोहितलक्षनिर्यासादिषु प्रत्येकं भक्षणादहो-रात्रोपदासं कुर्यात् । छत्राकादीनां च प्रायश्चित्तापक्षां वर्जनादरार्थः । "शेषेष्पवसे-दहः" इनि लाधवार्थम् । तत्रहि क्रियमाणे लोहितनिर्यासग्रहणमपि कर्तव्यं स्यात्॥२०॥

### संवत्सरस्यैकमपि चरेत्कुच्छ्रं द्विजोत्तमः । अज्ञातभुक्तज्ञुद्धचर्यं ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥ २१ ॥

द्विजोत्तमपदं द्विजातिपरम् । त्रयाणां प्रकृतत्वात्, "एतदुक्तं द्विजातीनाम् " (अ. ५ क्तो. २६ ) इत्युपसंदाराच । द्विजातिः संवत्सरमध्ये एकमपि कृच्छं प्रथम्मानात्त्राजापत्याख्यमज्ञातभक्षणदोषोपश्रमनार्थमत्तिष्ठेत् । ज्ञातस्य प्रनरभक्ष्यभक्षणदोष्यस्य विश्वेषतो यत्र यद्विद्वितं तदेव प्रायश्चितं कुर्यात् । यत्तु—" त्रीणि देवाः प्रविज्ञाणि ब्राह्मणानामकलप्रयन् । अनृष्टमद्वितिर्णिक्तं यच्च वाच्य प्रशस्पते " (अ. ५ क्टो.१२७) इति तद्वयद्यद्विद्यक्ररणपठितप्रायश्चित्तव्यतिरिक्तद्वयद्यद्विवेशेषेऽत्रतिष्ठते २१

इदानीं भक्षणप्रसङ्गेन यागावर्थं हिंसामप्यतजानाति---

यज्ञार्थ ब्राह्मणैर्वध्याः प्रशस्ता मृगपक्षिणः ।

भृत्यानां चैव दृत्त्यर्थमगस्त्यो ह्याचरत्पुरा ॥ २२ ॥

व्राह्मणादिभियाँगार्थं प्रश्नस्ताः शास्त्रविद्विता सृगपक्षिणो वध्याः । भृत्यानां चाव-इयभरणीयानां छद्धमातापित्रादीनां संवर्धनार्थम् । यस्मादगस्त्यो स्रुनिः पूर्वं तथा कृतवान् । प्रकृतिरूपोऽयमस्त्रवादः ॥ २२ ॥

### वभूवृहिं पुरोडाशा भक्ष्याणां मृगपक्षिणाम् । पुराणेष्विप यज्ञेषु ब्रह्मक्षत्रसर्वेषु च ॥ २३ ॥

यस्मारपुरातनेष्त्रप्यृथिकर्तृक्षयज्ञेषु च भक्ष्याणां मृगपक्षीणां मासेन पुरोडागाः अभवस्तस्मायशार्थमञ्जनातनेरपि मृगपक्षिणो वध्याः ॥ २३ ॥

इदानीं पर्शवितप्रतिप्रसवार्थमाइ—

यत्किचित्स्त्रोहसंयुक्तं भक्ष्यं भोज्यमगर्हितम् । तत्पर्युपितमप्याद्यं हविःशेषं च यद्भवेत् ॥ २४ ॥

यिक्वित्वरिवद्यम्यवद्यार्थं मोदकादि, भोज्यं पायसादि, अग्रहितस्रप्यातान्तररिद्धं तत्पर्युपितं राज्यन्तरितमपि घृततैलद्दध्यादिसंयुक्तं कृत्वा भक्षणीयम् ।
नतु प्रागेव यत्लेदसंयुक्तं तत्पर्युपितं भक्षणीयमिति व्याख्येयम् । तथाच सित्तः
द्विःशेषस्य जेदसंयोगावद्यंभावात् " यिक्तंचित्तनेदसंयुक्तं " इत्यनेनैव भक्षणे सिद्धे
" इविःशेषं च यद्भवेत् " इत्यनर्थकं स्यात् । स्मृत्यन्तरेऽपि भक्षणकाल एवाभिधारणस्यदिश्यते । तथाच यमः—" मस्त्मावसंयुक्तं तथा पर्युपितं च यद् । स्तु

प्रकालितं कृत्वा भुक्षीत द्यभिघारितम् " । हविःशेषं तु चरुप्ररोहाशादि पर्युपितमपि भोजनकाले सेहसंयोगशन्यमेव भक्षणीयं पृथगुपदेशात् ॥ २४ ॥

चिरस्थितमपि त्वाद्यमस्तेहाँकं द्विजातिभिः। यवगोञ्जमजं सर्वे पयसश्रैव विक्रिया ॥ २५ ॥

अनेकराष्ट्रयन्तरिता अपि यवगोधूमदुग्धविकाराः खेदसंयोगरदिता अपि द्विजा-तिभिर्भक्षणीयाः ॥ २५ ॥

> एतदुक्तं द्विजातीनां भक्ष्याभक्ष्यमशेषतः । मांसस्यातः भवक्ष्यामि विधि भक्षणवर्जने ॥ २६ ॥

एतद्विजातीनां भदयाभदयमुक्तं, अत ऊध्वै मांसस्य भक्षणे वर्जने च विधानं निःशेषं वक्ष्यामि ॥ २६ ॥

> पोक्षितं भक्षयेन्यांसं ब्राह्मणानां च काम्यया । यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥ २७॥

"प्रोक्षितं भक्षयेत् " इति परिसंख्या वा स्यानियमविधिर्या । तत्र परिसंख्यात्वे प्रोक्षितादन्यत्र भक्षणियमिति वाक्यार्थः स्यात् । स चात्रपाकृतमांसानीत्यनेनेव निषेपातप्राप्तः। तस्मान्मन्त्रकृतप्रोक्षणाख्यसंस्कारपुक्तयज्ञहुतपञ्चमांसभक्षणिमदं यज्ञाङ्गं विधीयते । अत्तएव " असंस्कृतान्पज्ञत्मन्त्रेः " ( अ. ९ श्टो. ३६ ) इत्यस्याद्ध- वादं वश्यति । त्राह्मणानां च यदा कामना भवति तदावश्यं मांसं भोक्तव्यमिति तदािष नियमत एकवारं भक्षपेत् " सकृद्धाद्यणकाम्यया " इति यमवचनात् । तथा आद्धे मधुपर्के च " नामांसो मधुपर्कः " ( अ. १ खं. २४ ) इति गृष्यवचनानि- युक्तेन नियमान्मांसं भन्नणीयमिति । अत्तएव " नियुक्तस्तु यथान्यायम् " ( अ. ९ श्टो. ३५ ) इत्यतिकमदोपं वश्यति । प्राणात्यये चाहारान्तराभावनिमित्तके व्याधिहेतुके वा नियमतो मांसं भक्षयेत् ॥ २७ ॥

प्राणात्यये मांसभक्षणानुवादमाइ---

प्राणस्यात्रमिदं सर्वे प्रजापतिरकल्पयत् । स्थावरं जङ्गमं चैव सर्वे प्राणस्य भोजनम् ॥ २८॥

प्राणितीति प्राणो जीवः शरीरान्तरीतो भोका तस्यादतीयं सर्विमदं ब्रह्मा कल्पि-लवान् । किं तदाइ । जंगमं पश्चिदं, स्थावरं शीहियवादि सर्वं तस्य भोजनस् । तस्मात्प्राणधारणार्थं जीवो मांसं भक्षयेत् ॥ २८ ॥

प्राणस्यार्थमिदं सर्वमित्येवं प्रपञ्चयति-

चराणामन्नमचरा दंष्ट्रिणामप्यदंष्ट्रिणःः।

अहस्ताश्च सहस्तानां शूराणां चैव भीरवः ॥ २९ ॥ जङ्गमानां हरिणादीनामजङ्गमास्तृणादयः, दंष्ट्रिणां व्याप्रादीनामदांष्ट्रेणो हरिणा-- दयः, सहस्तानां मत्रप्यादीनामहस्ता मत्स्यादयः, ऋराणां सिंहादीनां भीरवे। हस्त्या-दयोऽदनीया एताहुरुयां विचातुरेव सुष्टी॥ २९॥

> नात्ता दुष्यत्यदन्नाद्यान्माणिनोऽहन्यहन्यपि । धात्रैव सृष्टा ह्याद्याश्च प्राणिनोऽत्तार एव च ॥ ३० ॥

भक्षयिता भक्षणार्हान्त्राणिनः प्रत्यहमपि मक्षयत्र दोषं प्राप्नोति । यस्माद्विजात्रैव भक्षणार्हा भक्षयितास्य निर्मिता इति त्रिभिः श्टोकैः प्राणात्यये मांसभक्षणस्तुत्ति-रियम ॥ ३० ॥

अथ प्रोक्षितमक्षणनियमार्थवादमाइ--

यज्ञाय जग्धिर्मासस्येत्येष दैवो विधिः स्मृतः ।

अतोऽन्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३१ ॥

यज्ञसंपत्त्वर्थं तदङ्गभूतमांसस्य जिम्धभंक्षणमेतहैवमनुष्ठानं उक्तव्यतिरिक्तप्रकारेण युनरात्मार्थमेव पश्चं व्यापाय तन्मांसभक्षणेषु प्रदत्ती राक्षसोचितमनुष्ठानमित्युत्तराह्यं द्रथामांसभक्षणनिष्टत्यतुवादः ॥ ३१ ॥

> क्रीत्वा स्वयं वाप्युत्पाद्य परोपकृतमेव वा । देवान्पितृंश्राचीयत्वा खादन्मांसं न दुष्यति ॥ ३२ ॥

कीत्वा आत्मना चोत्पाय अन्येन वा केनाप्यानीय दत्तं मांसं देवपितृभयो दत्वा शोषं भक्षयत्र पापं प्रामोति । अतः प्रोक्षितादिचतुष्टयभक्षणवन्नेदं नियतं भक्षणं न दुष्यतीत्यभिधानात् । " वर्षे वर्षेऽभमेधेन " (अ. ५ श्टो. ५३) इत्यादिवक्ष्यमा-णमांसवर्जनविधिरप्येतद्विषय एवाविरोधात् ॥ ३२ ॥

नाद्यादिधिना मांसं विधिज्ञोऽनापदि द्विजः। जम्ब्या ह्यविधिना मांसं पेत्य तैरद्यतेऽनद्यः ॥ ३३ ॥

मांसभक्षणात्रधानदोषज्ञो द्विजातिरनापदि तत्तदेवायर्चनविधानं विना न मांसं भद्ययेत् । यस्मादविधानेन यो मासं खादति स सृतः सन्यन्मांसं भद्वितं तैः प्राणिभिः यहलोके स्वरक्षणाक्षमः खायत इति सर्वश्लोकात्रवादः ॥ ३३ ॥

न ताहशं भवत्येनो मृगहन्तुर्धनार्थिनः । याहशं भवति वेत्य द्यामांसानि खादतः ॥ ३४ ॥

मृगवधजीविमो व्याधादेर्धनिर्मित्तं मृगाणां इन्तुर्न तथाविषं पापं भवति, यादृ-अमदेवपितृशेषभूतमांसानि खादतः परलोके भवतीति पूर्वीद्यवाद एव ॥ ३४ ॥

> नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति पानवः । स प्रेत्य पशुतां याति संभवानेकविंशतिम् ॥ ३५ ॥

शाद्धे मधुपकें च यथाशास्त्रं निष्ठकः सन्यो मख्य्यो मासं न खादाति स मृतः सन्नेकविंशतिजन्मानि पशुर्भवति । "यथाविधि नियुक्तस्तु " ( अ. ६ स्टो. २७ ) इत्येतिनियमातिकमफलविधानमिदस् ॥ ३५॥

असंस्कृतान्पशुन्मन्त्रैनीद्याद्विमः कदाचन ।

मन्त्रेस्तु संस्कृतानद्याच्छाश्वतं विधिमास्थितः ॥ ३६ ॥

वेदविद्वितमन्त्रवत्प्रोक्षणादिसंस्कारग्रन्थान्पशन्वप्रादिः कदाचित्राश्रीयात् । शायतं प्रवाहानादितया निरयं पश्चयागादिविधिमास्थितो मन्त्रसंस्कृतानेवाश्रीयादिति। "प्रोक्षितं भवयेन्मांतम्" ( अ. ५ श्टो. २७ ) इत्येतस्यात्रवादार्थमेतत् ॥ ३६ ॥ कुर्याद्भृतपशुं सङ्गे कुर्यात्पिष्टपशुं तथा ।

न त्वेत्र तु रूथा इन्तुं प्रशामिच्छेत्कदाचन ॥ ३७ ॥

सङ्ग आसक्ती पश्चभक्षणाहरागेण वृतमयीं पिष्टमयीं वा पश्चप्रतिकृतिं कृत्वा खाद-येत्र पुनर्देवताबुदेशं विनैव पशून्कदाचिदपि इन्तुमिच्छेत् ॥ ३७ ॥

यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वो ह मारेणम् । दृथापशुघ्नः मौमोति भेत्य जन्मनि जन्मनि ॥ ३८॥

देवताशुदेशमन्तरेणात्मार्थं यः पशून्हन्ति स द्रथापश्चन्नो मृतः सन्यावत्संख्यानि पद्भरोमाणि तावत्संख्याभृतं जन्मनि जन्मनि मारणं प्राप्नोति । तस्माद्र्था पशुं न इन्यात् । तावत्कृत्व इतिं वस्यन्तात्कियाभ्याद्यत्तिगणने कृत्वस्रच् प्रत्ययः । इह इग्रब्द् आगमप्रसिद्धिस्चनार्थः ॥ ३८ ॥

यज्ञार्थे तु पशुवधे न दोष इत्याह--

यज्ञार्थे पज्ञवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा ।

यज्ञस्य भृत्यै सर्वस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥ ३९ ॥

यक्रसिद्धवर्थं प्रजापतिना आत्मनेवादरेण पश्चवः स्टष्टाः । यक्तश्चाग्री प्रास्ताहुति-न्यायात्सर्वस्यास्य जगतो विरुद्धचर्थः। तस्मायज्ञे वधोऽत्रथ एव । वधजन्यदेशेषा-भावात् ॥ ३९ ॥

> ेओपध्यः पञ्चवो वृक्षास्तिर्यञ्जः पक्षिणस्तथा । यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्तुवन्त्युत्तस्तीः पुनः ॥ ४० ॥

ओषध्यो बीहियवाचाः, पशवदछागायाः, दक्षा युपावर्थाः, तिर्येखाः कुर्मादयः,पर्द-णः कपिञ्जलायाः, यमार्थं विनाशं मताः पुनर्जात्यस्कर्षं प्राप्नवन्ति ॥ ४० ॥

मधुपर्के च यज्ञे च पितृदैवतकर्मणि । अत्रैव परावो हिंस्या नान्यत्रेत्यत्रवीन्मेनुः ॥ ४१ ॥ " नामांसो मधुपर्कः " ( गृ. स. अ. १ सं. २४ ) इति विधानानमधुपके च यहे च ज्योतिष्टोमादी, पित्र्ये दैवे च कर्माणि श्राद्धादी पशवो हिंसनीया नान्यत्रेति मतुर-भिद्धितवान् ॥ ४१ ॥

> एष्वर्थेषु पश्चनिंहसन्वेदतत्त्वार्थविद्विजः । आत्मानं च पशुं चैव गमयत्यत्तमां गतिम् ॥ ४२ ॥

एयु मधुपर्कादियु पदा्थयु पद्मनिहस्तातमानं पत्नुं चोत्तमां गीतं स्वर्गायुपभोगयो-प्यांबिठक्षणदेहदशादिसंबन्धं प्रापयति । वदतत्त्वार्थविदिति विद्वद्विकार्यायनार्थम् । नन्वन्याविकारित्वे कमीण कथमनिविक्ततस्य पत्रादेश्तमगतिप्राप्तिः फलम् । उच्यते । शास्त्रमाणकत्त्वात् । अस्यार्थस्य पित्रविकारिकायां जातेष्टावनियकारिणोऽपि पुत्रस्य फलप्राप्तिवदिद्वापि पत्रादिगतफलसंभवायजमान एव कारुणिकतया पद्मगतफलवि-शिष्टमेव फलं कामिय्यति । अत्र प्वात्मानं च पद्मचेवेदयिभधानात् यजमानव्यापा-रादेव पद्मगतफलिहिङ्कता ॥ ४२ ॥

> यहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्रिजः । नावेदविहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत् ॥ ४३ ॥

गृहाश्रमे, बद्मचर्याश्रमे, वानप्रस्थाश्रमे च प्रशस्तारमा द्विजो निवसनापर्याप नाशानीयां दिंसां समाचरेत्॥ ४३॥

कथं तर्दि तुल्ये हिंसात्वे वैदिकी देशादिपछहिंसा नाधर्मायेत्यत आह--

या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिश्वराचरे।

अहिंसामेव तां विद्याद्वेदाद्धमीं हि निर्वभौ ॥ ४४ ॥

या श्रुतिविद्दिता कर्मविशेषदेशकारणदिनियतास्मिञ्जगति स्थावरजङ्गमात्मिनि. अहिंसामेव तां जानीयात्, हिंसाजन्याधर्मविरद्दात् । देश्वपग्रहननमधर्मः प्राणिदृत-नत्यात् ब्राह्मणहननविदित्यायन्त्रमानस्यज्ञानवाधादेव न प्रवर्तते । दृष्टानतीकृत-ब्राह्मणहननस्याप्यधर्मत्वे शास्त्रमेवोपर्जान्यम् । वेदाद्धमो दि निर्वभो यस्मादनन्यप्रमा-णको धर्मो वेदादेव निःशेषेण प्रकाशतां गतः ॥ ४४ ॥

> योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया । स जीवंश्र मृतश्रेव न कचित्सुखमेधते ॥ ४५ ॥

योऽत्रपद्मातकान्त्राणिनो हरिणादीनात्मसखेच्छया मारयति स इह ठोकै परटोके च न सखेन वर्षते ॥ ४५ ॥

यो बन्धनवधक्केशान्त्राणिनां न चिकीर्पति। स सर्वस्य हितप्रेष्मः सुख्यस्यन्तमञ्जले ॥ ४६ ॥

याँ चन्धनमारणक्रेशादीन्प्राणिनां कर्तुं नेच्छति स सर्वेदितप्राप्तीच्छरनन्तसक्षं प्राफ्रोति ॥ ४६ ॥ अन्यच--

यद्धचायति यत्कुरुते धृति बञ्चाति यत्र च । तद्वामोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किंचन ॥ ४७॥

यिनतयति धर्मादिकमिदं मेऽस्तिति, यश्च श्रेयः साधनं कर्म करोति, यत्र च परमार्थध्यानादौ धतिं बल्लाते, तत्सर्वमक्केशेन लभते । य उपधातनिमित्तं दंशमणका-चपि न व्यापादयति ॥ ४७॥

मांसभक्षणप्रसङ्गेन हिंसागुणदोषावभिधाय पुनः प्रकृतमांसाभक्षणमाह—

नाकृत्वा प्राणिनां हिंसूां मांसमुत्पद्यते कृचित् ।

न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् ॥ ४८॥

प्राणिहिंसाव्यतिरेकेण न कचिन्मांसम्रत्पवते । प्राणिवधश्च न स्वर्गनिमित्तं नरकः हेतुरेव यस्मात्तस्मादविधिना मांसं न भक्षयेदिति ॥ ४८ ॥

समुत्पत्तिं च मांसस्य वधवन्धौ च देहिनाम् ।

प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात् ॥ ४९ ॥

गुक्रशोणितपरिणामात्मिकां सम्रत्पत्ति घृणाकरीं विज्ञाय प्राणिनां वधबन्धौ च कूरकर्मरूपौ निरूप्य विहितमांसभक्षणादिप निवर्तेत किम्रताविहितमांसभक्षणादित्य-विधिना मांसभक्षणिनन्दान्जवादः ॥ ४९ ॥

न भक्षयति यो मांसं विधि हित्वा पिशाचवत् ।

स स्रोके त्रियतां याति ज्याधिभिश्च न पीडचते ॥ ५० ॥

उक्तविधिव्यतिरेकेण यो न मांसं भूक्षयित । पिशाचविदिति यथा पिशाचो भक्ष-यित तथा नेति व्यतिरेके दृष्टान्तः । स लोकस्य प्रियो भवित रोगैश्र न बाध्यते । जस्मादवैधमांसभक्षणाद्यापयो भवन्तीति दर्शितम् ॥ ५० ॥

> अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥ ५१ ॥

यद्यमितव्यतिरेकेण इननं कर्तुं न शक्यते सोऽयुमन्ता, विशिक्तता अङ्गानि यः कर्त्तर्यादिना प्रथकपृथक् करोति, कयविकयी मांसस्य केता विक्रेता च, संस्कर्ता पाचकः, उपहर्ता परिवेषकः, खादको भक्षयिता । गोविन्दराजस्तु यः क्रीत्वा विक्रीणाति स क्रयविकयीत्येकमेवाह । तदयुक्तमः । "हननेन तथा हन्ता धनेन क्रयिक-स्तथा । विक्रयी तु धनादानात्संस्कर्ता तत्प्रवर्तनात् " इति यमवचनेन प्रथङ्गिर्देशात् । यातकत्ववचनं चेदमशाश्रीयपश्चवथेऽग्रमत्यादयोऽपि न कर्तव्या इत्येवंपरम् । विधि-निषेधपरत्वाच्छानस्य । खादकादीनां प्रथक्ष्रायश्चित्तदर्शनात् ॥ ६१ ॥

स्वमासं प्रमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । अनभ्यर्च्य पितृन्देवांस्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यकृत् ॥ ५२ ॥ स्वग्नरीरमांसं परमांसेन देवपित्रायर्चनं विना यो छदिं नेतुमिच्छति तस्मादपरीः चाषुण्यकर्तास्तीत्यविधिमांसभक्षणनिन्दाद्ववादः ॥ ५२ ॥

इदानीमनियमिताप्रतिषिद्धमांसभक्षणस्य निष्टतिर्धर्मायेत्येतदर्शयितुमाइ--

वर्षे वर्षे अवस्थिन यो यजेत शतं समाः । मांसानि च न खादे श्वस्तयोः पुण्यफळं समम् ॥ ५३ ॥ [सदा यजित यज्ञेन सदा दानानि यच्छिति । स तपस्वी सदा विमो यश्च मांसं विवर्जयेत् ॥ २ ॥]

यो वर्षशतं यावस्प्रतिवर्षमश्वमेधेन यजेत यश्च यावजीवं मांसं न खादति तयोः पुण्यस्य फर्ड स्वर्गोदि तुस्यम् ॥ ५३ ॥

फलमूलाशनैर्मेध्येमुन्यनानां च भोजनैः।

न तत्फलमवाभोति यन्यांसपरिवर्जनात् ॥ ५४ ॥

पवित्रफलमूलभक्षणैर्वागप्रस्थभोज्यानां च नीवारायत्रानां भोजनैनं तत्फलमवा-क्रोति यच्छालानियमिताप्रतिषिदमांसवर्जनाहभते ॥ ५४ ॥

> यां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाइयहम् । एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीपिणः ॥ ५५ ॥

इह ठोके यस्य मांसमहमशामि परठोके मां स भक्षयिष्यतीत्येतन्मांसक्तव्यस्य-निरुक्तं पण्डिताः प्रवद्गित इति मांसक्षव्यस्य निर्वचनमवैधमांसभक्षणपापफळकथ-नार्थम् ॥ ५५ ॥

> न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने । श्रष्टित्तरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफळा ॥ ५६ ॥

बाह्मणादीनां वर्णानां यथाधिकारमविद्विताप्रतिषिद्धभक्षणादी न कथिदोषः । यस्मारप्राणिनां भक्षणपानमधुनादी प्रदक्तिः स्वाभाविकोऽयं धर्मः । वर्जनं पुनर्भ-द्यापल्यः । अविद्विताप्रतिषिद्धमधमेथुननिष्ठतेर्मद्वापल्यकथनाथाँऽपञ्चक्तस्यैव मांसवर्जन-यहापालकथनस्याववादः ॥ ५६ ॥

> त्रेतशुद्धिं प्रवक्ष्यामि द्रव्यशुद्धिं तथैव च । चतुर्णामपि वर्णानां यथावदनुपूर्वज्ञः ॥ ५७ ॥

बाह्मणादीनां चतुर्णामपि वर्णानां प्रेतेष्वपि पित्रादीनां शुद्धि बाह्मणादिक्रमेण-या यस्येति, इन्यादीनां च तैजसादीनां शुद्धिमिश्वधास्यामि ॥ ५७ ॥

तत्र शुह्रेरचुहिसापेश्रत्वातात्रिरूपणार्थमाह-

दन्तजातेऽनुजाते च कृतचूडे च संस्थिते । अग्रुद्धा बान्धवाः सर्वे सृतके च तथोच्यते ॥ ५८ ॥ दन्तजाते जातदन्त इत्यर्थः । " वाहिताध्यादिषु " ( पा. स. २।२।३७ ) इत्य-नेन जातशब्दस्य परानिपातः । अञ्चलाते जातदन्तानन्तरे कृतचूडाकरणे च चकारा-दकृतोपनयने च संस्थिते मृते स्ति वान्यवाः सपिण्डाः समानोदकाश्राद्धद्धा भवन्ति । असने च तथैवाश्रद्धा भवन्तीत्युच्यते । वयोविभागेनोदेशमात्रमिदं वस्यमाणाशौच-कालभेदादिस्रखाववोधनार्थम् ॥ ९८ ॥

> दशाहं शावमाशीचं सिपण्डेषु विधीयते । अर्वाक् संचयनादस्थां ज्यहमेकाहमेव वा ॥ ५९ ॥

सप्तपुरुपपर्यन्तं सपिण्डतां वक्ष्यति । सपिण्डेषु प्रवनिमित्तमाशौचं दशाहोरात्रं बाद्याणस्योपदिश्यते । "शुङ्गेष्ट्रिप्रो दशाहेन (अ. ५ स्तो. ८३) इति वक्ष्यमाणस्वात् । अर्वाक् संचयनादस्थ्नामिति चतुरहोपळक्षणम् । चतुर्थे दिवसेऽस्थिसंचयनं कुर्यादिति विष्णुवचनाश्र्यहमेकाहं वा । अहःशब्दोऽहोरात्रपरः । अयं चाग्नि-वेदादिगुणापेक्षो व्यवस्थितविकरूपः । यथाह दक्षः—" एकाहाच्छुद्धयते विप्रो योऽस्मित्वेदसमन्वितः । हीने हीनं भवेचैय श्यदश्चतुरहस्तथा " । श्रौताग्निमतो मन्त्रत्रा-झाणस्मककृत्लशाखाध्यायिन एकाहाशौचम् । तत्र श्रौताग्निवेदाध्ययनगुणयोरेकगुण-दित्तो हीनस्तस्य श्यदः, उभयगुणरहितस्तु हीनतरः, केवळस्माताग्निमास्तस्य चतुरहः, सकळगुणरहितस्य दशाहः । तदाह पराशरः " निर्मुणो दशिमिदिनैः " इति ॥ ५९ ॥

संविण्डलक्षणमाइ—

# सापिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ॥ ६० ॥

यं पुरुषं प्रतियोगिनं कृत्वा निरूप्यते तस्य पिनृपितामहप्रश्वतीन्षर्युरुषानितक्रम्य सप्तमे पुरुषे प्राप्ते सपिण्डत्वं निवर्तते । एवं प्रत्रपौत्रामहप्रपितामहेभ्यिकभ्यः
विण्डसंबन्धिनिवन्धना चेयं सपिण्डता । तथाहि, पिनृपितामहप्रपितामहेभ्यिकभ्यः
विण्डसंबन्धो नास्तीत्यसपिण्डता । यस्य चेते पर् पुरुषाः सपिण्डाः सोऽपि तेषां
सपिण्डः, पिण्डदानृत्येन तत्पिण्डसंबन्धास् । अतः साप्तपौरुषीयं सपिण्डता । तदुक्तं
भत्त्यपुराणे—" उपभाजश्रद्धश्रांचाः पित्राचाः पिण्डभागिनः । पिण्डदः सप्तमस्तेषां
सापिण्डयं साप्तपौरुषम् " । सगोत्रत्ये चेयं सपिण्डता । अत्रष्व ग्रह्मविकितौ—
"सपिण्डता त सर्वेषां गोत्रतः साप्तपौरुषी" । तेन मातामहादीनामकिपिण्डसंबन्धेपि
व सपिण्डता । समानोदक्त्वं पुनरस्मत्कुळेऽसक्तनामाभृदिति जन्मनामोभयापिक्राने निवर्तते ॥ ६० ॥

यथेदं शावमाशीचं सपिण्डेषु विधीयते । जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुणं शुद्धिमिच्छताम् ॥ ६१ ॥ [उभयत्र दशाहानि कुलस्यातं न भुज्यते । दानं प्रतिग्रहो यज्ञः स्वाध्यायश्च निवर्तते ॥ ३ ॥]

यथेदं दशाहादिकं शवनिमित्तमाशीचं कर्मानईत्वरुक्षणं सपिण्डेषु " दशाहं आव-माशीचम् " (अ. ५ श्टो. ५९ ) इत्यनेन विधीयते । प्रसवेऽपि सम्यक् शुद्धिमिन्छतां सपिण्डानां ताहुशमेवाशीचं भवेत् ॥ ६१ ॥

अनिर्देशेन तुल्यतायां प्राप्तायां विशेषमाइ--

सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम् । सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृत्र्य पिता शुचिः ॥ ६२ ॥ [सत्रधमेपदृत्तस्य दानधर्मफलैषिणः । त्रेता धर्मापरोधार्थमरण्यस्यैतदुत्त्यते ॥ ४ ॥]

मरणनिमित्तमस्पृश्यत्वलक्षणमाशीचं सर्वेषामेव सापिण्डानां समानम् । जनन-निमित्तं तु मातापित्रोरेव भवति । तत्राप्ययं विशेषः । जननिमित्तमस्पृश्यत्वं मातुरेव दशरात्रम् । पिता तु खानात्सपृश्यो भवति । अयमेव संवन्धः संवर्तेन व्यक्ती-कृतः—" जाते धत्रे पितुः खानं सचैलं तु विधीयते । माता शुखेदशाहेन खानाल्य स्पर्शनं पितुः " ॥ ६२ ॥

निरस्य तु पुमाञ्छुक्रमुपस्पृत्रयेव शुद्धचित । वैजिकाद्भिसंवन्धादनुरुन्ध्याद्यं त्र्यहम् ॥ ६३ ॥ [जननेष्येवमेव स्यान्मातापित्रोस्तु सृतकम् । सृतकं मातुरेव स्यादुपस्पृत्रय दिता शुचिः ॥ ५ ॥]

"कानं मैथुनिनः स्मृतम् " (अ. ५ श्लो. १४४) इति मैथुने कानं निधा-स्यति, सेन मैथुनं विनापि कामतो रेतस्खलने कात्वा प्रमान्युद्धो भवति । अकाम-सस्तु स्वप्राद्धौ रेतःपाते " मृत्रबद्देतस उत्सर्ग " इत्यापस्तम्नोक्तेः स्नानं विनापि गृहस्थस्य ग्रद्धिः । बद्धाचारिणस्त्वकामतोऽपि " स्वप्रे सिक्त्वा ब्रह्मचारी " (अ. २ श्लो. १८१) इत्यनेन कानादिना ग्रुद्धिस्का । वैजिके तु संबन्धे परपूर्वभार्यायाम-पत्यात्पत्ती व्यवसायौचं भवति । तथाच विष्णुः—" परपूर्वभार्यास विरावम् " । रेतःपातिनामायौचमप्रकृतमपि जननप्रकरणे प्रसङ्गात्तदवयुणतयोक्तम् । यत्र रेतः-पातमायेण कानं तत्रापत्योत्पत्तौ विरावस्वितम् ॥ ६३ ॥

अहा चैकेन राज्या च त्रिरात्रेरेव च त्रिभिः। शवस्पृञ्जो विशुध्यन्ति ज्यहादुदकदायिनः॥ ६४॥

एकेनाहा एकया च राज्येत्यहोराज्ञेण जिराजैकिभिरिति नवाहोराजैर्मिटित्वा दशा-हेनेति वेदग्ध्येनोक्तम् । नत्र दशाहेनेति वक्तव्ये किमथाँऽयं वाग्विस्तरः । उच्यते--- " बृंहीयसीं ट्रिप्टां वा गिरं निर्मान्ति वाग्मिनः । न सावस्यत्वमेतेषां ट्रप्ट्रस्यैव नियम्यते" । इत्तस्वाध्यायगुणयोगेन ये स्पिण्डा एकाहायल्पाशास्योग्यास्ते यदि केहादिना शवस्प्रशो भवन्ति तदा दशाहेनैव छुद्धयन्ति । उदकद्यिनः पुनः समानो-दक्ताट्यहेण । गोविन्द्राजस्तु धनयहणपूर्वकशवनिर्हारकासंबन्धित्राद्यणविषयमिदं दशाहाशोस्त्रमाह ॥ ६४ ॥

> गुरोः मेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् । मेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुद्धचिति ॥ ६५ ॥

गुरोराचार्यादेरसपिण्डस्य स्तस्य शिष्योऽन्त्येष्टिं कृत्वा प्रेतनिर्हारकैर्गुरसपिण्डे-स्तुल्यो दशरात्रेण शुद्धो भवति ॥ ६६ ॥

रात्रिभिमीसतुल्याभिर्गर्भस्रावे विशुद्धचति । रजस्यपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला ॥ ६६ ॥

अत्र रात्रिभिरिति विषेयगामिनो वहुत्वस्य विविधितत्वानृतीयमासात्प्रभृति गर्भसावे गर्भमासत्व्याहोरात्रैविधेषाभिषानाचातुर्वण्येको विश्वद्वयति । एतम् पण्मास्मयन्तम् । यथोक्तमादिप्राणे—" पण्मासाभ्यन्तरं यावद्रभेसावो भवेषि । तदा माससमैस्तासां दिवसेः शुद्धिरिष्यते ॥ अत कर्ध्वं तु जात्पुक्तमाश्चौचं तास्र विषयते "। मेथातिथिगोविन्दराजादयस्त्वादिप्राणे वचनादर्शनात्सप्तमासादर्वाग्गर्भसावे मासतुन्याहोरात्रैः स्रीणां विश्वदिरित्यतिदिशन्ति । प्रथमद्वितीयमासीयगर्भसावे कीणां त्रिरात्रम् । यथाह हारीतः—" गर्भसावे कीणां त्रिरात्रं साधीयो रजीविशेषत्वात् । पित्रादिसपिण्डानां त्वत्र सयःशोचम् " यथाह समन्तः—" गर्भमासत्वल्या दिवसा गर्भसम्बयणे सद्यःशोचं वा भवति " गर्भमासत्तल्या इति स्नीविषयं सद्यःशोचं वेति पित्रादिसपिण्डाविषयमिति व्यवस्थितविकल्यः । रजस्वला च की रजसि निष्टत्ते सति पञ्चमे दिने कानेनादृष्टार्थकल्पनयोग्या भवति । स्पर्शयोग्या तु त्रिरात्रव्यपगमे चतुर्थं- इति कृतकानेनैव श्रद्धा भवति ॥ ६६ ॥

नृणामकृतचूडानां विशुद्धिनैशिकी स्मृता ।
निर्धत्तचूडकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ६७ ॥
[प्रावसंस्कारप्रमीतानां वर्णानामविशेषतः ।
त्रिरात्रात्तु भवेच्छुद्धिः कन्यास्वह्यो विधीयते ॥ ६ ॥
अदन्तजन्मनः सद्य आचूडानैशिकी स्मृता ।
त्रिरात्रमावृता देशादशरात्रमतः परम् ॥ ७ ॥
परपूर्वास्त्र भार्यास्त्र पुत्रेषु पकृतेषु च ॥ ८ ॥
मातामहे त्रिरात्रं तु एकाई त्वसिषण्डतः ॥ ८ ॥

अकृतचूडानां वाळानां मरणे सपिण्डानामहोरात्रेण ग्रुडिर्भवति । कृतचूडानां तुः सरणे प्राग्रुपनयतकाळाजिरात्रेण ग्रुडिः ॥ ६० ॥

जनिद्वापिकं मेतं निद्ध्युवीन्धवा वहिः । अलंकृत्व ग्रचौ भूमावस्थिसंचयनादते ॥ ६८ ॥

असंपूर्णद्विषये बार्च सतमकृतचूडं मालादिभिर्चकृत्य यामाद्वाहिः कृत्वा विग्र-द्वायां भूमी कालान्तरे अर्णिदेहतयाशक्यमस्थिसंचयनवर्जं वान्यवाः प्रक्षिपेषुः । विश्वरूपस्तु-"यस्यां भूमावन्यस्यास्थिसंचयनं न कृतं तस्यां निदध्युः"इति व्याचष्टे॥६८॥

> नास्य कार्योऽग्निसंस्कारो न च कार्योदकक्रिया । अरण्ये काष्ट्रवत्त्यक्त्वा क्षपेयुक्त्यहमेव च ॥ ६९ ॥

अस्योनदिवाविकस्याग्रिसंस्कारो न कर्तव्यः । नाष्पुदकिषया कर्तव्या । उद्-कदानिविधोऽयं आहादिसकछप्रेतकृत्यनिष्टस्यर्थः । किं स्वरण्ये काष्ठवत्परित्यव्य । काष्ठवदिति शोकाभावोऽभिद्वितः । यथारण्ये काष्ठं परित्यव्य शोको न भवति एवं त्यक्त्वा व्यदं क्षपेत् व्यद्वाशौचं कुर्यात् । अयं चाकृतच्हस्य व्यद्वाशौचविधिः पूर्वोव कैकादाशौचविकलपपरः । स च व्यवस्थितो हत्तस्याध्यायादिष्ठकस्यैकादः तद्वद्वितस्य व्यदः । यथि मञ्जना परित्यागमात्रं विद्वितं तथापि " कनद्विवार्षिकं निखनेत् " ( अ. ३ क्षो. १ ) इति याष्ठ्रवल्यवचनाद्विग्रह्वभूमौ निखायैव त्यक्तव्यः ॥ ६९ ॥

नात्रिवर्षस्य कर्तन्या वान्धवैरुद्कक्रिया । जातदन्तस्य वा कुर्युनीम्नि वापि कृते सति ॥ ७० ॥

अप्राप्ततृतीयवर्षस्य पित्रादिसपिण्डैरुदक्षित्रया न कर्तव्येति पूर्वत्रनिपिद्धाप्युत्तरा-र्थमन्त्रयते । जानदन्तस्य वोदकदानं कर्तव्यं नामकरणे वा कृते उदक्षियासाहच-र्यादिश्चिसंस्कारोऽप्यत्रज्ञामात्रं, प्रेतिपिण्डश्राद्धादिकं च यवण्यकरण्यसंभवे करणे क्रिका-वद्दं तथापि करणाकरणयोराक्षानाज्ञातदन्तकृतनाक्षोः करणे प्रेतीपकारो भवत्यकरणे प्रत्यवायाभाव इत्यवगम्यते ॥ ७० ॥

> सब्रह्मचारिण्येकाइमतीते क्षपणं स्मृतम् । जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ७१ ॥

सहाध्यायिनि सते एकरात्रमाशीचं कर्तव्यस् । समानोदकानां पुनः पुत्रजनने सति त्रिरात्रेण सुद्धिर्भवति । त्र्यहातुकदायिन इति मरणविषयसक्तम् ॥ ७१ ॥

श्लीणामसंस्कृतानां तु त्रयहाच्छुद्धचन्ति बान्धवाः। यथोक्तेनैव कल्पेन शुद्धचन्ति तु सनाभयः॥ ७२॥ [परपूर्वासु पुत्रेषु सूतके मृतकेषु च। मातामहे त्रिरात्रं स्यादेकाहं तु सापिण्डने॥ ९॥] कीणामकृतविवाहानां वाम्दत्तानां मरणे वान्यवाः भर्ताद्यध्यद्वेण ग्रुद्ध्यन्ति । वाग्दानं विना भर्तृपक्षे संवन्धाभावादभुतमपि वाग्दानान्तपर्यन्तं वोद्धन्यम् । सना-भयः पितृपक्षाः वाग्दत्तानां विवाहादवाङ्करणे यथोक्तेनैव कल्पेनेत्येतच्छ्रोकपूर्वाधोक्तेन विरावणेव ग्रुद्ध्यन्तीत्यर्थः । तदुक्तमादिपुराणे—" आजन्ममस्तु च्हान्तं यत्र कन्या विपयते । सद्यः शोचं भवेत्तत्र सर्ववणेषु नित्यत्रः ॥ ततो वाग्दानपर्यन्तं यावदेका-हमेव हि । अतःपरं प्रष्टद्धानां विरावमिति निश्चयः ॥ वाग्दाने तु कृते तत्र श्चेयं चोभयतक्षयहम् । पितृवर्यस्य च ततो दत्तानां भर्तृरेव हि ॥ स्वजात्यक्तमशौचं स्यान्मृतके स्तकेऽपि च" । भेधातिथिगोविन्दराजौ तु यथोक्तेनैव कल्पेनेति "नृणामकृत-च्हानाम" इत्येतदुक्तेन विधिना ग्रुद्धयन्तीति व्याचक्षाते । अत्रच व्याख्याने पुत्रव-क्तन्यायामपि चृहाकरणादृध्वं मरणे त्र्यहाशौचं स्यात् । तचादिपुराणीयनेकवचन-विरुद्धम् ॥ ७२ ॥

अक्षारलवणात्राः स्युर्निमज्जेयुश्च ते त्रयहम् । मांसाज्ञनं च नाश्रीयुः ज्ञयीरंश्च पृथक् क्षितौ ॥ ७३ ॥

क्षारञ्चणं कृत्रिमञ्चणं तद्गीहतमत्रमश्रीयः । त्रिरात्रं नयादौ स्नानमाचरेयुः । सांसं च न भक्षयेयुः । भूमी चैकाकिनः श्रयनं क्रुग्रंः ॥ ७३ ॥

सिन्नधावेष वै कल्पः शावाशीचस्य कीर्तितः । असंन्निधावयं श्लेयो विधिः संबन्धिबान्धवैः ॥ ७४ ॥

मृतस्य सिवधवेकस्थानावस्थानाददः परिज्ञाने शावाशोचस्य विधिरयम्रकः । देशा-न्तारावस्थानादज्ञाने सत्ययं वश्यमाणो विधिः संवन्धिवान्यवैज्ञार्तव्यः । संवन्धिनः स्वपिष्टाः । समानोदका वान्धवाः ॥ ७४ ॥

विगतं तु विदेशस्यं शृणुयाद्यो ह्यानिर्दशम् । यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत् ॥ ७५ ॥ [मासत्रये त्रिरात्रं स्यात्ष्ण्मासे पक्षिणी तथा । अहस्तु नवमादवीगूर्ध्वं स्नानेन शृद्धचिति ॥ १० ॥]

विगतं मृतं विदेशस्यं विप्रकृष्टदेशस्थमनिर्दशमनिर्गतदशाहादाशीचकाळं यः श्रणो-ति स यदवशिष्टं दशरात्राद्याशीचस्य तावत्काळमाविश्वद्यो भवति । विगतमिरधपलक्षणं जननेऽप्येतदवगन्तव्यम् । तथाच वृहस्पति:— " अन्यदेशमृतं ज्ञातिं श्रुत्वा वा पुत्र-जन्म च । अनिर्गते दशाहे तु शेषाहोभिर्विश्वद्वयति "॥ ७६॥

अतिकानते दशाहे च त्रिरात्रमशुचिक्षेवेत् । संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्ट्वेवापो विशुद्धचिति ॥ ७६ ॥ " नाशौचं प्रसवस्यास्ति व्यतीतेषु दिनेष्वपि " इति देवद्यवचनान्मरणविषयं वच- निमदम् । सिषण्डमरूणे दशाहाशौचेऽतिकान्ते विरावमश्चद्धो भवति, संवत्सरे पुनर-तीते स्नारवेव विश्वद्यति । एतथाविशेषणाभिधानावातुर्वण्यविषयम् ॥ ७६ ॥

## निर्दशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च ।

सवासा जलबाप्युत्य शुद्धो भवति मानवः ॥ ७७ ॥

दशाहाश्रौचन्यपगमे कर्मानईत्वलक्षणस्य त्र्यहाश्रीचस्योक्तत्वात्तदङ्गास्पर्शविषयम् । निर्गतदशाहसपिण्डमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च श्रुत्वा सचैछं स्वात्वा स्पृत्रयो भवति ॥ ७७ ॥

# बाले देशान्तरस्थे च पृथिक्पण्डे च संस्थिते ।

सवासा जलमाप्लुत्य सद्य एव विशुद्धचित ॥ ७८ ॥

बालेऽजातदन्ते मृते जातदन्ते " नृणामकृतचूडानां " ( अ. ५ खो. ६७ ) इत्ये काहोरात्राभिधानादेशान्तरस्ये च सपिण्डे भृत इत्येकाहाशौचिवषयम् । पूर्वश्लोके दशाहाशौचिनश्यहविधानात्प्रथक्षिण्डे समानोदके तिरात्रमुक्तम् । तत्र तिरात्रव्यपगम् सर्वेष्येषु सचैलं स्नात्वा सयो विद्यद्वो भवति ॥ ७८ ॥

### अन्तर्दशाहे स्यातां चेत्पुनर्भरणजन्मनी ।

तावत्स्याद्युचिर्विषो यावत्तत्स्याद्निर्दशम् ॥ ७९ ॥

दशाहादिमध्ये यदि पुनर्मरणे मरणं जनने जननं स्यात्पुनःशब्दात्सजातीयावगमा-त्तदा तावत्कालमेव विद्यादिरग्रहः स्यात् । यावस्पूर्वजातदशाहायश्चीचं नापगतं स्या-तावत्पूर्वशिष्यव्यपगमेनेव द्वितीयेऽपि मृतके सतके च ग्रहिरित्यर्थः॥ ७९॥

# त्रिरात्रमाहुराशौचमाचार्ये संस्थिते सति ।

तस्य पुत्रे च पत्न्यां च दिवारात्रमिति स्थितिः ॥ ८० ॥

आचार्ये मृते सति शिष्यस्य त्रिरात्रमात्रीचं बदन्ति । तत्युत्रपत्न्योश्च मृतयोरहो-रात्रमित्येषा शास्त्रमर्यादा ॥ ८० ॥

# श्रोत्रिये तूपसंपन्ने त्रिरात्रमशुचिभवेत् ।

मातुळे पक्षिणीं रात्रिं शिष्यर्त्विग्वान्धवेषु च ॥ ८१ ॥

वेदशाकाच्यायिन्युपसंपन्ने मैत्रादिना तत्समीपवर्तिनि तदृहवासिनीत्यर्थः । तस्यि-न्मृते विरात्रेण ग्रद्धो भवति । मातुर्व्वतिक्शिप्यादिषु पश्चिणीरातिं व्याप्याशौचम् । द्वे अहनी पूर्वोत्तरे पश्चाविव यस्याः सा पश्चिणी ॥ ८१ ॥

वेते राजिन सज्योतियस्य स्याद्विषये स्थितः । अश्रोत्रिये त्वहः कृतस्नमनूचाने तथा गुरौ ॥ ८२ ॥

यस्य देशे ब्राह्मणादिः स्थितस्तस्मिनाजनि कृताभिषेके क्षत्रिये मृते सज्योतिराशीचं स्यान् । सद्द ज्योतिषा वर्तत इति सज्योतिः । यदि दिवा मृतस्तदा यावत्स्यंज्योति

स्तावदाशौचं, यदि रात्रौ मृतस्तदा यावत्तारकाज्योतिस्तावदाशौचम् । श्रोत्रिये त्रि-रात्रमुक्तम् । अश्रोत्रिये पुनस्तद्रृदे मृते कृत्स्नं दिनमात्रमाशौचं नतु रात्रावपि । रात्रौ मृते रात्रावेवेत्यवगन्तव्यम् । साङ्गवेदाध्यायिनि "स्वरूपं वा बहु वा यस्य" ( अ. २ श्टो. १४९ ) इत्येतिनिर्दिष्टे गुरावप्यहर्मात्रमेव ॥ ८२ ॥

शुद्धचिद्विमो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः ।
वैद्यः पश्चदशाहेन शद्रो मासेन शुद्धचित ।। ८३ ॥
[क्षत्रिवद्शूद्रद्वायादा स्युश्चेद्विमस्य वान्धवाः ।
तेषामशौचं विमस्य दशाहाच्छुद्धिरिष्यते ॥ ११ ॥
राजन्यवैद्ययोश्चेवं हीनयोनिषु वन्युषु ।
स्वमेव शौचं कुर्वीत विशुध्यर्थमिति स्थितिः ॥ १२ ॥
विमः शुध्येदशाहेन जन्महानौ स्वयोनिषु ।
षट्भिक्षिभिरथैकेन क्षत्रविद्शूद्वयोनिषु ॥ १३ ॥
सर्वे चोत्तमवणीस्तु शौचं कुर्युरतिन्द्रताः ।
तद्वर्ण विधिद्दष्टेन स्वं तु शौचं स्वयोनिषु ॥ १४ ॥

उपनीतस्पिण्डमरणे संपूर्णकालीनजनने च इत्तस्त्राध्यायादिरहितब्राह्मणो दशाहेन शुद्धो भवति । क्षत्रियो द्वादशाहेन । वैदयः पञ्चदशाहेन । ग्रद्धो मालेन । तस्य चोपन-यनस्थाने विवाहः ॥ ८३ ॥

न वर्धयेदघाहानि मत्यृहेकाग्निषु क्रियाः । न च तत्कर्भ कुर्वाणः सनाभ्योऽप्यशुचिर्भवेत् ॥ ८४ ॥

यस्य तु छत्तस्वाध्यायायपेश्वया पूर्वम " अर्बाक्संचयनादस्थ्राम् " ( अ. ६ श्टेर- ६९ ) इत्यायात्रीचसंकोच उक्तः स निष्कर्मा छल्नमासिष्ये इति बुद्धया नाग्रीचिदिनानि दशाहादिरूपतया वर्धयेरसंक्रीचताश्रीचिदिनेष्वि । अग्रिष्विति बहुवचनाच्छ्री-ताग्रिष्वग्रिहोत्रहोमात्र विधातयेत् । स्वयं कुर्यादशक्ती वा पुत्रादीन्कारयेत् । अत्रैव हेतुमाह । यस्मात्त्कर्माग्रिहोत्ररूपं कुर्वाणः पुत्रादिः सिपण्डो नाग्रीचर्भवति । तदाह पारस्करः" निस्यानि विनिवर्तन्ते वैतानवर्जं । वैतानं श्रीतो होमः सार्ह्षपत्यकुण्डस्थानग्रीनाह्वनीयादिकुण्डेषु वितत्य कियते " इति । तथाच श्रृङ्खालिखितो " अग्रिहोत्रार्धं स्नानोपस्पर्शनाच्छ्रचिः " । जाबाखोऽप्याह—" जन्महानौ वितानस्य कर्मछोपो नविचते । शालाग्री केवलो होमः कार्य एवान्यगोत्रके " । छन्दोगपरिजिष्टमि — " सत्तेक कर्मणां त्यागः संध्यादीनां विधीयते । होमः श्रीते तु कर्तव्यः ग्रुष्कालेनापि वा प्रक्रैः " । तस्मादेकाहञ्यहायाश्रीचसंकोचे संध्यादीनामेव परित्थागो नतु श्रीत-

होमस्य । एकाह्म्यहायपममे तु संध्यापञ्चमदायक्रादिसवैमेवात्रप्टेयम् । अतो यन्मेधातिथिगोविन्दराजाभ्यामन्यथाप्यभिधायि "एकाद्म्यदायक्रोचसंकोचोऽयं होमस्वाध्यायमात्रविषयः संध्योपासनादिकं तु तेनापि दक्षाद्दमेव न कर्तव्यम् " इति तिनिष्प्रमाणकमः । यसु गौतमेन " राक्षां च कर्मविरोधाद्वाद्याणस्य स्वाध्यायानिष्टस्यर्थम् ,"
याज्ञवल्क्येन च—" ऋत्विजां दीक्षितानां च " ( अ. ३ क्षो. २८ ) इत्यादिना सयःशौचम्रकं तत्सर्वेषामेव दशाहायशौचिनामपि तत्तरकर्मविषयम् । यानि तृभयत्र दशाहानि " कुलस्यात्रं न भुक्षीत " इत्यादीनि दशाहं तत्तरकर्मनिषेधकानि वचनानि
नानि दशादाशौचविषयाणीति न कथिद्विरोधः । तस्मादोमस्वाध्यायमात्रार्थं सगुणे
अशौचलाव्यं न संध्योपासनार्थीमतीदं निष्प्रमाणम् ॥ ८४ ॥

### दिवाकीर्तिमुदक्यां च पतितं सृतिकां तथा । शवं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्टा स्नानेन शुद्धचित ॥ ८५ ॥

चाण्डाछं, रजस्वळां, ब्रह्महादिकं, प्रसतां, दशाहाभ्यन्तरे शवं शवस्पृष्टिनं च स्पृष्ट्वा छानेन ग्रुह्यो भवति । केचितु तत्स्पृष्टिनीमिति चाण्डाळोदक्यादिभिः सर्वेः संबन्ध-यन्ति । गोविन्दराजस्तु याग्रवस्क्यवचनाच्छवस्पृष्टिनमेव तत्स्पृष्टिनमाइ नोदक्यादि-स्पृष्टिनं तत्राचमनविधानात् तदाइ याज्ञकक्यः—"उदक्याश्चिभिःकायात्सां स्पृष्टस्तैरुप-स्पृशेत् " (अ. ३ श्टो. ३०) उदक्याश्चिभिः स्पृष्टः कानं कुर्यात् । उदक्याशौचिभिः स्पृष्टः स्पृष्टस्तूपस्पृशेदाचामेत् ॥ ८९ ॥

### आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदश्ने । सौरान्मन्त्रान्यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः ॥ ८६ ॥

श्राह्णदेवपूजादिसंचिकीर्षुः सानाचमनादिना प्रयतः सन्प्रकृतचाण्डाखायछ्चिदर्शने सति " उदुत्यं जातवेदसम् " इत्यादिम्प्र्यदैवसमन्त्रान्यथासामध्यं पावमानीश्र शक्त्या जपेत् ॥ ८६ ॥

### नारं स्पृष्टास्थि सस्त्रेहं स्नात्वा विशे विशुद्धचित । आचम्यैव तु निःस्त्रेहं गामालभ्यार्कमीक्ष्य वा ॥ ८७ ॥

मात्रपास्थि केदसंयुक्तं स्ष्ट्रष्ट्वा बाह्मणादिः कानेन विशुद्धचित । केद्द्यन्यं पुनः स्ष्ट्रश्चा आचम्य मोस्पर्शार्कावेक्षणयोरन्यतरत्कृत्वा विशुद्धो भवति ॥ ८७ ॥

# आदिष्टी नोदकं कुर्यादावतस्य समापनात् । समाप्ते तृदकं कृत्वा त्रिरात्रेणैव शुद्धचित ॥ ८८ ॥

वतादेशनमादिष्टं तदस्यास्ताति ब्रह्मचारी स प्रेतोदकमावतसमापनाव कुर्यास् । ज्यक्तिमिति पूरकपिण्डपोडशश्राहादिसकलप्रेतकृत्योपलक्षणम् । समाप्ते पुनर्वसचर्ये प्रेतोदकं कृत्वा विरावमशौचं कृत्वा विशुद्धो भवति । एतच मातापिवाचार्यव्यतिरि-क्तविषयम् । तदाद वसिष्ठः—" ब्रह्मचारिणः शवकर्मणा व्रताविद्यतिरिन्यत्र माता- पित्रोर्गुरोर्वा " । सबकर्मणीति शवनिमित्तकेन निर्देशणदहनोदकदानपूर्वकपिण्डघोडकः श्राद्धादिकर्मणा । वक्ष्यति "च आचार्यं स्वसुपाध्यायम् "(अ. २ स्टो. ९१)इति॥८८॥

#### दृथासंकरजातानां प्रज्ञज्यासु च तिष्ठताम् । आत्मनस्त्यागिनां चैव निर्वर्तेतोदकक्रिया ॥ ८९ ॥

जासभव्दः प्रत्येकंमिमसंबध्यते । वृथाजातानां बाहुल्येन त्यक्तस्वधमीणां] संकर-जातानां द्वीनवर्णेनोत्कृष्टकीयृत्पनानां वेदवाद्यरक्तपटादिप्रवज्यास वर्तमानानामभाषी-यविषाद्वन्यनादिना कामतथ कृतजीवितत्यागिनास्रदकादिकिया न कर्तव्या ॥ ८९ ॥

### पाषण्डमाश्रितानां च चरन्तीनां च कामतः । गर्भभर्तद्भृक्षां चैव सुरापीनां च योषिर्ताम् ॥ ९० ॥

वेदबाह्मरक्तपटमोँ आदिवतचर्या पाषण्डं तदन्तिधन्तीनां स्वच्छन्दमेकानेकपुरुषगा-मिनीनां गर्भपातनभर्दवधकारिणीनां द्विजातिकाणां स्रापीनास्वदकियीर्ध्वदैदिकं निवर्तत इति पूर्वेण संबन्धः॥ ९०॥

## आचार्यं स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुष् । निहेत्यं तु व्रती मेतान व्रतेन वियुज्यते ॥ ९१ ॥

आचार्य उपनयनपूर्वकं संपूर्णशासाध्यापियता, उपाध्यायो वेदैकदेशस्य।क्सस्य वा-ध्यापकः, वेदस्य वेदानां चैकदेशस्यापि व्याख्याता गुरुः । निर्द्दरणापूर्वकत्वात्प्रेतकृत्य-स्य निर्दृत्येति दाहदशादपिण्डपोडशभाद्वादिसक् अप्रेतकृत्यस्य प्रदर्शनार्थमाचार्यादीन्पञ्च मृतानिर्दृत्य बन्नचारी न छप्तवतो भवति । एवंचान्यानिर्दृत्य वतलोपो भवतीति शम्यते । आचार्य स्वमित्यभिषानात् " गुरोग्रुरौ सनिद्विते गुरुवद्वृत्तिमाचरेत् " (अ. २ श्टो. २०५) इति न्यायानाचार्याचार्यमपि । स्वमिति सर्वत्र संबध्यते तेनोपाध्यायोपाध्यायमपि निर्दृत्य वतलोप एव ॥ ९१ ॥

# दक्षिणेन मृतं शुद्रं पुरद्वारेण निहरेत् । पश्चिमोत्तरपूर्वेस्तु यथायोगं द्विजन्मनः ॥ ९२ ॥

अमाङ्गिलेकत्वादत्यन्तापकृष्टश्चद्रक्रमेणाभिधानम् । श्चद्रं मृतं दक्षिणपुरद्वारेण निर्दरेत् । द्विजातीनपुनर्यथायोगं यथाश्चकत्यापकृष्टवैदयश्चत्रियविप्रक्रमेणैव पश्चिमोत्तर-पूर्वद्वारेण निर्दरेत् ॥ ९२ ॥

# न राज्ञामधदोषोऽस्ति व्रतिनां न च सत्रिणाम् । ऐन्द्रं स्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा ॥ ९३ ॥

राज्ञामभिविक्तक्षत्रियाणां सविण्डमरणादावशौचदेक्यो नास्ति । यतो राजान ऐन्द्रं स्थानं राज्याभिवेकारूयभाधिपत्यकारणं प्राप्ताः । त्रतिनो बह्मचारिणश्चानद्राय-णादिवसकारिणश्च, सित्रणां गवामयनादियागप्रहत्ताः । यतो बह्मभूतास्ते बह्मैव निष्पापाः । अशौचाभावधायं कर्मविशेषे । तदाइ विष्णुः--" अशौचं न राज्ञां राजकर्माणि न त्रतिनां त्रते न सित्रणां सत्रे " । राजकर्मणि व्यवहारदर्शनशान्ति-होमादिकर्मणि ॥ ९३ ॥

# राज्ञो माहात्मिके स्थाने सद्यःशौचं विधीयते । प्रजानां परिरक्षार्थमासनं चात्र कारणभ् ॥ ९४ ॥

महात्मन इदं स्थानं माह्यात्मकं राज्यपदाख्यं सर्वाधिपत्मखक्षणं महात्मेव प्राचीनपुण्यराज्यमासादयित तिस्मन्वर्तमानस्य सर्वःश्रीचछपदिइयते । नतु राज्यप्र-च्युतस्य क्षत्रियजातरिषि । अत्र जातिरिवविश्वतित्यनेन श्लोकेन दर्शितम् । यतो न्यायिनिक्षणेन दुर्भिक्षेऽत्रदानेनोपसर्गेषु शान्तिहोमादिना प्रजारक्षार्थं राज्यासनेध्वव-स्थानमश्रीचाभावेच कारणम् । तचाक्षत्रियाणामिष तत्कार्यकारिणां विप्रवैद्यसदाणाम-विशिष्टम् । अत्र सोमकार्यकारिणि फण्चमसे सोमधर्मा अत्र विश्वते च नीवा-त्या श्रुतमप्यवद्यातादि तत्कार्यकारित्वस्य विविश्वतः विविद्यते च नीवा-रादिषु संवध्यत इति कर्ममीमांसायां तत्तद्धिकरणेषु विरणायि ॥ ९४ ॥

### डिम्भाइवइतानां च विद्युता पार्थिवेन च । गोत्राह्मणस्य चैवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥ ९५ ॥

हिम्भाइयो नृपरिहतसुद्धं तत्र हतानां, विसुता वजेण, पार्थियेन वधार्हेऽपराये हते. गोजाह्मणरक्षणार्थं विनापि सुद्धं जलाग्रिञ्यात्रादिभिर्हतानां, यस्य पुरोहितादेः स्वका-गोविषातार्थं नृपतिर्शोचाभाविमच्छति तस्यापि सवःशोचम् ॥ ९५ ॥

## सोमाञ्चकोनिलेन्द्राणां वित्ताप्पत्योर्यमस्य च । अष्टानां लोकपालानां वपुधीरयते नृपः ॥ ९६ ॥

चन्द्राग्रिस्र्ग्वायुशक्रयमानां वित्तस्यापां च पत्थोः क्ववेरवरुणयोरेवमधानां लोक-पालानां संवन्धि देहं राजा धारयति ॥ ९६ ॥

त्ततः किमत आह---

### लोकेशाधिष्ठितो राजा नास्याशीचं विधीयते । शौचाशोचं हि मर्स्यानां लोकेशंप्रभवाष्ययम् ॥ ९७ ॥

यतो लोकेशांशाकान्तो नृपतिरती नास्याशीचष्ठपदिश्यते । यस्मान्मतुष्याणां यच्छीचमशीचं वा तहांकेशोभ्यः प्रभवति विनश्यति च । अप्ययो विनाशः । एतेना-न्यदीयशीचाशीचोत्पादनविनाशशक्तस्य लोकेश्वररूपस्य नृपतेः इतः स्वकीयाशीच-मिति पूर्वोक्ताशीचाभावस्तुतिः॥ ९७॥

उद्यतेराहवे शस्त्रैः क्षत्रधर्महतस्य च ।

सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथाशौचामिति स्थितिः ॥ ९८ ॥ ज्यतेः शक्तेः खद्गादिभिनंतु लगुडपापाणादिभिरपराङ्खखत्वादिक्षत्रियधर्मगुक्तसं- ग्रामे हतस्य तत्क्षणादेव ज्योतिष्टामादियज्ञः संतिष्ठते । समाप्तिमेति तत्पुण्येन यज्यतः इत्यर्थः । तथाशौचमपि तत्क्षणादेव समाप्तिमेति इयं शास्त्रे मर्यादा ॥ ९८ ॥

> विभः शुद्धचत्यपः स्पृष्ट्वा क्षत्रियो वाहनायुधम् । वैश्यः मतोदं रक्षीन्वा यष्टिं शूद्रः कृतक्रियः ॥ ९९ ॥

अशोचान्ते कृतश्राद्धादिकृत्यो बाह्मणोऽपः स्पृष्ट्वेति जलस्पर्शमात्रं दक्षिणहस्तेन कृत्वा शुद्धो भवति नतु " संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्टेरद्भिविंशुद्ध्यति " इतिवत् स्नात्वा वाहनादिस्पर्शसाहचर्यात्स्पृष्ट्वेत्यस्य च सकृदुचरितस्यार्थभेदस्यान्याय्यत्वात्क्षत्रियो हस्त्या-दिवाहनं खड्गायस्त्रं च, वैश्यो बलीवर्दादिप्रतोदं लोहप्रोताग्रं योक्त्रं वा, श्रद्धो यष्टि वंशदण्डिकाम् ॥ ९९ ॥

एतद्वोऽभिहितं शौचं सपिण्डेषु द्विजोत्तमाः । असपिण्डेषु सर्वेषु प्रेतशुद्धि निबोधत ॥ १०० ॥

भो द्विजश्रेष्ठाः, एतच्छौचं सपिण्डेषु प्रेतेषु युष्माकम्रुक्तम् । इदानीमसपिण्डेषु प्रेतग्रुद्धिं श्र्युत्त ॥ १०० ॥

असपिण्डं द्विजं मेतं वित्रो निहृत्य बन्धुवत् ।

विशुद्धचिति त्रिरात्रेण मातुराप्तांश्च बान्धवान् ॥ १०१॥ असापिण्डं त्राह्मणं मृतं ब्राह्मणो बन्धवत्स्नेद्दाद्धबन्धेन न त्वदृष्टबुद्धयेत्यर्थादुक्तम् । मातुश्राप्तानसिक्तिकृष्टान्सदोदरभातृभगिन्यादीन्बान्धवानिर्दृत्यत्रिरात्रेण शुद्धो भवति १०१

यद्यन्नमत्ति तेषां तु दशाहेनैव शुद्धचित । अनदन्ननमहैव न चेत्तस्मिन्गृहे वसेत् ॥ १०२ ॥

निर्दारको यदि तेषां मृतस्य सिपण्डानामाशौचिनामत्रमशाति तदा तद्दशाहेनैब शुद्धयित न त्रिरात्रण । अथ तेषामणं नाशाति, गृहे च तेषां न वसति, निर्दरति च तदाहोरात्रेणैव शुद्धयि । एवंच तद्रुहवासे सित तदनाभोजिनो निर्दारकस्य पूर्वोक्तं त्रिरात्रम् ॥ १०२॥

अनुगम्येच्छया भेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च

स्नात्वा सचैलः स्पृष्ट्वाग्नि घृतं प्राश्य विशुद्धचिति । ११०३।। ज्ञातिमज्ञाति वा मृतमिच्छातोऽज्ञगम्य सचैल्सानं च कृत्वा ततोऽधि च स्पृष्ट्वा पश्चाद्धृतप्राशनं कृत्वा अञ्जगमनिनिमत्ताशोचाद्विग्रह्मचित ॥ १०३॥

न विमं स्वेषु तिष्ठतसु मृतं शुद्रेण नाययेत ।

अस्वर्ग्यो ह्याहुतिः सा स्याच्छूद्रसंस्पर्शेद्र्षिता ॥ १०४॥ आद्मणादिं मृतं समानजातीयेषु स्थितेषु न अद्रेण प्रजादिनिर्हारयेषु । यस्मात्साः श्वरीराहुतिः शद्रस्पर्गेदुश सती मृतस्य स्वर्गाय हिता न भवति । मृतं स्वर्गं न प्रा-पयतीत्पर्थः । स्वेषु तिष्ठत्स्वत्यभिषाना द्वाह्मण्णभावे क्षत्रियेण तदभावे वैश्येन तदः भावे अद्रेणापि निर्हारयेदित्युक्तं यथापूर्वं श्रेष्ठत्वादस्वर्ग्यदेपय्थ ब्राह्मणादिसद्भावे अद्रेण निर्हरणे सति वोद्धद्यः । गोविन्दराजस्तु दोषनिर्देशास्त्वेषु तिष्ठत्स्वत्यविवक्षित-मित्याद् । तदयक्तम् । संभवदर्णपदद्वयोचारणवैयर्थ्यप्रसङ्गादुपक्रमावगतेश्व वेदोदित-न्यायेनाववेश्यत्वाद्वणभूतसुद्धथवरोषेन प्रधानभृताया जातेरुपेक्षायां गुणलोपेनायुरुय-स्पेत्यपि न्यायेन वाध्येत । तस्मात्स्वेषु तिष्ठत्स्विति पदद्वित्यं न विवक्षितम् । इमां गोविन्दराजस्य राजाञ्चां नादिपामहे ॥ १०४॥

ज्ञानं तपोऽशिराहारो मृन्मनो वार्युपाञ्जनम् । वायुः कर्मार्ककाली च शुद्धेः कर्तृणि देहिनाम् ॥ १०५॥

वायुः कमाकाला च शुद्धः काण्य दाहनाम् ॥ १०५॥ ज्ञानादीनि शुद्धेः साध्यमानि भवन्ति । तत्र बद्धज्ञानं खुद्धिरूपान्तः करणश्रद्धेः साध्यम् । यथा वश्यित " (अ. ५ न्छो. १०६) तथा यथा "तपसा वेदवित्तमाः " (अ. ५ न्छो. १०७) अग्निर्यथा "पुनः पाकेन मृन्मयम्" (अ. ५ न्छो. २२२) आहारो यथा "हिन्द्येण यवाग्वा " (अ. ११ न्छो. १०६ हिते । मृद्धारिणी यथा " मृद्धार्यादेषमर्थवत् " (अ. ६ न्छो. १३४) हिते । मनः यथा "मनः पूर्तं समाचरेत् " (अ. ६ न्छो. १४६) हिते । संकल्पविकल्पारमकं मनो, निश्चयात्मिका बुद्धिरिति मनोद्धस्योभेदः । उपाञ्चनस्रप्छेषनं यथा " सार्जनोपाञ्जनेवेन्स्म " । कर्षं यथा " यज्ञेत वाद्ध्यमेथेन " (अ. ११ न्छो. ७४) इत्यादि । अक्तं यथा " गामालभ्यार्कमिश्च वा " । कालो यथा " श्रद्धवेद्विप्रो दशाहेन " (अ. ९ न्छो. ८३) वायोस्त श्रद्धिहेतुत्वं मद्धनानुक्तमिष " पन्थानश्च विश्वद्वयन्ति सोमस्यी-कृमाहतैः " इति विष्ण्यादावुकं ग्रह्णम् ॥ १०६॥

सर्वेषापेव शौचानामर्थशौचं परं स्पृतस्।

योऽर्थे ह्यचिहि स शुचिन मृद्दारिश्चिः शुचिः ॥ १०६ ॥ सर्वेषां मृद्वारिनिमित्तेदहशीचमनदशीचादीनां मध्यादर्थशीचमन्यायेन परचनहरण-यरिद्वारेण यद्धनेद्वा तत्परं प्रकृष्टं मन्वादिभिः स्मृतम् । यस्मायोऽर्थे छदः स शुद्धो भवति । यः प्रनर्मृद्वारिश्चचिर्थे चाश्चदः सोऽशुद्ध एव ॥ १०६ ॥

क्षान्त्या शुद्धचन्ति विद्वांसो दानेनाकार्यकारिणः । प्रच्छक्यपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ १०७॥

परेणापकारे कृते तस्मिन्द्रत्यपकारङ्गद्धकृत्पत्तिरूपया पण्डिताः गुद्धन्ति । यथाच वक्ष्यति—" महायज्ञक्रियाः क्षमा । नाशयन्त्याशु पापानि " इति । अकार्यकारिणो दानेन । यथा वक्ष्यति—" सर्वस्त्रं वा वेदविदे ब्राह्मणाय " इति । अप्रख्यात-पापा जन्येन । यथा वक्ष्यति—" जपंस्तृपवसोहिनम् " इति । वेदवित्तमाः वेदा- र्थचान्द्रायण।दित्तपोविदः तपसेत्येकादशाष्ट्रपाये वक्ष्यमाणेन ॥ १०७ ॥

मृत्तोयैः शुद्धचते शोध्यं नदी वेगेन शुद्धचति । रजसा स्त्री मनोदुष्टी संन्यासेन द्विजोत्तमः ॥ १०८॥

मठायपहतं शोधनीयं सृज्जैः शोध्यते । नदीप्रदाहश्च श्वेष्मायश्चिदृषितो वेगेन शुद्ध्यति । जी च परपुरुषमैधनसंकल्पादिदृषितमानसा प्रतिमासात्वेन तस्मात्पापा च्युद्धा भवति । बाह्यणश्च संन्यासेन पशध्यायाभिषेयेन पापाच्छध्यति ॥ १०८ ॥

अद्भिगीत्राणि शुद्धचन्ति मनः सत्येन शुद्धचित । विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धचित ॥ १०९ ॥

स्वेदायपहतान्यङ्गानि जलेन क्षालितानि शुद्धयन्ति । मनश्च निषिद्धचिन्तादिना दृषितं सत्याभिधानेन शुद्धयति । भृतात्मा सक्षमादिलिङ्गश्चरीदाविच्छनो जीवात्मा मक्ष-विचया पापक्षयदेतुत्वा तपसा च शुद्धो भवति । शुद्धः परमात्मरूपेणावतिष्ठते । खद्धिश्च विपर्ययक्षानोषद्दता यथार्थविषयक्षानेन शुद्धयति ॥ १०९॥

एष शौचस्यं वः शोक्तः शारीरस्यं विनिर्णयः।

नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः शृणुत निर्णयम् ॥ ११० ॥ अयं शरीरसंबन्धिनः शौचस्य स्वप्ताकं निश्रय उक्तः । इदानीं नानाप्रकारद्रव्याणां रोन यच्छदयति तस्य निर्णयं व्यस्त ॥ ११० ॥

> तैजसानां मणीनां च सर्वस्याञ्ममयस्य च । भस्मनाद्रिर्मृदा चैव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः ॥ १११ ॥

तै जसानां सवर्णादीनां मरकतादिसणीनां पाषाणमयस्य च सर्वस्य अस्मना जलेन मृत्तिकया च सन्वादिभिः श्रद्धिरुका । निर्लेषस्य जलेनेवान्तरं श्रद्धेवेश्यमाणस्वादिद-ख्रच्छिष्टपृतादिलिप्तविषयम् । तत्र मृद्धस्यनोगेन्धक्षयेककार्यत्वादिकस्यः । आपस्तुभ-स्वत्र सक्षचीयन्ते ॥ १११ ॥

> निर्छेपं काश्चनं भाण्डमद्भिरेत विशुद्ध्यति । अञ्जयसम्पर्य चैव राजतं चानुपस्कृतस् ॥ ११२ ॥

उच्छिष्टादिलेपरिहतं सीवर्णभाण्डं, जलभवं च शहुःसकादि, पापाणमयं च राजनमञ्जपस्कृतं रेखादिगुणान्तराधानरिहतं तथाविषमञ्जसंभवाजलंभैव भस्मादिरहि-वेन गुद्धयति ॥ ११२ ॥

अवामग्नेश्च संयोगाद्धैमं रौष्यं च निर्वभौ । तस्मात्तयोः स्वयोन्यैव निर्णेको गुणवत्तरः ॥ ११३ ॥

" अग्नियें वरुणानीरकामयत " इत्यादि वेदे शृ्यते। सथा " अग्नेः स्रवर्णमिन्द्रियम्, वरुणानीनां रजतम् " इत्यादिश्वतिष्वग्न्यापः संगोगातस्वरणे रजतं चोद्भूतं यस्मादत- स्तयोः स्वेन कारणेनैव जलेनात्यन्तोपघातेनाग्रिना निर्णेकः शुद्धिहेतुर्गुणयत्तरः प्रशस्ततरः॥ ११३ ॥

> ताम्रायःकांस्यरैत्यानां त्रपुणः सीसकस्य च । शौर्च यथार्द्ध कर्तव्यं क्षाराम्लोदकवारिभिः ॥ ११४ ॥

अयो लोई, रीतिः पित्तलं तद्भवं पात्रं रैत्यं, त्रष्ठ रङ्गं, एषां भस्माम्लोदकैः कोधनं कर्तव्यम् । यथाई यस्य यददंति । " अम्भसा देमरौप्यायःकांस्यं शुद्धयति भस्मना । अम्लेस्ताम्नं च रैत्यं च पुनःपाकेन मृन्मयम् " इति वृहस्पत्यादिवचनाद्विशेषोऽत्र बोद्धव्यः ॥ ११४ ॥

> द्रवाणां चैव सर्वेषां शुद्धिरुत्पवनं स्पृतम्। प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम् ॥ ११५ ॥

दवाणां घृततैलानां काककीरायुपहतानां बौधायनादिवचनात्प्रसृतिमात्रप्रमाणानां प्रादेशप्रमाणकुशपत्रद्वयाभ्यामुत्पवनेन सुद्धिः । संहतानां च ग्रय्यादीनामुच्छिष्टायुप-घाते प्रोक्षणं, दारवाणां चात्यन्तोपघाते तक्षणेन ॥ ११५ ॥

> र्मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिनी यज्ञकर्मणि । चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥ ११६ ॥

चम्सानां ब्रह्मणां चान्येषां यज्ञपात्राणां पूर्वं पाणिना मार्जनं कार्यं पश्चारप्रश्नातनेन यज्ञे कर्तव्ये छिडिभेवति ॥ ११६ ॥

चरूणां सुरुसुवाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा । स्पयञ्जूषेशकटानां च मुसलोळूखळस्य च ॥ ११७ ॥

सेहाकामां चरुसुमादीनाम्रण्णजलेन ग्रदिः । सेहायएकानां तु जलमात्रेणैव श्रदि-यैज्ञार्थम् ॥ ११७ ॥

> अद्भिरतु प्रोक्षणं शौचं बहूनां धान्यवाससाम् । प्रक्षास्त्रेन त्वल्पानामद्भिः शौचं विधीयते ॥ ११८ ॥ [ज्यहक्कतशौचानां स्वायसी (१) शुद्धिरिष्यते । पर्युक्षणाद्धृपनाद्वा मस्त्रिनामतिधावनात् ॥ १५ ॥]

बहुनां धान्यानां बस्नाणां च चाण्डाळाखुपयाते जळेन प्रोक्षणाच्छुद्धिः । बहुत्वं च पुरुषभारहार्याधिकत्वमिति व्याचक्षते । तदल्पानां तु प्रक्षाळनाच्छुद्धिमेन्यादि-भिरुगदिवयते ॥ ११८ ॥

चैलक्चमणां शुद्धिवेंदलानां तथैव च । शाकमूलफलानां च धान्यवच्छुद्धिस्व्यते ॥ ११९ ॥ स्पृष्यपशुचर्मणां वैद्यादिद्विनिर्मितानां च वलवच्छिदिर्भविति । शाकमूळफलानां च धान्यवच्छिद्धिः ॥ ११९ ॥

> कौशेयाविकपोरूपैः कुतपानामरिष्टकैः । श्रीफछैरंग्रुपद्दानां शोमाणां गौरसर्षपैः ।। १२० ।।

कृमिकोशोद्भवस्य वसस्य, मेपादिलोमप्रभवस्य कम्बलादेः, ऊषेः क्षारमृतिकाभिः, कृतपानां नेपालकम्बलानामरिष्टकैररिष्टचूणैः, अंशुपद्वानां पद्वशादकानां विल्वफलैः,श्री-माणां दुकूलानां सुमावलकलभवानां वस्राणां तु पिष्टभेतसर्पपप्रक्षालनाच्छुद्धिः॥१२०॥

> क्षौपवच्छद्भगृङ्गाणामस्थिदन्तमयस्य च । गुद्धिविजानता कार्यो गोमूत्रेणोदकेन वा ॥ १२१ ॥

श्रह्मस्य पशुश्रङ्गाणां स्पृदयपश्रस्थिभवस्य गजादिदन्तस्य च क्षौमवरिषष्टश्वेतसर्ष-पकत्केन गोमूत्रजलयोरन्यतरयुक्तेन शाखविदा ग्रह्मः कर्तव्या ॥ १२१ ॥

पोक्षणात्तृणकाष्ठं च पलालं चैव शुद्धचित । मार्जनोपाञ्जनैर्वेश्म पुनःपाकेन मृन्मयम् ॥ १२२ ॥

तृणकाष्ट्रपणं च चाण्डालादिस्पर्शदृषितं प्रोक्षणेन ग्रद्धयति । तृणपलालसाहचर्या-दिद्मिन्धनादिकाष्टविषयम् । दारवाणां च तक्षणमिति निर्मितदारमयगृहपात्रविषयम्। गृहश्चदक्यानिवासादिद्षितं मार्जनगोमयायुपलेपनेन । मृन्मयभाण्डमुच्छिष्टादिस्पर्श-दृषितं प्रनःपाकेन ग्रद्धयति ॥ १२२॥

मद्यैर्मूत्रैः पुरीपैर्वा छीवनैः पूयशोणितैः ।

संस्पृष्टं नैव शुद्धारेत पुमःपाकेन मृन्मयम् ॥ १२३ ॥ मधादिभिस्तु संस्पृष्टं मृन्मयपात्रं पुनःपाकेनापि न श्रुद्धवित । धीवनं श्रुप्या ।

मयादामस्तु सस्पृष्ट सन्मयपात्र पुनःपाकनााप च श्रुद्ध्यात । धावन च पूर्व शोणितविकारः ॥ १२३ ॥

संमार्जनोपाञ्जनेन सेकेनोछेखनेन च ।

गवां च परिवासेन भूमिः शुद्धचित पश्चभिः ॥ १२४ ॥

अवकरशोधनेन गोमयायुपलेपनेन गोमुत्रोदकादिसेकेन खात्वा कतिपयसदपन-यनेन गवामहोरात्रनिवासेन पञ्चभिरकेकशो भूमिः छदयति । १षां चौच्छिटमृत्रपु-रीषचण्डालनिवासायुपघातगौरयलाघवास्यां सम्रचयविकल्पाववगन्तव्यौ ॥ १२४॥

पक्षिजग्धं गवाघ्रातमवभृत्मवश्चतम् ।

दूषितं केशकीटैश्र मृत्पक्षेपेण शुद्धचित ॥ १२५ ॥

भक्ष्यपिक्षिभिनंतु काकगुआदिभिः कथिद्वामो यस्यः अक्षितः, मवा यस्य प्राणं कृतं, पदा चावधूतम्रपरि कृतश्चतं, केशकीटद्षितं जम्बश्चरिक्कास्त्रमर्थं मृत्प्रश्चेपेण शह्यति ॥ १२६ ॥

## यावनापैत्यमेध्याक्ताद्रन्धो लेपश्च तंत्कृतः । तावनमृद्वारि चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥ १२६ ॥

विद्यदिलिप्ताद्रव्यायावस्तत्संबन्धिनौ गन्धलेपौ तिष्ठतस्ताबद्रव्यश्रहृत्य मृहारि प्रश्निष्य ग्रहीतव्यम् । यत्रच वसामजादौ मृदा ग्रहिस्तत्र मृत्सिहतं जलग्रहणं कर्त-व्यम् । यत्र कर्णमकादौ जलेनैव गुहिस्तत्र जलमात्रीमत्यवगन्तव्यम् ॥ १२६ ॥

त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्पयन् । अदृष्टमद्भिर्निणिक्तं यच वाचा प्रशस्यते ॥ १२७ ॥

केनापि प्रकारेणादृष्टोपघातद्वेतुसंसर्गमदृष्टम् । संजातीपघातशङ्कायां जलेन प्रश्ला-लितम् । तदाद्दं द्वारीतः—" ययन्मीमांस्यं स्यात्तत्वद्भिः स्पर्शोच्छद्धं भवति " । उपघातशङ्कायामेव पवित्रं भवत्विति बाह्यणवाचा यत्प्रशस्यते तानि त्रीणि पविवाणि देवाः बाह्यणानां कल्पितवन्तः ॥ १२७ ॥

आपः शुद्धा भूमिगता वैतृष्णयं यासु गोर्भवेत् । अन्याप्ताश्चेदमेध्येन गम्धवर्णस्मान्विताः ॥ १२८ ॥

यत्परिमाणास्वप्स गोः पिपासाविच्छेदो भवति ता आपो गन्धवर्णरसशािकन्यः सत्यः यथमेध्यिष्टिप्ता न भवन्ति तदा विशुद्धभूमिगता विशुद्धाः स्युः । भूमिगता इति विशुद्धभूमिसंबन्धप्रदर्शनाय न त्वन्तरिक्षगतानां निष्टस्यर्थम् ॥ १२८ ॥

नित्यं गुद्धः कारुहस्तः पण्ये यच प्रसास्तिम् । ब्रह्मचारिगतं भैक्ष्यं नित्यं मेध्यमिति स्थितिः ॥ १२९ ॥

कारोमीलाकारादेदेवन्नाह्मणायर्थेऽपि माल्यादिसधने द्रव्यप्रयोजनायपेक्षया ग्रुद्धि-विशेषाकरणेऽपि स्वभावादेव इस्तः सर्वदा ग्रुद्धः । तथा जननमरणयोरिप स्वव्यापारे ग्रुद्धः । " न त्यागोचं कारूणां कारूकर्मणि " इति वचनात् । तथा यद्विकेतव्यं पण्यवीधिकायां प्रसारितं " नापणनीयमन्नमश्रीयात् " इति शङ्ख्यचनात्सिद्धानव्यति-रिक्तं तदनेककेतृकरस्पर्येऽपि ग्रुद्धमेव । तथाच वद्यचार्यादिगतभैश्च्यमनाचान्तजीदक्त-सपि रथ्यादिकमणेऽपि सर्वदा ग्रुद्धमिति शाज्यमर्यादा ॥ १२९ ॥

नित्यमास्यं शुचि स्त्रीणां शकुनिः फलपातने । प्रस्तवे च शुचिवत्सः श्वा मृगग्रहणे शुचिः ॥ १३०॥

सर्वदा कीणां मुखं शुचि, तथा काकादिपक्षिणां चन्च्यप्रधातपतितं फटं शुचि, वत्समुखं च दोइसमये क्षीरप्रकरणे शुचि, था च यदा मृगादीन्द्रन्तुं रुहाति तदा तत्र न्यापार शुचिः स्यात् ॥ १३०॥

श्वभिर्हतस्य यन्मांसं शुचि तन्मतुरव्रवीत् । क्रव्याद्भिश्च इतस्यान्यैश्वण्डालायेश्च दस्युभिः ॥ १३१ ॥

# [ग्रुचिरियः ग्रुचिर्वायुः महत्तो हि बहिश्वरः । जलं ग्रुचि विविक्तस्थं पन्था संचरणे ग्रुचिः ॥ १६ ॥]

ङ्कुरैर्हेतस्य मृगादेर्यन्मांसं तस्छचि महरवोचह । तस्छाद्वायतिथिभोजनादावेव इष्टन्यम् । अन्येश्राममांसादिभिन्यांप्रश्येनादिभिश्र न्याधादिभिश्र मृगवधजीवि-भिर्हतस्य ॥ १३१ ॥

ऊर्व्व नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सर्वशः।

यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाचैव मलाइच्युताः ॥ १३२ ॥

यानि नाभेरपरीन्द्रियच्छिद्राणि तानि सर्वाणि पवित्राणि भवन्ति । अतस्तेषां स्पर्शने नाशौचम् । यानि नाभेरधस्तान्यशुचीनि भवन्ति अधिरुष्टेषु च । बहुवचनं व्यक्तिबहुत्वापेश्वया । वश्यमाणाश्र वसादयो देहमळा देहानिःभृता अगुद्धा भवन्ति ॥ १३२॥

मक्षिका विगुषव्छाया गौरश्वः सूर्यरव्मयः । रजो भूर्वायुरग्निश्च स्पर्वे मेध्यानि निर्दिशेत् ॥ १३३ ॥

मक्षिका अमेध्यस्पर्किन्योऽपि, विष्ठुषो स्रखनिःसृता अल्पा जलकणाः, छाया पतितादेहीनस्पर्शस्यापि, गवादीनि चाधिपर्यन्तानि चण्डाछादिस्पृष्टानि स्पर्शे शुचीनि जानीयात् ॥ १३३ ॥

विष्मूत्रोत्सर्गशुद्धचर्थं मृद्वायीदेयमर्थवत् । दैहिकानां मलानां च शुद्धिषु द्वादशस्वपि ॥ १३४॥

विण्मुत्रमुत्स्रज्यते येन स विण्मुत्रोत्सर्गः पास्वादिस्तस्य ग्रध्यर्थं मृद्वारि वहीत्वयसर्थवरप्रयोजनवत् यावता गन्धलेपक्षयो भवति । तथा शारीराणां वसादिमलानां
संबन्धिषु हादशस्विष गन्धलेपक्षयार्थं मृद्वारि ग्राह्मस् । तत्र स्मृत्यन्तरास्पूर्वपट्के
मृज्जलग्रहणम् । उत्तरपट्के जलमात्रग्रहणम् । तदाह बौधायनः—" आददीत मृदोऽपथ पट्स पूर्वेषु ग्रह्मरे । उत्तरेषु च पट्स्बद्धिः केवलाभिर्विग्रह्मति ॥" तत्रश्च हादशस्त्रपति मानवं मृद्वारिग्रहणवचनं व्यवस्थया मृद्वारिणोग्रहणे स्रति न विरुद्धयते ।
गोविन्दराजस्तु महत्वौधायनवचनसंदर्शनादुत्तरपट्केऽपि विकल्पमाह सच व्यवस्थितो
देविज्ञाबहृष्टकर्मग्रहते उत्तरेष्विष मृद्वारावान्यदा ॥ १३४॥

वसा शुक्रमसङ्गजा मूत्रविद् घाणकर्णविद् ।

श्लेष्माश्च दूषिका स्वेदो द्वादरौते नृणां मलाः ॥ १३५ ॥

वसा कायलेहः, छकं रेतः, अमुक् रकं, मजा शिरोमध्ये पिण्डितसेहः, द्विका अक्षिमतः, स्वेदः अमादिना देहनिःसृतं जलम् । वसादयो द्वादश नराणां देहिका मला अवन्ति ॥ १३६ ॥

### एका लिङ्गे गुद्दे तिस्तस्तथैकत्र करे दश । उथयोः सप्त दातन्या मृदः शुद्धिमभीप्सता ॥ १३६ ॥

मृतपुरीषोत्समं सित गुहिमभीष्सता " मृद्वागोदेयमर्थवंत् " (अ. ६ श्लो. १३४) इत्युक्तत्वाज्ञक्सहिता मृदेका विक्वे दातव्या, गुदे तिस्रो मृदः, तथेकिस्मन्करे वामे । " शौचिविद्दक्षिणं इस्तं नाथः शौचे नियोजयेत् । तथेव वामइस्तेन नामेरूर्धं न शौ- थयेत् ॥ " इति देवववचनात्तस्यैवायःशौचसाधनत्वात्तत्रेव दश मृदो दातव्यास्तत उभयोः करयोः सप्त दातव्याः। यदा तृक्तशौचेनापि गन्थलेपक्षयो न भवति तदा"यावदपै- त्यमेध्याक्तात् " इति वचनादिषकसंख्यापि मृदातव्याः । एतद्विपयाण्येव खनीनाम- धिकमृतसंख्यावचनानि । मृत्यिरमाणमाद् दक्षः—" विङ्गेऽपि मृत्समाख्याता त्रिपर्वी पूर्यते यया । द्वितीया च वृतीया च तदर्थार्था प्रकीतिता ॥ " इति यदा द्कक्तसंख्याया अल्पेनापि गन्थलेपक्षयो भवति तदा संख्यावाक्र्यारम्भसामर्थ्यात्संख्या पूर्यितव्येव ॥ १३६

# एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् । त्रिगुणं स्याद्वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम् ॥ १३७ ॥

एका किङ्क इत्यादि यच्छीचमुक्तं तद्भृदस्थानामेव, ब्रह्मचारिणां द्विगुणं, वानप्रस्था-नां त्रिगुणं, यतीनां पुनशतुर्गुणम् ॥ १३७ ॥

#### कृत्वा मूत्रं पुरीषं वा खान्याचान्त उपस्पृशेत् । वेदमध्येष्यमाणश्च अन्नमश्चंश्च सर्वदा ॥ १३८ ॥

मृतपुरीपं कृत्वा कृतयथोकसौचिकिराचान्त इन्द्रियच्छिदाणि सीर्पाण्यन्यानि च स्पृशेत् वेदाध्ययनं चिकीर्षन् , असं वासन् । यत्तु द्वितीयाध्याये "अध्येष्यमाणस्त्वा-चान्तो " ( अ.२ श्टो. ७० ) " निवेष गुरवेऽभीयादाचम्य " ( अ. २ श्टो.५१ ) इत्युभयम्बकं तद्भताङ्गत्वार्थं, इदं तु पुरुषार्थसौचायेट्यपुन्शकः ॥ १३८ ॥

आचान्त इति यदुक्तं तत्र विशेषमाइ-

त्रिराचामेदपः पूर्व द्विःममृज्यात्ततो मुखम् । ज्ञारीरं ज्ञौचमिच्छन्हि स्त्री शुद्रस्तु सकुत्सकृत् ॥ १३९ ॥

देहस्य शुद्धिभिच्छन्प्रधमं वारत्रयमपो भक्षयेत् । ततो द्विर्मुलं परिग्रुज्यात् । की-शृद्ध्येकवारमाचमनार्थमुदकं भक्षयेत् ॥ १३९ ॥

शृद्राणां मासिकं कार्ये वपनं न्यायवर्तिनाम् । वैश्यवच्छीचकराश्च द्विजोच्छिष्टं च भोजनम् ॥ १४० ॥

शदाणां कार्यमिति " कृत्यानां कर्तरि वा " (पा. स्., २।३।७१ ) इति कर्त-रि पष्टी । यथाशास्त्रव्यवहारिभिद्धिंजश्रृश्वकैः शद्दैर्मासि मासि सण्डनं कार्यं, वैश्यवव स्तस्तकादौ गौचकल्पोऽतुष्ठातम्यः, द्विजोच्छिष्टं च भोजनस्। भुज्यत इति भोजनं कार्यामिति ॥ १४० ॥

"निधीव्योक्त्वानृतानि च" इति निधीवतामाचमनविधानाद्विदुपामपि अखानिःसर्ज

निष्ठोवनमेवेति प्रसक्ती शुद्धवर्थमपबादमाइ-

नोच्छिष्टं कुर्वते मुख्या विश्वषोऽद्गे पतन्ति याः । न इमश्रूणि गतान्यास्यं न दन्तान्तर्धिष्टितम् ॥१४१ ॥ [अजान्वं मुखतो मेध्यं गावो मेध्याश्च पृष्ठतः । ब्राह्मणाः पादतो मेध्याः स्त्रियो मेध्याश्च सर्वतः ॥ १७ ॥ गौरमेध्या मुखे प्रोक्ता अजा मेध्या ततः स्मृता । गोः पुरीषं च मूत्रं च मेध्यमित्यव्रवीनमनुः ॥ १८ ॥

श्रुखभवा विषुषो या अङ्के निपतान्ति ता उच्छिष्टं न कुर्बन्ति । तथा इमश्रुको-मानि श्रुखप्रविद्यानि नोच्छिष्टतां जनयन्ति । दन्तावकाशस्थितं चाचावयवादि नोच्छि-दं कुरुते । अत्र गौतमीये विशेषः—" दन्ताश्विष्टेषु दन्तवदन्यत्र जिह्वाभिमर्पणारप्राक् च्युतेरिति । एके "च्युतेष्वाद्वारवद्वियाविगिरवेव तच्छक्तिः"॥ १४१॥

> स्पृज्ञन्ति विन्दवः पादौ य आचामयतः परान् । भौमिकैस्ते समा ज्ञेया न तैराप्रयतो भवेत् ॥ १४२ ॥ [दन्तवदन्तलग्नेषु जिह्वास्पर्जेषु चेन्नतु । परिच्युतेषु तत्स्थानाभिगिरन्नेव तच्छुचिः ॥ १९ ॥]

अन्येपामाचमनाथं जलं ददतां ये विन्दवः पादौ स्पृशन्ति न जङ्गादि विद्यद्वसू— मिछोदकैस्तुल्यास्तेन नाचमनाहों भवति । तदा तत्र च्यवनावस्थैरकृताचमनः छङ्ग्यति इव्यं च ग्रद्ध्यति ॥ १४२ ॥

उच्छिष्टेन तु संस्रृष्टो द्रव्यहस्तः कथंचन । अनिधायैव तद्दव्यमाचान्तः शुचिताभियात् ॥ १४३ ॥

द्रव्यद्दस्तपदेन शरीरसंबन्धमात्रं द्रव्यस्य विवक्षितम् । आमणिवन्धारपाणि प्रका-त्येति द्रव्यद्वस्तस्याचमनासंभवारस्कन्धादिस्थितद्वव्यो यशुव्छिष्टेन संस्पृष्टो भवति, तदा द्रव्यमनवस्थाप्येव कृताचमनः छद्धयति द्रव्यं च छदं भवति ॥ १४३ ॥

र्वान्तो विरिक्तः स्नात्वा तु घृतपाशनमाचरेत् । आचामेदेव अक्त्वाश्चं स्नानं मैश्रुनिन्; स्मृतम् ॥ १४४ ॥ [अन्ततो तु मृदा शौचं कार्यं मूत्रपुरीषवत् । ऋतौ तु गर्भे शङ्कित्वा स्नानं मैश्रुनिनः स्मृतम् ॥ २० ॥] कृतवमनः संजातिवेरेकः स्नात्वा घृतप्राशनं क्रयात् । "दश विरेकान्विरिकः " इति गोविन्दराजः । यदि भुक्तवः अनन्तरमेय वसति तदा आचमनमेव क्रयांश स्नानघृतप्राशने । मैथुनं च कृत्वा स्नायात् । इदं त्यतुमसीविषयमः ॥ १४४ ॥

सुःवा श्वत्वा च सुक्त्वा च निष्टीव्योक्त्वानृतानि च । पीत्वापोऽध्येष्यमीणश्च आचानेत्ययतोऽपि सन् ॥ १४५ ॥

निद्रासुद्रोजनश्टेर्पानिरसनम्भावादजळपानादिकृत्वाध्ययनं चिकीष्टः ग्रुचिरप्याचान्मेत् । यत्तु " भुकत्वा चोपस्पृशेत्सम्यक् " इति, तथा " अध्येष्यमाणस्त्वाचानतः " ( अ. २ श्टो. ७० ) इति द्वितीयाध्यायोक्तं तद्वताङ्गत्वेन । इहं तु भुकत्वाचमन-विधानं पृहस्थादीनामपीति ॥ १४६ ॥

एषां शौचाविधिः कृत्स्नो द्रव्यद्याद्धिस्तथैव च। उक्तो वः सर्ववणीनां स्त्रीणां धर्मात्रिवोधत ॥ १४६ ॥

एव वर्णानां जननमरणादौ दशरात्रादिरशौचविधिः समग्रे द्वयाणां तेजसादीनां चेलादीनां च जलादिना श्रद्धिविधिर्युष्माकम्रकः । इदानीं खीणामन्तरेषं धर्मे त्रुशुत ॥ १४६॥

वालया वा युवत्या वा रुद्धया वापि योषिता । न स्वातन्त्रयेण कर्तव्यं किंचित्कार्थं गृहेष्वपि ॥ १४७॥

वाल्ये यौवने वार्थके च वर्तमानया किंचित्सश्ममिष कार्यं भर्तायनतमतं न स्वा-तन्त्र्येण कर्तव्यमिति ॥ १४७ ॥

बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यौवने । पुत्राणां भर्तरि भेते न भजेत्स्त्री स्वतन्त्रताम् ॥ १४८ ॥

किंतु बाल्ये पितुर्वशे तिष्टेत् । योजने भर्तुः । भर्तरि मृते पुत्राणाम् । तदभावे तत्तिपिण्डेपु चासरस्र पितृपक्षः प्रश्चः खियः । पश्चद्वयावसाने तु राजा भर्ता क्षिया सतः ॥ " इति नारदवचनाज्ज्ञातिराजादीनामायत्ता स्यात्कदाचित्र स्वतन्त्रा भवेत् ॥ १४८ ॥

पित्रा भर्त्रा सुतैर्वापि नेच्छेद्विरहमात्मनः । एषां हि विरहेण स्त्री गर्ह्ये कुर्योदुभे कुले ॥ १४९ ॥

पित्रा पत्या पुत्रेवी नात्मनी विरहं कुर्याद् । यस्मादेशां वियोगेन श्री वन्धकीभावं गतापि पतिपितृकुळे निन्दिते करोति ॥ १४९ ॥

सदा प्रहृष्ट्या भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया । छुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ १५० ॥

सर्वदा भंतिरि विरुद्धेऽपि प्रसन्तवदनतया गृहक्तमीणि चतुरया स्वोधितकुण्डकटाहा-दिगृहभाण्डया व्यये चावहुप्रदया खिया भवितव्यम् ॥ १५० ॥ यस्मै दद्यात्पिता त्वेनां भ्राता वानुमते पितुः । तं शुश्रुषेत जीवन्तं संस्थितं च न छड्वचेत् ॥ १५१ ॥

यस्मै पिताएनां दथात्रेपतुरत्वमत्या भाता वा तं जीवन्तं परिचरेन्मृतं च नातिकामेष्ट् । व्यभिचारेण तदीयभादत्रपणादिविरहितया पारलौकिककृत्यखण्डनेन च ॥ १५१ ॥

> मङ्गलार्थे स्वस्त्ययनं यज्ञश्वासां प्रजापतेः । प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम् ॥ १५२ ॥

यदासां सस्त्ययनकान्त्यत्वमञ्जवचनादिरूपं, यश्वासां प्रजापतियागः प्रजापत्युदेशेनाज्यद्दोमात्मको विवादेषु कियते तन्मङ्गर्छार्थमभीष्टसंपत्त्यथं कर्म । यत्युनः प्रथम
प्रदानं वाग्दानात्मकं तदेव अर्तुः स्वाम्यजनकम् । ततश्च वाग्दानादारभ्य स्त्री भर्तृपरतन्त्रा । तस्मानं श्रयेतेति प्वांकशेषः । यत्तु अष्टमे वक्ष्यते 'क्रेतेषां निष्ठा त्र विज्ञेया विद्वद्भिः सप्तमे पदे" (अ. ८ श्लो. २२७) इति तद्भार्यात्वसंस्कारार्थमित्यविरोषः ॥ १९२॥

अनृताद्युकाले च मन्त्रसंस्कारकृतातिः । सुखस्य नित्यं दातेह परलोके च योषितः ॥ १५३ ॥

यतः मन्त्रसंस्कारो विवाहस्तत्कर्ता भर्ता " ऋतावुपेयात्सर्वत्र वा प्रतिपिद्धव-र्जम् इति गोतमवचनादृतुकाले अन्यदा च नित्यमिह लोके च स्रखस्य दाता तदाः राधनेन च स्वर्गोदिप्राप्तेः परलोकेऽपि स्रखस्य दातेति ॥ १५३ ॥

विश्वीलः कामद्रतो वा गुणैर्वा परिवर्जितः। उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः॥ १५४॥ [दानप्रभृति या तु स्याद्यावदायुः पतित्रता। भर्तृलोकं न त्यजति यथैत्रारुन्धती तथा॥ २१॥]

सदाचारग्रन्यः च्यन्तराहरको वा विद्यादिगुणद्दीनो वा तथापि साध्न्या विद्या देववत्पतिराराधनीयः॥ १९४॥

नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाष्युपोषणम् । पति शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते ॥ १५५ ॥ [पत्यौ जीवति या तु स्त्री उपवासं व्रतं चरेत् । आयुष्यं हरते भर्तुः नरकं चैव गच्छति ॥ २२ ॥]

यथा भर्तुः कस्याश्चित्पत्न्या रजोयोगादिना अञ्चपस्थिताविष पत्न्यन्तरेण यज्ञनिष्पत्तिः तथा न स्रीणां भर्त्रा विना यज्ञसिद्धिः । नापि भर्तुरद्धमतिमन्तरेण व्रतो-पवासो किंतु भर्तृपरिचर्ययैव स्री स्वर्गछोके पूज्यते ॥ १५६॥ पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा । पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्विचिद्रियम् ॥ १५६ ॥

पत्मा सह धर्माचरणेन योऽजितः स्वर्गादिकोकः तमिच्छ॰ती साध्वी जीवतो वा मृतस्य वा भतुर्ने किंचिदप्रियमजेयेत् । मृतस्याप्रियं व्यभिचारेण चिहितश्राहः खण्डनेन च ॥ १९६ ॥

कामं तु क्षपयेदेई पुष्पमूलफलैं: शुभैः ।

न तु नामापि गृह्णीयात्पत्यौ मेते प्रस्य तु ॥ १५७ ॥ इत्तिसंभवेऽपि पुष्पमूल्फलेः पवित्रेश्च देहं श्रपयेदल्पाहारेण क्षीणं कुर्यात् ॥ न च भर्तरि मृते व्यभिचारियमा परपुरुपस्य नामाण्यचारयेत् ॥ १५७॥

आसीतामरणात्क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी ।

यो धर्म एकपत्नीनां काङ्कान्ती तमनुत्तमम् ॥ १५८ ॥

क्षमायका नियमवती एकभतंकाणां यो धर्मः प्रकृष्टतमस्तमिष्टछन्ती मधुपांस-मैथुनवर्जनास्मकवश्चर्यशालिनी मरणपर्यन्तं तिष्ठेत् । अपुत्रापि पुत्रार्थं न पर-पुरुषं सेवेत ॥ १५८ ॥

अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिणाम् ।

दिवं गतानि विमाणामकृत्वा कुळसंतितम् ॥ १५९ ॥

बाल्यत एव ब्रह्मचारिणामकृतदाराणां सनकवाटिकल्यादीनां ब्राह्मणानां बहुनि
सहस्राणि कुळ्ळुद्ववर्थं संतितम्बरुत्पाचापि स्वर्गं गतानि ॥ १५९ ॥

मृते भर्तारे साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता ।

स्वर्ग गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ १६० ॥ साध्याचारा की मृते भर्तर्यकृतकुरुपान्तरमधुना पुत्ररहितापि स्वर्ग गच्छति । यथा ते सनकवाळकिल्यादयः पुत्रश्चत्याः स्वर्ग गताः ॥ १६० ॥

अपत्यकोभाद्या तु स्त्री भर्तारमितवर्तते ।

सेंह निन्दामवामोति पतिलोकाच हीयते ॥ १६१ ॥

पुत्रो से जायतां तेन स्वर्गं प्राप्स्यामीति छोभेन या श्री भतारमतिकम्य वर्तते । व्यभिचरतीत्वर्थः । सेंह होकं गर्हां प्राप्नोति । परलोकं च स्वर्गं तेन पुत्रेण न उभते ॥ १६१ ॥

अत्रैव देतुमाइ--

नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाष्यन्यपरिग्रहे । न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिद्धतोंपदिश्यते ॥ १६२ ॥ यस्माद्धर्तृत्यतिरिक्षेत्र पुरुषेणोत्पन्ना सा प्रजा तस्याः शासीया न भवति । नचत- न्यपत्न्याञ्चत्पादितीस्पादकस्य प्रजा भवति । एतचानियरेगरेत्पादितविषयम् । बहुअर्तृ-केयमिति लोकप्रसिद्धः द्वितीयोऽपि भतैते । तस्मादन्योत्पादितत्वमसिद्धमित्याश-द्भुवाह—नेति । लोके गर्हाप्रसिद्धावपि साध्याचाराणां न क्वचिच्छाके द्वितीयोपभतौं पदिश्यते । एवं सति प्रार्श्वत्वमपि प्रतिषिद्धम् ॥ १६२ ॥

> पतिं हिस्वापकुष्टं स्वमुरकुष्टं या निषेवते । निन्दीव सा भवेळोके परपूर्वेति चोच्यते ॥ १६३ ॥

अपकृष्टं क्षत्रियादिकं स्वकीयं पति त्यक्त्वोत्कृष्टं बाह्मणादिकं या आश्रयति सा टोके गईणीयेव भवति । परोऽन्यः पूर्वो भर्तास्या अभूदिति च छोकैरूच्यते ॥१६३॥ व्यभिचारफलमाइ—

> व्यभिचाराचु भर्तुः स्त्री छोके प्रामोति निन्यताम् । शृगालयोनि प्रामोति पापरोगैश्र पीडचते ॥ १६४॥

परपुरुषोपभोगेन की इह छोके गईणीयतां लभते, मृता च श्रमाठी भवति, कुछा-दिरोगेश पीड्यते ॥ १६४॥

> पति या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयुता । सा भर्तुलोकमामोति सद्धिः साध्वीति चोच्यते ॥ १६५ ॥

मनोवाग्देहसंयतेति विशेषणोपादानाया मनोवाग्देहैरेव भर्तारं न व्यभिचर-दित सा भर्तृमात्रनिष्ठमनोवाग्देहव्यापारत्याद्वर्त्रा सहाजिताँ छोकान्याप्रोति । इह च शिष्टैः साध्वीत्युच्यते । वाङ्गमनसाम्यामपि पति न व्यभिचरेदिति विधानार्था देहि-कव्यभिचारनिवृत्तेरुक्ताया अप्यतवादः ॥ १६५ ॥

अनेन नारीवृत्तेन मनोंवाग्देहसंयता । इहाउयां कीर्तिमामोति पतिलोकं परत्र च ॥ १६६ ॥

अनेन कीथमंप्रकारणोक्तेनाचारेण पतिशुश्रूपाभर्वव्यभिचाराहिना मनोवाकायसं-यता ली इह लोके च प्रकृष्टां कीर्ति परत्र पत्या सहार्जितं च स्वर्गाहिलोकं प्राप्नो-जीति प्रकरणार्थीपसंहारः ॥ १६६ ॥

एवंवृत्तां सवर्णी स्त्रीं दिनातिः पूर्वमारिणीम् । दाह्यदेशिहोत्रेण यह्मपात्रेश्च धर्मवित् ॥ १६७ ॥

द्विजातिः समानवर्णां यथोकाचारयकां पूर्वमृतां श्रीतस्मातीग्रिभियंशपायेश्व दाह-

भार्यायै पूर्वमारिण्यै दत्त्वाग्नीनन्त्यकर्प्राण । पुनदौरक्रियां कुर्यात्पुनराधानमेव च ॥ १६८ ॥ धूर्वसत्ताया अन्त्यकर्मणि दाहनिभित्तमग्रीन्समप्ये सृहस्थाश्रसमिच्छनुत्पश्रपुत्रोऽह-रपन्नपुत्रो वा पुनर्विवाहं कुर्यात् । स्मार्तायीन् श्रोताग्रीन्या आदध्यात् ॥ १६८ ॥

अनेन विधिना नित्यं पञ्चयज्ञास हापयेत् । द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत् ॥ १६९ ॥

इति मानवे धर्मशाके ऋगुप्रीत्कायां संदितायां पद्धमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

अनेन तृतीयाध्यायायुक्तविधिना प्रत्यद्दं पञ्चयज्ञात्र त्यजेत् । द्वितीयमायुर्भागं कृत-दारपरियद्दोऽनेनैव यथोक्तविधिना मृहस्थविद्दितान्धर्मानग्रतिधेत् । मृहस्थधर्मत्वेऽपि पञ्चयज्ञानां प्रकृष्टयर्मजापनार्थं प्रथिद्विद्देशः॥ १६९॥ क्षे. स्टो. २२॥

इति श्रीकुकुकभट्टक्रतायां मन्वर्थमुक्तावल्यां मनुवृत्ती पश्रमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

#### अथ षष्टोऽध्यायः।

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः । वने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥ [अतःपरं प्रवक्ष्यामि धंमै वैखानसाश्रमम् । वन्यमूलफलानां च विधि ग्रहणमोक्षणे ॥ १ ॥]

आश्रमसम्भवयपश्चाश्रितो द्विजातिः कृतसमावर्तन उक्तप्रकारेण यथाशास्त्रं मृहा-श्रममञ्ज्ञाय नियतः कृतनिश्रयो यथाविधानं बक्ष्यमाणधर्मेण यथाई विशेषेण जिते-न्द्रियः । परिपक्कषाय इत्यर्थः । वानप्रस्थाश्रममञ्जतिकेत् ॥ १ ॥

> गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपलितपात्मनः ! अपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाभयेत् ॥ २ ॥

गृहस्थे। यदात्मदेहस्य त्वक्षेथिल्यं केशभावल्य प्रत्रस्य प्रत्रं च पद्यति तथाविधवयोव-स्थया विगत्तविषयरागतया वनमाश्रयेत् ॥ २ ॥

संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वे चैव परिच्छदम् । पुत्रेषु भार्यो निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३॥

ग्राम्यं ब्रीहियवादिकं मध्यं सर्वं च मवाश्वशस्यादिपरिच्छदं परित्यज्य विधमा-चभार्यंश्व वनवासमनिच्छन्तीं भार्या पुत्रेषु समर्प्यं इच्छन्त्या सहैव वनं गच्छेत् ॥ ३ ॥

> अग्निहोत्रं समादाय गृद्धं चाग्निपरिच्छदम्। ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥

श्रीताग्रिभावसध्याग्रिमग्न्यपकरणं च सुक्सुवादि ग्रहीत्वा यामादरण्यं निःसृत्य यत्वा संयतेन्द्रियः सन्निवसेद् ॥ ४ ॥

### मुन्यन्नैर्विविधेर्मेध्यैः शाकमूलफलेन वा । एतानेव महायज्ञान्त्रिवेपोद्वीधेपूर्वकम् ॥ ५ ॥

खन्यकेनीवारादिभिर्नानाप्रकारैः पवित्रैः साकमूळ्फलैर्बारण्योद्धवैः। एतानैवेति गृह-स्थस्यपूर्वीकान्महायक्षम्ययात्रासम्मुतिष्ठेत् ॥ ९ ॥

वसीत चर्म चीरं वा सायं स्नायात्मगे तथा । जहाश्च विभृयान्नित्यं अमश्रुलोमनखानि च ॥ ६॥

स्मादिचर्म दक्षवरकं वा आच्छादयेत् । हारीसेन तु "वस्कष्णशाणचर्मचीरकुशमु-अफलकवासाः " इति विदयता वस्कलादिकमप्यद्वज्ञातम् । सायंप्रातः जायात् । जदादमश्चलोमनखानि नित्यं धारयेत् ॥ ६ ॥

> यद्रक्षं स्याचतो द्याद्वाछं भिक्षां च शक्तितः। अम्मूलफलभिक्षाभिरचयेदाश्रमागतान् ॥ ७॥

यहुक्षीत ततो यथाशकि विदे भिक्षां च दयात् । बिटिमिति तु वैश्वदेवनित्यश्री-द्वयोरुपद्यक्षणम् । "एतानेव महायज्ञान्" (अ. ४ श्लो. २२) इति विदितत्वात् आश्रमागताञ्जदक्तद्वपूर्वभिश्वादानेन पूजयेत् ॥ ७॥

स्वाध्याये निस्ययुक्तः स्याद्दान्तो मैत्रः समाहितः। दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः॥ ८॥

वेदाभ्यासे नित्ययुक्तः स्यात् । शीतातपादिद्वन्द्वसदिष्युः सर्वोपकारकः संयतधनाः स्ततं दाता प्रतिप्रहनिष्टतः सर्वभूतेषु कृपावानभवेत् ॥ ८ ॥

वैतानिकं च जुहुयादाबिहोत्रं यथाविधि।

दर्शमस्कन्दयन्पर्व पौर्णमासं च योगतः ॥ ९ ॥

गाईपरयञ्जण्डस्थानामग्रीनामाहवनीयदिश्वणाग्रिकुण्डयोविंद्वारो वितानं तत्र अवं वैतानिकमग्रिहोत्रं यथाशास्त्रमन्ततिष्ठेष् । दर्शं पौर्णमासं च पर्वेति श्रीतस्मार्तदर्शपौर्ण-मासौ योगतः स्वकाळे अस्कन्दयन्तपरित्यजन्, भायांनिश्चेषपश्चे च रजस्वछायामिव भार्यायस्तियामकुश्चनस्र्वितस् । विशेषाश्रवणात् ॥ ९ ॥

ऋक्षेष्ट्रचाग्रयणं चैव चातुर्भास्यानि चाहरेत्। तुरायणं च क्रमशो दाक्षस्यायनमेव च ॥ १० ॥

क्रक्षेष्टिनंश्वत्रेष्टिः, आययणं नवसस्येष्टिः, ऋश्वेष्ट्याप्रयणं चेति समाहारहृत्दः । तथा चातुर्मास्यतुरायणदाश्वायणानि श्रीतकर्माणि कमेण कुर्यात् । अत्र केचित् । सर्वमेत-च्छ्रीतं दर्शपौर्णमासादि कर्म वानप्रस्थस्य स्तुट्ययेष्टच्यते नत्वस्यानुष्टेयं प्राप्यत्रीक्षादि-साध्यत्वादेषां च । नच स्पृतिः श्रीताङ्गवायने शकेट्याहुस्तदसत् । " वासन्तशा-गदैः " इत्युक्तरश्लोके सुन्यत्रेनींबारादिसिर्वानप्रस्थविषयत्वया स्पष्टस्य चरुपरोडाशाः-

ि अध्यायः ६

दिविधेवांपनस्थान्याय्यत्वात् । गोविन्दराजस्तु बीह्यादिभिरेव कर्यचिद्रप्यजातेरेता-विर्वतियण्यत इत्याह ॥ १० ॥

वासन्तवारदैर्वेध्येर्धुन्यज्ञेः स्वयमाहृतेः । पुरे।डाज्ञांश्चरूं श्रेव विधिवित्रविपेत्पृथक् ॥ ११ ॥

वसन्तोज्जवैः शरद् द्वैनेमेंध्यैर्यागाङ्गभृतैर्ज्जन्यनैनीवारादिभिः स्वयमानीतैः परोडाशां-अख्र्यधाग्राचं तत्तवागादिसिटये संपादयेत ॥ ११ ॥

देवताभ्यस्तु तद्धत्वा वन्यं मेध्यतरं हविः। शेषमात्मनि युद्धीत लवणं च स्वयं कृतम् ॥ १२ ॥

तहनो द्वनीवार दिकसाचितमति गयेन यागाई हविरवतास्य उपकल्प्य शेषाकल-पश्चर्सीत । आस्पना च कृतं लवणमूघरङवणायुपश्चनीत ॥ १२ ॥

स्थलजीदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च । मेध्यवृक्षोद्धवान्यद्यात्स्रोहांश्च फळसंभवान् ॥ १३ ॥

स्थळजलोद्धवशाकान्यरण्ययप्रियदक्षोद्धवानि पुष्पमूलकलानीङ्गबादिकलोद्भवांश्र सेहानयात् ॥ १३ ॥

वर्जयेन्मधु मांसं च भौमानि कवकानि च । सूस्तृणं शियुकं चैव श्लेष्मातकफलानि च ॥ १४ ॥

माक्षिकं, मांसं, भौमानीति प्रसिद्धदर्शनार्थम् । भौमादीनि कवकानि छत्राकान्, भूस्तुणं ााळवदेशे प्रसिद्धं शाकं, शिमुकं वाहीकेषु प्रसिद्धं शाकं, श्लेष्मातकफटानि वर्जयेत् । गोविन्दराजस्तु भौमानि कवकानीत्यन्यव्यवच्छेदकं विशेषणमिच्छन्भौमानां कवकानां निषेधः वार्काणां तु भक्षणमाह । तद्युक्तम् । मत्रनैव पञ्चमे द्विजातेरैव कवकमात्रनिवेषाद्वनस्थगोचरतया नियमातिशयस्योचितत्वात् । यमस्तु—" भूमिजं द्रवर्ज वापि छत्राकं भक्षयन्ति ये । बद्यद्रांस्तान्विजानीयाद्भववादिषु गाईंनान् ॥ ' इति विशेषेण द्वक्षजस्यापि निषेषमाह । मेघातिथिस्तु मौमानीति स्वतन्त्रं पदं वद-न्गोजिह्दिका नाम कश्चिरपदार्थो वनेचराणां प्रसिद्धस्तद्विपर्य निषेषमाह । तदापि वह-व्यभिधानकोशादिष्वप्रसिद्धं स अर्थीमहि । कवकानां हिजातिविशेषे पाळिमके नि-वेचे सत्यपि पुनर्निवेचो भूस्तृणादीनां निवेचेऽपि च समप्रायश्चित्तविधानार्थः ॥ १४ ॥

त्यजेदाश्वयुजे मासि मुन्यज्ञं पूर्वसंचितम्।

जीर्णानि चैव वासांसि शाकमूलफलानि च ॥ १५ ॥

संबत्सरिनचयपक्षे पूर्वसंचितनीयारायम् जीर्णानि च वासांसि शाकमूलफलानि चान्विने मासि त्यजेत् ॥ १५ ॥

न फालकृष्टमश्रीयादुत्सृष्टमापि केनचित्। न ग्रामजातान्यार्तोऽपि यूळानि च फळानि च ॥ १६ ॥ अरुप्येपि फालकृष्टप्रदेशे जातं स्वामिनोपेश्वितसपि बीब्बादि नाबाह् । तथा प्राम-जातान्यफालकृष्टभूभागेऽपि कताष्टश्वसूकफलानि श्वत्पीहितोऽपि न भक्षयेत् ॥ १६ ॥

#### अञ्चिपकाशनो वा स्यात्कालपकशुमेव वा । अञ्मकुद्दो भवेद्वापि दन्तोलूखिकोऽपि वा ॥ १७ ॥

अग्निपकं वन्यमनं काळपकं वा फळादि । यहा नोखसळसुसळाभ्यां किंतु पाषाणेन चूर्णीकृत्यापकमेवाधात् । दन्ता एवोळखळस्थानानि यस्य तथाविधो वा भवेत् ॥१७॥

#### सद्यः प्रक्षाळको वा स्यान्माससंचयिकोऽपि वा । षण्मासनिचयो वा स्यात्समानिचय एव वा ॥ १८ ॥

एकाइमात्रजीवनोचितं मासहरयुपचितं वा पण्माससंवत्सरिनवीइसमर्थं वा नीवा-रादिकं संचित्रयात् । यथापूर्वं नियमातिशयः । मासवृत्तियोग्यसंचयो माससंचयः सोऽस्यातीति " अत इनिठनौ " (पा. स. ९।२।११९) इति ठन्प्रत्ययेन माससंच-यिक इति रूपम् ॥ १८ ॥

#### नक्तं चात्रं समश्रीयादिवा वाहत्य शक्तितः । चतुर्थकालिको वा स्यातस्याद्वाप्यष्टमकालिकः ॥ १९ ॥

यथासामध्यमन्नसाहत्य प्रदोषे भुक्षीत । अइन्येव वा चतुर्थकालाशनो वा स्यात् । " सायंप्रातमेन्नच्याणामशनं देवनिर्मितम् " इति विद्वितं तत्रैकस्मिनहन्युषोष्या-परेणुः सायं भुक्षीत । अष्टमकालिको वा भवेत् । त्रिरात्रस्रपोष्य चतुर्थस्याङ्को रात्रो भुक्षीत ॥ १९ ॥

> चान्द्रायणविधानैवी शुक्ककुष्णे च वर्तयेत् । पक्षान्तयोवीष्यश्रीयाद्यवाग्ं कथितां सकृत् ॥ २०॥ [यतः पत्रं समादद्याच ततः पुष्पमाहरेत् । यतः पुष्पं समादद्याच ततः फलपाहरेत् ॥ २ ॥]

शक्ककृष्णयोः " एकैकं हासग्रेत्पिण्टं शक्के कृष्णे च वर्षयेत् " ( अ. ११ को. २१६ ) इत्यादिनैकादशाध्याये च वश्यमाणिश्चान्द्रायणिर्वा वर्तयेत् । पश्चान्तौ पौर्णमा-स्यमावास्ये तत्र श्रदतां यवाग्रं वाष्यशीयात् । सकृदिति सायं प्रासर्वा ॥ २० ॥

# पुष्पभूलफलैर्वापि केवलैर्वतेयेत्सदा । कालपकैः स्वयंशीर्पेवैंखानसमते स्थितः ॥ २१ ॥

पुष्पमूळफलैरेव वा काठपकेः नाग्निपकेः स्वयंपिततेर्जीवेत् । वेखानसां वान-प्रस्थः तद्धमैप्रतिपादकशाखदर्शने स्थितः । तेनैसदुक्तमन्यद्पि वैखानसशाकोकं धर्म-मनुतिष्ठेत् ॥ २१ ॥

#### भूमौ विपरिवर्तेत तिष्ठेद्वा प्रपदैर्दिनम् । स्थानासनाभ्यां विहरेत्सवनेषूपयन्नपः ॥ २२ ॥

केवलायां भूमी छुठन्यतागतानि कुर्यात् । स्थानासनादावपविशेत् । वसिष्ठेत्पर्यटे-दित्यर्थः । आवश्यकं जानभोजनादिकालं विद्याय चायं नियमः । एवछत्तरप्रापि, पा-दायाभ्यां वा दिनं तिष्ठेत्कंचित्कालं स्थित एव स्याद् कंचिचोपविष्ट एव न त्यन्तरा पर्यटेत् । सवनेषु सार्यप्रातमध्यादेषु जायात् । यतु सार्यं प्रमे तथेत्युक्तं तेन सहास्य नियमातिशयापेको विकल्पः ॥ २२ ॥

ग्रीको पश्चतपास्तु स्याद्वर्णास्वभ्रावकाशिकः । आर्द्रवासास्तु हेमन्ते क्रमशो वर्धयंस्तपः ॥ २३ ॥

आत्मतपोविद्यद्वयर्थं धीष्मे चतुर्दिगवस्थितेरग्रिभिरूध्वं वादित्यतेजसात्मानं ताप-येत् । वर्षास्वश्रावकाशमाश्रयेत् । यत्र देशे देवो वर्षति तत्र छत्रायावरणराहितस्तिष्ठे-दित्यर्थः । हेमन्ते चार्दवासा भवेत् । त्रतुत्रयसंवत्सरावछभ्वेनायं सावत्सस्कि एव नियमः ॥ २१ ॥

> उपस्पृशंस्त्रिषवणं पितृन्देवांश्र तर्पयेत् । तपश्चरंश्रोग्रतरं शोषयेदेहमात्मनः ॥ २४ ॥

विद्वितमपि त्रिषवणं जानं देविधिषितृतर्पणिवधानार्थमस्यते । प्रातमध्येदिनं सायं सबनेषु त्रिष्वपि देविधिषृतर्पणं कुर्वन् । अन्यदपि पक्षमासोपवासादिकं तीत्रवतं तपोऽततिष्ठन्यथोक्तं यमेन "पक्षोपवासिनः केथित्केचिन्मासोपवासिनः " इति स्वक्षपीरं शोषयेत्॥ २४॥

अम्रीनात्मनि वैतानान्समारोप्य यथाविधि।

अनिम्रिनिकेतः स्यान्मुनिम्लफलाशनः ॥ २५ ॥

श्रीतानग्रीन्वेखानसभाकांविधानेन भस्मपानादिता आत्मिन समारोप्य छोकिका-ग्रिगृहश्चस्यः। यथा वश्यति " दश्यस्वनिकेतनः" (अ. ६ श्वो. २६ ) इति । श्व-निमानवत्त्वारी फलमुलाशन एव स्यात् । नीवाराथपि नाशीयात् । एतकोध्यं पण्यासभयोऽप्यपरि " अनाग्रिरनिकेतनः " इति वसिष्ठवचनात्पण्यासोपर्यनग्रित्वम-निकेनत्वं च ॥ २६ ॥

> अभयत्नः सुरवार्थेषु ब्रह्मचारी धराज्ञयः । जरुणेष्वममञ्जैव दृक्षमूलनिकेतनः ॥ २६ ॥

स्वप्रयोजनेषु स्वादुफलभञ्चणशीतातपपरिद्वारादिषु प्रयत्नग्रन्थोऽजीसंभोगी भूशा-पी च नित्रासस्थानेषु ममस्वरदितो स्वग्नस्टवासी स्यात्॥ २६॥

तापसेष्वेव विषेषु यात्रिकं भैक्षमाहरेत्। गृहमेथिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥ २७॥ फलमुळासंभवे च वानग्रस्थेभ्यो बाह्मणेभ्यः प्राणमात्रधारणोचित भैक्षमाहरेस् तदभवे चान्येभ्यो वनवासिभ्यो गृहस्थेभ्यो हिजेभ्यः ॥ २० ॥

ग्रामादाहत्य वाश्वीयादृष्टी ग्रासान्वने वसन् । मतिगृह्य पुटेनैव पाणिना शकलेन वा ॥ २८ ॥

तस्याप्यसंभवे यामादानीय यामस्यातस्याष्टी यासान्पर्णशरावादिखण्डेन पाणिनैव वा गृहीस्वा वातप्रस्थो भुक्षीत ॥ २८ ॥

> एताश्रान्याश्र सेवेत दीक्षा वित्रो वने वसन् । विविधाश्रीपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥ २९ ॥

वानप्रस्थ एता दीक्षा एतानियमानन्यांश्र वानप्रस्थकाकोकानभ्यसेत् । औपनिय-दीश्र श्रुतीरूपनिपरपठितत्रश्रप्रतिपादकवाक्यानि विविधान्यस्थातमनी ब्रह्मसिद्धये य-न्धतीऽर्धतश्राभ्यसेत् ॥ २९ ॥

> ऋषिभिक्रीहाणैश्वेव गृहस्थैरेत्र सेविताः । विद्यातपोविष्टद्धचर्थे शरीरस्य च शुद्धये ।। ३० ॥

यस्मादेता ऋषिभित्रंश्चद्रशिभिः परित्राजकैर्गृहस्येश आनप्रस्थेत्रं हाहैतज्ञानधर्मयो-विष्टद्वयर्थन्तपन्त्रुतयः सेवितास्तस्मादेताः सेवेतेति पूर्वस्यान्नवादः ॥ ३० ॥

अपराजितां वास्थाय त्रजेदिशमजिह्मगः।

आ निपाताच्छरीरस्य युक्तो वार्यनिलाशनः ॥ ३१ ॥

आचिकित्सितव्याध्याबुद्धवेऽपराजितामैकानी दिशमाश्रित्याकुटिलगितर्युक्ती योग-निशो जलानिलासन आशरीरिनेपाताद्वच्छेत्। महाप्रस्थानाल्यं शास्त्रे विद्वितं चेदं मरणं तेन "न पुराष्ट्रपः स्यःकामी प्रेयात् " इति श्चत्यापि न विरोधः। यतः स्वः कामिशव्यव्योगादवैधं मरणमन्या निषिध्यते न शास्त्रीयम् ॥ ३१ ॥

आसां महर्षिचयीणां त्यक्त्वान्यतमया तनुम् । वीतशोकभयो विमो बद्धालोके महीयते ॥ ३२ ॥

एषां पूर्वोत्तानुष्ठानानामन्यतमेनानुष्ठानेन शरीरं त्यक्त्वावगतदुःखभयेः ब्रह्मैव छो-कस्तत्र पूजां उभते । मोखमाप्रोतीत्यर्थः । केवलकर्मण्ये वानप्रस्थस्य कथं मोक्ष-इति चेश्र । " विविधाश्रोपनिषदीरात्मसंग्रुद्धये श्रुतीः " इत्यनेनास्याप्यात्म-ज्ञानसंभवात् ॥ ३२ ॥

यस्य त मरणाभावस्तस्याह-

वनेषु च विहृत्येवं तृतीयं भागशायुषः । चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गान्परिव्रजेत् ॥ ३३ ॥ अनियतपरिमाणत्वादाष्ठपस्तृतीयभागस्य दुर्विज्ञानानृतीयमाष्ठ्यो मामामिति रागक्ष्याविष वानप्रस्थकालोपलक्षणार्थम् । अत एव शङ्क्षलिखितौ—" वनवा-सादृष्ट्यं ज्ञान्तस्य परिगतवयसः परिवाज्यम् " इत्याच्छ्यतः । एवं वनेषु विद्वत्यैवं विधिवदुश्वरतपोऽन्नुधानप्रकारेण वानप्रस्थाश्रमं विषयरागोपश्चमनाय कंचि-त्कालमनुष्ठाय " चतुर्थमाष्ठचो भागम् " (अ. ४ स्लो. १) इति केषापुःकाले सर्वथा विषयसङ्गांस्त्यक्त्वा परिवाजकाश्चममनुतिष्ठत् ॥ ३३॥

> आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमा जितेन्द्रियः । भिक्षाबल्लिपरिश्रान्तः भन्नजन्मेत्य वर्धते ।। ३४ ॥

पूर्वपूर्वाश्रमादुत्तरोत्तराश्रमं गत्वा ब्रह्मचर्याद्वहाश्रमं ततो वानप्रस्थाश्रममहण्याः येत्यर्थः । यथाशक्ति गताश्रमहुतहोमो जितेन्द्रियो भिक्षाविदानचिरतेवया श्रान्तः परिवज्याश्रममहतिष्ठन्परणोके मोक्षलाभाद्वद्वाश्वतर्ध्यतिवयं प्राप्नोति ॥ ३४ ॥

### ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्।

अनापाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः ॥ ३५ ॥

आश्रमसञ्ज्ञचयपक्षमाश्रितो ब्राह्मण उत्तरश्लोकाभिषेयानि त्रीण्युणानि संशोध्य मोन्ने मोज्ञान्तरङ्को परिवज्याश्रमे भनो नियोजयेत् । तान्युणानि त्वसंशोध्य मोक्षं चतुर्थाश्रममत्रतिष्ठनरक्षं व्रजति ॥ ३५ ॥

तान्येवर्णानि दर्शयति-

अधीत्य विधिवद्वेदान्पुत्रांश्रोत्पाद्य धर्मतः । इष्टा च शक्तितो यज्ञैमेनो मोक्षे निवेशयेत् ॥ ३६ ॥

" जायमानो वै आञ्चणिक्षिर्भक्षणैर्कणवा जायते यहे देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः स्वाध्यायेन ऋषिभ्यः" इति श्रूयते । अतो यथाक्षाक्षं वेदानचीत्य पर्वगमनवर्जनादिध-मण च प्रत्राहत्पाय यथासामध्ये ज्योतिष्टोमादियज्ञांश्वाहष्टाय मोक्षान्तरङ्गे चतुर्धाः श्रमे मनो नियोजयेत् ॥ ३६ ॥

अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाच तथा सुतान् ।

अनिष्टा चैव यहैश्र मोक्षमिच्छन्वजत्यधः ॥ ३७ ॥ वेदाध्ययनमङ्ख्या प्रतानहत्याच यज्ञाश्चानहष्टाय मोक्षमिच्छनरकं वजति ॥ ३०॥

माजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम् ।

आत्मन्यत्रीन्समारोप्य ब्राह्मणः पत्रजेदृहात् ॥ ३८ ॥

यज्ञेंदीयोपारुयानयन्थोकां सर्वस्वदाक्षणां प्रजापितदेवताकामिष्टिं कृत्वा सदु-कविधिनेव "आत्मन्यग्रीन्समारोप्य गृहात्" इत्यभिषानाहानप्रस्थाश्रममद्यशयैव चतुर्थाश्रममद्यतिष्ठेत् । एतेन मद्यना चातुराश्रमस्य सञ्ज्ञष्योऽपि दर्शितः । श्रुति- सिद्धांश्रेकद्वित्रिचतुराश्रमाणां सम्रवया विकल्पिताः । तथा जावाळश्रातिः—" ब्रह्म-चर्यं समाप्य गृद्दी भवेद्रुद्दी भूत्वा वनी भवेद्वनी भूत्वा प्रवजेत् । इतरथा ब्रह्मच-यादिव प्रवजेद्रुद्दाद्वा वनातु "॥ ३८॥

यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रवजत्यभयं गृहात्। तस्य तेजोमया छोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः॥ ३९॥

यः सर्वेभ्यो भूतारब्धेभ्यः स्थावरजङ्गमेभ्योऽभयं दत्ता गृहाश्रमात्प्रवजित तस्य ब्रह्मप्रतिपादकोपनिषिष्ठस्य सूर्यायालोकरिहता हिरण्यगर्भादेलीकास्तत्तेजसैव प्रकाशा भवन्ति । तानामोतीत्यर्थः ॥ ३९ ॥

> यस्पादण्विप भूतानां द्विजानोत्पद्यते भयम् । तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ ४० ॥

यस्माहिजात्सक्ष्ममिप भयं भूतानां न भवति तस्य देहादिश्चक्तस्य वर्तमानदेहनाशे कस्मादिप भयं न भवति ॥ ४० ॥

अगारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो मुनिः । समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत् ॥ ४१॥

गृहानिर्गतः पवित्रैर्दण्डकमण्डल्वादिभिष्ठको खनिमौंनी सम्रपोदेषु कामेषु केन-चित्सम्यक्समीपं प्रापितेषु स्वाद्वनादिषु विगतस्पृद्दः परिव्रजेष् । मेघातिथिस्तु " पवित्रैर्मन्वजेपरथवा पावनैः कृच्छूर्यकः" इति व्याचष्टे ॥ ४१ ॥

एक एव चरेन्नित्यं सिद्धचर्थमसहायवान् । सिद्धिमेकस्य संपञ्चनं जहाति न हीयते ॥ ४२ ॥

एकस्य सर्वेसङ्गविरिहिणो मोक्षावाप्तिर्भवतीति जाननेक एव सर्वदापि मोक्षार्थं चरेत् । एक एवेत्यनेन पूर्वपरिचितपुत्रादित्याग अच्यते । असद्दायवानित्युक्तरस्यापि एकाकी यदि चरित स किंचिन त्यजित न कस्यापि त्यागेन दुःखमत्रभवित नापि केनापि त्यज्यते न कोऽप्यनेन त्यागदुःखमत्रभाव्यते । ततथ सर्वत्र निर्मन्मत्वः स्रखेन स्रुक्तिमाप्नोति ॥ ४२ ॥

अनिप्रिरिनकेतः स्याद्धाममन्तार्थमाश्रयेत् । उपेक्षकोऽसंकुस्रको सुनिर्भावसमाहितः ॥ ४३ ॥

अनग्रिकोंकिकाग्रिसंयोगरिहतः शाखीयाप्तिं समारोप्येति पूर्वद्यक्तत्वात्। अनिकेतो गृहसन्यः, उपेश्वकः शरीरस्य व्याध्यायुत्पादे तत्प्रतीकाररिहतः, असंकुष्ठकः स्थिर-मितः, असंचियिक हत्यन्ये पठन्ति । खनिर्वद्य मननान्मौनस्य पूर्वोक्तत्वात् । भावेन ब्रह्मणि समाहितस्तदेकतानमनाः अरण्ये च दिवारात्रौ वसन्भिक्षार्यमेव ग्रामं प्रविशेत् ॥ ४३ ॥

कपालं दृक्षमूलानि कुचेलमसहायता । समता चैव सर्वस्मिक्षेतन्मुक्तस्य लक्षणम् ॥ ४४ ॥ मृत्मयकपरादिभिक्षापानं, वासार्थं दृक्षमूलानि, स्यूलजीणवर्षं कोपीनकत्था, सर्वत्र बह्यद्वद्या बद्धमित्राभावः, एतन्स्रक्तिसायनस्वानस्यकस्य लिङ्गम् ॥ ४४ ॥

नाभिनन्देत गरणं नाभिनन्देत जीवितम् ।
कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा ॥ ४५ ॥
बिष्ण्यान्हेमन्तिकान्मासानष्टौ भिक्षुविचकमेत् ।
दयार्थं सर्वभृतानां वर्षास्त्रेकत्र संवसेत् ॥ ३ ॥
नास्र्यं हि वजेन्मार्गं नादृष्टां भूमिमाक्रमेत् ।
परिभृताभिरद्भित्तु कार्यं कुर्वीत नित्यक्षः ॥ ४ ॥
सत्यां वाचमहिंसां च वदेदनपकारिणीम् ।
कलकापेतामपरुषामनृशंसामपैद्युनाम् ॥ ५ ॥

ग्रदणं जीवनं च द्वयमपि न कामयेस्कित् स्वकर्मांचीनं ग्ररणकाटमेव प्रतीक्षेत । निर्दिश्यत इति निर्देशो स्वित्ततस्परिकोधनकाल्यमेव स्वतकः ॥ ४९ ॥

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं बख्रपूतं जलं पिबेत् । सत्यपूतां बदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ ४६ ॥

के शास्थ्यादिषरिक्षारार्थं दृष्टिकोधितभूमी पादी क्षिपेत् । जलेषु खदजनस्वादिवा-रणार्थं वसकोधितं जलं पिदेत् । सत्यपिवां वाचं वदेत् । ततव मीनेन सह सस्यस्य विकल्पः । प्रतिषिद्धसंयालपशास्यमनसा सर्वदा पविचातमा स्यात् ॥ ४६ ॥

> अतिवादांश्तितिक्षेत नावधन्येत कंचन । न चेमं देहमाथित्य वैरं क्ववींत केनचित् ॥ ४७॥

अतिक्रमवादानपरीक्तानसहेत न कंचित्परिभवेष् । नेमं देहमस्थिरं व्याध्यायतनमा-श्रित्य तदर्थ केनचित्सह वैरं कुर्याष् ॥ ४७ ॥

ऋद्धचन्तं न प्रतिक्रुध्येदाऋष्टः कुञ्चलं वदेत् । सप्तद्वारावकीणीं च न वाचमनृतां वदेत् ॥ ४८ ॥

संजातकोषाय कस्मैदितप्रतिकोषं न कुर्यात् । निन्दितश्रान्येन वाचं भद्रां बदेत् नतु निन्देत् । सप्तद्वारावकीणांभिति । चश्चरादीनि पञ्च निर्देदीन्द्रियाणि मनोष्ठद्वि-रित्यन्तःकरणद्वयं वेदान्तदर्शन एतेर्गृहीतेषु स्वेषु वाचा प्रद्वसेरेतानि सप्त द्वाराणी-रक्षच्यन्ते, एतेरवकीणां निक्षित्रां तद्वृहीतार्पविषयां वाचं न वदेत्किषु बद्यमावविषयां वदेत् । नतु मनसैव बद्योपास्यते ब्रह्मविषयवागुचारणमपि मनोव्यापारस्तत्कथं सप्त- द्वारावकीर्णस्वविशेषेऽपि ब्रह्मविषयां वदेदिस्यन्यविषयां न वदेदिति उभ्यते । उच्यते । अत एवानुतामिति विशेषयति स्म, अनृतमसत्यं विभाशीति यावत्, तद्विषया वाग-प्यनृतीच्यते तेन यिनाशिकार्यविषयां वाचं नोचारयेत् । अविनाशिबद्धाविषयां तु प्रण-बोपनिषदादिख्यां वदेत् । गोविन्दराजस्तु धर्माऽर्थः कामो धर्मार्थावर्थकामौ धर्मार्थ-कामा इस्येतानि सप्त वान्विषयतया वाक्प्रहत्तेर्द्धाराणि, तेष्ववकीर्णां विश्विप्तां सर्वस्य भेदस्यासत्वात्तद्विषयामसत्यख्यां वाचं न वदेत् । अन्ये तु सप्त भ्रवनान्येव वान्विषय-स्वात्सप्त द्वाराणि तेषां भेदाद्विनाशित्वाधासत्यत्या तद्विषयां वाचमसत्यां न वदेत्के वर्लं बद्धाविषयां वदेत् ॥ ४८ ॥

> अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः । आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ४९ ॥

आत्मानं ब्रह्माथिकृत्य रतिर्यस्य सोऽध्यात्मरितः सर्वदा ब्रह्मध्यानपरः, आसीन इति स्वश्तिकादियोगासननिष्टः, निरपेक्षो दण्डकमण्डल्वादिण्वापि विश्वेषापेक्षाग्रन्यः निरामिपः आमिषं विषयास्तदिभेळाधरिहतः, आत्मनो देहेनैव सहायेन मोक्षस्रकार्थोह संसारे विचरेत् ॥ ४९ ॥

न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया । नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां छिप्सेत किहीचेत् ॥ ५० ॥

भूकम्पायुत्पातचञ्चःस्पन्दादिनिमित्तपाठकथनेन, अधाश्विनी इस्तरेखादेरीहृशं पाठ-मिति नक्षत्राङ्गवियया, ईंट्रगो नीतिसार्गे इत्थं वर्तितन्यं इत्यव्यासनेन शास्त्रार्थकथनेन च कदाचित्र भिक्षां उन्ध्रमिच्छेत् ॥ ५० ॥

न तापसैर्जाह्मणैर्घा वयोभिरपि वा श्वभिः । आकर्णि भिञ्जकैर्वान्यैरगार्घ्यपसंत्रजेत् ॥ ५१ ॥

बानप्रस्थेरन्यैर्वा बाखणैर्भञ्चणशीलैः, पक्षिभिः, कुकुरैर्वा व्याप्तं गृहं भिन्नार्थं न प्रविशेत् ॥ ५१ ॥

क्रमकेशनखश्मश्रः पात्री दण्डी कुसुम्भवान् । विचरेकियतो नित्यं सर्वभृतान्यपीडयन् ॥ ५२ ॥

क्रमकेशनखदमश्चभिक्षापात्रवान् दण्डी क्रसम्भः क्रमण्डलस्तशुक्तः सर्वप्राणिनोऽपी-दयन्सर्वदा परिभमेत् ॥ ५२ ॥

अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युर्निर्वणानि च । तेषामद्भिः स्मृतं शौचं चमसानामिवाध्वरे ॥ ५३ ॥

सीवर्णादिवर्जितानि निरिछदाणि भिक्षोभिद्यापात्राणि भवेषुः । तथा यमः—"सुत्रणं रूप्यपात्रेषु तास्रकांस्यायसेषु च । गृह्यत्भिक्षां न धर्मोऽस्ति गृहीत्वा नरकं त्रवेत् ॥" तेषां च यतिषात्राणां जलेनैव तु शुद्धिः यत्रे चमसानामिव ॥ ५३ ॥ तान्येव दर्शयंति-

अलाबुं दारुपात्रं च मृन्मयं वैदलं तथा।

ष्तानि यतिपात्राणि मनुः स्वायंभुवोऽज्ञवीत् ॥ ५४ ॥

अलाबुदारुम्हिकावंशादिखण्डनिर्मितानि यतीनां भिश्वापात्राणि स्वायंशुको महर-वदम् । वैदलं तरुत्वोङ्किर्मितमिति गोविन्दराजः ॥ ५४ ॥

एककालं चरेद्धैक्षं न प्रसच्चेत विस्तरे !

यैक्षे यसक्तो हि यतिर्विषयेष्वापि सज्जति ।। ५५ li

एकवारं प्राणचारणार्थं भेक्षं चरेत् । तत्रापि प्रचुरिभक्षाप्रसङ्गं न झुर्यात् । यते। वहुतरिभक्षाभक्षणप्रसक्तो यतिः प्रधानधातुबृह्या ख्यादिविषयेष्यपि प्रसज्जते ॥ ५५॥

विधूमे सन्नमुसछे व्यङ्गारे मुक्तवज्जने ।

रुत्ते शरावसंपाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत् ॥ ५६ ॥

विगतपाक्षप्रमे, निवृत्तावहननम्रसले, निर्वाणपाकाङ्कारे, मृहस्थपर्यन्तमुक्तवज्ञने, जिन्छप्टशरावेषु त्यकेषु, सर्वदा यतिभिक्षां चरेत् । एतत्र दिनशेषम्रहर्तत्रवयरूपसाया-होपलक्षणम् । तथाह याञ्चलक्यः—" अप्रमत्तश्चरेद्धैक्ष्यं सायाहे नाभिसंधितः " (अ. ३ क्टो. ९९ )॥ ९६॥

अलाभे न विषादी स्याङाभे चैव न हर्षयेत्।

पाणयात्रिकपात्रः स्यान्यात्रासङ्गाद्विनिर्गतः ॥ ५७ ॥

भिक्षादेरलाभे न विपीदेत् । लाभे च हर्षे न कुर्यात् । प्राणस्थितिमात्रोपचितात्र-भोजनपरः स्यात् । दण्डकमण्डलुमात्रास्वपि 'इदमशोभनंत्यजामि इदं रुचिरं मृद्धामि' इत्यादिग्रसङ्गं न कुर्यात् ॥ ५७ ॥

अभिपूजितलाभांस्तु जुगुप्सेतैव सर्वशः । अभिपूजिलाभैश्च यतिर्मुक्तोऽपि वद्ययते ॥ ५८ ॥

पूजापूर्वकभिश्वालामं सर्वकाठं निन्देत् । न स्वीकुर्यादित्यर्थः । यस्मात्पूजापूर्वक-काभस्वीकारे दातृगोचरकेदममत्वादिभिरासन्नमुक्तिरपि यतिर्जन्मवन्धेंह्वभते ॥ ६८॥

अल्याक्षाभ्यवहारेण रहःस्थानासनेन च

ह्रियमाणानि विषयैरिन्द्रियाणि निवर्तयेत् ॥ ५९ ॥

आहारलाघवेन निर्जनदेशस्थानादिना च रूपादिविषयैपाकृष्यमाणानीन्द्रियाणि निवर्तयेत् ॥ ६९ ॥

> इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च । अहिंसया च भृतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ६० ॥

यस्मात् इन्द्रियाणां निधहेण रागद्वेषाभावेन च प्राणिहिंसाविरतेन च मोक्षयोग्यो भवति ॥ ६० ॥

इदानीमिन्द्रियनियमोपायिवयवैराग्याय संसारतचाचिन्तनष्ठपदिशक्ति— अवेक्षेत गर्तानृणां कमेदोषसमुद्धवाः । निरये चैव पतनं यातनात्रच यमक्षये ॥ ६१ ॥

विद्विताकरणनिन्दिताचरणरूपकर्मदोषजन्यां मद्यष्याणां पश्चादिदेद्दप्राप्तिं नरकेषु यननं यमछोके नरकस्थस्य निश्चितनिधिश्चच्छेदनादिभवास्तीबदेदनाः श्रुतिपुराणादिष्-क्ताथिन्तयेत् ॥ ६१ ॥

> विषयोगं प्रियेश्चैव संयोगं च तथाऽमियैः । जरया चाभिभवनं व्याधिभिश्चोपपीडनम् ॥ ६२ ॥

इष्टपुत्रादिवियोगं, अनिष्टहिंसकादियोगं, जराभिभवनं, व्याध्यादिभिश्च पोडनं कर्मदोपसमुद्रवसत्तविन्तयेत् ॥ ६२ ॥

देहादुत्क्रमणं चास्मात्पुनर्गमे च संभवम् ।

योनिकोटिसहस्रेषु सृतीश्चास्यान्तरात्मनः ॥ ६३ ॥

अस्मादेहादस्य जीवात्मन उत्क्रमणं तथाच मर्मभिद्धिर्महारोगपतितस्य श्टेष्मा-दिदोपनिरुद्धकण्ठस्य महतीं वेदनां गर्भे चोत्पत्तिदुःखबहुटां अध्यगाठादिनिकृष्टजाति-योगिकोटिसहस्रुगमनानि स्वकर्मवन्धान्यदुचिन्तयेत् ॥ ६३ ॥

> अधर्मप्रभवं चैव दुःखयोगं शरीरिणाम् । धर्मार्थप्रभवं चैव सुखसँयोगमक्षयम् ॥ ६४॥

शरीरवतां जीवात्मनामधर्महेतुकं दुःखसंबन्धं धर्महेतुकोऽधों ब्रह्मसाक्षात्कारस्तत्त्र-भवं मोक्षरुक्षणमक्षयं ब्रह्मस्वसंयोगं चिन्तयेत् ॥ ६४ ॥

सूक्ष्मतां चान्ववेक्षेत योगेन परमात्मनः।

देहेषु च समुत्पत्तिमुत्तमेष्यधमेषु च ।। ६५ ॥

योगेन विषयान्तरिचत्तरितिरोधेन परमात्मनः स्थूलशरीरायपेक्षया सर्वान्तर्योन् मित्येन सक्षमतां निरवयवतां तत्त्यायादुत्कृष्टापकृष्टेषु देवपश्वादिशरीरेषु जीवानां श्वभा-शुभक्षकभोगार्थश्वत्पत्तिमधिष्ठानमञ्जिन्तयेत् ॥ ६५ ॥

दूषितोऽपि चरेद्धर्मं यत्र तत्राश्रमे रतः । समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम् ॥ ६६ ॥

यस्मिनकस्मिश्रिदाश्रमे स्थितस्तदाश्रामितिरुद्धाचारदूषितोऽप्याश्रमितिङ्गरहितोऽपि सर्व-भूतेषु ब्रह्मबुद्धया समदृष्टिः सन् धर्ममद्यतिष्ठेत् । नहि दण्डादिविङ्गधारणमात्रं धर्म- कारणं किंतु विदितात्रधानं, एतच धर्मप्राचान्यवोधनायोक्तं नतु लिङ्गपरि-स्यागार्थम् ॥ ६६ ॥

अत्र दृष्टान्तमाइ---

फलं कतकरक्षस्य यद्यप्यम्बुपसादकम् । न नामग्रहणादेव तस्य वारि पसीदति ॥ ६७॥

यद्यपि कतकटक्षस्य फलं कलुपजलस्वच्छताजनकं तथापि तलामोचारणवधात्र प्र-सीदति किंतु फलप्रदेषेण, एवं न लिङ्गधारणमात्रं धर्मकारणं किंतु विद्वितालुपानम्॥६०॥

> संरक्षणार्थं जन्तूनां रात्रावहिन वा सदा । शरीरस्यात्यये चैव समीक्ष्य वसुधां चरेत् ॥ ६८ ॥

शरीरस्यापि पीडायां एक्ष्मपिपीलिकादिशाणरक्षार्थं रात्रौ दिवसे वा सदा भूमिं निरीक्ष्य पर्यटेत् । पूर्वं केशादिपरिद्वारार्थं " दृष्टिपूर्तं न्यसेत्पादम्" (अ. ६ श्लो.४६) इत्युक्तं, इदं तु हिंसापरिद्वारार्थोमित्यपुनरुक्तिः ॥ ६८ ॥

अत्र प्रायधित्तमाद्द-

अहा राज्या च याञ्जन्तून्हिनस्त्यज्ञानतो यतिः । तेषां स्नात्वा विशुद्धचर्यं प्राणायामान्षडाचरेत् ॥ ६९ ॥

यतिर्यानकानतो दिवसे रात्रौ वा प्राणिनो दृत्ति तद्धननजनितपापनाकार्थे का-त्या घट प्राणायामानकुर्योत् । प्राणायामश्र " सच्याहति सप्रणवां गायत्री शिरसा सह । त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते " इति वसिष्ठोक्त्यात्र द्रष्टन्यः ॥६९॥

प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कुताः । व्याहतिमणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ ७० ॥

अञ्चणस्योते निर्देशाद्भाह्यणजातेरयम्बदेशो न यतेरेव । त्रयोऽपि प्राणायामा सप्तिभिव्यादितिभिर्दशभिः प्रणवैर्म्भुक्ताः, विधिवदित्यनेन साविष्या शिरसा च युक्ताः, पूरककुन्भकरेचकविधिना कृता आद्यणस्य अष्ठं तपो आतन्यम् । पूरकादिस्यरूपं सम्हत्वन्तरेषु क्रेयम् । तथा योगियाज्ञवक्त्यः——" नासिकोत्कृष्ट उच्छासो ध्मातः पूरक उच्यते । क्रम्भको निश्चत्रशासो अच्यमानस्तुरेचकः "॥ वयोऽपीत्यिपज्ञव्देन वयोऽवद्दं कर्तव्याः अधिककरणे त्विधिकपापक्षयः ॥ ७० ॥

दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः ।

तथेन्द्रियाणां दद्धन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥ ७१ ॥

धातृनां स्वर्णरजतादीनां यथा मृपायामग्रिना ध्मायमग्रनानां मठद्वव्याणि दृद्यन्ते, एवं मनलो रागादयश्रश्चरादेश विषयप्रवणत्वादयो दोषाः प्राणायामेन विषयान-भिष्यानादश्चन्ते ॥ ७१ ॥

#### प्राणायामैद्देदेशेषान्धारणाभिश्च किल्विषम् । प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान् ॥ ७२ ॥

एवं सित अनन्तरोक्तप्रकारेण प्राणायामै रामादिदोषान्दहेत् । अपेक्षितदेशे पर-ब्रह्मादौ यन्मनसो धारणं सा धारणा तया पापं नाशयेत् । प्रत्याहारेण विषयेभ्य इन्द्रियाकर्पणैविषयसंपर्कान्वारयेत् । ब्रह्मध्यानेनेति सोऽहमस्मीति सजातीयप्रत्ययप्र-ब्राहरूपेणानीश्वरान्युणान् ईश्वरस्य परमात्मनो ये गुणा न भवन्ति कोधलोमास्यादयः नाजिदारयेत् ॥ ७२ ॥

#### उचावचेषु भूतेषु दुईंयामकृतात्मभिः । ध्यानयोगेन संपद्येद्गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ७३ ॥

अस्य जीवस्योत्कृष्टापकृष्टेषु देवपभादिषु जन्मप्राप्तिमकृतात्माभिः शास्त्रेरसंस्कृतान्तः-करणेर्दुक्षयां ध्यानाभ्यासेन सम्यक् सकारणकं जानीयात् । तत्त्रशाविद्याकाम्यनिषि-द्वक्रमैनिर्मितेयं गतिरिति ज्ञात्वा ब्रह्मज्ञाननिष्ठो भवेदिति तात्त्पर्यार्थः ॥ ७३ ॥

# सम्यग्दर्शनसंपन्नः कर्मभिंने निवद्धचते । दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ ७४॥

ततथ तस्वतो बद्धसाक्षात्कारवान्कर्मभिनं निवध्यते कर्माणि तस्य पुनर्जन्मने न प्रभवन्ति, पूर्वोजितपापपुण्यस्य बद्धकानेन नाशाद् । तथाच श्वतिः—"तद्यथेषी-कात्रुत्वमग्रौ प्रोतं प्रद्येतेवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रद्यन्त अभौ ब्रह्मैवेष भवति " इति श्रुत्या । तथा " श्वीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे " इति अविशेषश्चत्या पुण्यसंवन्थोऽपि बोध्यते, उत्तरकाले च देवात्पापे कर्मणि प्रवृत्तेऽपि न पापसंश्वेषः । तथाच श्वतिः—" पुण्करपलाच आपे। न न्तिष्यन्त एव मेवंविदि पापं कर्म न श्विष्यते" इति । देहारम्भकपापपुण्यसंवन्धः परं नद्यति अयमेव चाथां ब्रह्मभीनासायां "तद्यिमम उत्तरपूर्वाधयोरश्वेषविनाशौ तद्यपदेशात्"(४।१।१३)इति सुत्रेण वादरायणेन निरणापि । ब्रह्मसाञ्चलकारश्चन्यस्तु जन्ममरणप्रवन्धं लभते ॥ ७४॥

## अहिंसयेन्द्रियासङ्गैर्वेदिकैश्चैव कर्मभि: । तपसश्चरणेश्चोग्रेः साधयन्तीह तत्पदम् ॥ ७५ ॥

निविद्धहिंसावर्जनेनेन्द्रियाणां च विषयसङ्गपरिहारेण वैदिकैनित्यैः कर्मभिः, काम्यकर्मणां बन्धहेतुत्वात् । उक्तंच-"कामात्मता न प्रशस्ता" ( अ. २ श्टो. २ ) इति । तपस्य यथात्मेमवस्रपवासङ्गच्यूचान्द्रायणादेरत्वधानौरिह कोके तत्पदं ब्रह्मात्य-न्तिकल्यक्षणं प्राप्तवनित । पूर्वश्लोकेन ब्रह्मदर्शनस्य मोक्षहेतुत्वस्रकं अनेन तत्सह-कारितया कर्मणोऽभिद्दितस् ॥ ७५ ॥ इरानी मोक्षान्तरक्षोषायसंसारवैराग्याय रेहस्वरूपमाह श्लोकद्वयेन— अस्थिरूथूणं स्नायुयुतं मांसशोणितल्लेपनम् । चर्मावनद्धं दुर्गन्धि पूर्णं मूत्रपुरीषयोः ॥ ७६ ॥ जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम् । रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत् ॥ ७७॥

अस्थीन्येव स्थूणा इव यस्य तं अस्थिस्थूणं, स्नापुरज्जुभिरावदं, मांसर-विरायुपालेमं, चर्माच्छादितं, मूत्रपुरीपाभ्यां पूर्णमत एव दुर्गन्थि । जरोपता-पाभ्यामाकान्तं, विविधव्याधीनामाश्रयं, आदुरं छुत्पिपासाधीतोष्णादिकातरं, प्रायेण रजोगुणपुक्तं, विनश्वरस्वभावं च, आवासो गृहं पृथिव्यादिभूतानि तेषामावासं, देह-मेव जीवस्य गृहत्वेन निरूपितं त्यजेत् । यथा पुनर्देहसंबन्यो न भवेत्तथा द्वर्यात् । गृहसाम्यमेवोक्तमस्थीत्यादिना ॥ ७६ ॥ ७०॥

नदीकूलं यथा दृशो दृशं वा शकुनिर्यथा। तथा त्यजिनमं देहं कुच्छाद्वाहाद्विमुच्यते॥ ७८॥

बद्धोपासकस्य देइत्यागसमये मोक्षः, आरञ्यदेइस्य कर्मणो भौगेनैव नाशात् तत्र देइत्यकुद्धैविध्यमाह । यः कर्माधीनं देइपातमवेश्वते स नदीकूछं यथा द्यवस्त्यजति स्वपातमज्ञाननेव नदीरयेण पात्यते, तथा देइं त्यजन्यश्च शानकर्मप्रकर्षाद्वीच्मादिव-स्वाधीनमृत्युः स यथा पत्नी दृशं स्वेच्छया त्यजति तथा देइमिमं त्यजन् संसारकृष्टा-द्वाहिव जलचरप्राणिभेदादिशुच्यते ॥ ७८ ॥

> प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम् । विसुज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम् ॥ ७९ ॥

वस्रविदात्मीयेषु प्रियेषु दितकारिषु सकृतं अप्रियेष्वदितकारिषु दृष्कृतं निश्चिष्य ध्यानयोगेन नित्यं वसाम्येति बद्धाण छीयते । तथाच झितः "तस्य पुत्रा दायम्वप्यन्ति सहदः साधुकृत्यां द्विपन्तः पापकृत्याम् " इति । अपरा श्रुतिः " तत् सकृतदुष्कृते विश्वन्नते तस्य प्रिया ज्ञातयः सकृतस्यपयन्त्यप्रिया दृष्कृतम् " इत्येवमादीन्येव वाक्यान्युदाहृत्य सकृतदुष्कृतयोद्दानिमात्रश्रवणेऽप्युपायनं प्रतिपत्तव्यमिति वद्यम्मानायां " हानौ तृपायनशब्दशेषत्वात्कृशाच्छन्दस्तुत्यप्यायनवत्तदुक्तम् " ( व्या. स. ३।३।२६) इत्यादिस्त्रौर्वादरायणेन निरणायि । नत्र परकायसकृतदुष्कृतयोः कथं परत्र संकान्तिः । उच्यते । धर्माधर्मव्यवस्थायां शास्त्रमेव प्रमाणं, संकामोऽपि तयोः शास्त्रप्रमाणक एव । अतः शास्त्रात्मंत्रमणयोग्यावेतौ सिध्यतः । अतः शास्त्रेण बाध्याय प्रतिपश्चाद्यमानोदयः, धृचि नर्यशरःकपाछं प्राण्यङ्गत्वाच्छङ्कारिक्वदितिवत् । मया-विधगोविन्दराजौ तु स्वेषु प्रियेषु केनचित्कृतेषु ध्यानाभ्यासेनारमीयसेव सकृतं तत्र कार्णत्वेनारोप्य, एवमाप्रियेष्यपि केनचित्कृतेष्वात्मीयसेव प्राग्जनमाजितं दुष्कृतं

कारणत्वेन प्रकल्प्योद्धृत्य तरसंपादियतारौ एरुपौ रागद्वेषारूयौ त्यकत्वा नित्यं ब्रह्मा-भ्योति ब्रह्मस्यभावसुपगच्छतीति व्याचद्वाते । तत्र । विसृष्येति क्रियायां सकृतं दुष्कृतमिति कर्मद्वयत्यामेन तत्संपादियतारावित्यस्रतकर्माध्याद्वारात्, कर्मद्वये च श्रुतिकयात्यागेन कारणत्वेन प्रकल्प्येत्यायश्रुतिकयाध्याद्वारात् । किंच । " व्यास-व्याख्यातवेदार्थमेवमस्या महस्मृतेः । मन्ये न कल्पितं गर्वोदर्वाचीनैर्विचक्रणैः " ७९

यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः ।

तदा सुखमवाभोति मेत्य चेह च शाश्वतम् ॥ ८० ॥

यदा परमार्थतो विषयदोषभावनया सर्वविषयेषु निरमिछाषो भवति तदेह छोके संतोषजन्यसुखं परछोके च मोक्षस्रखमविनात्रि प्राप्नोति ॥ ८० ॥

> अनेन विधिना सर्वीस्त्यक्त्वा सङ्गाञ्छनैः शनैः । सर्वद्वन्द्वविनिर्भुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ ८१ ॥

पुत्रकलबक्षेत्रादिपु समस्वरूपान्कमेण सङ्गान्सर्वोस्त्यक्त्वा द्वन्द्वेर्मानापमानादि-भिर्श्वक्तीऽनेन यथोक्तेन ज्ञानकर्मान्तप्रानेन ब्रह्मण्येवात्यन्तिकं लयमाप्रोति ॥ ८१ ॥

ध्यानिकं सर्वभेवैतचदेतदाभिशब्दितम् ।

न ह्यनध्यात्मवित्कश्चित्क्रियाफलमुपाञ्जुते ॥ ८२ ॥

यदेतदित्यत्यन्तसंनिधानात् रूर्वंश्लोकोदितं परामृश्यते । यदेतदुक्तं प्रनादिममस्व-त्यागो मानापमानादिद्दानिर्वंद्वण्येवावस्थानं सर्वमेवैतद्ध्यानिकमात्मनः परमात्मत्वेन ध्याने सित भवति । यदात्मानं परमात्मेति जानाति तदा सर्वसत्वाव विशिष्यते तस्य न कुत्रचिन्ममत्वं मानापमानादिकं वा भवति, तथाविधज्ञानाद्भ्रद्धात्मत्वं च जान्यते । ध्यानिकविशेषाध्येयविशेषलाभे परमात्मध्यानार्थमाह—न व्यनध्यात्मविदिति । यस्मादात्मानं जीवमधिकृत्य यदुक्तं तस्य परमात्मत्वं तथो न जानाति न ध्यायति स प्रकृतध्यानिक्रयाफलं ममत्वत्यागमानापमानादिद्वानिं मोक्षं च न प्राप्नोति ॥८२॥

अधियज्ञं ब्रह्म जपेदाधिदैविकमेत्र च । आध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत् ॥ ८३ ॥

पूर्व बद्धध्यानस्वरूपश्चपासनश्चकं । इदानीं तदञ्जतया वेदजपं विधत्ते । तथाच श्रुति:—"तमेतं वेदालवचनेन बाह्यणा विविदिधन्ति " इति विधाङ्गतया वेदजपश्चप-दिशति —अधियज्ञमिति ॥ यहमधिकृत्य प्रष्टतं बद्ध वेदं तथा देवतामधिकृत्य तथा जीवमधिकृत्य तथा वेदान्तेष्टकं "सत्यं ज्ञानमनन्तं अहा " इत्यादिबहाप्रतिपादकं सर्वदा जपेत् ॥ ८३ ॥

इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम् । इदमन्विच्छतां स्वर्गमिदमानन्त्यमिच्छताम् ॥ ८४ ॥ इदं वेदाख्यं बद्धा तृद्धांनभिज्ञानामपि शरणं गतिः, पाठमात्रेणापि पापक्षयहेतु-त्वात् । सतरां तज्ञानतां तद्धांभिज्ञानां स्वर्गमपवर्गं चेच्छतामिद्मेव शरणं, तदुपा-योपदेशकत्वेन तत्प्राप्तिहेतुत्वात् ॥ ४४ ॥

> अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो द्विजः । स विध्रयेह पाप्पानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ८५ ॥

अनेन यथाक्रमोक्ताद्यानेन यः प्रवज्याश्रममाश्रयति स इह होके पापं विसुक्य परं वक्ष प्राप्नोति बह्यसाक्षात्करेणोपाधिकरीरनाकाद्वद्यार्थेक्यं गच्छति ॥ ८५ ॥

> एष धर्मोऽनुशिष्टो वो यतीनां नियतात्मनाम्। वेदसंन्यासिकानां त कर्मयोगं निबोधत ॥ ८६ ॥

एव यतीनां यतात्मनां चतुर्णामेव कुटीचरबहृदकहंसपरमहंसानां साथारणो धर्मों वो गुष्माकस्रकः। इदानीं यतिविशेषाणां कृटीचराख्यानां वेदविहितादिकर्मयोगिनाससाधारणं वश्यमाणं " पुत्रैक्यें सखं वसेत् " (अ. ६ क्टो. ९५) इति कर्मसंबन्धं श्रिष्ठत चतुर्थां भिक्षव उक्ताः—" चतुर्थां भिक्षवस्तु स्युःकृटीचरबहृदकी। हंसः परमहंसश्च यो यः पश्चात्स उत्तमः" इति । कृटीचरस्यायं पुत्रभिश्चाचरणरूपासाधारणकर्मोपदेशः । गोविन्दराजस्तु गृहस्थिविशेषमेव वेदेर्गिदताधिहोत्रादिकर्मत्याभिनं ज्ञानमात्रसंपादितवैदिककर्माणं वेदसंन्यासिकमाह, तत्र । यतो गृहस्थस्याहिताग्रेरम्त्येष्टो विनियोगः, चतुर्थाश्रमाश्रयणं चात्मनि समारोपः शाखेणोच्यते तदुभयाः
भावे सत्येवमेवाग्रीनां त्यागः स्यात् । गोविन्दराजो गृहस्थं वेदसंन्यासिकं वृवन्
" एवमेवाहिताग्रीनां त्यागमर्थादुषेतवान् । वेदसंन्यासिकं मेथातिथिः प्राह् निराश्रमम् । तन्मते चातुराश्रम्यनियमोक्तिः कथं मनोः " ॥ ८६ ॥

इदानीं वेदसंन्यासिकस्य प्रतिज्ञाते कर्मयोगेऽनन्तरं वक्तुस्रचितमपि वेदसंन्यासिकः पञ्चमाश्रमी निराशमीवा चत्वार एत्राश्रमा नियता इति दर्शयितुस्रकानाश्रमानस्वद्ति—

ब्रह्मचारी गृहस्थश्र वानप्रस्थो यतिस्तथा । एते गृहस्थपभवाश्रत्वारः पृथगाश्रमाः ॥ ८७ ॥

ब्रह्मचर्यादयो य एते प्रथमाश्रमा उक्ता एते चत्वार एव गृहस्थजन्या भवन्ति ८७

सर्वेऽपि कमशस्त्वेते यथाशास्त्रं निषेतिताः ।

यथोक्तकारिणं विशं नयन्ति परमां गतिम् ॥ ८८ ॥

रुते सर्वे चत्वारोऽप्याश्रमाः शासानतिकमेणानुष्ठिताः अपिश्वव्हात्रयो हावेको-ऽपि यथोक्तानुष्ठातारं विग्रं मोक्षठक्षणां गतिं प्रापयन्ति ॥ ८८ ॥

प्रकृतनेदसंन्यासिकस्य गृहे प्रतैश्यं सखे वा संबक्ष्यति तदर्थं गृहस्थोत्कर्षमाह— सर्वेषामपि चैतेषां वेद्रमृतिविधानतः ।

गहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान्विभर्ति हि ॥ ८९ ॥

सर्वेषामेतेषां ब्रह्मचार्यादीनां मध्ये गृहस्थस्य श्रूयमाणत्वेन प्रायशोऽग्रिहोत्रादिवि-वानाहृहस्थो मन्वादिभिः श्रेष्ठ उच्यते । तथा यस्माद्धहाचारिवानप्रस्थयतीनसौ भिक्षादानेन पोषयित तेनाप्यसौ श्रेष्ठः । यथोक्तम्—" यस्मात्रयोऽप्याश्रीमणो ज्ञाने-नानेन चान्वहम् " ( अ. ३ श्लो. ७८ ) इति ॥ ८९॥

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम् । तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ॥ ९०॥

यथा सर्वे नदीनदा गङ्गाशोणायाः समुदेश्वित्यितं उभन्ते एवं गृहस्थादपरे सर्वोन् अमिणस्तद्यीनजीवनस्यादृहस्थसमीपेऽवस्थिति उभन्ते ॥ ९०॥

चतुर्भिरपि चैवैतैनित्यमाश्रमिभिद्विजै:।

दशलक्षणको धर्मः सेवितन्यः प्रयत्नतः ॥ ९१ ॥ पतेर्वज्ञाचार्यादिभिराक्षमिभिश्वतिभेरापि द्विजातिभिर्वश्यमाणो दशविधस्तरूपो धर्मः

प्रयस्नतः सततमन्त्रष्टेयः ॥ ९१ ॥

तमेव स्वरूपतः संख्यादिभिध दर्शयति--

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः । धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ ९२ ॥

संतोषो धृतिः, परेणापकारे कृते तस्य प्रत्यपकारानाचरणं क्षमा, विकारहेतुवि-प्रयसिक्षणनेऽप्यविक्षियत्वं मनसो दमः । मनसो दमनं दम इति सनन्दनवचनात् । जीतातपादिद्वनद्वसिद्धण्यता दम इति गोविन्दराजः । अन्यायेन परचनादिग्रहणं स्तेयं तद्विनमस्तेयं, यथाशानं मृज्जलभ्यां देहशोचनं शौचं, विषयेभ्यश्रन्तरादिवारणमिन्द्रियः नियदः, शानादितस्वज्ञानं धीः, आत्मज्ञानं विद्या, यथार्थाभियानं सत्यं, क्रोथहेतौ सत्यपि क्रोधाउत्पत्तिरकोधः, एतद्द्यविषं धर्मस्वरूपम् ॥ ९२॥

दश लक्षणानि धर्मस्य ये विशाः समधीयते । अधीत्य चातुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम् ॥ ९३ ॥

ये विप्रा एतानि दशविधयर्मस्वरूपाणि पठन्ति पठिस्वा चात्मझानसाचिश्येनातु-तिष्टन्ते ते ब्रह्मज्ञानसमुत्कर्षात्परमां गतिं मोक्षठक्षणां प्राप्नुवन्ति ॥ ९३ ॥

दशलक्षणकं धर्ममनुतिष्टन्समाहितः । वेदान्तं विधिवच्छूत्वा संन्यसेदनृणो द्विजः ॥ ९४ ॥

उक्तं दश्रठक्षणकं धर्मं संयतमनाः सन्नत्रतिष्ठन् उपनिषदायथं गृहस्थावस्थायां यथोक्ताध्ययनधर्मान्युरुषुखाद्वगम्य परिश्रोधितदेवायुणत्रयः संन्यासमत्रतिष्ठेत् ॥९४॥

संन्यस्य सर्वकर्माणि कर्मदोषानपातुद्दन् । नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रैश्वर्ये सुखं वसेत् ॥ ९५ ॥

### [संन्यसेत्सर्वकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत् । वेदसन्यासतः शुद्रस्तस्माद्वेदं न संन्यसेत् ॥ ६ ॥]

सर्वाणि गृहस्थान्तवेषाधिद्दीवादिकर्माणि परित्यज्य अज्ञातजनतुवधादिकर्मजनित-पापानि च प्राणायामादिना नाशयिश्यतेन्द्रिय उपनिषदो ग्रन्थतोऽर्धतश्राभ्यस्य पुत्रैश्वर्य इति पुत्रगृहे पुत्रोपकल्पितभोजनाच्छादनत्वेन द्वतिचिन्तारहितः ससं वसेत् । अयमवासाधारणो धर्मः कुटीचरस्योक्तः । इदमेव वक्तुं " वेदंसन्यासिनां तु" ( अ.६ स्टो. ८६ ) इति पूर्वस्रकम् ॥ ९९॥

एवं संन्यस्य कमीणि स्वकार्यपरमोऽस्पृहः । संन्यासेनापहत्यैनः प्राम्नोति परमां गतिम् ॥ ९६ ॥

एवसुक्तप्रकारेण वर्तमानोऽग्रिहोत्रादिगृहस्थकर्माणि परित्यज्यात्मसाक्षात्कारस्यकः-पस्त्रकार्यप्रधानः स्वर्गादावि बन्धहेतुत्वा निःस्पृहः प्रज्ञज्यया पापानि विनादय जन्नसाक्षात्कारेण परमां गतिं मोक्षचक्षणां प्राप्नोति ॥ ९६ ॥

> एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः । पुष्योऽक्षयफलः पेत्य राज्ञां धर्म निवोधत ॥ ९७॥ इति मानवे धर्मशास्त्र स्युप्रोक्तायां संहितायां षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥

ऋषीन्संबोध्योच्यते । एष ग्रष्माकं ब्राह्मणस्य संबन्धी कियाकलापो धर्मस्तस्यैव ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्थादिभेदेन चतुर्विधः परब्राक्षयकल उक्तः । इदानीं राज-संबन्धिनं धर्मं श्रष्टत । अत्र च श्लोके ब्राह्मणस्य चातुराश्रम्योपदेशाद्भाह्मणः प्रवजे-दिति पूर्वमभिषानाद्भाह्मणस्येव प्रवज्याधिकारः ॥ ९७ ॥ क्षे. स्टो. ६ ॥

इति श्रीकुष्कमदृक्रतायां मन्वर्थमुक्तावल्यां मनुवृत्ती षष्ठोऽप्यायः ॥ ६ ॥

#### अथ सप्तमोऽध्यायः।

राजधर्मान्यवस्यामि यथावृत्तो भवेत्रृपः । संभवश्र यथा तस्य सिद्धिश्र परमा यथा ॥ ? ॥

चर्मशब्दोऽत्र दृष्टादृष्टार्थात्रवेयपरः, पाङ्गण्यादेरपि वक्ष्यमाणत्वात् । राजशब्दोऽपि नात्र क्षत्रियजातियचनः कित्वनिषिक्तजनपद्युरपाछियितुयुरुषवचनः । अत्रएवाद्व "यथाद्यतो भवेषुपः" इति । यथावदाचारो नृपतिर्भवेत्तथा तस्यात्रवेयानि कथिय-च्यामि । यथा येन प्रकारेण वा " राजानममुजतप्रश्चः" ( अ. ७ को. १) इत्यादिना सस्योत्पत्तिः यथा च दृष्टादृष्टफलसंपत्तिः तदपि वक्ष्यामि ॥ १ ॥

ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि । सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम् ॥ २ ॥ वहा वेदस्तत्प्राप्त्यर्थतयोपनयसंस्कारस्तं यथासाखं प्राप्तवता क्षत्रियेणास्य सर्वस्य स्वविषयावस्थितस्य शाखात्रसारेण नियमतो रक्षणं कर्तव्यस। एतेन क्षत्रिय एव नान्यो राज्यापिकारी।ति दशितम् । अतएव शाखार्थतस्य क्षत्रियस्य कीवनार्थं, तथा अति-यस्य तु रक्षणं स्वकर्मस्य अष्टं च वक्ष्यति, ब्राह्मणस्य ह्यापदि " कीवेत्स्वत्रियधर्मण " इत्याभिषास्यति । वैद्यस्यापि क्षत्रियधर्मं, श्रद्धस्य च क्षत्रियवैद्यकर्मणी जीत-नार्थमापदि जगाद नारदः——" न कथंचन कुर्वीत ब्राह्मणः कर्म वार्षेठम् । हपतः कर्म च बाद्यं पतनीये हि ते तयोः॥ उत्कृष्टं चापकृष्टं च तयोः कर्म न विद्यते । अध्यमे कर्मणी हित्वा सर्वसाथरणे हि ते ॥ रक्षणं वेदधर्मार्थं तपः क्षत्रस्य रक्षणम् " इति । " सर्वतो धर्मपद्भागो राज्ञो भवति रक्षतः " ( अ. ८ न्छो. ३०४ ) इति च वक्ष्यमाणत्वादिक्षतुर्वित्यद्भागगग्रहणादृष्टार्थमपि " यो रक्षन्वित्मादत्ते " ( अ. ८ न्छो. ३०७ ) इति नरकपातं वद्यपति ॥ २ ॥

अराजके हि लोकेऽस्मिन्सर्वतो विद्वृते भयात्। रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृज्तसभुः॥ ३॥

यस्मादराजके जगति बलबद्भयात्सर्वतः प्रचलिते सर्वस्यास्य चराचरस्य रक्षाये राजानं मुख्यांस्तस्मातेन रक्षणं कार्येच ॥ ३ ॥

कथं सृष्टवानित्याइ---

इन्द्रानिलयमार्काणामग्रेश्च वरुणस्य च । चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वतीः ॥ ४ ॥

इन्द्रवातयमस्योधिवरुणचन्द्रकुवेराणां सात्रा अंशान्सारभूतानाकृष्य राजा-नमष्ट्रजत् ॥ ४ ॥

यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो तृपः । तस्मादभिभवत्येष सर्वभृतानि तेजसा ॥ ५ ॥

यस्मादिन्दादीनां देवश्रेष्ठानामंशेभ्यो नृपतिः सृष्टस्तस्मादेव सर्वप्राणिनो वीर्येणातिश्रेते ॥ ५ ॥

तपत्यादित्यवचैष चश्चंषि च मनांसि च । न चैनं भुवि शक्नोति कश्चिद्प्यभिवीक्षितुम् ॥ ६ ॥

अयं च राजा स्वतेजसा सूर्य इव पश्यकां चक्षूंपि मनांसि च संतापयति, न चैनं राजानं प्रथिव्यां कश्रिदण्याभिमुख्येन द्रष्टुं क्षमते ॥ ६ ॥

> सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराद् । स कुवेरः स वरुणः स महेन्द्रः मभावतः ॥ ७ ॥

एवं चाग्न्यादीनां पूर्वोक्तांशभवत्वात्तत्कर्मकारित्वाच प्रताप उक्तस्तेजस्वीत्या-दिना नवमाध्याये बक्ष्यमाणत्वात् स राजा शक्त्यतिक्षयेनाग्न्यादिक्रपो भवति ॥ ७ ॥

#### वालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः । महती देवता होषा नरस्त्रेण तिष्टति ॥ ८ ॥

ततश्च मडण्य इति लुध्या वाकोऽपि राजा नावमन्तव्यः । यस्मान्महतीयं काचि-देवता मालपक्ष्पेणावातिष्ठते । एतेन देवतावज्ञायामधर्मादयोऽदृष्टदोषा उक्ताः ॥ ८ ॥ संप्रति दृष्टदोषमाइ-

#### एकमेव दहत्याद्यन्तरं दुरुपसपिंगम् । कुलं दहति राजाप्तिः सपशुद्रव्यसंचयम् ॥ ९ ॥

योऽग्रेरितसमीपमनविद्वतः सन्तुपसर्पति तं दुरुपसपिणमेकमेवाग्निदंदति न तत्पुत्रा दिकम् । कुद्धो राजाग्निः पुत्रदारभात्रादिरूपं कुळमेव गवाश्वादिपग्रस्रवर्णादियनसंचयस-दितं सापरार्थं निद्दन्ति ॥ ९ ॥

#### कार्य सोऽवेश्य शक्ति च देशकाली च तस्वतः। कुरुते धर्भसिद्धचर्थे विश्वरूपं पुनः पुनः॥ १०॥

स राजा प्रयोजनापेश्वया स्वधिक देशकाली चावेश्वय कार्यसिध्यर्थं तस्वती विश्व-रूपं बहुनि रूपाणि करोति । जातिविवश्वया बहुष्वेकवचनम् । अद्यक्तिद्यायां श्व-मते विक प्राप्योन्द्रलयति, एवमेकिसमापि देशे काले च प्रयोजनानुरोधेन बाश्चर्या मित्रं वा बदासीनो वा भवति अतो राजबहामोऽइमिति सुद्धशा नावश्चेयः ॥ १० ॥

# यस्य मसादे पद्मा श्रीविजयश्च पराक्रमे । मृत्युश्च वसति क्रोधे सर्वतेजोमयो हि सः ॥ १९ ॥

पद्माश्चन्दः श्रीपर्यायोऽपि महस्वविवश्चयात्र प्रयक्तः । यस्य प्रसादान्महती श्रीश्वन्द्रस्यः श्रीकामेन सेव्यः । यस्य शत्रवः सन्ति तानपि संतोषितो हन्ति । तेन च शत्रु-वधकामेनाष्यारावर्नायः । यस्मै कुष्यति तस्य सृत्युं कृशोति, तस्माजीवनार्थिना न क्रोबनीयः । यस्मात्सर्वेषां सूर्याग्रिसोमादीनां तेजो विभित्ति ॥ ११ ॥

# तं यस्तु द्वेष्टि संमोहात्स विनइयत्यसंशयम् ।

तस्य बाग्रु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः ॥ १२ ॥

तं राजानमज्ञतया यो द्वेषि तस्याधीतिग्रत्पादयति स निश्चितं राजकोधानदयति । यस्मात्तस्य विनाशाय शीधं राजा मनो निषुद्धे ॥ १२ ॥

तस्माद्धमं यमिष्टेषु-स व्यवस्येन्नराधिपः । अनिष्टं चाप्यानिष्टेषु तं धर्मे न विचाळयेत् ॥ १३ ॥ यतः सर्वतेजोमयो नृपतिस्तस्मादपेक्षितेषु यमिष्टं शाकात्रधेयं शाकाविरुद्धं निश्चित्य ज्यवस्थापयत्यनपेक्षितेषु चानिष्टं नियमं नातिकामेत्॥ १३ ॥

तस्यार्थे सर्वभृतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम् । ब्रह्मतेजोमयं दण्डममृजत्पूर्वमीश्वरः ॥ १४ ॥

तस्य राजः प्रयोजनिसद्धये सर्वेषाणिनां रक्षितारं धर्भस्वरूपं पुत्रं ब्रह्मणी यस्के-वछं तेजस्तेन निर्भितं न पाळ्ळभौतिकं देइं ब्रह्मा पूर्वं सृष्टवान् ॥ १४ ॥

> तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च । भयाद्रोगाय करपन्ते स्वधमीन चलन्ति च ॥ १५ ॥

तस्य दण्डस्य भयेन चराचराः सर्वे प्राणिनो भोगं कर्तं समर्थां भविन्त, अन्य-था बख्वता दुर्वेखस्य धनदारादियहणे तस्यापि तदपेक्ष्य बल्निनेति कस्यापि भागो न सिध्येद, दक्षादीनां स्थावरादीनां छेदने भोगासिद्धिः, तथा सतामपि निट्यनैमित्तिक-स्वधमाँद्रष्ठानमकरणे याम्ययातनाभयादेव ॥ १५ ॥

> तं देशकाली शक्ति च विद्यां चावेक्ष्य तत्त्वतः । यथाईतः संमणयेन्नरेष्वन्यायवर्तिषु ॥ १६ ॥

तं दण्डं देशकालौ दण्ड्यस्य च शक्ति विधादिकं यस्मित्रपराधे यो दण्डोऽईर्तात्या-दिकं शास्त्रातुसारेण तत्त्वतो निरूप्यापराधिषु प्रवर्तयेत् ॥ १६ ॥

स राजा पुरुषो दण्डः स नेता श्वासिता च सः। चतुर्णामाश्रमाणां च धूर्मस्य प्रतिभूः स्पृतः॥ १७॥

स एव दण्डो बस्तुतो राजा तस्मिन् सित राजशक्तियोगात् । स एव पुरुषस्ततो-इन्ये स्थिय इव तद्विषेपस्वात् , स एव नेता तेन कार्याणि नीयन्ते प्राप्यन्ते, स एव शासिता शासनमात्रा तदातृत्वात् , स एव चतुर्णामप्याश्रमाणां यो धर्मस्तस्य संपाद ने प्रतिशृरिय प्रतिशृर्धनिभिः स्मृतः ॥ १७ ॥

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्म विदुर्बुधाः ॥ १८॥

यस्म।इण्डः सर्वाः प्रजा आज्ञां करोति तस्मात्स।पूक्तं शासितेति ज्ञेयमः । यस्मात्स एव प्रजा रक्षति ततो युक्तमुकं राजोति । निदाणेष्वपि रक्षितृपु दण्ड एव जामति तद्भयेनैव चौरादीनामप्रदृतेः । दण्डमेव धर्मद्वेतुत्वाद्धर्मं जानन्ति । कारणे कार्योपचारः ऐहिकपारिकेकदण्डमयादैव धर्मानुष्ठानात् ॥ १८ ॥

समीक्ष्य स धृतः सम्यक्सर्वा रञ्जयति प्रजाः ! असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ १९ ॥ स दण्डः शास्तः सम्यद्भिरूप्यापराधात्ररूपेण देइधनादिषु धृतः सर्वोः प्रजाः सा-त्ररामाः करोति । अविचार्य त रुभादिना प्रयुक्तः सर्वोणि वाद्यार्थपुत्रादीनि नासय-ति । सर्वत इति द्वितीयार्थे तसिः ॥ १९ ॥

> यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्डचेष्वतन्द्रितः । शुले मत्स्यानिवापक्ष्यन्दुर्बलान्वलवत्तराः ॥ २०॥

यदि राजानलसो भूत्वा दण्डप्रणयनं न कुर्यात्तदा शले कृत्वा मत्स्यानिव बलव-न्तो दुर्वलानपश्यन् । लङ्ग्नस्य पचिषातो रूपमिदम् । बलिनोऽन्यवलानां हिंसामक-रिप्यित्रत्यर्थः । " श्रले मत्स्यानिवायक्ष्यन् " इत्येष मेषातिथिगोविन्दराजलिखितः पाठः । " जले मत्स्यानिवाहिस्छः " इति च पाठान्तरम् । अत्र बलबन्तो दुर्वला-निहस्पुरिति मत्स्यन्याय एव स्यादित्युक्तम् ॥ २०॥

> अद्यात्काकः पुरोडाशं श्वा च लिह्याद्धविस्तथा । स्वाम्यं च न स्यात्कस्मिश्चित्मवर्तेताधरोत्तरम् ॥ २१ ॥

विद राजा दण्डं नाचरिष्यत्तदा यशेषु सर्वथा इविरनर्हः कार्कः पुरोडाशमखादि-प्यत् । तथा क्रकुरः पायसादि हविरत्देश्यत् । न कस्यचित्कुत्रचित्स्वास्यमभविष्यत् । ततो बिद्धता तद्वहणाद्वाञ्चणादिवर्णानां च मध्ये यदवरं श्रद्धादि तदेवोत्तरं प्रधानं प्रावर्तित्यत् ॥ २१ ॥

सर्वो दण्डजितो छोको दुर्छभो हि ग्रुचिर्नरः । दण्डस्य हि भयात्सर्वे जगद्गोगाय कल्पते ॥ २२ ॥

सर्वोऽयं कोको दण्डेनैय नियभितः सन्मागॅऽवितष्ठते । स्वभावविश्वद्धो हि माहणः कष्टेन कभ्यते । तथा सर्विमिदं जगदण्डस्यैव भयादावश्यकभोजनादिरूपेणि भोगे समर्थं भवति ॥ २२ ॥

उक्तमपि दण्डस्य भोगसंपादकत्वं दार्कार्थं पुनरुच्यते---

देवदानवगन्धर्वा रक्षांसि पतगोरगाः ।

तेऽपि भोगाय कल्पनते दण्डेनैव निपीडिताः॥ २३ ॥

इन्द्राग्निस्यंवाय्वादयो देवास्तथा दानवगन्धर्वराशसपश्चिसपां अपि, जगदीभरपर-माधभयपीडिता एव वर्षदानाणुपकाराय प्रवर्तन्ते । तथाच श्रुतिः—" भयादस्या-ग्रिस्तपति भयात्तपति सुर्यः । भयादिन्द्रश्च वायुश्च सृत्युर्धावति पञ्चमः" इति ॥ २३॥

दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन्सर्वसेतवः । सर्वलोकप्रकोपश्च भवेदण्डस्य विभ्नमात् ॥ २४ ॥

दण्डस्यानाचरणादत्त्वचितेन वा प्रवर्तनात्सर्वे बाह्मणादिवणाँ इतरेतरस्रीगमनेन संकीर्येरन्, सर्वश्राकीयनियमाश्रतुर्वेर्गफला उत्सीदेग्रः, चौर्यसाइसादिना च परस्याप-कारात्सर्वकोकसंकोभश्रजायेत ॥ २४॥ यत्र क्यामो लोहितासो दण्डश्ररति पापहा । प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु प्रक्यति ॥ २५ ॥

यत्र देशे शास्त्रप्रमाणावगतः श्यामवर्णः लोहितनयनोऽधिष्ठातुदेवताको दण्डोविचरित तत्र प्रजा व्याकुला न भवन्ति । दण्डप्रणेता यदि विषयानुरूपं सम्यग्जानाति ॥२५॥

> तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम् । समीक्ष्यकारिणं पाज्ञं धर्मकामार्थकोविदम् ॥ २६ ॥

तस्य दण्डस्य प्रवर्तयितारमभिषेकादिगुणयुक्तं नृपतिमवितथवादिनं समीक्ष्यका-रिणं तत्त्वातत्त्वविचारोचितं प्रज्ञाञ्चाछिनं धर्मार्थकामानां ज्ञातारं मन्वादयोऽप्याहुः २३

तं राजा प्रणयन्सम्यक् त्रिवर्गेणाभिवधते ।

कामात्मा विषयः श्रुद्रो दण्डेनैव निहन्यते ॥ २७ ॥

तं दण्डं राजा सम्यक्प्रवर्तयन्थमार्थकामदेदि गच्छति । यः पुनर्विषयाभिटाषी विषमः कोपनः क्षद्रक्छठान्वेषी रुपः स प्रकृतेनेव दण्डेनामात्यादिना कोपादथर्माद्वा विनास्यते ॥ २७ ॥

> दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्चाकृतात्मिभः । धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सवान्धवम् ॥ २८॥

यतो दण्डः प्रकृष्टतेजःस्वरूपः स्वशास्त्रेरसंस्कृतात्मभिः दुःखेन ध्रियतेऽतो राजधर्म रहितं नृपमेव पुत्रबन्धुसहितं नाशयित ॥ २८ ॥

> ततो दुर्ग च राष्ट्रं च लोकं च सचराचरम् । अन्तरिक्षगतांश्चैव मुनीन्देवांश्च पीडयेत् ॥ २९ ॥

दोपायनपेक्षया यो दण्डः क्रियते स बन्धुनृपनाशानन्तरं धन्व्यादिदुर्गराष्ट्रं देशं पृथिवीलोकं जङ्गमस्थावरसिंदतं " इविःप्रदानजीवना देवाः " इति र्श्वस्था इविःप्रदाननाभावेऽन्तरिक्षगतानृषीन्देवांश्र पीडयेदिति ॥ २९ ॥

सोऽसहायेन मूढेन छुन्धेनाकृतबुद्धिना।

न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ३० ॥

स दण्डो मित्रिसेनापतिपुरोहितादिसहायरहितेन मूखेंण लोभवता शासासंस्कृत-बुद्धिपरेण नृपतिना शास्त्रतो न प्रणेतुं शक्यते ॥ ३० ॥

शुचिना सत्यसंधेन यथाशास्त्रानुसारिणा ।

प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीयता ॥ ३१ ॥

अर्थादिशौचएकेन सत्यप्रतिज्ञेन यथाशाखव्यवहारिणा शोभनसद्दायेन तत्त्वज्ञेन कर्तुं शक्यत इति पुर्वोक्तदोषप्रतिपक्षे ग्रुणा अनेन श्लोकेनोक्ताः ॥ ३१ ॥ स्वराष्ट्रे न्यायद्वतः स्याद्गृशदण्डश्च शत्रुषु ।

सुहस्त्वजिह्यः स्निग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः ॥ ३२ ॥

आत्मदेशे यथाशास्त्रव्यवहारी स्यात् । शञ्जविषयेषु तीक्ष्णदण्डो भवेत् । निसर्ग-केहविषयेषु मित्रेष्वक्कृष्टिलः स्यात्र कार्यमित्रेषु । ब्राह्मणेषु च कृताल्पापरावेषु च क्षमायान्भवेत् ॥ ३२ ॥

> एवंट्रत्तस्य चुपतेः शिलोञ्छेनापि जीवतः । विस्तीर्यते यशो लोके तैलविन्दुरिवाम्भसि ॥ ३३॥

शिळोण्छेनेति क्षीणकोशस्यं विवाक्षितम् । क्षीणकोशस्यापि नृपतेरकाचारवतो जले तैलविन्दुरिव कीर्तिलॉके विस्तारमेति ॥ ३३ ॥

> अतस्तु विपरीतस्य नृपतेरजितात्मनः । संक्षिप्यते यशो छोके वृतविन्दुरिवाम्भसि ॥ ३४॥

उक्ताचाराद्विपरीताचारवतो नृपतेरजितेन्द्रियस्य जले घृताविन्दुरिव कीतिः लोके संकोचयति ॥ ३४ ॥

> स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वशः । वर्णानामाश्रमाणां च राजा सृष्टे।ऽभिरक्षिता ॥ ३५ ॥

कमेण स्वथमीन्छातृषां बाह्मणादिवर्णानां बद्धचार्याचाश्रमाणां च विश्वसूजा राजा रक्षिता सुष्टः । तस्मात्तेषां रक्षणमकुर्वतो राज्ञः प्रत्यवायः स्वथमविरद्विणां स्वरक्षणेऽपि न प्रत्यवाय इत्यस्य तारपर्यार्थः॥ ३५॥

तेन यद्यत्समृत्येन कर्तव्यं रक्षता प्रजाः।

तत्तद्वोऽहं प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वेशः ॥ ३६ ॥

वश्यमाणावताराथोंऽयं श्लोकः । तेन राजा प्रजारक्षणं कुर्वता सामात्येन यथस्क-तैव्यं तत्तत्सम्बर्णं युष्माकमभिषास्यामि ॥ ३६ ॥

ब्राह्मणान्पर्युपासीत प्रातरुत्थाय पार्थिवः ।

त्रैविचरुद्धान्विदुपस्तिष्ठेतेषां च शासने ॥ ३७ ॥

प्रत्यद्वं प्रातरुत्याय बाह्मणानृग्यज्ञःसामासारुयविधात्रयपन्थार्थाभिक्षान्विदुप इति नीतिशाखाभिक्षान्सेवेत तदाज्ञां कुर्यात् ॥ ३७ ॥

> दृद्धांश्च नित्यं सेवेत विपान्वेद्विदः शुचीन्। वृद्धसेवी हि सततं रक्षेभिरापे पूज्यते ॥ ३८॥

तांश्र बाह्मणान्वयस्तपस्थादिग्रहानर्थतो प्रनथतश्र वेदशान्वहिरन्तश्रार्थदानादिनः

ग्रचीत्रित्यं सेवेत । यस्माहृद्धसेवी सततं हिंसैराक्षसैरापि पूज्यते तेरापि तस्य हितं क्रियते । सतरां महण्येः ॥ ३८ ॥

तेभ्योऽधिगच्छेद्विनयं विनीतात्मापि नित्यशः ।

विनीतात्मा हि नृपतिने विनक्ष्यति कर्हिन्ति ॥ ३९ ॥ सहजप्रज्ञया अर्थशास्त्रादिज्ञानेन च विनीतोऽप्यतिशयार्थं तेभ्यो विनयमभ्यसेत् । यस्माद्विनीतात्मा राजा न कदाचित्रस्यति ॥ ३९ ॥

> वहवोऽविनयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः । वनस्था अपि राज्यानि विनयात्प्रतिपेदिरे ॥ ४० ॥

करितुरगकोशादिपरिच्छदयुक्ता अपि राजानो विनयरिद्धता नष्टाः । बहवश्र वनस्था निष्परिच्छदा अपि विनयेन राज्यं प्राप्तुवन् ॥ ४०॥ वभयत्रैव श्लोकद्वयेन दृष्टान्तमाह—

> वेनो विनष्टोऽविनयान्नहुपश्चैव पाथिवः । सुदाः पैजवनश्चैव सुमुखो निमिरेव च ॥ ४१ ॥

वेनो नहुपश्च राजा पिजवनस्य च पुत्रः सुदानामा समुखो निमिश्चाविनया-दनस्यन् ॥ ४१ ॥

पृथुस्तु विनयाद्राज्यं पाप्तवान्मनुरेव च । क्रवेरश्च धनैश्वर्य ब्राह्मण्यं चैव गाविजः ॥ ४२ ॥

पृथुमैनुश्र विनयाद्वाज्यं प्रापतुः । कुवेरश्र विनयाद्वनाश्विपत्यं टेभे । गाथिपुत्रो विश्वामित्रश्र क्षत्रियः संस्तेनैंव देहेन ब्राह्मण्यं प्राप्तवान् । राज्यलाभावसरे ब्राह्मण्यप्राप्तिरप्रस्तुतापि विनयोरक्षपर्थिष्ठका । ईनृशोऽयं शाखानुष्ठाननिषिद्धवर्जनरूपो । विनयो यदनेन श्रतियोऽपि दुर्लभं शाह्मण्यं लेभे ॥ ४२ ॥

> त्रैवियेभ्यसूर्यी विद्यां दण्डनीति च शाश्वतीम् । आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्तोरम्भांश्र लोकतः ॥ ४३ ॥

त्रिवेदीरूपविद्याविद्याविद्याविदेदीमर्थती यन्थतथाभ्यसेत् । त्रश्चचर्यदशायामेव वेद्यह-णात्समावृत्तस्य च राज्याधिकारात् । अभ्यासार्थोऽयञ्चपदेशः । दण्डनीति चार्थशाल-रूपामर्थयोगक्षेमोपदेक्षिनीं पारम्पर्यागतत्वेन नित्यां तद्विद्वयोजिषमच्छेत् । तथा आन्दी-श्चिकीं तक्षिविद्यां भूतप्रद्यत्तिप्रयुक्तयुपयोगिनीं जद्यविद्यां चाभ्यद्यण्यसनयोईपैविषाद-प्रशमनदेतुं शिक्षेत । कृषिवाणिज्यपग्रपालनादिवार्ता तदारमभान्यनोपायार्थास्तद्धि-जक्षक्षित्वाद्याः शिक्षेत ॥ ४३ ॥

इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिश्चम् । जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं भजाः ॥ ४४ ॥ चक्षरादीनामिन्द्रियाणां विषयासक्तिवारणे सर्वकारं यत्नं कुर्यात् । यस्माजितेन्द्रि-यः प्रजा नियन्तुं शक्कोति नतु विषयोपभोगव्ययः । श्रद्धचारिथमेषु सर्वपुरुषोपादेयतः याभिद्दितोऽपीन्द्रियजयो राजधमेषु सरूयत्वज्ञानार्थमनन्तरवद्वयमाणव्यसननिव्यसिद्देतु-स्वास पुनरुक्तः ॥ ४४ ॥

# दश कामसमुत्थानि तथाष्ट्रौ क्रोधजानि च । व्यसनानि दुरन्तानि पयत्नेन विवर्जयेत् ॥ ४५ ॥

दश कामसंभवानि अष्टी कोधजानि वश्यमाणव्यसनानि यवतस्त्यजेत् । दुर-न्तानि दुःखावसानान्यादौ स्वयन्ति अन्ते दुःखानि कुर्वन्ति । यहा दुर्वभोऽन्तो येषां तानि दुरन्तानि । नहि व्यसनिवस्ततो निवर्तयितं शक्यन्ते ॥ ४६ ॥

वर्जनप्रयोजनमाइ--

कामजेषु मसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः । वियुज्यतेऽर्थधर्माभ्यां क्रोधजेष्वात्मनेव तु ॥ ४६ ॥

यस्मात्कामजनितेषु व्यसनेषु प्रसक्ती राजा धर्मार्थाभ्यां हीयते । कोधजेषु प्रसक्तः प्रकृतिकोपादेहनाग्रं प्रामोति ॥ ४६ ॥

तानि व्यसनानि नामतो दर्शयति-

मृगयाक्षो दिवास्वमः परिवादः स्त्रियो मदः। तौर्यत्रिकं दृशाट्या च कामजो दशको गणः॥ ४७॥

आखंटकाख्यो सगवधो सगया, अक्षी यूतकील, सकलकार्यविधातिनी दिवा-निद्रा, परदोषकथनं, जीसंभोगः, सयपानजनितो सदः, तौर्यत्रिकं नृत्यगीतवादित्राणि, दृशाक्षमणं एव दशपरिसाणो दशकः सखेळ्ळाप्रभवो गणः॥ ४७॥

> पैशुन्यं साहसं दोह ईर्ध्यास्ययार्थदूषणम् । वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ ४८ ॥

पैश्चन्यमित्रज्ञातद्विपाविष्करणं, साहसं साथोर्बन्धनादिनिग्रहः, द्रोहश्ख्यवधः, इंच्यांऽन्यगुणासिहण्यता, परगुणेषु दोषाविष्करणमस्या, अर्थदूषणमर्थानामपहरणं देयानामदानं च, वाक्यारूप्यमात्रश्चादि, दण्डपारूप्यं ताडनादि, एपोऽप्टपरिमाणो व्यसनगणः कोषाद्ववति ॥ ४८ ॥

> द्वयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः। तं यत्नेन जयेल्लोभं तज्जावेतावुभौ गणौ ॥ ४९॥

एतयोईयोरपि कामकोधजन्यसनसङ्घयोः कारणं स्मृतिकारा जानन्ति तं यत्नतो टोमं त्यजेत् । यस्मादेतद्रणद्वयं ठोभाजायते । कचिद्दनठोभतः कचित्प्रकारान्तर-टोमन प्रष्टते: ॥ ४९ ॥ पानमक्षाः स्त्रियश्चैव पृगया च यथाक्रमम् । एतत्कष्टतमं विद्याचतुष्कं कामजे गणे ॥ ५० ॥

मयपानं, अक्षेः कीवा, कीसंभोगो, मृगया चेति कमपठितमेतचतुष्कं कामजन्य-सनमध्ये बहुदोपत्यादतिशयेन दुःखदेतुं जानीयात् ॥ ५० ॥

दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थदूषणे । क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतत्रिकं सदा ॥ ५१ ॥

दण्डपातनं, वाक्पारुषं, अर्थदूषणं चेति क्रोपजेऽपि व्यसनगणे दोपवहुल्त्वाद-तिश्वयितदुःखसाधनं मन्येत ॥ ५१ ॥ सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुपङ्गिणः ।

पूर्व पूर्व गुरुतरं विद्यादृत्यसनमात्मवान् ॥ ५२ ॥

अस्य पानारेः कामकोधसंभवस्य सप्तपरिमाणस्य व्यसनवर्गस्य सर्वस्थिकेव राज-मण्डले प्रायेणावस्थितस्य पूर्वपूर्वन्यसनमुक्तरोत्तरात्कष्टतरं प्रशस्तातमा राजा जानी-यात् । तथाहि यूतास्मानं कष्टतरं, मथपानेन मत्तस्य संज्ञाप्रणाशायथेष्टचेष्ट्या देहथ-नादिविरोध इत्यादयो दोषाः । शृते त पाक्षिकीधनावाप्तिरप्यस्ति । श्रीव्यसनाद्युतं दुष्टम् । युते हि वैरोद्धवादयो बीतिशाकोका दोषाः । मुत्रपुरीषवेगधारणाच व्याध्यु-त्पत्तिः । जीव्यसनं पुनरपत्योत्पत्त्यादिग्रुणयोगोऽप्यस्ति । मृगयाजीव्यसनयोः श्रीव्यसनं दुष्टम् । तत्रादर्शनकार्याणां कालातिपातेन धर्मलोपाइयो दोषाः, मुमयायां तु न्यायामेनारोग्यादिगुणयोगोऽप्यस्तीत्येवं कामजचतुष्कत्य पूर्वं पूर्वं गुरु-दोषं, कोधजेष्वपि त्रिषु वाक्पारुष्यादण्हपारुष्यं दुष्टस् । अङ्गच्छेदादेरशक्यसमाधा-नस्त्रात् । बाकपारुप्ये तु कोपानको दानमानपानीयसेकैः शक्यः शमयितुम् । अर्थ-दृषणाद्वाक्वारुष्यं दोषवन्मर्मपीडाकरं, वाक्प्रहारस्य दुश्चिकित्स्यत्वाद् । तडुक्तं न नंरोइयति वाकृतं । अर्थदूषणं तु प्रचुरतरार्थदानाच्छक्यसमाधानं, एवं कोधजनिक-स्यापि पूर्वपूर्व दुष्टतरं यत्नतस्त्यजेत् ॥ ५२ ॥

> व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्ट्रमुच्यते । व्यसन्यधोऽधो वजित स्वर्यात्यव्यसनी मृतः॥ ५३ ॥

ययि मृत्युव्यसने द्वे अपीह लोके संज्ञाप्रणाकादिदुःखहेतुतया शाखानुष्ठानविरो-थितया च तुल्ये, तथापि व्यसनं कष्टतरं परत्रापि नरकपातहेत्स्वात् । तदाह व्यस-न्यभोऽभो वजतीति । बहुकरकान्गच्छतीत्यर्थः । अव्यक्तनी तु मृतः शाकातुष्ठान-प्रतिपश्चन्यसनाभात्रातस्वर्गं गच्छति । एतेनातिप्रसक्तिन्यंसनेषु निषिध्यते नत् तस्य मेवनमपि ॥ ५३ ॥

> मौलाञ्छास्रविदः शूराँछुन्धलक्षान्कुलोद्भवान् । सचिवान्सप्त चाष्ट्री वा प्रकुर्वीत परीक्षितान ॥ ५४ ॥

मौटान्पितृपितामहक्रमेण सेवकान् , तेषामपि होहादिना व्यभिचारात् हृटाहृष्टार्थ-भाषज्ञान्विकान्तान् , टब्पटक्षान्टकादप्रच्यतगरीरशस्यादीनायुधविद इत्यर्थः । विद्य-इकुटभवान्देवतास्पर्शादिनियतानमात्यान्सप्ताष्टी वा मन्त्रादी कुर्वीत ॥ ५४ ॥

# अपि यत्सुकरं कर्म तद्येयकेन दुष्करम् । विशेषतोऽसहायेन किंतु राज्यं महोदयम् ॥ ५५ ॥

सखेनापि यत्कियते कर्म तद्प्येकेन दुष्करं भवति । विशेषसो यन्महाकलं तत्कः थमसहायेन कियते ॥ ५५ ॥

## तैः सार्घे चिन्तयेत्रित्यं साधान्यं संधिविग्रहम् । स्थानं समुद्यं गुप्ति स्टब्धप्रश्नमनानि च ॥ ५६ ॥

सचिवैः सह सामान्यं मन्त्रेष्वगोपनीयं संधिवियद्दादि । तत्रिरूपयेत् । तथा तिष्टत्यनेनेति स्थानं दण्डकोशपुरराष्ट्रात्मकं चतुर्विषं चिन्तयेत् । दण्डयतेऽनेनेति दण्डो
हस्त्यभरथपदातयस्तेषां पोपणं रक्षणादि तचिन्त्यम् । कोशोऽधीनचयस्तस्यायन्ययादि, पुरस्य रक्षणादि, राष्ट्रं देशस्तद्वासिमन्त्रण्यभादिभारणक्षमस्त्रादि चिन्तयेत् ।
तथा सम्रदयन्त्यस्यन्तेऽस्त्रादर्था इति सम्रदयो धान्यहिरण्यायुत्पत्तिस्थानं तात्रिरूपयेत् । तथा ग्रुप्तिं रक्षामात्मगतां राष्ट्रगतां च, स्वपरीक्षितमन्नायमयात् "परीक्षिताः
विवयवैवं " (अ. ७ थ्टो. २१९ ) इत्यादिनात्मरक्षणं "राष्ट्रस्य संयहे नित्यम् "
(अ. ७ थ्टो. ११३ ) इत्यादिना राष्ट्ररक्षां च वक्ष्यति । तथ्यस्य च घनस्य प्रशन्मनानि सत्पात्रे प्रतिपादनादीनि चिन्तयेद् । तथाच वक्ष्यति " जित्वा संपूजयेदेवात् " (अ. ७ थ्टो. २०१ ) इत्यादि ॥ ९६ ॥

तेषां स्वं स्वमभिमायमुपलभ्य पृथक् पृथक् । समस्तानां च कार्येषु विद्ध्यान्द्रितमात्मनः ॥ ५७ ॥

तेषां सचिवानां रहित निष्प्रतिपक्षतया हृदयगत्तभावज्ञानसंभवात्प्रत्येकसभिष्रायं समस्तानामपि युगपदभिष्रायं युध्या कार्यं यदात्मची हितं तत्कुर्यात् ॥ ५७ ॥

सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विषश्चिता । मन्त्रयेत्परमं मन्त्रं राजा षाङ्कण्यसंयुतम् ॥ ५८ ॥

एषामेव सर्वेषां सचिवानां मध्यादन्यतमेन पार्मिकत्वादिना विशिष्टेन बाह्यणेन सह संचिवियद्वादिवक्ष्यमाणगुणषट्कोपेतं प्रकृष्टं मन्त्रं निरूपयेत् ॥ ५८ ॥

> नित्यं तस्मिन्समाश्वस्तः सर्वकार्याणि निःक्षिपेत् । तेन सार्थे विनिश्चित्य ततः कर्म समारभेत् ॥ ५९ ॥

सर्वदा तास्मन्त्राञ्चणे संजातविश्वासो भृत्वा यानि कुर्यास्तानि सर्वकार्याणि समर्थ-येत् । तेन सह निश्चित्य सर्वं कर्मारमेत् ॥ ५९ ॥ अन्यानिप पञ्जर्वीत शुचीन्याज्ञानवस्थितान् । सम्यगर्थसमाहर्तृनमात्यानसुपरीक्षितान् ॥ ६० ॥

अन्यानप्यर्थदानादिना ध्रचीन् , प्रज्ञाशास्त्रिनः, सम्यम्धनार्जनशीसान्धर्मादिना परी-क्षितान्क्रमेसच्चिवान्द्वर्यात् ॥ ६० ॥

निर्वर्तेतास्य यावद्विरितिकर्तव्यता नृभिः । तावतोऽतन्द्रितान्द्क्षान्यकुर्वीत विचक्षणान् ॥ ६१ ॥

अस्य राज्ञो यत्संख्याकैर्मेतुभ्यैः कर्मजातं संप्रयते तत्संख्याकान्मनुष्यानालस्यकः न्यान् , क्रियास सोत्साहान्, तत्कर्मक्रांस्तत्र कुर्यास् ॥ ६१ ॥

> तेपामर्थे नियुर्झीत शूरान्दक्षान्कुलोद्गतान् । शुचीनाकरकर्मान्ते भीरूनन्तर्निवेशने ॥ ६२ ॥

तेषां सचिवानां मध्ये विकान्तांश्वतुरान् कुळांकुशनियमितान्, ग्रुचीनर्थानिःस्पृ-हान् धनोत्पत्तिस्थाने नियुक्षीत । अस्यैवोदाहरणं आकरकर्मान्त इति । आकरेषु स्वर्णाद्युत्पत्तिस्थानेषु, कर्मान्तेषु च इक्ष्यान्यादिसंग्रहस्थानेषु, अन्तर्निवेशने भोजन-क्यनगृहान्तःपुरादो भीकृतियुक्षीत । क्या हि तत्र राजानं प्रायेणैकाकिनं क्षीटतं वा कदाचिच्छवूपजापद्विता हन्युरापे ॥ ६२ ॥

दूतं चैव पञ्जवीत सर्वशास्त्रविशारदम् । इङ्गिताकारचेष्ट्रज्ञं शुचिं दक्षं कुलोद्रतम् ॥ ६३ ॥

इतं च दृष्टादृष्टार्थशासजं, इङ्गितज्ञमभिप्रायस्चकं वचनस्वरादि, आकारो देइ-चमादिसस्वप्रसादनेवर्ण्यादिरूपः प्रीत्यप्रीतिस्चकः, चेष्टा करास्कालनादिकिया की-पादिम् चिका तदीयतस्वज्ञं, अर्थदानस्वित्यसनायभावात्मकं शौचयुक्तं चतुरं इ-जीनं कुर्यात्॥ ६३ ॥

> अनुरक्तः शुचिर्दक्षः स्मृतिमान्देशकालवित् । वपुण्मान्वीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ६४ ॥ [सन्धिविग्रहकालज्ञान्समर्थानायतिक्षमान् । परेरहायोञ्छुद्धांश्च धर्मतः कामतोऽर्थतः ॥ १ ॥ समाहर्तु पकुर्वीत सर्वशास्त्रविपश्चितः । कुलीनान्टित्तिसंपन्नान्तिपुणान्कोशहृद्धये ॥ २ ॥ आयव्ययस्य कुश्लान्तिपुणान्कोशहृद्धये ॥ २ ॥ नियोजयेद्धमनिष्ठान्सम्यकार्याधिचिन्तकान् ॥ ३ ॥ कर्माणे चातिकुशलान्लिपिज्ञानायतिक्षमान् ।

सर्वविश्वासिनः सत्वान्सर्वकार्येषु निश्चितान् ॥ ४ ॥ अकृताशांस्तथाभर्तुः कालज्ञांश्च प्रसङ्गिनः । कार्यक, गोपधा शुद्धा वाह्याभ्यन्तरचारिणः ॥ ५ ॥ कुर्यादासन्त्रकार्येषु गृहसंरक्षणेषु च ॥

जनेषु अतुरागवान् तेन प्रतिराजादेरिष अद्वेषविषयः, अर्थक्षीशौचपुक्तस्तेन धनक्षी-दानादिनाऽभेषः, दक्षश्रतुरस्तेन कार्यकालं नातिकामित । स्मृतिमान् तेन संदेशं न वि-स्मरति, देशकालकः तेन देशकालौ ज्ञात्वा अन्यदिष संदिष्टं देशकालौचितमन्यथा कः थयति, सुरूपः तेनादेयवचनः, विगतभयः तेनाप्रियसंदेशस्यापि वक्ता, वाग्मी तेन सं-स्कृताषुक्तिक्षमः, एवंविधो दृतो राजः प्रशस्यो भवति ॥ ६४ ॥

> अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया । नृपतौ कोशराष्ट्रे च दूते संधिविपर्ययौ ॥ ६५ ॥

अमात्ये सेनापती हस्त्यभरथपादातायात्मको दण्ड आयक्तः । तदिच्छया तस्य कार्येषु प्रष्टतेः । विनययोगाद्वैनियकी यो विनयः स दण्ड आयक्तः । तृपतावर्धसंचय-स्थानदेशावायक्ती राज्ञा पराधीनी न कर्तव्यो । स्वयमेव चिन्तनीयं धनं ग्रामश्च । दृते संविविधहावायक्ती, तदिच्छ्या तत्प्रद्वतेः ॥ ६६ ॥

> दूत एव हि संघत्ते भिनत्त्येव च संहतान् । दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन मानवाः ॥ ६६ ॥

यस्मादृत एव हि भिनानां संधिसंपादने क्षम: । संहतानां च भेदने । तथा पर-देशे दृतस्तस्कर्भ करोति येन संहता भिग्रन्ते । तस्मादृते संविविधदौ विपर्ययावायत्ता-विति तदुक्तं तस्यैवायं प्रपञ्चः ॥ ६६ ॥

**इतस्य कार्यान्तरमाइ**—

स विद्यादस्य कृत्येषु निगृढेङ्गितचेष्टितैः । आकारमिङ्गितं चेष्टां भृत्येषु च चिकीर्षितम् ॥ ६७ ॥

स दृतोऽस्य प्रतिराजस्य कर्तन्ये आकारेङ्गितचेष्टां जानीयात् । नियदा अनुचराः प्रतिपश्चनृपस्येव परिजनास्तस्मिन्युक्तास्तत्सनियावि तेषामिङ्गितचेष्टितैः भृत्येषु च ध्रव्यत्वव्यापमानितेषु प्रतिराजस्य कर्तुमीदिसतं जानीयात् ॥ ६७ ॥

> बुद्धा च सर्वे तन्त्रेन परराजचिकीर्षितम् । तथा मयत्नमातिष्ठेद्यथात्मानं न पीडयेत् ॥ ६८ ॥

उक्तरुक्षणदृतद्वारेण प्रतिपक्षराजस्य कर्तुभिष्टं सर्वं तस्वतो ज्ञात्वा तथा प्रयत्नं इयांत् । यथात्मनः पाढा न भवति ॥ ६८ ॥

# जाङ्गर्रं सस्यसंपन्नमार्यमायमनाविरुम् । रम्यमानतसामन्तं स्वाजीन्यं देशमावसेत् ॥ ६९ ॥

" अल्पोदकतृणो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः । स ज्ञेयो जाङ्गलो देशो बहुधान्यादि संग्रतः" । प्रचुरधार्मिकजनं रोगोपसर्गायैरनाकुळं फळपुष्पतरखतादिमनोहरं प्रणत-समीपवास्तव्याटविकादिजनं स्रजभकृषिवाणिज्यायाजीवनमाश्रित्यावासं कुर्यात्॥६९॥

धन्बदुर्गे महीदुर्गमन्दुर्गे वाक्षेमेच वा । नृदुर्गे गिरिदुर्गे वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् ॥ ७० ॥

धहर्दुर्गं मस्तिष्टितं चतुर्दिशं पञ्चयोजनमहद्दकं, महोदुर्गं पाषाणेन इष्टकेन वा वि-स्ताराद्वेशुण्योच्छ्रायेण द्वादशहस्तादुच्छ्रितेन युद्धार्थञ्चपरिश्रमणयोग्येन सावरणगवा-बादियक्तेन प्राकारेण नेष्टितं, जलदुर्गमगाचोदकेन सर्वतः परिष्ठतं, वार्षदुर्गं बहिः सर्वतो योजनमानं व्याप्य तिष्ठन्महाद्यक्तकण्यिक्षग्रहमलतायाचितं, नृदुर्गं चतुर्दिगव-स्थायि इस्त्य व्यययक्तवहुपादातरक्षितं, गिरिदुर्गं पर्वतपृष्ठमतिदुरारोहं संकोचैकमार्गोः पेतं अन्तर्नदीप्रस्रवणायुदकयुक्तं बहुसस्योत्पनक्षेत्रद्यशन्वितं, एतेषु दुर्गेषु मध्याद-न्यतमं दुर्गमाक्षित्य पुरं विरचयेत् ॥ ७० ॥

> सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्ग समाश्रयेत् । एषां हि बाहुगुण्येन गिरिदुर्ग विशिष्यते ॥ ७१ ॥

यस्मादेषां दुर्गाणां मध्यातः दुर्गगुणबहुत्वेन गिरिदुर्गमितिरिच्यते तस्मात्सर्वेषय-रनेन तदाश्रयेत् । गिरिदुर्गे शत्रुदुरारोहत्वं महत्प्रदेशादल्पप्रयत्नप्रेरितशिळादिना बहु-विपक्षसैन्यव्यापादनमित्यादयो बहुवो गुणाः ॥ ७१ ॥

त्रीण्याद्यान्याश्रितास्त्वेषां सृगगतीश्रयाऽप्सराः । त्रीण्युत्तराणि ऋमशः प्रवङ्गमनरामराः ॥ ७२ ॥

एवां दुर्गाणां मध्यात्प्रथमोक्तानि वीणि दुर्गाणि समादय आश्रिताः। तत्र चत्र-दुंगं समेराश्रितं, महीदुर्गं गर्ताश्रितेर्मुपियादिभिः, अब्दुर्गं जलचरैनेकादिभिः, इत-गाणि वीणि दक्षदुर्गोदीनि बानरादय आश्रितास्तत्र दक्षदुर्गं वानरैराश्रितं, नृदुर्गं मानुषेः, गिरिदुर्गं देवैः॥ ७२॥

> यथा दुर्गाश्रितानेताकोपहिंसन्ति शत्रवः । तथारयो न हिंसन्ति नृपं दुर्गसमाश्रितम् ॥ ७३ ॥

यधेतान्दुर्गवासिनो सृगादीन्य्याधादयः त्रत्रवो न हिंसन्ति एवं दुर्गाश्रितं राजानं न त्रात्रवः॥ ७३ ॥

एकः शतं योधयति माकारस्थो धनुर्धरः । शतं दशसहस्राणि तस्माहुर्गे विधीयते ॥ ७४ ॥ [मन्दरस्यापि शिखरं निर्मानुष्यं न शिष्यते । मनुष्यदुर्गं दुर्गाणां मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत् ॥ ६ ॥]

यस्मादेको चात्रप्कः प्राकारस्यः शत्रुणां शतं योचयति । प्राकारस्यं चात्रप्कशतं च शत्रुणां दशसहस्राणि तस्मादुर्गं कर्तुचपदिक्यते ॥ ७४ ॥

> तत्स्यादायुधसंपन्नं धनधान्येन वाहनैः । ब्राह्मणैः शिल्पिभियन्त्रैर्यवसेनोदकेन च ॥ ७५ ॥

तदुर्गे खड्ढाद्याग्रथसवर्णादिधनधान्यकरितुरगादिवादनत्राह्मणभक्ष्यादिशिल्पियन्त्र-वासोदकसमृद्धं क्रुर्यात् ॥ ७६ ॥

तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद्रहमात्मनः । गुप्तं सर्वेतुकं शुभ्रं जलदक्षसमन्वितम् ॥ ७६ ॥

तस्य दुर्गस्य मध्ये पर्यार्म प्रथकप्रथक् श्रीगृहदेवागारायुवागाराग्निशाळादियुक्तं परिखाप्राकाराविर्युतं सर्वर्तुकफळपुण्यादियोगेन सर्वर्तुकं स्वयायविति वाप्यादिजलयुक्तं दक्षान्वितमात्मनो गृहं कारवेद् ॥ ७६ ॥

तद्ध्यास्योद्वहेद्धार्या सवर्णी लक्षणान्विताम् ।

कुले महति संभूतां हृद्यां रूपगुणान्विताम् ॥ ७७ ॥ तदृहमाधित्य समानवर्णां ग्रभसचकलक्षणोपेतां महाकुलप्रसतां मनोहारिणीं सरुपां ग्रणवर्तीं भागीसहहेत् ॥ ७७ ॥

> पुरोहितं च कुर्वीत रृणुयादेव चर्तिकः । तेऽस्य गृह्याणि कमीणि कुर्युर्वेतानिकानि च ॥ ७८ ॥

पुरोहितं चाप्याथर्वणविधिना कुर्वीत । ऋत्विजश्च कर्माणि कर्तु रुणुयात् । ते चास्य राज्ञो गुर्ह्योक्तानि त्रेतासंपायानि कर्माणि कुर्गुः ॥ ७८ ॥

यजेत राजा ऋतुभिर्विविधैराप्तदक्षिणैः । धर्मार्थं चैव विभेभ्यो दद्याद्धोगान्धनानि च ॥ ७९ ॥

राजः नानाप्रकारान्यदुदक्षिणानश्वमेघादियज्ञान्कुर्यात् । त्राह्मणेभ्यश्च श्रीगृहशस्या-दीन्भोगान्यवर्णवस्रादीनि थनानि दयात् ॥ ७९ ॥

सांवत्सरिकमाप्तैश्र राष्ट्रादाहारयेद्वलिम् । स्याचान्त्रायपरो लोको वर्तेत पितृवकृषु ॥ ८० ॥

राजः सक्तैरमात्यैर्वर्षप्राश्चं चान्यादिभागमानाययेत् , लोके च करादिग्रहणे शास्त्र-श्रीष्ठः स्यात् , स्वदेशवासिषु नरेषु पितृवत्स्रेदादिना वर्तेत ॥ ४० ॥

अध्यक्षान्त्रिविधानकुर्योत्तत्र तत्र विपश्चितः । तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेरचृणां कार्याणि कुर्वताम् ॥ ८१ ॥ तत्र तत्र इस्त्यश्वरथपदातायर्थादिस्थानेष्यध्यक्षानवेश्वितृन्विविधानप्रथक् प्रथक् विपश्चितः कर्मकुशलान्कुर्यात् । तेऽस्य राजस्तेषु इस्त्यशादिस्थानेषु मन्ज्याणां कुर्वता सर्वाणि कार्याणि सम्यकार्यार्थमवेश्वरन् ॥ ८१ ॥

#### आहत्तानां गुरुकुछादियाणां पूजको भवेत् । नृपाणामक्षयो होष निधिन्नीह्मोऽभिधीयते ॥ ८२ ॥

गुरुकुरात्रिष्टसानामधीतवेदानां बाक्षणानां माईस्थ्यार्थिना नियमतो धनधान्येन पूजां कुर्यात् । यस्माद्योऽयं बाक्षो बाक्षणेषु स्थापितधनधान्यादिनिधिरिव निधिर-क्षयो बक्षफल्स्वादविनाशी सम्रां शास्त्रेणोपदिस्यते ॥ ८२ ॥

## न तं स्तेना न चामित्रा हरन्ति न च नश्यति । तस्माद्राज्ञा निधातन्त्रो ब्राह्मणेष्वक्षयो निधिः ॥ ८३ ॥

तं त्राह्मणस्थापितनिधिं न चौरा गर्भपि भनवो इरन्ति, अन्यनिधिबद्ध्स्यादिस्था-पितः काळवसान नश्यति।स्थानभान्त्या वाऽदर्भनश्चपैति। तस्मायोयमञ्जयोऽनन्तफ्लो निधिरिव निधिर्यनौषः स राज्ञा त्राह्मणेषु निधातन्यः। तेस्यो देय इत्यर्थः॥ ८३॥

### न स्कन्दते न व्यथते न विनक्ष्यति किहिंचित् । वरिष्ठमित्रहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हुतम् ॥ ८४ ॥

अग्री यद्धविर्द्वयते तत्कदाचित्स्कन्दते स्रवत्ययः पतति, कदाचिद्यथते ग्रुष्यति कदाचिद्राहादिना नइयति, श्राद्यणस्य छस्ने यद्धतं "पाण्यास्यो हि द्विजः स्पृतः " इति अद्याणहस्तदत्तिमित्यर्थः । तस्य नोक्ता दोषाः । तस्मादग्रिहोत्रादिभ्यः श्रेष्ठं श्राह्मणाय दानमित्यर्थः ॥ ४४ ॥

#### समयबाह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणबुवे । प्राचीते शतसाहस्रमनन्तं वेदपारंगे ॥ ८५ ॥

बाह्यणेतरक्षत्रादिविषये यदानं तत्समफळं यस्य देयद्रव्यस्य यत्कळं श्चतं ततो बाधिकं नच न्यूनं भवति । यो ब्राह्मणः क्रियाराहित आत्मानं ब्राह्मणं व्रवीति स्र बाह्मणबुवः । तद्विषयदानं पूर्वापेक्षया द्विगुणफळम् । एवं प्राधीते प्रकान्ताध्ययने बाह्मणे ळक्षगुणं फळम् । समस्तक्षाखाध्यायिन्यनन्तफळम् । "सहस्रगुणमाचार्यं" इति वा तृतीयपादस्य पाठः ॥ ८५ ॥

> पात्रस्य हि विशेषेण श्रद्दधानतयैव च । अल्पं वा बहु वा पेत्य दानस्य फरूमश्तुते॥ ८६॥ [एष एव परो धर्मः कृत्स्तो राज्ञ उदाहृतः। जित्वा धनानि संग्रामाद्विजेभ्यः प्रतिपादयेत्॥ ७॥

देशकालविधानेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितम् । पात्रे मदीयते यत्तु तद्धमस्य मसाधनम् ॥ ८ ॥]

विवातपोष्टतियुक्ततया पात्रस्य तारतस्यमपेक्ष्य गास्रे तथेति प्रत्थयरूपाया अद्यायास्तारतम्यपात्रमालाय दानस्यालपं महद्वाक्ष्यं परलोके लभ्यते ॥ ८६ ॥

समोत्तमाधमै राजा त्वाहृतः पालयन्त्रजाः । न निवर्तेत संग्रामात्क्षात्रं धर्ममतुस्मरन् ॥ ८७ ॥

समबलेनाधिकबलेन हीनबलेन च राजा युद्धार्थमाहृतो राजा प्रजारक्षणं कुर्त्रन्यु-द्वाल निवर्तेत । क्षत्रियेण युद्धार्थमाहृतेनावश्यं योद्धव्यमिति क्षात्रं धर्म समरन् ॥८०॥

संग्रामेष्यनिवर्तित्वं प्रजानां चैव पालनम् ।

द्युश्रृषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम् ॥ ८८ ॥

युद्धेच्वपराङ्मुखस्वं प्रजानां च रक्षणं ब्राह्मणपरिचर्या एतदाज्ञामतिसयितं स्वः

र्गादिश्रेयःस्थानम् ॥ ८८ ॥

आह्वेषु मिथोऽन्योन्यं जियांसन्तो महीक्षितः ।

युध्यमानाः परं शक्तया स्वर्गे यान्स्यपराङ्मुखाः ॥ ८९ ॥ राजानो मिथः स्पर्थमाना प्रदेष्वन्योन्यं दन्तुमिच्छन्तः प्रकृष्टया शक्त्या संमुखीः भूय प्रथमानाः स्वर्गे गच्छन्ति । यथपि प्रदस्य शत्रुजययनवाभादिरूपं दृष्टमेव फलं न स्वर्गस्तथापि ग्रद्धाश्रितापराङ्मुखत्वनियमस्य स्वर्गः फलमिति न दोषः॥ ८९॥

न क्टरायुधेईन्यायुध्यमानो रणे रिपून् । न कर्णिभिर्नापि दिग्धेर्नाक्षज्वलिततेजनैः ॥ ९० ॥

क्रुटान्यायुधानि बहिःकाष्टादिमयान्यन्तर्ग्रप्तनिशितशस्त्राण्येतैः समरे युध्यसानः अनुस इन्याद्। नापि कर्ण्याकारफलकेर्वाणैः। नापि विषाक्तैः। नाष्यग्रिदीप्तफलकेः॥६०॥

न च हन्यात्स्थलारूढं न क्षीवं न कृताञ्जलिम् ।

न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम् ॥ ९१ ॥

स्वयं रथस्थो रथं त्यक्ता स्थलारूढं व हन्यात् । तथा नपुंसकं, वदाञ्जलि सुक्षकेकं, स्पतिष्ठं, त्यदीयोऽहमिरयेवंबादिवं व हन्यात् ॥ ९१ ॥

न सप्तं न विसन्नाहं न नगं न निरायुधम् ।

नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम् ॥ ९२ ॥

स्तं, स्रफलकाई. विवसं. अनायुर्ध, अयुध्यमानं, प्रेक्षके, अन्धेन सह युध्यमानं स न हन्यात् ॥ ९२ ॥

नायुधन्यसनभाप्तं नार्ते नातिपरिक्षतम् । न भीतं न पराष्ट्रतं सतां धर्ममतुस्मरन् ॥ ९३ ॥ भग्नलङ्गावासुर्थं, पुत्रकोकादिनातं, बहुप्रहाराकुळं, भीतं, सुद्धपराङ्झखं, क्षिष्टक्षत्रि-याणां चर्मं स्मरत्न हन्यास् ॥ ९३ ॥

यस्तु भीतः पराष्ट्रतः संग्रामे हन्यते परैः । भर्तुर्यहुष्कृतं किंचित्तत्संवे प्रतिपद्यते ॥ ९४॥

यस्तु योघो भीतः पराङ्ख्यः सन्युद्धे शश्रुभिर्द्दन्यते स पोषणकर्तुः प्रभीर्यदुष्कृतं सरसर्वं प्राय्नोति । शास्त्रप्रमाणके च सकृतदुष्कृते यथाशासं संक्रमयोग्ये एव सि-द्ध्यतः अत्तर्वोद्यशास्त्रेण वाधनाम प्रतिपक्षात्रमानोदयोऽपि । एतच षषे "प्रियेषु स्वेषु सकृतम् " ( अ. ६ श्लो. ७९ ) इत्यत्राविष्कृतमस्माभिः । " पराङ्ख्रस्वदृतस्य स्यात्पापमेतद्विवक्षितम् । न त्वत्र प्रसुपापं स्यादिति गोविन्दराजकः ॥ भैथातिथि-दत्वर्थवादमात्रमेतविकस्पयन् । मन्ये नैतद्वयं युक्तं व्यक्तमन्वर्थवर्जनात् " । " अन्य-दियप्रयपापेऽत्यत्र संक्रमेते " इति शास्त्रप्रमाण्याद्वेदान्तस्वत्रकृता बादरायणेन निर्णीत्तीऽयमर्थं इति यथोक्तमेव रमणीयम् ॥ ९४ ॥

यचास्य सुकृतं किंचिद्मुत्रार्थमुपार्जितम् । भर्ता तत्सर्वमादत्ते पराष्ट्रतहतस्य तु ॥ ९५ ॥

पराङ्ख्यहतस्य यकि चित्सकृतं परलोकार्थमर्जितमनेनास्ति तत्सर्व प्रसुर्कभते॥९ ५॥ राज्ञः स्वामिनः सर्वथनप्रहणे प्राप्ते तद्यवादार्थमाह-—

रथार्थं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशुन्स्त्रियः । सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत् ॥ ९६ ॥

रथाभद्दस्तिछत्रवस्तादि, धनधान्यगवादि, दास्यादि, स्त्रियः, सर्वेणि द्रव्याणि गुरु-द्रवणादीनि, कुप्यं च स्वर्णरजतव्यतिरिक्तं ताम्रादि धनं, यः प्रथानित्वा सततं गृरु-मानयित तस्यैव तद्भवति । स्वर्णरजतभूमिरकाधनपक्रष्टथनं तु राज्ञ एव समर्पणीयं एतद्रथेमेवात्र परिगणनीयम् ॥ ९६ ॥

अत एवाह---

राज्ञश्च इद्युरुद्धारिमत्येषा वैदिकी श्रुतिः । राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमपृथाग्जितम् ॥ ९७ ॥ [भृत्येभ्यो विजयेदर्थाज्ञैकः सर्वद्दरो भवेत् । नाममात्रेण तुष्येत छत्रेण च महीपतिः ॥ ९ ॥]

उद्धारं योद्धारो राक्षे दशुः । उद्धियत इत्सद्धारः । जितयनादुत्कृष्टभनं सवर्णरजत-कृष्यादि राक्षे समर्पणीयम् । करितुरगादि वाहनमपि राक्षे देयम् । "वाहनं च राक्ष उद्धारं च " इति गोतमवचनात् । उद्धारदाने च श्रुतिः " इन्द्रो वै द्वत्रं इत्वा " इत्स-पक्षस्य " स महान्भूत्वा देवता अववीदुद्धारं सम्बद्धरत " इति । राक्षा चाप्रधरिजतं सह जितं सर्वयोधेस्यो यथापीरुपं संविभजनीयम् ॥ ९७॥ एपोऽनुपस्कृतः शोक्तो योधधर्मः सनातनः ।

अस्माद्धर्मान च्यवेत क्षत्रियो प्रत्रणे रिपून् ॥ ९८॥

अविमाहित एपोऽनादिसर्गप्रवाहसंभवतया नित्यो योधधर्म उक्तः । सुद्धे शत्रून्हि-सन्क्षत्रिय एतं धर्मे न त्यजेत् । सुद्धाधिकारित्वात्क्षत्रियम्हणम् । अन्योऽपि तत्त्धा-नपतितो न त्यजेत् ॥ ९८ ॥

> अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्रथत्नतः । रक्षितं वर्धयेचैव वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥ ९९ ॥

अजितं भूमिहिरण्यादि जेतुमिच्छेत्। जितं प्रयत्नतो रक्षेत् । रक्षितं च वाणि-ज्यादिना वर्धपेत् । दृदं च पात्रेभ्यो दयात् ॥ ९९ ॥

एतचतुर्विथं विद्यात्पुरुषार्थभयोजनम् ।

अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यकुर्यादतन्द्रितः ॥ १०० ॥

एतचतुःप्रकारं प्ररुपार्थौ यः स्वर्गादिस्तस्प्रयोजनं यस्मादेवंरूपं जानीयात् । अतो-उनलसः सन्सर्वदाद्यप्तनं क्वर्यात् ॥ २०० ॥

अलव्यमिच्छेदण्डेन लव्यं रक्षेदवेक्षया ।

रक्षितं वर्धयेद्वृद्धचा द्वद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥ १०१ ॥

अउन्धं यहस्य पर्यपादातात्मकेन दण्डेन जेतुमिच्छेत् । जितं च प्रत्यवेक्षणेन रक्षेत् । रक्षितं च बृद्धवुपायेन स्थळजळपथवाणिज्यादिना वर्धयेत् । छर्दं शासीयवि-भागेन पात्रेभ्यो द्यात् ॥ १०१ ॥

नित्यमुद्यतदण्डः स्यानित्यं विष्टतपौरूषः । नित्यं संवृतसंवार्यो नित्यं छिद्रानुसायरेः ॥ १०२ ॥

नित्यं इस्त्यशादिगुद्धादिशिक्षाभ्यासो दण्डो यस्य स तथा स्यात् । नित्यं च प्रकाशीकृतमस्वविधादिना पौरुषं यस्य स तथा स्यात् । नित्यं संदतं संवरणीयं मन्त्राचारचेष्टादिकं यस्य स तथा स्यात् । नित्यं च शत्रोर्व्यसनादिकपिन्छद्रातुसंघानं सत्यरः स्यात् ॥ १०२ ॥

नित्यमुद्यतदण्डस्य कृत्स्नमृद्धिनते जगत् । तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्रसाधयेत् ॥ १०३ ॥ यस्मानित्योगतदण्डस्य जगद्दद्विजेदिति तस्मात्सर्वप्राणिनो दण्डेनैवात्मसात्क-योत् ॥ १०३ ॥

अपाययैव वर्तेत न कथंचन मायया । बुद्धचेतारिमयुक्तां च मायां नित्यं स्वसंद्वतः ॥ १०४॥ मायया छत्रतया अमात्यादिषु न वर्तेत । तथा सित सर्वेषामविश्वसनीयः स्यात् । धर्मरक्षार्थं यथातत्त्वेनैव व्यवहरेत् । यत्नकृतात्मपक्षरक्षश्र शत्रुकृतां प्रकृतिभेदरूपां मायां चारद्वारेण जानीयात् ॥ १०४ ॥

> नास्य छिद्रं परो विद्यादिद्याच्छिद्रं परस्य तु । गृहेत्कूर्म इवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः ॥ १०५ ॥ [न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत् । विश्वासाद्वयमुप्तन्नं मूलादिष निकृत्तति ॥ १० ॥]

तथा यत्नं क्वयांवधास्य प्रकृतिभेदादि छिद्रं शत्तुर्न जानाति । शत्रोस्तु प्रकृतिभेदा-दिकं चारैर्जानीयात् । कूमों यथा छलचरणादीन्यङ्गान्यात्मदेहे गोपायत्येवं राज्याङ्गा-न्यमात्यादीनि दानसंभानादिनात्मसात्कुर्यात् । दैवाच प्रकृतिभेदादिरूपे छिद्रे जाते य-रनतः प्रतीकारं कुर्यात् ॥ १०६॥

बकवचिन्तयेद्थान्सिहवच पराक्रमेत्।

वृक्तवञ्चावसुम्पेत शशक्च विनिष्पतेत् ॥ १०६॥
यथा बको जले मीनमतिचञ्चलस्वभावमपि मत्स्यग्रहणादेकतानान्तःकरणश्चिन्तयत्येवं रहिस स्वविहितरक्षस्यापि विपक्षस्य देशग्रहणादीनथांश्विन्तयेत् । यथाच सिंहः
प्रबलमतिस्थूलमपि दन्तीबलं हन्तुमाकमत्येवमल्पवलो बलवतोपक्रान्तः संश्रयायुपा-

यान्तरासंभवें सर्वश्वक्त्या शब्धं हन्तुमाक्रमेत् । यथा च दृकः पालकृतरक्षणमापि पश्चं देवात्पालानवधानमासाय व्यापादयत्येवं दुर्गायवस्थितमापि रिप्धं कथंचित्प्रमादमा-साय व्यापादयत्येवं दुर्गायवस्थितमापि रिप्धं कथंचित्प्रमादमा-साय व्यापादयेत् । यथा शशः वथोद्धरविविधव्याधमध्यगतोऽपि क्विटिल्गातिरुत्युत्य पलायते, एवं स्वयमबलो बलवदरिपरिष्ठतोऽपि कथंचिदरिव्यामोहमाथाय गुणवत्पा-

र्थिवान्तरं संश्रयितुम्रपसर्पेत् ॥ १०६ ॥

एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः। तानानयेद्वशं सर्वान्सामादिभिरुपक्रमैः॥ १०७॥

एवसक्तंप्रकारेण विजयप्रदक्तस्य नृपतेर्थे विजयविरोधिनो भवेयस्तान्सर्वान्साम-दानभेददण्डेरुपायैर्वश्रमानयेत् ॥ १०७ ॥

यदि ते तु न तिष्ठेयुरुपायैः प्रथमैस्त्रिभिः । दण्डेनैव प्रसह्यतांश्छनकैर्वशमानयेत् ॥ १०८॥

ते च विजयिवरोधिनो यद्यावैश्विभिरुपायैर्न निवर्तन्ते तदा बलाइशोपमदीदिना युद्धेन शनकैर्लघुगुरुदण्डकमेण दण्डेन वशीकुर्यात्॥ १०८॥

सामादीनामुपायानां चतुर्णामपि पण्डिताः । सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिद्यद्वये ॥ १०९ ॥ चतुर्णामपि सामादीनाम्रपायानां मध्यात्सामदण्डावेव राष्ट्रव्यर्थं पण्डिताः प्रशं-सन्ति । साम्रि प्रयासघनव्ययसैन्यक्षयादिदोषाभावादण्डे तु तत्सद्भावेऽपि कार्य-सिघ्यतिक्रयात्॥ १०९॥

यथोद्धरति निर्दाता कक्षं धान्यं च रक्षति । तथा रक्षेत्रृपो राष्ट्रं इन्याच परिपन्थिनः ॥ ११० ॥

यथा क्षेत्रे धान्यतृणादिकयोः सहोत्पत्रयोरिप धान्यानि कवनकर्ता रक्षति तृणा-दिकं चोदराते, एवं नृपती राष्ट्रे दुष्टान्द्रन्यात्रत्वदुष्टांस्तदीयसहजान्धातृक्षि निर्दातु-दृष्टान्तादवसीयते । शिष्टसदितं च राष्ट्रं रक्षेत् ॥ ११० ॥

मोहाद्वाजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया ।

सोऽचिराद्धश्यते राज्याज्यीविताच सवान्थवः ॥ १११ ॥

यो राजा अनवेक्षया दुष्टशिष्टाज्ञानेन सर्वानेव स्वराष्ट्रीयजनाञ्छाखीयधनग्रहणमा-रणादिकष्टेन पीडयति स शीभ्रमेव जनपद्वैरारूयश्रकृतिकोपाधर्मे राजा राज्यांकी-वितास पुत्रादिसहितो अभ्यते ॥ १११ ॥

श्ररीरकर्षणात्र्याणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा ।

तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् ॥ ११२ ॥

यथा प्राणश्वतामाहारीनरोषादिना श्वरीरशोषणात्त्राणाः क्षीयन्ते, एवं राज्ञा-सपि राष्ट्रपीडनात्प्रकृतिकोपादिना प्राणा विनश्यन्ति । तस्मात्स्वश्वरीरवदाज्ञा राष्ट्रं रक्षणीयमित्युक्तम् ॥ ११२ ॥

राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत् । सुसंग्रहीतराष्ट्रो हि पार्थिवः सुखमेधते ॥ ११३ ॥

राष्ट्रस्य रक्षणे च वद्रयमाणिसमञ्जपायमत्तिष्ठेत् । यस्मात्संरक्षितराष्ट्रो राजाऽना-यासेन वर्षते ॥ ११३ ॥

द्वयोद्धयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम् ।

तथा ग्रामशतानां च कुर्योद्राष्ट्रस्य संग्रहम् ॥ ११४ ॥

ह्योर्पासयोर्मध्ये वयाणां वा धामाणां पञ्चानां वा धामशतानां गुल्मं रक्षितृपुरुष-सर्वहं सत्यप्रधानपुरुषाधिष्ठितं राष्ट्रस्य संग्रहं रञ्चास्थानं कुर्यातः। अस्य ठाघवगौरवा-पेक्षश्चोक्तविकल्पः॥ ११४॥

ग्रामस्याधिपति कुर्यादशग्रामपति तथा । विश्वतीशं श्रतेशं च सहस्रपतिभेव च ॥ ११५ ॥ प्रकामदश्यामायाधिपतीन्द्वर्यात् ॥ ११५ ॥

ग्रामदोपान्समुरंपन्नान्त्रामिकः शनकैः स्वयम् । शंसेद्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिने ॥ ११६ ॥ विंशतीशस्तु तत्सर्वे शतेशाय निवेदयेत् । शंसेद्वामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम् ॥ ११७॥

यामाधिपतिश्रौरादिदोषान्यामे संजातानात्मना प्रतिकर्तुमश्रमोऽत्रत्कृष्टतया स्वयं दश्यममाधिपतये कथयेत् । एवं दश्यममाधिपतयो विशतियामस्वाम्यादिभ्यः कथयेषुः । तथाच सति सम्यक् चौरादिकण्टकोद्वारो भवति ॥ ११६ ॥ ११७ ॥

एकयामाधिकृतस्य दक्तिमाइ—

यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं ग्रामवासिभिः।

अञ्चपानेन्धनादीनि ग्रामिकस्तान्यवाप्तुयात् ॥ ११८ ॥

यान्यत्रपानेन्थनादीनि ग्रामवासिभिः प्रत्यद्वं राज्ञे देयानि न त्वब्दकरं " धान्या-नामध्यो भागः " (अ. ७ को. १३०) इत्यादिकं तानि प्रामाधिपतिर्हत्त्वर्थं युद्धीयाद ॥ ११८ ॥

दशी कुळं तु भुङ्गीत विंशी पञ्च कुलानि च । ग्रामं ग्रामशताध्यक्षः सहस्राधिपतिः परम् ॥ ११९ ॥

"अष्टागर्वं धर्महरूं धङ्गवं जीवितार्थिनाम् । चतुर्गवं गृहस्थानां त्रिगवं ब्रह्मधाति-नाम् " इति हारीतत्त्रपणात् । धङ्गवं मध्यमं इलामिति तथाविधहरुद्धयेन यावती भू-मिर्वाध्यते तरक्कमिति वदित तह्मधामाधिपर्वतर्श्वस्थं भुक्षीत । एवं विंग्रत्यधिपतिः पञ्च कुलानि, सताधिपतिर्मध्यमं ग्रामं, सहस्राधिपतिर्मध्यमं पुरम् ॥ ११९ ॥

तेषां श्राम्याणि कार्याणि पृथकार्याणि चैव हि।

राज्ञोऽन्यः सचिवः स्तिरधस्तानि पद्येदतिन्द्रतः ॥ १२०॥ तेषां वामनिवासिप्रस्तीनां परस्परविप्रतिपत्ते यानि वामनवानि कार्याणि, कृता-कृतानि च प्रथकार्याणि, तान्यन्यो राज्ञो हितकृत्तिवयकोऽनळसः कुर्वति ॥ १२०॥

नगरे नगरे चैकं कुर्यात्सर्वार्यचिन्तकम्।

उच्चै:स्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव ग्रहम् ॥ १२१ ॥ प्रतिनगरमेकैकछ्रचैःस्थानं कुळादिना महान्तं प्रधानरूपं वोररूपं हस्त्यभादि-सामस्या भयजनकं नक्षत्रादिमध्ये भार्गवादियहभिव तेजस्विनं, कार्यद्वष्टारं नगराधि-पति क्वर्यास् ॥ १२१ ॥

स ताननुपरिकामेत्सर्वानेव सदा स्वयम् । तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्यग्राष्ट्रेषु तन्त्ररैः ॥ १२२ ॥

स नगराधिकृतस्तान्सर्वान्यामाधिपस्यादीनसत्ति प्रयोजने सर्वदा स्वयं स्ववछेनानु-गच्छेत् । तेषां च नगराधिकृतपर्यन्तानां सर्वेषामेव यदाष्ट्रे स्वचेष्टितं तत्तद्विषयनि-युक्तैथरैः सम्यक्ष्रजाः परिणयेदवगच्छेत् ॥ १२२ ॥ राह्यो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शठाः । भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १२३ ॥ यस्माथे राह्यो रक्षाधिकृतास्ते बाहुल्येन परस्वयहणशीला वञ्चकाथ भवन्ति-तस्मात्तेभ्य इमाः स्वात्मीयाः प्रजा राजा रक्षेत् ॥ १२३ ॥

ये कार्यिकेभ्योऽर्थमेव गृह्णीयुः पापचेतसः । तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्मवासनम् ॥ १२४॥

ये रक्षाधिकृताः कार्याधिभ्य एव वाक्छलादिकसद्भाव्य लोभादशास्त्रीयधनग्रहणं पापबृद्धयः कुर्वन्ति तेषां सर्वस्वं राजा गृहीत्वा देशाश्रिःसारणं कुर्याद्य ॥ १२४ ॥

> राजा कमेसु युक्तानां स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च । भत्यहं कल्पयेद्वतिं स्थानं कमीतुरूपतः ॥ १२५ ॥

राजोपग्रककर्मनिष्ठकानां श्रीणां दास्यादीनां कर्मकरजनस्य चोत्कृष्टमध्यमापकृष्ट-स्थानयोग्यातुरूपेण प्रत्यद्वं कर्मातुरूपेण द्वति क्षुर्यात् ॥ १२५ ॥

तामेच दर्शयित-

पणो देयोऽवकृष्टस्य चडुत्कृष्टस्य वेतनम् । पाणासिकस्तथाच्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः ॥ १२६ ॥

अवकृष्टस्य गृहादिसंमार्जकोदकवाहादेः कर्मकरस्य वक्ष्यमाणस्थायः पणो भृति-रूपः प्रत्यहं दातव्यः । पाण्मासिकथाच्छादो वस्त्रयुगं दातव्यम् । "अष्टम्रष्टिभवे-रिकचित्तिंकचिद्देशे च पुष्कस्य । पुष्कस्रानि तु चत्वारि आहकः परिकीर्तितः ॥ चतुराहको भवेद्रोणः " इति गणनया धान्यद्रोणध प्रतिमासं देयः । उत्कृष्टस्य तु स्-तिख्पाध पर पणा देयाः । अनयैव कल्पनया पाण्मासिकानि पर वस्त्रग्रमति दे-यानि । प्रतिमासं पाण्मास्या द्रोणा देयाः । अनयैवातिदिशा मध्यमस्य पणत्रयं भृति-रूपं दातव्यम् । पाण्मासिकं च वस्त्रगुगवयं मासिकं च धान्यं द्रोणत्रयं देयम् ॥१२६॥

क्रयविक्रयमध्वानं भक्तं च सपरिव्ययम् । योगक्षेमं च संप्रेक्ष्य वणिजो दापयेत्करान् ॥ १२७॥

कियता मृत्येन कीतमिदं वसं, उवणादिद्वन्यं विकीयमाणं चात्र कियहभ्यते, कियद्शदानीतं, किमस्य विणाजो भक्तन्ययेन शाकस्पादिना परिन्ययेण छतं, किम-स्यारण्यादी चौरादिभ्यो रक्षारूपेण क्षेमप्रतिविधानेन गतं, कोऽस्येदानीं छाभयोग इत्येतदवेदय विणाजः करान्दापयेस् ॥ १२७॥

यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम् । तथावेक्ष्य नृषो राष्ट्रे कल्पयेत्सततं करान् ॥ १२८ ॥

यथा राजाऽवेश्वणादिकर्मणः फलेन, यथा च कार्षिकवणिनादयः ऋषिवाणिज्यादि-

कर्मणां फडेन संबध्यन्ते तथा निरूप राजा सर्वदा राष्ट्रे करान्युद्धीयात् ॥ १२८ ॥ अत्र दृष्टान्तमाह—

यथाल्पाल्पमदन्त्याद्यं वार्योकोवत्सषट्पदाः । तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दिकः करः ॥ १२९ ॥ यथा जलाकोवत्सधमराः स्तोकस्तोकानि रक्तकीरमधून्यदन्त्येवं राज्ञा मूल्धनम-व्यक्तिन्दताल्पोऽल्पो राष्ट्रादाव्दिकः करो याद्यः ॥ १२९ ॥ तमाद्य--

> पश्चाशद्धाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः । धान्यानामष्टमो भागः पष्टो द्वादश एव वा ॥ २३० ॥

मृठाद्धिकयोः पश्चिरिण्ययोः पञ्चाश्रद्धायो राज्ञा सद्दीतन्यः । एवं धान्यानां पष्टो-ऽष्टमो द्वादशो वा भागो राज्ञा याद्यः । भूम्युत्कर्षापकर्षापेश्वया कर्षणादिक्वेश्वराधव-गौरवापेक्षश्चायं बह्वल्पग्रद्दणविकल्पः ॥ १३० ॥

आददीताथ षड्भागं द्वुपांसमञ्जसिष्धम् । गन्धौषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च ॥ १३१ ॥ पत्रशाकतृणानां च चर्मणां वैदलस्य च ॥ मृन्मयानां च भाण्डानां सर्वस्याक्षमयस्य च ॥ १३२ ॥ द्वुशब्दोऽत्र दक्षवाचकः । दक्षादीनां सप्तद्शानामक्षमयान्तानां पश्चे भागो द्वासद्वरीतव्यः ॥ १३१ ॥ १३२ ॥

म्रियमाणोऽप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करम् । न च श्रुधास्य संसीदेच्छ्रोत्रियो विषये वसन् ॥ १३३ ॥ श्रीणधनोऽपि राजा श्रोत्रियत्रञ्जणात्करं च गृहीयात् । वस तहीयदेशे वसन्

क्षीणधनोऽपि राजा ओत्रियत्राद्यणास्करं न गृहीयात् । नच तदीयदेशे वसन्धो-त्रियो बुभुक्षयावसादं गच्छेत् ॥ १३३ ॥

यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीद्ति श्रुधा । तस्यापि तत्श्रुधा राष्ट्रमचिरेणैव सीद्ति ॥ १३४ ॥ यस्य राज्ञो देशे श्रोत्रियः ध्रयावसको भवति तस्य राष्ट्रमपि दुर्भिक्षादिभिः ध्रषा शीग्रमवसादं गच्छति ॥ १३४ ॥

> श्चतरुत्ते विदित्वास्य रहिं धम्यी मकल्पवेत् । संरक्षेत्सर्वतश्चेनं पिता पुत्रमिबौरसम् ॥ १३५ ॥

कास्त्रज्ञानात्रशने ज्ञात्वा अस्य तदत्ररूपां धर्मादनपतां जीविकास्रपकलपयेत् । चौरादिभ्यक्षेनमौरसं पुत्रमिव पिता रक्षेत् ॥ १३५ ॥ यस्मात्--

संरक्ष्यमाणो राज्ञा यं कुरुते धर्मभन्वहम् । तेनायुर्वेधते राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमेव च ॥ १३६ ॥

स च ओनियो राजा सम्यग्रदयमाणो यं धर्म प्रत्यहं करोति तेन राज आर्युर्ध-नराष्ट्राणि वर्धन्ते ॥ १३६ ॥

यत्किचिद्पि वर्षस्य दापयेत्करसंज्ञितम् । व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्रे पृथग्जनम् ॥ १३७ ॥

राजा स्वदेशे शाकपर्णादिस्वल्पमृत्यवस्तुकयविकयायिना जीवन्तं निकृष्टजनं स्वल्पमपि करास्त्र्यं वर्षेण दापयेष् ॥ १३०॥

कारुकाञ्छिल्पनश्चैव शुद्रांश्वात्मोपजीविनः । एकैकं कारयेत्कर्म मासि मासि महीपतिः ॥ १३८॥

कारकानसपकारादीत् शिल्पिभ्य ईपदुत्कृष्टात्, शिल्पिनश्च छोहकारादीत् , भूदांश्च देहक्केशोपजीविनो भारिकादीत् मास्त्रि मास्येकं दिनं कर्म कारयेत् ॥ १३८ ॥

नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया । उच्छिन्दन्ह्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्र पीडयेत् ॥ १३९ ॥

प्रजाभेद्दास्तरग्रस्कादेरग्रहणमात्मनो मूळ्ळेदः, अतिलोभेन प्रचुरकरादिग्रहणं परेषां मूळोच्छेदः एतदुभयं न कुर्याद् । यस्माद् आत्मनो मूळ्खच्छिय कोशक्षयादा-त्मानं पीडयेद् । पूर्वार्थात्परेषां चेत्यिप संबध्यते । परेषां मूळ्खच्छिय तांश्र पीडयेद् ॥ १३९ ॥

तीक्ष्णश्चेन मृदुञ्च स्थात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः । तीक्ष्णश्चेन मृदुश्चेन राजा भवति संमतः ॥ १४०॥

कार्यविशेषमवगस्य कवित्कार्य तीक्ष्णः कथिनमृदुश्च भवेत त्वैकरूपमालम्बेत यस्मादुकरूपो राजा सर्वेपासभिमतो भवति ॥ १४० ॥

अमास्यमुख्यं धर्मज्ञं पाज्ञं दान्तं कुलोद्गतम् ।

स्थापयेदासने तस्मिन्तिकः कार्येक्षणे नृणाम् ॥ १४१ ॥ स्वयं कार्यदर्शने लिलः अष्टामात्यं धर्मविदं प्राप्तं जितेन्द्रियं कुळीनं तस्मिन्कार्य-दर्शनस्थाने नियुक्तीत ॥ १४१ ॥

एवं सर्वे विधायेदभितिकर्तव्यगात्मनः । युक्तश्रेवाशमत्तक्षु परिरक्षेदिमाः शजाः ॥ १४२ ॥

एवस्रकप्रकारेण सर्वमात्मनः कार्यजातं संपायोश्रुकः प्रमादर्दित आत्मीयाः प्रजा रक्षेत् ॥ १४२ ॥ विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्भियन्ते दस्युभिः प्रजाः । संपञ्यतः सभृत्यस्य मृतः स न तु जीवति ॥ १४३ ॥

यस्य राज्ञोऽमात्यादिसहितस्य पश्यत एव राष्ट्रादाक्रोशन्त्यः प्रजास्तस्करादिभिरिष हियन्ते स मृत एव नतु जीवति । जीवनकार्याभावाज्ञीवनमपि तस्य मरणमे-वेत्यर्थः॥ १४३॥

तस्मात् " अप्रमत्तः प्रजा रक्षेत् " इति पूर्वोक्तशेषं तदेव द्रदयति—

क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पाछनम् । निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ १४४ ॥

धर्मान्तरेभ्यः श्रेष्ठं क्षत्रियस्य प्रजारक्षणमेव प्रकृष्टो धर्मः । यस्मावधोक्तलक्षण-कलकरादिभोक्ता राजा धर्मेण संबध्यते ॥ १४४॥

उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः ।

हुताग्रिज्ञीह्मणांश्राच्ये पविशेत्स ग्रुभां सभाम् ॥ १४५ ॥

स भूपो रात्रेः पश्चिमयाम उत्थाय कृतमूत्रपुरीपोत्सर्गादिशौचोऽनन्यमनाः कृता-ग्रिहोत्रावसथ्यहोमो ब्राह्मणान्पूजयित्वा वास्तुकक्षणायुपेतां सभाममात्यादिदर्शनगृहं प्रविशेत् ॥ १४५ ॥

तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत् ।

विस्रज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥ १४६ ॥

· तस्यां सभायां स्थितो दर्शनार्थमागताः प्रजाः सर्वौः संभाषणदर्शनादिभिः प्रति-नन्य प्रस्थापयेत् । ताश्र प्रस्थाप्य मन्त्रिभिः सह संधिविग्रहादि चिन्तयेत् ॥ १४६ ॥

गिरिपृष्ठं समारुह्य मासादं वा रहोगतः।

अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥ १४७॥

पर्वतपृष्ठमारुह्य निर्जनवनगृहस्थितोऽरण्यदेशे वा विविक्ते मन्त्रभेदकारिभिरत्यलन् क्षितः । कर्मणामारम्भोपायः, पुरुषद्रव्यसंपत्, देशकालविभागः, विनिपातप्रतीकारः, कार्यसिद्धिरित्येवं पञ्चाङ्गं मन्त्रं चिन्तयेत् ॥ १४७ ॥

यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथम्जनाः ।

स कृत्स्त्रां पृथिवीं भुङ्गे कोशहीनोऽपि पार्थिवः ॥ १४८ ॥ यस्य राम्रो मन्त्रिभ्यः प्रथगन्ये जना मिलित्वास्य मन्त्रं न जानन्ति स भीण-कोशोऽपि सर्वा प्रथिवीं भुनकि ॥ १४८ ॥

जडमूकान्धवधिरांस्तैर्यग्योनान्वयोतिगान् ।

स्त्रीम्ळेच्छव्याधितव्यङ्गान्मन्त्रकालेऽपसारयेत् ॥ १४९ ॥

बुद्धिवाक्चक्कःश्रोत्रविकलान् तिर्यग्योनिभवांश्र शक्तारिकाहीन् अतिष्ठदक्षीम्छेच्छ-रोग्यङ्गहीनांश्र मन्त्रसमयेऽपसारयेत् ॥ १४९ ॥ यस्मात---

भिन्दन्त्यवमता मन्त्रं तैर्थग्योनास्तथैव च । स्त्रियश्चैव विशेषेण तस्मात्तत्रादृतो भवेतु ॥ १५० ॥

एते जडादयोऽपि प्राचीनदुष्कृतवशेन प्राप्तजडादिभावा अथासिकतयैवावमानिता मन्त्रभेदं क्रुवेन्ति । तथा धकादयोऽतिष्ठढाश्च श्चियश्च विशेषेणास्थिरबुद्धितया सन्त्रं भिन्दन्ति । तस्मात्तद्वसार्णे यत्नवान्स्यात् ॥ १५०॥

> मध्यंदिनेऽर्धरात्रे वा विश्रान्तो त्रिगतक्रमः । चिन्तयेद्धर्मकामार्थान्सार्थं तैरेक एव वा ॥ १५१ ॥

दिनमध्ये रात्रिमध्ये वा विगतचित्तखेदः शरीरक्षेशरदितश्च मन्त्रिभिः सद एकाकी वा धर्मार्थकामानदृष्टातुं चिन्तयेद ॥ १५१ ॥

> परस्परविरुद्धानां तेषां च समुपार्जनम् । कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ॥ १५२ ॥

तेषां च धर्मार्थकामानां प्रायिकविरोधवतां विरोधपरिहारेणार्जनोपायं चिन्तयेत्। दुदितृणां च दानं स्वकार्यसिद्धयर्थं निरूपयेत् । कुमाराणां च पुत्राणां विनयाधाननी-तिज्ञिक्षार्थं रक्षणं चिन्तयेत् ॥ १६२ ॥

दूतसंप्रेपणं चैव कार्यशेषं तथैव च । अन्तःपुरप्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम् ॥ १५३ ॥

द्तामां संग्रप्तार्थलेखहारित्वादिना परराष्ट्रप्रस्थापनं चिन्तयेत् । तथा प्रारव्धका-यैशेषं समापियतुं चिन्तयेत् । श्रीणां चार्तिविधमचेष्टितत्वात् । तथादि "शक्षेण वेणी-विनिग्रहितेन विद्रस्थं वे महिषी जघान । विषप्रदिग्धेन च नपुरेण देवी विरक्ता किल काशिराजम् ॥" इत्याद्यवगम्यात्मरक्षार्थं चान्तः पुरखीणां चेष्टितं सखीदास्यादिना निक्षपयेत् । चराणां च प्रतिराजादिषु नियुक्तानां चरान्तरेथेष्टितमवधारयेत् ॥१६३॥

कृत्स्नं चाष्ट्रविधं कर्म पश्चवर्ग च तत्त्वतः । अनुरागापरागौ च प्रचारं मण्डलस्य च ॥ १५४ ॥ [वने वनेचराः कार्याः श्रमणाटविकादयः । परप्रष्टत्तिज्ञानार्थं शीघाचारपरम्पराः ॥ ११ ॥ परस्य चैते वोद्धव्यास्ताहशैरेव ताहशाः । चारसंचारिणः संस्थाः शटाश्रागृहसंज्ञिताः ॥ १२ ॥

अष्टविधं कर्म समग्रं चिन्तयेत् । तत्रोधनसोक्तम् "आदाने च विसर्गे च तथा प्रैपनिष्यपोः । पञ्चमे चार्थनचने व्यवहारस्य चेक्षणे ॥ दण्डशुद्धशोः सदा गुक्तस्तेनाष्ट-

गतिको नृषः । अष्टकमा दिवं याति राजा शकाभिपूजितः ॥" तव आदानं करादीनां, विसर्गो स्टत्यादिभ्यो धनदानं, प्रैपोऽमात्यादीनां दृष्टादृष्टातुष्ठानेषु, निषेधो दृष्टादृष्टवि-रुद्धियास, अर्थवचनं कार्यसंदेहे राजाज्ञयैव तत्र नियमात्, व्यवहृहारस्येक्षणं प्रजाना-नाम् णादिविप्रतिपत्ती, दण्डः पराजितानां, शाखोक्तथनग्रहणम्, श्रुद्धिः पापे कर्मणि जाते तत्र प्रायश्चित्तसंपादनम् । मेधातिथिस्तु "अकृतारम्भकृतात्रष्ठानमद्रष्ठितविश्चे-वर्ण कर्मकलसंग्रहस्तथा सामदानदण्डभेदा एतदष्टविधं कर्म । अथवा वणिकपथः, उदकसेतुवन्धनं, दुर्गकरणम्, कृतस्य संस्कारानिर्णयः, हस्तिवन्धनं, खनिखननं, ग्रत्य-निवेशनं, दारुवनच्छेदनं च " इत्याह । तथा कापिटकोदास्थितमृद्वपतिवैदेद्दिकतापस-व्यञ्जनातमकं पञ्जविधं चारवर्गं पञ्जवर्गशब्दवाच्यं तत्त्वतिधन्तयेत् । तत्र परमर्मज्ञः प्रगत्भच्छात्रः कपटव्यवहारित्वात्काषध्किस्तं दृत्यर्थिनमर्थमानाभ्याम्रपग्रह्म रहसि राजा ब्र्यास, यस्य दुर्हतं पश्यसि तत्तदानीमेव माये वक्तव्यमिति । प्रवज्यारूढ-पतित उदास्थितः तं लोकेषु विदितदोपं प्रज्ञाशौचयुक्तं वृश्यियंनं कृत्वा रहिस राजा पूर्ववद्भयात् । वहृत्पत्तिकमठे स्थापयेत्प्रजुरसस्योत्पत्तिकं भूम्यन्तरं च तहृत्यर्थेष्ठ-पकल्पवैत्। स चान्येपामपि प्रवजितानां राजा चारकर्मकारिणां ग्रासाच्छादेनादिकं दयात् । कर्षकः श्रीणदृत्तिः प्रज्ञाशौचयुक्तो गृह्गतिन्यञ्जनस्तमपि पूर्ववदुक्त्वा स्व-भूमी कृषिकर्म कारयेत् । वाणिजकः क्षीणहत्तिः वैदेदिकव्यक्षनस्तं पूर्वबद्दकत्वा धन-मानाभ्यामात्मीकृत्य वाणिज्यं कारयेत् । सुण्डो जटिन्हो वा दक्तिकामस्तापसञ्यञ्जनः सोऽपि कचिदाश्रमे वसन्बहुमुण्डजटिलान्तरे कपटशिष्यमणहतो गुन्नराजोपकल्पित-द्यतिस्तापस्यं क्रयीत् । मासद्विमासान्तरितं प्रकाशं वदरादिम्रिटिमश्रीयात्, रहसि च राजोपकल्पितमाद्वारं कल्पयेत् । शिष्याश्रास्यातीतानागतज्ञानादिकं ख्यापयेयुः । ते च बहुलोक्षेत्रप्रमासाय सर्वेषां विश्वसनीयत्वात्सर्वकार्यमकार्यं च प्रच्छन्ति अन्यस्य कुक्रियादिकं कथयन्त्येवंरूपं पञ्चवर्गं यथाविचन्तयेत् । एवं पञ्चवर्गं प्रकल्प्य तेनैव पञ्चवर्गद्वारेण प्रतिराजस्यात्मीयानां चामात्यादीनां चानुरागविरागौ ज्ञात्वा तदरुरूपं चिन्तयेत् । वश्यमाणस्य राजमण्डलस्य प्रचारं कः संध्वर्था को वा त्रिग्रहार्थीत्यादिकं चिन्तयेत् । तं च ज्ञात्वा तदन्तगुणं चिन्तयेत् ॥ १५४ ॥

> मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीषोश्च चेष्टितम् । उदासीनप्रचारं च शत्रोश्चैव प्रयत्नतः ॥ १५५ ॥

अरिविजिमीपोयों भूम्यनन्तरः संहतयोरस्यग्रहसमधों निग्रहे चासंहतयोः समर्थः स मध्यमस्तस्य प्रचारं चिन्तयेत् । तथा प्रज्ञोत्साहगुणप्रकृतिसमधों विजिमीयुस्तस्य चेष्टितं चिन्तयेत् । तथा विजिमीयुमध्यमानां संहतानामस्त्रध्हे समर्थो निग्रहे चासं-हतानां समर्थ उदासीनस्तस्य प्रचारं चिन्तयेत् । सत्रोध त्रिविधस्यापि सहजस्याकु-त्रिमस्य भूम्यनन्तरस्य च पूर्वापेक्षया प्रयत्नतः प्रचारं चिन्तयेत् ॥ १५५ ॥

एताः प्रकृतयो मूळं मण्डलस्य समासतः । अष्टौ चान्याः समाख्याता द्वादशैव तु ताः स्मृताः ॥ १५६॥ एता मध्यमाथाश्रतसः प्रकृतयः संक्षेपण मण्डलमूळं अपरासामिश्रधास्यमानप्रकृतिनाममात्यादीनां मूळमित्युष्यते । अन्याश्राष्ट्री समाख्याताः । तयथा । अग्रतोऽिर-भूमीनां मित्रं, अरिमित्रं, मित्रमित्रं अरिमित्रमित्रं चेत्येवं चतसः प्रकृतयो भवन्ति । पश्चाच पार्ष्णग्राहः, आक्रन्दः, पार्षणग्राहासारः, आक्रन्दासार इति चतसः एवमधौ प्रकृतयो भवन्ति । पूर्वोक्ताभिश्र मध्यमारिविजिगीपदासीनशञ्चरूपाभिः मूळप्रकृतिभिः सह द्वादश्चेताः प्रकृतयः स्मृताः ॥ १५६ ॥

अमात्यराष्ट्रदुर्गार्थदण्डाख्याः पश्च चापराः । मत्येकं कथिता होताः संक्षेपेण द्विसप्ततिः ॥ १५७ ॥

आसां मूळप्रकृतीनां चतस्णामष्टानां शाखाप्रकृतीनाञ्चकानामेकैकस्याः प्रकृते-रमात्यदेशदुर्गकोशदुर्गदण्डाख्याः पञ्च द्रव्यप्रकृतयो भयन्ति । एताश्च पञ्च द्वाद-श्चानां प्रत्येकं भवन्त्यो द्वादशगुणजाताः पष्टिरेव द्रव्यप्रकृतयो भवन्ति । तथा स्ळप्रकृतिभिश्रतसृत्रिः शाखाप्रकृतिभिश्चाष्टाभिः सद्द संदेपतो द्विसप्ततिप्रकृतयो स्रनिभः कथिताः ॥ १५७॥

> अनन्तरमरि विद्यादरिसेविनमेव च । अरेरनन्तरं मित्रमुदासीनं तयोः परम् ॥ १५८॥ [वित्रकुष्टेऽध्वनीयस उदासीनो वलान्वितः । स खिलो मण्डलार्थस्त यस्मिन्होयः स मध्यमः॥ १३॥]

विजिगीपोर्नृपस्यानन्तरितं चतुर्दिशमप्यरिप्रकृति विजानीयात् । तथा तत्से-विनमप्यरिमेत्र विद्यात् । अरेरनन्तरं विजिगीपोर्नृपस्यैकान्तरं सित्रप्रकृति विद्यात् । तयोक्षारिमित्रयोः परं विजिगीपोरुदासीनप्रकृति विद्यात् । आसामेव प्रकृतीनामग्र-पश्चाद्भावभेदेन व्यपदेशभेदः । अत्राग्रवर्तिनोऽरिव्यपदेश एव । पश्चाद्वर्तिनस्त्वरित्वेऽपि वार्षिणक्षाद्वव्यपदेशः ॥ १९८॥

> लान्सर्वानभिसंद्ध्यात्सामादिभिरुपक्रमैः । ध्यस्तैश्रेव समस्तेश्र पौरुषेण नयेन च ॥ १५९ ॥

तान्सर्वाकृपतीनसामदानभेददण्डैरुपायैर्यथासंभवं व्यस्तैः समस्तैवंशीकुर्यात् । अथवा पीरुपेण दण्डेनैव केवलेन नयेन साम्नेय वा केवलेनात्मवशान्कुर्यात् । तथा चोकम् "सामदण्डे। प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिद्यद्वये" ॥ १५९ ॥

संधि च विग्रहं चैव यानमासनमेव च । देथीभावं संश्रयं च षड्गुणांश्चिन्तयेत्सदा ॥ १६० ॥

तत्रोभयात्रवहार्थं इस्त्यश्ररेथहिरण्यादिनिबन्धनेनावाभ्यामन्योन्यस्योपकर्तव्यमिति नियमबन्धः संधिः, वैरं विषद्दान्वरणाद्याधिक्येन, यानं शत्रुंप्रति गमनम्, उपेक्षणं आसनं, स्वार्थसिद्धये वर्कस्य द्विपाकरणं द्वेपीभावः, शञ्चपीडितस्य प्रवरुतर राजा-न्तराश्रयणं संश्रयः, एतान्गुणान्नपकारकान्सर्वदा चिन्तयेत् । यद्वणाश्रयणे सत्यात्मन उपचयः परस्यापचयस्तं गुणमाश्रयेत् ॥ १६० ॥

आसनं चैव यानं च संधिं विग्रहमेव च । कार्य वीक्ष्य प्रयुक्तीत द्वैषं संश्रयमेव च ॥ १६१ ॥

संध्यादिग्रुणानां नैरपेक्ष्येणानुष्ठानमनन्तरमुक्तं तदुचितानुष्ठानाथाँऽयमारम्भः । आत्मसमृद्धिपरद्वान्यादिक कार्यं वीक्ष्य संघायासनं विष्ट्य वा यानं द्वेथीभावसंश्रये च केनचित्संथिं केनचिद्धियद्दमित्यादिकमन्ततिष्ठेत् ॥ १६१ ॥

संधि तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्नहमेव च । उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ १६२ ॥ संध्यादीन्वडेव गुणान्द्विप्रकाराक्षानीयादिव्यविवक्षार्थम् ॥ १६२ ॥ समानयानकमी च विपरीतस्तथैव च ।

तदात्वायतिसंयुक्तः संधिर्हेयो द्विलक्षणः ॥ १६३ ॥

तात्कालिकफाण्याभार्थञ्चतरकाणीनफाण्याभार्थं वा यत्र राजान्तरेण सहान्यं प्रति यानादि कर्म कियते स समानयानकर्मा संधिः । यः पुनस्त्वमत्र याहि अहमत्र यास्यामीति सांप्रतिकोत्तरकाणीनफणार्थितयैव कियते सोऽसमानयानकर्मेत्येवं द्विप्र-कारः संधिर्कातन्यः ॥ १६३ ॥

> स्वयंकृतश्च कार्यार्थमकाले काल एव वा । मित्रस्य चैवापकृते दिविधो विग्रहः स्मृतः ॥ १६४ ॥

शत्रुजयरूपप्रयोजनार्थं शत्रोर्व्यसनादिकमाकल्य्य वश्यमाणमार्गशीर्षादिकालाद-न्यदा यथोक्तकाल एव वा स्वयं कृत इत्येको विग्रहः । अपकृतमपद्मारः मित्रस्याप-कारे राजान्तरेण कृते मित्रस्थणार्थमपरो विग्रह इत्येवं द्विविशो विग्रहः । गौविन्द-राजेन तु "मित्रेण चैवापकृते " इति पठितं व्याख्यातं च—यः परस्य शत्रुः स विजिगीपोर्मितं तेनापकारे कियमाणे व्यसनिनि शत्राविति । "तस्माहिकितपा-शर्थों दृद्देगोविन्दरराजतः । मेथातिथिप्रभृतिभिर्त्विकतो स्वीकृतो मया॥"॥ १६४॥

> एकाकिनश्रात्ययिके कार्ये प्राप्ते यहच्छया। संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते॥ १६५॥

आत्यविकं कार्यं शत्रोव्यंसनादिकं तस्मित्रकस्माज्ञाते शकस्यैकाकिनो यानमशक-म्य मित्रसहितस्येत्येवं यानं द्विविषमभिषीयते ॥ १६६॥

> श्रीणस्य चैव क्रमशो दैवातपूर्वकृतेन चा । मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम् ॥ १६६॥

प्रारजन्मार्जितेन दुष्कृतेन ऐहिकेन वा पूर्वकृतेन क्रमशः श्वीणहस्त्य क्रोशा-दिकस्य समृद्धस्यापि वा मित्रानुरोधेन तत्कार्यरक्षार्थमित्येवं द्विविधमासनं ज्ञनिभिः समृतम् ॥ १६६ ॥

वलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थसिद्ध्ये । द्विविधं कीर्त्यते द्वैधं पाङ्गुण्यगुणवेदिभिः ॥ १६७ ॥

साध्यस्वप्रयोजनसिध्यर्थं बळस्य हस्त्यशादेः सेनाधिपत्याभिष्ठितस्य एकत्र क्ष्रुतृ-पोपद्रववारणार्थमवस्थानमन्यत्र दुर्गदेशे राज्ञः कतिचिद्धलाधिष्ठितस्यावस्थानमेवं संध्यादिगुणपृष्टकोपकारज्ञैः द्विविधं द्वैषं कीर्त्यते ॥ १६७ ॥

अर्थसंपदनार्थं च पीडचमानस्य रात्रुभिः । साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ १६८॥

शञ्जभिः पीड्यमानस्य शत्रुपीडानिष्टत्याख्यप्रयोजनसिद्धयर्थम्, असत्यामपि वा तत्काले पीडायां भाविशनुपीडनशङ्कर्या असक्तमयं महावलं नृपतिमाश्रित इति सर्वत्र व्यपदेशोत्पादनार्थं वलवन्तसुपाश्रयणमेवं द्विविधः संश्रय स्मृतः॥ १६८॥

यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्रवमात्मनः । तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा संधि समाश्रयेत् ॥ १६९ ॥ यदा यहोत्तरकाले निश्चितमात्मन आधिक्यं जानीयात्तदात्वे तत्कालेऽल्पधनायु-पक्षयः तदा त्वल्पमङ्गीकृत्यापि संधिमाश्रयेत् ॥ १६९ ॥

यदा महष्टा मन्येत सर्वास्तु मक्कर्तार्भृशम् ।

अत्युच्छितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम् ॥ १७० ॥ यदामात्यादिकाः सर्वाः प्रकृतीर्दानसंमानाथैरतीय तुष्टा मन्येत आत्मानं च इस्त्य-भकोशादिशक्तित्रयेणोपचितं तदा विग्रहमाश्रयेत् ॥ १७० ॥

यदा मन्येत भावेन हुष्टं पुष्टं बलं स्वकम् । परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपुं मति ॥ १७१ ॥

यदात्सीयसमात्यादिसैन्यं हर्षयुक्तं धनादिना पुष्टं तत्त्वतो जानीयात्, शत्रोश्चामा-यादिवलं विषयीतं तदा तं लक्षीकृत्य यायात् ॥ १७१ ॥

यदा तु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन वलेन च । तदासीत प्रयत्नेन शनकैः सांत्वयन्नरीन् ॥ १७२ ॥

यदा पुनर्वोहनेन हस्त्यभादिना बछेन चामात्यादिविपस्यादिपरिक्षीणो भवेत्तदा सामोपदाप्रदानादिना रात्रूनप्रसान्त्वयनप्रयूत्रेनासनमाथयेत् ॥ १७२॥

मन्येतारि यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम् । तदा द्विधा बलं कृत्वा साध्येत्कार्यमात्मनः ॥ १७३ ॥ यदा राजा सर्वप्रकारेण वलीयांसमशक्यसंथानं च शत्रुं बुध्येत्तदा कार्तिचिद्धलस-हितः स्वयं दुर्गमाश्रयेत् । बलैकदेशेन च शत्रुविरोधमाचरेत् । एवं द्विषा वर्ण कृत्वा भित्रसंग्रहादिकं स्वकार्यं साथयेत् ॥ १७३ ॥

यदा परबळानां तु गमनीयतमो भवेत् ।

तदा तु संश्रयेत्सिमं धार्मिकं बलिनं नृपम् ॥ १७४ ॥
यदा तु सैन्यानाममात्यादिप्रकृतिदोषादिनातिश्चयेन ग्राच्यो भवति बलं द्वेषं
विधाय दुर्गाश्रयणेनापि नात्मरक्षाक्षमस्तदा श्रीष्ठमेव धार्मिकं बलवन्तं च राजानमाअयेत् ॥ १७४ ॥

कीवृशं तं बलवन्तमित्याइ---

निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्योऽरिवलस्य च । उपसेवेत तं नित्यं सर्वयत्नैर्गुरुं यथा ॥ १७५ ॥

यासां दोषेणासौ गमनीयतमो जातस्तासां प्रकृतीनां, यस्माच शञ्जवटादस्य-भयम्रत्पत्रं तयोर्द्वयोरिप यः संश्रितो निग्रदक्षमस्तं नृपं सर्वयत्नैर्गुडिमिव नित्यं सेवेत ॥ १७५ ॥

> यदि तत्रापि संपश्येदोषं संश्रयकारितम् । सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशङ्कः समाचरेत् ॥ १७६ ॥

अगतिका हि गतिः संश्रयो नाम । तत्रापि यदि संश्रयकृतं दोषं पश्येत्तदा निःसं-गयो भूत्वा शोभनमेव युद्धं तस्मिन्काले समाचरेत् । दुर्वलेनापि बलवतो जयदर्शना-त्रिहतस्य च स्वर्गप्राप्तेः ॥ १७६॥

सर्वोपायैस्तथा कुर्यान्त्रीतिज्ञः पृथिवीपतिः ।

यथास्याभ्यधिका न स्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ॥ १७७ ॥

सर्वैः सामादिभिरुपायैनीतिज्ञो राजा तथा यतेत, यथास्य मित्रोदासीनशक्वोऽभ्य-विका न भवन्ति । आधिक्ये हि तेपामसौ याद्यो भवति । धनछोभेन मित्रस्यापि जात्रवापत्तेः ॥ १७७ ॥

आयतिं सर्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत् । अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः ॥ १७८ ॥

सर्वेषां कार्याणामस्पानां बहुनामप्यायतिश्चत्तरकाठं गुणं दोषं विचारयेषु ( वर्तमा-नकाठं च श्रीव्रसंपादनायथं विचारयेषु । अतीतानां च सर्वकार्याणां गुणदोषौ किमेषां इतं विघटितं किं वावशिष्टमित्येवं यथाविष्टचारयेषु ॥ १७८ ॥

यस्मात्—

आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः । अतीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिनीभिभूयते ॥ १७९ ॥ यः कार्याणामागामिकगुणदोषजः स गुणवस्कार्यमारभते दोषवत्परित्यजिति । यस वर्तमानकाले श्रिप्रमेवावधार्य कार्यं करोति अतीते कार्यं यः कार्यशेषज्ञः स तत्कार्यसमाप्तौ तत्कलं लभते । यस्मादेवंविधकालवयसावधानत्वात्र कदाचिच्छवु-भिरभिनुयते ॥ १७९ ॥

किं बहुना-

यथैनं नाभिसंदध्युर्मित्रोदासीनज्ञत्रवः ।

तथा सर्वे संविद्ध्यादेष सामासिको नयः ॥ १८०॥ यथैनं राजानं मित्रादय उक्ता न वाधेरस्तथा सर्वसंविधानं कुर्यात् इत्येप सांक्षे-पिको नयो नीतिः॥ १८०॥

यदा तु यानमातिष्टेदरिशष्ट्रं प्रति प्रभुः । तदानेन विधानेन यायादरिपुरं शनैः ॥ १८१ ॥

यदा प्रनः शक्तः सन् श्रहराष्ट्रं प्रति यात्रामारभेत्तदाऽनेन वक्ष्यमाणप्रकारेण शत्रु-देशमत्वरमाणो गच्छेत्॥ १८१॥

मार्गशीर्षे शुभे मासि यायाद्यात्रां महीपतिः।

फाल्गुनं वाथ चैत्रं वा मस्सौ प्रति यथावस्रम् ॥ १८२॥ यथतरङ्गवलोपेतो राजा करिरथादिगमनविलम्बेन विलिम्बसप्रयाणस्तथा हैमन्ति-फसस्यबहुलं च परराष्ट्रं जिगमिषुः सस्रपगमनाय शोभने मार्गशीपें मासि यात्रां क्रयांत्। यः प्रनरभवलपायो तृपतिः श्रीप्रगतिर्वा सर्वसस्यबहुलं परराष्ट्रं यियासः स फाल्गुने चैत्रे वा मासि स्ववल्योग्यकालानतिक्रमेण यायात्। अत एवमन्वर्थव्यापार-परं संक्षेपेण याज्ञवल्कयवचनम्। "यदा सस्यग्रुणोपेतं परराष्ट्रं तदा व्रजेत् " (अ. २ श्लो. ३४८)॥ १८२॥

अन्येष्वपि तु कालेषु यदा पश्येद्धवं जयम् । तदा यायाद्विगृहीव व्यसने चोत्थिते रिपोः ॥ १८३ ॥

डककाळव्यतिरिकेषु यदात्मनो निश्चितं जयमवगच्छेत्तदा स्ववळ्योग्यकाळे ग्री-ष्मादावपि इस्त्यशादिवळप्रायो विगृष्णैय यात्रां कुर्यात् । श्रजोशामात्यादिप्रकु-विगोचरदण्डपारुष्यादिव्यसने जातेऽरिपद्मभूतायां तत्प्रकृतावष्युक्तकाळादन्यत्रापि यायात् ॥ १८३ ॥

> कृत्वा विधानं मूळे तु यात्रिकं च यथाविधि । उपगृह्यास्पदं चैव चारान्सम्यग्विधाय च ॥ १८४ ॥ संशोध्य त्रिविधं मार्गे पड्डिधं च वळं स्वकम् । सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनैः ॥ १८५ ॥

मूळे स्त्रीयदुर्गराष्ट्ररूपे पार्षिणप्राहसंविधानं प्रधानपुरुषाधिष्ठतरक्षार्थं सैन्यै-कदेशस्थापनरूपं प्रतिविधानं कृत्वा यात्रोपयोगि च वाहनायुधवर्मयात्राविधानं यथाशास्त्रं कृत्वा परमण्डलगतस्य च येनास्यावस्थानं भवति तदुपगृद्ध तदीयान्ध-त्यपक्षानात्मसात्कृत्वा चारांश्च कापटिकादीन्शञ्चदेशवार्ताशापनार्थं प्रस्थाप्य सम्यक्तया जाङ्गलानपाटविकविषयभेदेन त्रिविधं पन्थानं मार्गं शोधिपतरुगुल्मादिच्छेदिनिश्चो-न्नतादिसमीकरणादिना संशोध्य तथा हस्त्यभरथपदातिसेनाकर्मकरात्मकं षढिधं वर्लं यथोपयोगमाहारोषधसत्कारादिना संशोध्य सांपरायिकं संपरायः संग्रामस्तदुपीचतिनिधना शञ्चदेशमत्वरया गच्छेत् ॥ १८४॥ १८५॥

शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत् । गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ १८६ ॥

यन्मित्रं गुढं कृत्वा शत्रुं सेवते, यश्च भृत्यादिः पूर्वं विरागाद्वतः पश्चादागतस्तयोः सावधानो भवेत् । यस्मात्तावतिशयेन दुर्निग्रहो रिपुः ॥ १८६ ॥

दण्डन्यूहेन तन्मार्ग यायात्त शकटेन वा ।

वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ १८७ ॥

दण्डाकृतिन्यहरचनादि दण्डन्यहः । एवं शकटादिन्यहा अपि । तत्राग्ने वलाध्यक्षो मध्ये राजा पश्चात्सेनापतिः पार्श्वयोहिस्तिनस्तत्समीपे घोटकास्ततः पदातय इत्येवं कृतरचनो दीघंः सर्वतः समिवन्यासो दण्डन्यहस्तेन तथातन्यं मार्गं सर्वतो भये सित यायात् । सन्याकाराग्रः पश्चात्प्रथुष्ठः शकटन्यहस्तेन पृष्ठतो भये सित गच्छेत् । सक्ष्मसुख्यश्चाद्भागः पृथुमध्यो वराहन्यहः । एष एव पृथुतरमध्यो गरुडन्यहस्तान्भ्यां पार्श्वयोभये सित वजेत् । वराहन्यहः । एष एव पृथुतरमध्यो गरुडन्यहस्तान्भ्यां पार्श्वयोभये सित वजेत् । वराहन्यहः । एष एव पृथुतरमध्यो गरुडन्यहस्तान्भ्यां पार्श्वयोभये सित वजेत् । वराहन्यहस्तेनाग्रे मकरन्यहस्तेनाग्रे पञ्चाक्षेमयत्र भये सित गच्छेत् । पिपीलिकापङ्किरिवाग्रपश्चाद्भावेन संहत्वस्पतया यत्र यत्र सैनिकावस्थानं स शिग्रप्रविरपुरुषस्त्रस्य सचीन्यहस्तेनाग्रतो भये सित यायात् ॥ १८७ ॥

यतश्च भयमाशङ्केत्ततो विस्तारयद्भलम् ।

पद्मेन चैव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम् ॥ १८८॥

यस्या दिशः शञ्जभयमाशङ्केत तस्यामेव बर्छ विस्तारयेत्समविस्तृतपरिमण्डलो मध्योपविष्टजिगीषुः पद्मन्यहस्तेन पुरानिर्गत्य सर्वदा कपटनिवेशनं कुर्यात् ॥ १८८ ॥

सेनापतिवलाध्यक्षौ सर्वदिश्च निवेशयेत्। यतश्च भयमाशङ्केत्प्राचीं तां कल्पयेदिशम् ॥ १८९॥

इस्त्यश्वरथपदात्यात्मकस्याङ्गदशकस्यैकः पतिः कार्यः स च पतिक उच्यते । प-त्तिकदशकस्यैकः पतिः सेनापतिरुच्यते । तदशकस्यैक सेनानायकः स एव च बढा-ध्यक्षः । सेनापतिबळाध्यक्षौ समस्तास्र दिश्च संघर्षग्रहार्थं नियोजयेत् । यस्याश्च दिस्रो यदा भयमाशङ्केत्तदा तामग्रे दिशं कुर्यास् ॥ १८९ ॥

### गुल्मांश्व स्थापयेदाप्तान्कृतसंज्ञान्समंततः । स्थाने युद्धे च कुञ्चलानभीरूनविकारिणः ॥ १९०॥

गुरुमान्सेन्यैकदेशानाञ्चष्ठधाधिष्टितान् स्वानापसरणयुद्धार्थकृतभेरीपटहशङ्कादिसं-कॅतान् अवस्थानयुद्धयोः प्रवीणानिर्भयानन्यभिचारिणः सेनापतिवलाध्यक्षान्द्रतः सर्व-दिश्च पारक्यप्रवेशवारणाय शत्रुचेष्टापरिज्ञानाय च नियोजयेत् ॥ १९०॥

## संहतान्योधयेदल्पान्कामं विस्तारयेद्वहृन् । सृच्या वज्रेण चैवैतान्व्यूहेन व्यूह्य योधयेत् ॥ १९१ ॥

अल्पान्योधान्संद्वतान्कृत्वा वहुनपुनर्यथेष्टं विस्तारयेत् । सूच्या पूर्वोक्तया वजा-रूपेन नपुहेन त्रिधा न्यवस्थितवछेन रचियत्वा योधान्योपयेत् ॥ १९१ ॥

> स्यन्दनान्त्रैः समे युद्धचेदनूषे नौद्विपैस्तथा । दृक्षगुल्मादृते चापैरसिचर्मायुषैः स्थले ॥ १९२ ॥

समभूभागे र्याचेन युध्येत । तत्र तेन युद्धसामध्यांत्तदातुगतोदके नौकाहस्तिभिः। तस्युल्माटते धन्विभिर्गर्तकण्टकपापाणादिरहितस्थले सङ्गकलककुन्तायरायुषे-युद्धत ॥ १९२ ॥

## कुरुक्षेत्रांश्च मत्स्यांश्च पश्चालाञ्जूरसेनजान् । दीर्घोल्लघूंश्चेव नरानग्रानीकेषु योजयेत् ॥ १९३ ॥

क्रक्षेत्रभवान् , मत्स्यान्विराटदेशनिवासिनः, पञ्चालन्कान्यकुरुजाहिच्छनोद्भवान् , अरसेवजानमाथुरान् , प्रायेण प्रथुशरीरशौर्यादंकारयोगानसेनाये योजयेत् । तथान्यदे-शोद्भवानपि दीर्यलघुदेदानमन्ध्यानयुद्धाभिमानिनः सेनाय एव योजयेत् ॥ १९३ ॥

प्रहर्षयेद्धलं व्यूह्य तांश्च सम्यक्परीक्षयेत् । चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन्योधयतासपि ॥ १९४ ॥

वर्छ रचिरवा जये धर्मलाभः अभिसुखदतस्य स्वर्गप्राप्तिः पलायने तु प्रभुदृश्-तप्रदर्ण नरकगमनं चेत्याचर्यवादेर्गद्वार्थ प्रोत्साहयेत् । तांश्च योधानकेनाभिप्रायेण १ प्यन्ति क्रप्यन्ति वेति परीक्षयेत् । तथा योधानामशिभः सह पुथ्यमानानामि सोपध्यत्यपिष्येष्टा सुध्येत ॥ १९४॥

> उपरुष्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत् । दूपयेचास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम् ॥ १९५ ॥

दुर्गौत्रयमदुर्गाश्रयं वा रिष्ठमपुध्यमानमप्यावेष्ट्यासीतः । अस्य च देशसुरसाद्येत् । तथा वासाश्रोदकेन्यनानि सर्वदाऽस्यापदव्यसंमिश्रणादिना दृष्येत् ॥ १९६ ॥

भिन्याचैव तडागानि पाकारपरिखास्तथा । समवस्कन्दयेचैनं रात्री वित्रासयेत्तथा ॥ १९६ ॥ शत्रोरुपर्जीव्यानि तडागादीनि नाशयेत्, तथा दुर्गप्राकारादीन्भिन्यास्, सस्परि-स्त्राथ भेदेन पूरणादिना निरुद्काः कुर्यात् । एवं च शत्रूनशङ्कितमेव सम्यगवस्क-न्दयेत्तथा शक्ति गृहीयात् । रात्री च दकाकाहरिकादिशब्देन विशासयेत् ॥ १९६ ॥

> उपजप्यानुपजपेद्वध्येतैव च तत्कृतम् । युक्ते च देवे युध्येत जयप्रेप्सुरपेतभीः ॥ १९७॥

उपजापार्हान् रिप्तवंश्यान् राज्यार्थिनः सुरुधानमात्यादीश भेदयेष् । उपजापेना-तमीयकृतां च तेषां चेष्टां जानीयाष्ट् । शुभग्रहदशादिना शुभफलपुक्ते दैवेऽवगते निर्भन् यो जयेष्सर्युध्येत ॥ १९७ ॥

## साम्ना दानेन भेदेन समस्तैरथवा पृथक्। विजेतुं प्रयतेतारीन युद्धेन कदाचन ॥ १९८॥

त्रीत्यादरदर्शनिहितकथनायात्मकेन सान्ना हस्त्य चरथिहरण्यादीनां च दानेन तत्प्र-कृतीनां तद्वयायिनां च राज्यार्थिनां भेदेन । प्रतैः समस्तैर्व्यस्तैर्वो यथासामर्थ्यमरी-=जेतुं यतं कुर्यात्र पुनः कहाचिशुद्धेन ॥ १९८ ॥

अनित्यो विजयो यस्माहृइयते युध्यमानयोः । पराजयश्च संग्रामे तस्माद्युद्धं दिवर्जयेत् ॥ १९९ ॥

यस्मायुध्यमानयोर्बहुछवछत्वायल्पवछत्वायनपेक्षमेवानियमेन जयपराजयौ दृद्येते तस्मात्सत्युपायान्तरे युद्धं परिहरेत् ॥ १९९ ॥

## त्रयाणामप्युपायानां पूर्वोक्तानामसंभवे । तथा सुध्येत संपन्नो विजयेत रिपून्यथा ॥ २००॥

पूर्वोक्तानां त्रयाणामपि सामादीनाष्ठपायानामसाधकस्ये सति जयपराजयसंदेहेऽपि तथा प्रयक्तवानसम्यग्ध्रध्येत । तथा शब्दुक्षयेत् । यतो जयेऽथेळाभोऽभिष्ठसमरणे च स्वर्गप्राप्तिः । निःसंदिग्धे तु पराजये युद्धादपसरणं साधीयः । यथा वस्थिति "आत्मा-नं सततं रक्षेत् " (अ. ७ श्लो. २१३ ) इति मेथातिथिगोविन्दराजौ ॥२००॥

### जित्वा संपूजयेदेवान्त्राह्मणांश्चेव धार्मिकान् । भदद्यात्परिहारांश्च रूयापयेदभयानि च ॥ २०१॥

परराष्ट्रं जित्वा तत्र ये देवास्तान्धर्मप्रधानांध बाह्यणान्भूमिखवणांदिदानसंमादा-दिभिः पुजयेत् । जितद्रव्येकदेशदानादिनेव चेदं पूजनम् । तदाह याज्ञवल्कयः— " नातः परतरो धर्मो नृपाणां यदणाः जितम् । विप्रेभ्यो दीयतं द्रव्यं प्रजाभ्यशाभयं सदा " ( अ. १ श्लो. ३२३ ) । तथा देवश्राह्मणाधं मयैतदत्तमिति तदेशवासिनां परिद्वारान्दवात् । तथा स्वानिभक्त्या यरस्माकमपकृतं तेषां मया क्षान्तमिदानों निर्श्याः सन्तः सुखं स्वव्यापारमहतिष्ठान्त्वित्यभयावि एयापयेत् ॥ २०१ ॥ सर्वेषां तु विदित्वेषां समासेन चिकीषितम् । स्थापयेत्तत्र तद्वंद्रयं कुर्याच समयक्रियाम् ॥ २०२ ॥

येपां शत्रुनृपामात्यानां सर्वेपामेव संक्षेपतोऽभिष्रायं शात्वा तस्मिन्राष्ट्रे वळनि-इसराजवंदयमेव राज्येऽभिषेचयेत् । इदं कार्यं त्वया, इदं नेति तस्य तदमात्यानां च नियमं कुर्यात् ॥ २०२ ॥

> प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्यान्यथोदितान् । रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥ २०३ ॥

तेषां च परकीयानां धर्मादनपेतानाचारान्देशधर्मतया शाक्षेणाभ्यपेतान्त्रमाणी-इत्याद । एनं चाभिषिक्तममात्यादिभिः सह रत्नादिदानेन पूज्येत् ॥ २०३ ॥ यस्मात---

आदानमियकरं दानं च प्रियकारकम् । अभीष्मितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ २०४ ॥ यद्यप्यभिव्यवितानां द्वयाणां प्रहणमाप्रियकरं दानं च प्रियकारकमित्युत्तर्गस्त-थापि समयविशेषे दानमादानं च प्रशस्यते । तस्मात्तस्मिन्काव एवं प्रजयेत ॥२०४॥

सर्व कमेंद्रमायत्तं विधाने दैवमानुषे ।
तयोर्देवमचिन्त्यं तु मानुषे विद्यते क्रिया ॥ २०५ ॥
[दैवेन विधिना युक्तं मानुष्यं यत्प्रवर्तते ।
पिरक्तेशेन महता तद्र्थस्य समाधकम् ॥ १४ ॥
संयुक्तस्यापि दैवेन पुरुषकारेण वर्जितम् ।
विना पुरुषकारेण फलं क्षेत्रं प्रयच्छित ॥ १५ ॥
चन्द्राकीद्या ग्रहा वायुरिशरापस्तथैव च ।
इह देवेन साध्यन्ते पौरुषेण प्रयत्नतः ॥ १६ ॥

यस्किचित्संपायं सरप्राग्जनमार्जितसञ्चतदुष्कृतस्य कर्मणि देवशब्दािक्षयेये, तथेह-कोकार्जितमानुषशब्दवाच्ये व्यापारे आयर्त, तयोर्मध्ये देवं चिन्तयितुमशक्यम् । साहपे तु पर्यालाचनमस्ति । अतो मातुपद्वारणेव कार्यसिद्धये यतितव्यम् ॥ २०६॥

> सह वापि वजेयुक्तः संधिं कृत्वा पयत्नतः । मित्रं हिरण्यं भूमिं वा संपत्रयंखिविधं फलम् ॥ २०६ ॥

एवसपक्रमणीयेन शहुणा युद्धं कार्यम् । यदि वा स एव भित्रं तेन च दसं हिरण्यं भूम्येकदेशो वार्षितं एतत्रयं दात्राफळम् । तेन सद सर्थि कृत्या यत्नवान्त्रजेत्॥२०६॥

पार्णिग्राहं च संप्रेक्ष्य तथाक्रन्दं च मण्डले । मित्राद्थाप्यभित्राद्वा यात्राफलमवाग्नुयात् ॥ २०७॥ विजिमीक्षेरिर प्रति निर्यातस्य यः प्रष्टवर्ती नृषतिर्देशाक्तमणाशास्त्रति स पार्षण-ग्राहस्तस्य तथा कुर्वतो यो नियामकस्तस्यानन्तरो नृपतिः स आक्रन्दस्तावपेदय यातव्यस् । मित्रीभृतादिमत्राद्वा यात्राफलं मृहीयात् । तावनपेद्वय मृहन्कदास्तिन-स्कृतेन दोषेण मृह्यते ॥ २०७ ॥

हिरण्यभूमिसंपाध्या पार्थिवो न तथैधते ।

यथा मित्रं ध्रुवं छब्ध्वां कृज्ञमप्यायतिक्षमम् ॥ २०८ ॥ स्वर्णभूमिलाभेन तथा राजा न द्यद्विमेति यथेदानीं कृजमप्यामामिकाले द्यद्विसते स्थिरं मित्रं उच्ध्वा वर्धते ॥ २०८ ॥

थर्भज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टृत्रकृतिभेव च ।

अनुरक्तं स्थिरारमभं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥ २०९ ॥ धर्मंत्रं, कृतोपकारस्य स्मर्त्तं, साहरागमहरक्तं, स्थिरकार्योरमभं, प्रीतिमत्पकृतिकं यक्तिमनमित्रायेन शस्यते ॥ २०९ ॥

भाइं कुळीनं झूरं च दक्षं दातारमेव च।

कृतज्ञं धृतिमन्तं च कष्टमाहुर्रारं बुधाः ॥ २१० ॥ विद्वांसं, महाकुठं, विद्वान्तं, चतुरं, दातारं, उपकारस्मर्तारं, छलदुःलयोरेकरूपं शत्रुं दुरुच्छेदं पश्चिता वदन्ति । तेनैवंविधशत्रुणा सद संधातव्यम ॥ २१० ॥

> आर्यता पुरुपज्ञानं शौर्य करुणवेदिता । स्थौळळक्ष्यं च सतत्मदासीनगुणोदयः ॥ २११ ॥

साधुत्वं पुरुपंविशेषज्ञता, विकानतत्वं, कृपाछत्वं, सर्वदा च स्थीठळक्ष्यं बहुप्र-दत्वम् । अत्तर्व " स्पूर्वदान्यस्थूळळक्ष्यदानशीण्डा बहुप्रदे " (अमरकोषे विशेष्यानिष्रे को. ६ ) इत्याभिषानिकाः । स्थीळळक्ष्यमर्थेऽस्क्षमद्शित्वमिति तु मेषातिथिगो-विन्दराजयोः पदार्थकथनमनागमम्, एतदुदासीनगुणसामप्रयं, तस्मादेवंविषम्रदासी-नमाश्रित्योक्तळक्षणेनाप्यरिणा सह योद्धन्यम् ॥ २११ ॥

> क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यं पशुद्वद्धिकरीमपि । परित्यजेन्नुपो भूमिमात्मार्थमविचारयन् ॥ २१२ ॥

अनामयादिकल्याणश्चमामपि, नदीयानुकतया छर्वदा सर्वसस्यप्रदामपि, प्रचु-रतृणादियोगात्पश्चरदिकरीमपि भूमिमात्मरक्षार्थमविष्ण्वमानो राजा निजरक्षाप्रका-रान्तराभावात्परित्यजेत् ॥ २१२॥

यस्मारसर्वेत्रिपयोऽयं धर्मः स्मर्यते---

आपदर्थं धनं रक्षेद्वाराम्बक्षेद्धनैरपि । आत्मानं सततं रक्षेद्वारेरपि धनैरपि ॥ २१३ ॥ आपिश्वारणार्थं धनं रक्षणीयम् । धनपित्यामेनापि दारान्रक्षेत् । आत्मानं पुनः सर्वदा दारधनपरित्यामेनापि रक्षेत् । " सर्वत एवात्मानं योपाधीत " इति श्रुत्या शाखीयमरणव्यतिरेकेणात्मरकेत्युपरेशात् ॥ २१३ ॥

सह सर्वाः समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्यापदो भृशम् । संयुक्तांश्च वियुक्तांश्च सर्वोपायान्मजेदृबुषः॥ २१४ ॥

कोशक्षयप्रकृतिकोशमित्रस्य व्यसनादिकाः सर्वा आपदी युगपदित्रशयेनोत्पन्ना शत्या न मोद्द्यपेयात् । अपि तु व्यस्तान्समस्तान्त्रा सामादीत्रपायानशस्त्रज्ञः संप्रयुक्षीतः॥ २१४॥

> उपेतारमुपेयं च सर्वोपायांश्च क्रत्स्त्रज्ञः । एतत्रयं समाश्रित्य भयतेतार्थसिद्धये ॥ २१५ ॥

डेपेतारमात्मानं, उपेयं प्राप्तव्यं, उपायाः सामादयः सर्वे ते च परिपूर्णा एतत्त्रयम बटम्ब्य यथासामध्यं प्रयोजनसिद्धये यत्नं दुर्यात् ॥ २१५ ॥

> एवं सर्विमिदं राजा सह संमन्त्र्य मन्त्रिभिः । व्यायम्याष्टुत्य मध्याद्वे भोनतुमन्तःपुरं विशेत् ॥ २१६ ॥

स्वस्रकप्रकारेण सर्वराज्यस्तं मन्त्रिभिः सह विचार्यं अनन्तरमायुपाभ्यासादिना व्यायामं कृत्वा मध्याहे स्नानादिकं माध्याहिकं कृत्यं निर्वोद्य भोक्तुमन्तःपुरं विशेद्या २१६॥

तत्रात्मभृतैः कालज्ञैरहाँयैः परिचारकैः । सुपरीक्षितमन्त्राद्यमद्यान्मन्त्रैविंपापहैः ।। २१७ ॥

तत्रान्तः पुर आत्मतुल्यैभीजनकालविदिभिरभेषैः सपकारादिभिः कृतं सुष्ठ च परी धितं चकोरादिदर्शनेन । सविषमनं दृष्ट्वा चकोराक्षिणी रक्ते भवतः । विषापहैर्मन्त्रै-जैषिमजमधात् ॥ २१७ ॥

> विपद्मैरगर्देश्वास्य सर्वद्रव्याणि याजयेत् । विपद्मानि च रत्नानि नियतो धारयेत्सदा ॥ २१८ ॥

विषनाशिभिरोपपैः सर्वाणि भोज्यद्रव्याणि योजयेत् । विषहरणानि च रत्नानि यत्नवान्सर्वदा धारयेत् ॥ २१८ ॥

परीक्षिताः स्त्रियश्चैनं व्यजनोदकपूपनः । वेषाभरणसंद्युद्धाः स्पृश्चेयुः सुसमाहिताः ॥ २१९ ॥

श्चियथ यहचारद्वारेण कृतपरीक्षा ग्रुप्तायुष्यहणविषाठिप्ताभरणथारणशङ्क्षया निरू वितवयाभरणो अनन्यमनसः वामरस्नानपानाग्रुदकथूपनैरेनं राजानं परिचरेग्रः। २१९ एवं प्रयत्नं कुर्वीत यानशय्यासनाशने ।
स्नाने प्रसाधने चैव सर्वालंकारकेषु च ॥ २२०॥
एवंविधपरीक्षादिप्रयत्नं वाहनशय्यासनाशनस्नानाढलेपनेषु सर्वेषु चालंकरणायेषु
कुर्यात्॥ २२०॥

भुक्तवान्विहरेचैव स्त्रीभिरन्तःपुरे सह ।

विहृत्य तु यथाकालं पुनः कार्याणि चिन्तयेत् ॥ २२१ ॥ कृतभोजनश्च तत्रैवान्तः पुरे भार्याभिः सद्द कीडेत् । कालानतिक्रमेण च सप्तमे दिवसस्य भागे तत्र विदृत्याष्टमे भागे पुनः कार्याणि चिन्तयेत् ॥ २२१ ॥

अलंकतथ संपञ्येदायुधीयं पुनर्जनम् ।

वाहनानि च सर्वाणि शस्त्राण्याभरणानि च ॥ २२२ ॥

कृतालंकारः सत्राष्ट्रधजीविनं, वाहनानि हस्त्यश्वादीनि, सर्वाणि च श्रत्नाणि खड्गा-दीनि, अलंकाररचनादीनि च पश्येस् ॥ २२२ ॥

> संध्यां चोपास्य शृणुयादन्तर्वेश्मिन शस्त्रभृत् । रहस्याख्यायिनां चेव प्रणिधीनां च चेष्टितम् ॥ २२३ ॥ गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्समनुज्ञाप्य तं जनम् । प्रविशेद्धोजनार्थं च स्त्रीष्टतोऽन्तःपुरं पुनः ॥ २२४ ॥

ततः संध्योपासनं कृत्वां तस्मात्प्रदेशात्कक्षान्तरं विविक्तप्रकोधावकाशमन्यद्रत्व गृहाभ्यन्तरे धृतशस्त्रो रहस्याभिथायिनुां चराणां स्वव्यापारं श्र्णुयात् । ततस्तं चरं संप्रेष्य परिचारिकास्त्रीष्टतः पुनर्भोक्तुमन्तःपुरं विशेत् ॥ २२३ ॥२२४॥

तत्र भुक्तवा पुनः किंचित्तूर्यघोषैः महर्षितः ।

संविशेतु यथाकालमु।त्तिष्ठेच गतक्रमः ॥ २२५ ॥

तत्रान्तःपुरे वादित्रशब्दैः श्रुतिस्रखैः प्रहर्षितः पुनः किंचिद्भुकत्वा नातितृप्तः काला-नतिक्रमेण गतार्थप्रहरायां रात्रौ स्वप्यात् । ततो रात्रेः पश्चिमयामे च विश्रान्तः सन्तुतिष्ठेत् ॥ २२५ ॥

एतद्विधानमातिष्ठेदरोगः पृथित्रीपतिः ।

अस्वस्थः सर्वमेतत्तु भृत्येषु विनियोजयेत् ॥ २२६ ॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे सृगुप्रोक्तायां संहितायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ एतवधोक्तप्रकारप्रजारक्षणाहिकं नीरोगो राजा स्वयमत्रतिष्ठेत् । अस्वस्थः पुनः सर्वमेतधोग्यश्रेष्ठामात्येषु समर्पयेत् ॥ २२६ ॥ ( क्षे. श्लो. १६ )

इति श्रीकुल्कमटुकतायां मन्वर्थमुक्तावल्यां मनुकृतौ सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥

#### अथाष्ट्रमोऽध्यायः।

व्यवहारान्दिदशुस्तु ब्राह्मणैः सह पार्थिवः । मन्त्रक्षैमन्त्रिभिश्चैव विनीतः प्रविज्ञेत्सभाम् ॥ १ ॥

एवंविधविषक्षमदीक्षिद्धयः प्रजानां रक्षणादवाप्तद्यस्तिस्तासाभेवेतरेत्तरविवादजपांद्यापरिहारार्थं, क्रणादानायष्टाद्यविवादे विरुद्धार्यार्थिप्रस्यर्थिवाक्ष्यजनितसंदेहहारी विचार
एव व्यवहारः । तदाह कात्यायनः—" विनानार्थेऽवसंदेहे हरणं हार उच्यते । नानासंदेहहरणाव्यवहार इति स्यृतः "। तान्व्यवहारान्द्रष्टुभिच्छन्ष्यिवीपतिर्वक्ष्यमाणलक्षणलक्षित्रैर्वाद्यणेरमात्येश्व सप्तमाध्यायोक्तपञ्चाङ्गमन्त्रैः सह विनीतो वाक्ष्याणिपादचापलिवरहादत्रहृद्धतः । अविनीते हि नृषे वादिप्रतिवादिनां प्रतिभाक्षयादसम्यगभिधाने
तत्त्वनिर्णयो न स्यात् । तावृशो वक्ष्यमाणां सभां प्रविशेत् । व्यवहारदर्शनं चेदं
प्रजानामितरेत्रपिद्यायां तत्त्वनिर्णयेन रक्षणार्थं वक्ष्यमाणवृष्टावृष्टार्थकरणक्रलेनैव
फळवत् ॥ १ ॥

तत्रासीनः स्थितो वापि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम् । विनीतवेषाभरणः पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम् ॥ २ ॥

तस्यां च सभायां कार्यगौरवापेक्षायाञ्चपविष्टो, रुष्टुनि कार्ये उत्थिलोऽपि वा । पाणिश्रव्दो बाहुपरः दक्षिणपाणिञ्चयम्याद्यस्तवेपालंकारः पूर्वत्रश्लोक इन्द्रियानौद्धत्य-क्षक्तं तादृशः कार्याणि विचारयेत् ॥ २ ॥

पत्यहं देशहष्टेश शास्त्रहष्टेश हेतुभिः। अष्टादशसु मार्गेषु निश्वद्धानि पृथक्षृथक् ॥ ३॥ [हिंसां यः कुरुते कश्चिदेयं वा न प्रयच्छति। स्थाने ते हे विवादस्य भिकोऽष्टादशया पुनः॥ १॥]

तानि च कणादानादीनि कार्याण्यष्टादशस्य व्यवहारमार्थेषु विषयेषु पितसिने देश-जातिकुळ्ययवहारावगतैः शास्त्रावगतैः साक्षिद्रव्यादिभिर्हेतुभिः पृथवपृथक् प्रत्यहं विचारयेत् ॥ ३ ॥

तान्येवाद्यादश गणयति-

तेषामाद्यमृणादानं निक्षेषोऽस्वामिविकयः । संभ्य च समुत्यानं दत्तस्यानपकर्म च ॥ ४ ॥ वेतनस्यैव चादानं संविद्श व्यतिक्रमः । क्रयाविक्रयानुश्यो विवादः स्वामिपाछयोः ॥ ५ ॥ सीमाविवाद्धमेश्च पारुष्ये दण्डवाचिके । स्तेयं च साइसं चैव स्त्रीसंग्रहणमेव च ॥ ६ ॥ स्त्रीपुंधमों विभागश्च द्युतमाह्वय एव च ॥ पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ७ ॥

तेषामध्यद्यानां मध्ये आदाविह ऋणादानं विचार्यते। तस्य स्वरूपछक्तं नारदेन—
"ऋणं देयमदेयं च येन यत्र यथाच यत्। दानप्रहणधर्माश्च तहृणादानष्ठच्यते"। ततश्व स्वथनस्यान्यस्मित्रपंणरूपो निश्चेपः अस्वामिना च कृतो विक्रयः। संभूय विणगादीनां कियान्रष्ठानम् । दत्तस्य धनस्यापात्रबुध्या कोधादिना वा ग्रहणम् । कर्मकरस्य
भृतेरदानम् । कृतन्यवस्थातिकमः । क्रयविक्रये च कृते पश्चात्तापाद्विप्रतिपत्तिः ।
स्वामिपछपाल्योविवादः । धामादिसीमाविप्रतिपत्तिः । वाक्पारुप्यमाक्षोश्वनादि ।
स्वामिपछपाल्योविवादः । धामादिसीमाविप्रतिपत्तिः । वाक्पारुप्यमाक्षोश्वनादि ।
स्वयाश्च परपुरुपसंपर्कः । स्रीसं विद्ववेन धनग्रहणम् । साइसं प्रसद्य धनहरणादि ।
स्वियाश्च परपुरुपसंपर्कः । स्रीसंहितस्य प्रसो धर्मे व्यवस्था । पैतृकादिधनस्य च
विभागः। अक्षादिकीडापणव्यवस्थापनपूर्वकम् । पित्रमेषादिप्राणियोधनम् । इत्येवमष्टादश्च । एतानि व्यवहारप्रवृत्तेः स्थानानि समाह्यस्य प्राणियूतरूपत्वेन यूतावान्तराविभेषत्वाद्यद्यसंख्योपपत्तिः ॥ ४ ॥ ९ ॥ ६ ॥ ७ ॥

एषु स्थानेषु भयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम् । धर्म शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्याविनिर्णयम् ॥ ८॥

एष्ट्रणादानादिशु व्यवहारस्थानेशु बाहुल्येन विवादं क्वर्वतां मद्यव्याणामनादिपारं-पर्यागतत्वेन नित्यं धर्ममवळम्ब्य कार्यनिर्णयं क्वर्याद्य । भूयिष्टशब्देनान्यान्यिप विवाद-पदानि सन्तीति सूचयित । तानि च प्रकीर्णकशब्देन नारदायुक्तानि । अतएव नारदः—" न दृष्टं यच पूर्वेषु सर्वे कत्स्यात्प्रकीर्णकम् " इति ॥ ४॥

यदा स्वयं न क्रयीतु नृपतिः कार्यदर्शनम्।

तदा नियुज्यादिद्वासं ब्राह्मणं कार्यदर्शने ॥ ९ ॥ यदा कार्यान्तराक्कलतया रोगादिना वा राजा स्वयं कार्यदर्शनं न क्र्यांत्तदा तहर्श-नार्थं कार्यदर्शनाभिज्ञं ब्राह्मणं नियक्षीत ॥ ९ ॥

> सोऽस्य कार्याणि संपञ्चेत्सभ्यैरेव त्रिभिर्वृतः । सभामेव प्रविश्याप्रयामासीनः स्थित एव वा ॥ १०॥

स ब्राह्मणोऽस्य राज्ञो दृष्टव्यानि कार्याणि त्रिभिव्यां ह्याणेः सभायां साधुभिर्धार्मिकैः कार्यदर्शनाभिष्ठैर्दतस्तामेव सभां प्रविश्योपविश्य स्थितो वा नतु चंकस्यमाणस्तस्य चित्तव्याक्षेपसंभवत्वात्तादृशक्रणादानादीनि कार्याणि पश्येत् ॥ १० ॥

यस्मिन्देशे निषीदान्ति विप्रा वेदविदस्तयः । राज्ञश्वाधिकृतो विद्वान्ब्रह्मणस्तां सभां विदुः ॥ ११ ॥ यस्मिस्थाने ऋत्यज्ञःसामवेदिनश्रयोऽपि बाह्मणा अवतिष्ठन्ते, राज्ञाधिश्चतश्च विद्वा-न्त्राह्मण एव प्रकृतत्वाद्वतिष्ठते, तां सभां चतुर्धुखसभागिव मन्यन्ते ॥ ११ ॥

## धर्मी विद्धस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते । शस्यं चास्य न कुन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ १२ ॥

भाः प्रकाशस्त्रया सह वर्तत इति विद्वत्संहतिरैवात्र सभाशद्धेनाभिमता । यत्र देशे सभां विद्वत्संहतिरूपां धर्मः सत्याभिधानजन्योऽनृताभिधानजन्येनाधर्मेणोः पीडित आगच्छति अधिप्रत्यार्थिनोर्मध्ये एकस्य सत्याभिधानादपरस्य मृपावादात्ते च सभासदोऽस्य धर्मस्य पीडाकरत्वाच्छत्यमिवाधर्मं नोद्धरन्ति तदा ते एव तेनाधर्म-शस्येन विद्धा भवन्ति ॥ १२ ॥

## सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम् । अञ्चवन्विञ्चवन्वापि नरो भवति किल्विपी ॥ १३ ॥

सभामवगम्य व्यवहारार्थं तत्प्रवेशो न कर्तव्यः । ष्टव्येत्तदा सत्यमेव वक्तव्यम् । अन्यथा तृष्णीमवितष्टमानो मृषा वा वदनुभयथापि सदाः पापी भवति । मेधातिथिना तु " सभा वा न प्रवेष्टव्या " इति ऋज्वेव पठितम् ॥ १३ ॥

यत्र धर्मो हाधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च । इन्यते प्रेक्षमाणानां इतास्तत्र सभासदः ॥ १४॥

यस्यां सभायामधिप्रत्यार्थिभ्यामधर्मेण धर्मों न दृश्यते । यत्र च साक्षिभिः सत्य-मन्तेन नाश्यते सभासदां प्रेक्षमाणानां ताननादृत्य ते प्रतीकारक्षमा न भवन्तीत्यर्थः। " षष्ठी चानादरे " (पा. स. २।३।३८) इत्यनेन पष्टी । तत्र त एव सभासद्स्तेन पापेन इता भवन्ति ॥ १४ ॥

धर्म एव इतो इन्ति धर्मी रक्षति रक्षितः।

तस्माद्धर्मी न इन्तव्यो मा नो धर्मी हतोऽवधीत् ॥ १५ ॥

यस्माद्धमं एवातिकान्त इष्टानिष्टाभ्यां सह नाशयति नाधिप्रत्यर्थादि । स एव नातिकान्तरताभ्यां सह रक्षति । तस्माद्धमां नातिक्रमणीयः । माऽस्मान् त्वत्सदिता-नतिकान्तो अमोऽवधीदिति सभ्यानाम्रत्यथप्रदक्तस्य प्राद्विवाकस्य संबोधनभिदम् । अथवा नो निषेषेऽत्र्ययं नो इतो धमों मावधीद् न इन्त्येवेत्यभिप्रायः ॥ १५ ॥

हपो हि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुरुते हालम् । हपलं तं विदुर्देवास्तस्माद्धर्मे न छोपयेत् ॥ १६ ॥

कामान्वर्णनीति द्रयः द्रपश्चदेन धर्म एवाभिधीयत इति । अर्छशब्दो वारणार्थः । यस्मादर्भस्य यो वारणं करोति तं देवा द्रपठं जानन्ति न जातिद्रपठं तस्मादर्भं नो-च्छियादिति धर्मव्यतिकमखण्डनार्थं द्रपठशब्दार्थंनिर्धचनम् ॥ १६ ॥ एक एव सुहृद्धमीं निधनेऽप्यनुयाति यः । शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥ १७॥

धर्म एवेंको मित्रं यो मरणेऽप्यभीष्टफलदानार्थमञ्जान्छति यस्मादन्यत्सर्वं भार्योपुतादि शरीरेणैव सहादर्शनं गच्छति । तस्मात्पुतादिकहापेक्षयापि धर्मो न हातव्य: ॥ १७ ॥

पादो धर्मस्य कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छति । पादः सभासदः सर्वान्यादो राजानमृच्छति ॥ १८ ॥

दुर्व्यवहारदर्शनादधर्मसंबन्धी चतुर्थभागोऽधिनभवर्मकर्तारं प्रत्यधिनं वा गच्छति । परश्रतुर्थभागः साक्षिणमसत्यवादिनम् । अन्यपादः सभासदः सर्वानधर्मप्रदृत्य-निवारकान्व्याप्नोति । पादश्र राजानं श्रजति । सर्वेषां पापसंबन्धो भवतीत्यत्र विव-वित्तम् ॥ १८ ॥

राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः । एनो गच्छति कतीरं निन्दाहीं यत्र निन्धते ॥ १९ ॥

यस्यां पुनः सभावामसत्यवादी निन्दाहोंऽथीं प्रत्यर्थी वा सम्यक् न्यायदर्शनेन निन्यते तत्र राजा निष्पापो भवति । सभासदश्च पापेन न संबध्यन्ते । अध्यादिक-मेव कर्तारं पापम्रुपैति ॥ १९ ॥

> जातिमात्रोपजीर्वा वा कामं स्याद्राह्मणञ्जवः । धर्मप्रवक्ता नृपतेर्ने तु शृद्धः कथंचन ॥ २०॥

श्राह्मणजातिमात्रं यस्य वियते नतु ब्राह्मणकर्मानुष्ठानं विणिमादिवत्साक्ष्यादिद्वारेण स्फुटन्यायान्यायनिरूपणक्षमः, ब्राह्मणजातिरिष वा यस्य संदिग्धाऽऽत्मानं नाह्मणं व्रवी-ति स वस्य । उक्तयोग्यश्राह्मणाभावे च कचित्कार्यदर्शने नृपतेर्धर्मप्रवक्ता भवेत तु धार्मिकोऽपि व्यवद्वारकोऽपि श्रद्धः। ब्राह्मणो धर्मप्रवक्तिते विधानादेव श्रद्धनिन्नात्तेः सिद्धा प्रनर्भे तु श्रद्ध इति श्रद्धनिनेषो योग्यवाह्मणाभावे क्षत्रियवैद्ययोग्ययन्वानार्थः। अतस्य कात्यायनः—" यत्र विप्रो न विद्वान्स्यात्विष्यं तत्र योजयेष् । वैद्यं वा धर्मशास्त्रकं श्रद्धं यत्तेन वर्जयेष्ठ् ॥ २०॥

यस्मात्---

यस्य शुद्रस्तु कुरुते राज्ञो धर्मविवेचनम् । तस्य सीद्दति तद्राष्ट्रं पङ्के गौरिव पत्र्यतः ॥ २१ ॥

यस्य राक्षो धर्मविवेचनं शद्धः कुरुते तस्य पश्यत एव पङ्के गौरिव तदाष्ट्रमवसना भवति ॥ २१ ॥

> यद्राष्ट्रं शुद्रभूयिष्ठं नास्तिकाकान्तपद्विजम् । विनश्यत्याशु तत्क्वत्स्त्रं दुर्भिक्षच्याधिपीडितम् ॥ २२ ॥

यदार्ष् शदबहुर्ल बहुरूपरलोकाभाववायाकान्तं द्विजशन्यं तत्सवं दुर्भिक्षरोगपी-दितं सच्छीत्रं विनश्यति । " अग्रोप्रास्ताहुतिः सम्यक् " ( अ. ३१टो. ७६ ) दृत्य-स्याभावेन द्वष्टिविरहादुपजातदुर्भिक्षरोगाद्युपसर्गशान्त्यर्थकर्माभावाच ॥ २२ ॥

धर्मासनमधिष्ठाय संवीताङ्गः समाहितः। प्रणम्य लोकपालेभ्यः कार्यदर्शनमार्भेत्।। २३।।

धर्मदर्शनार्थमासन उपविषय आच्छादितदेहोऽनन्यमना कोकपारुभ्यः प्रणायं कृत्र् स्वा कार्यदर्शनमञ्जतिष्ठेत् ॥ २३ ॥

अधीनर्थावुभौ बुद्धा धर्माधर्मी च केवली ।

वर्णक्रमेण सर्वाणि पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम् ॥ २४ ॥

प्रजारक्षणोच्छेदाचात्मकावैदिकावर्थानधीं बुद्धा परठोकार्थ पर्माधमी केवठावत्रह-ध्य यथा विरोधो न भवति तथा कार्यार्थनां कार्याणि परयेद् । बहुवर्णमेठके तु ब्राह्म-णादिकमेण परयेद् ॥ २४ ॥

बाह्यैर्विभावयेछिङ्गैभीवमन्तर्गतं नृणास् । स्वरवर्णेङ्गिताकारैश्रश्चष्या चेष्टितेन च ॥ २५ ॥

वाधैः स्वरादिञ्जिदिरसभिधानादेवावधारितन्यापारैः अधिप्रत्यधिनामन्तर्गतसभि-प्रायं निरूपयेत् । स्वरो गद्रदादिः, वर्णः स्वाभाविकवर्णादन्यादृशौ अखकालिमादिः, इङ्गितमधोनिरक्षिणादिः, आकारो देहभवस्वेदरोमाञ्चादिः, चेष्टा हस्तास्कालनादिः॥ २ ६॥

> आकारैरिङ्गितैर्गत्या चेष्ट्या भाषितेन च । नेत्रवक्रविकारैश्च गृह्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥ २६ ॥

आकारादिभिः पूर्वोक्तैः गत्या स्वल्स्यादादिकया अन्तर्गतमनोद्वादिरूपेण परिण-तमवधार्यते ॥ २६ ॥

> वालदायादिकं रिक्यं ताबद्राजानुपाळयेत्। यावत्स स्यात्समादृत्तो यावचातीतशैशवः ॥ २७॥

अनाधवालस्वामिकं धर्न पितृन्यादिभिरन्यायेन गृह्यमाणं तावदाजा रहेत्। यावदस्तै। यद्धिशदव्दादिकं वद्यवर्यमित्यायुक्तेन प्रकारेण गुरुकुलात्समाहक्तो न भवति तादृश-स्यावदयक्रवालयविगमात् । यस्त्वशक्तरयादिना वाल एव समावर्तते सोऽपि यावदती-तवाल्यो भवति तावत्तस्य धर्न रहेत् । वाल्यं च पोडशवर्षपर्यन्तस् । "वाल आयो-हशाद्वर्षात् " इति नारदवचनात् ॥ २७ ॥

वशाऽपुत्रासु चैवं स्थाद्रक्षणं निष्कुलासु च । पतिव्रतासु च स्त्रीषु विभवास्वातुरासु च ॥ २८ ॥

## [एनमेव विधिः कुर्याद्योषित्सु पतितास्वपि । बह्मात्रपानं देयं च वसेयुश्च ग्रहान्तिके ॥ २ ॥]

वशास बन्ध्यास कृतदारान्तरपरियहः स्वामी निर्वाहार्थोपकल्पितधनोपायास निरपेक्षः अपुत्रास च जीपु, प्रोपितभर्तृकास, निष्कुलास सपिण्डरहितास, साध्वीपु च जीपु, विभवास, रोगिणीपु च यहनं तस्यापि वालधनस्येव राज्ञा रक्षणं कर्तव्यम् । अत्र चानेकशब्दोपादाने गोवलीवर्दन्यायेन पुनरुक्तिपरिहारः ॥ २८ ॥

> जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्ववान्धवाः । ताञ्छिष्याचै।रदण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥ २९ ॥

वयसवानस्तराधिकारिणो रङ्याम इदं घनमित्यादिव्याजेन थे वान्धवास्तासां जी-वन्तीनां तहनं गृह्णन्ति तान्वक्ष्यमाणचौरदण्डेन धार्मिको राजा दण्डयेत् ॥ २९ ॥

> मणष्टस्वामिकं रिक्थं राजा ज्यब्दं निधापयेत् । अविक् ज्यब्दाद्धरेत्स्वामी परेण नृपतिईरेत् ॥ ३०॥

अज्ञातस्वामिकं धनं राजा कस्य किं प्रणष्टमिस्येवं पटहादिना उद्घोष्य राजद्वारा-दौ रक्षितं वर्षत्रयं स्थापयेत् । वर्षत्रयमध्ये यदि धनस्वाम्यागच्छति तदा स एव शु-द्वीयात् । तदुध्यं तु नृपतिर्विनिग्रञ्जीत ॥ ३० ॥

> ममेदमिति यो ब्रूयात्सोऽनुयोज्यो यथाविधि । संवाद्य रूपसंख्यादीन्स्वामी तह्रव्यमहिते ॥ ३१ ॥

मदीयं धनामिति यो वदति स किरूपं किसंख्याकं, कुत्र प्रणष्टं तद्धनमित्यादिविधानेन प्रष्टव्यः । ततो यदि रूपसंख्यादीन्सत्यान्वदति तदा स तत्र धनस्वमी तद्धनं प्रदी-तुम्हेति ॥ ३१ ॥

> अवेदयानो नष्टस्य देशं कालं च तत्त्वतः । वर्णे रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डमहीते ॥ ३२ ॥

नष्टद्वयस्य देशकालावस्मिन्देशेऽस्मिन्काले नष्टमिति, तथा वर्णे ग्रङ्कादि, आकारं कटकञ्जकृटादि, परिमाणं च यथावदजाननष्टद्वयसमदण्डमहेति ॥ ३२ ॥ देशकालादिसंवादे प्रनः——

> आददीताथ पड्डागं मणष्टाधिगतान्नृपः । दशमं द्वादशं वापि सतां धर्ममतुस्मरन् ।। ३३ ॥

यदेतदाज्ञा प्रणष्टद्रव्यं प्राप्तं तस्मात्यब्भागं दश्चम्ं द्वादशं वा रक्षादिनिमित्तं पूर्वेषां साभूनामयं पर्म इति आनन्राजा गृद्धीयात् । पनस्वामिनो निर्गुणसगुणस्वापेश्वश्चायं पद्भागादिग्रहणविकल्पः । अवशिष्टं स्वामिने समर्पयेत् ॥ ३३ ॥ प्रणष्टाधिगतं द्रव्यं तिष्ठेद्युक्तेरिधिष्ठितम् । यांस्तत्र चौरान्युद्धीयात्तान्राजेभेन घातयेत् ॥ ३४ ॥

यद्वयं कंस्यापि प्रणष्टं सत् राजपुरुपैः प्राप्तं रक्षायुक्ते रिक्षतं कृत्वा स्थाप्यम् । त्रार्थेनश्च द्वये यांश्रीरान्युद्धीयान्त्यन्द्विस्ता धातथेत् । गोविन्दराजस्तु "शतादभ्यधिके वधः" इति दर्जनादनापि शतसवर्णस्य मोत्यादिकद्वयद्वरणे वधमाद्व । तत्र । तत्र संधिः कृत्वा त यचीर्यमिति यत्स्वाम्येऽपि प्रणष्टराजरक्षितद्वयद्वरणेनैव विशेषेण वधविधान्त्रादश्यिके वथ इत्यस्य विशेषेणदिष्टवधेतरविषयत्यात् ॥ ३४ ॥

ममायमिति यो ब्र्याकिधिं सत्येन मानवः । तस्याददीत षड्भागं राजा द्वादक्षमेय वा ॥ ३५ ॥

यो मातृषः स्वयं निर्धि छव्ध्वा, अन्धेन वा निधी प्राप्ते ममायं निधिरिति वद्ति श्वत्येन प्रमाणेन च स्वसंबन्धं बोधयित तस्य पुरुषस्य निर्मुणत्वसगुणत्वापेश्वया ततो निधानादृष्टभागं द्वादशभागं वा राजा गृह्वीयात् । अविशेष्टं तस्यापेयेत् ॥ ३९ ॥

> अनृतं तु वदन्दण्डचः स्ववित्तस्यांशमष्टमम् । तस्यैव वा निधानस्य संख्यायारुपीयसीं कलाम् ॥ ३६ ॥

अस्त्रीयं स्त्रीयिभिति भुवन्त्वचनस्याष्टमं भागं दण्ड्यः । यद्वाः तस्यैव निधेरत्यन्ता-रूपभागं गणियुत्त्वा येनावसादं न गच्छति विनयन्त्र रूभते तद्दण्डयः । अरुपीयसी-मितीयसनन्तनिदेशातपूर्वस्मादन्योऽयं दण्डः । विकरूपश्चः निर्मुणसगुणापेन्नः ॥ ३६ ॥

विद्वांस्तु ब्राह्मणो दृष्ट्वा पूर्वोपनिहितं निधिम् । अशेषतोऽप्याददीत सर्वस्याधिपतिहि सः ॥ ३७ ॥ [ब्राह्मणस्तु निधि स्वय्या क्षिमं राज्ञे निवेदयेत् । तेन दर्त्तं तु मुझीत स्तेनः स्यादनिवेदयन् ॥ ३ ॥]

विद्वान्युनर्शाद्यणः पूर्वस्रपनिहितं निधि दृष्ट्वा सर्वं गृक्कीयात् । न पर्भागं द्यात् । यस्मात्सर्वस्य धनजातस्य प्रसुः । अत्रएवोक्तस्य " सर्वं स्वं व्याद्यणस्पेदस् " ( अ. १ खो. १०० ) इति । तस्मात्परिविद्वितविषयमेतद्वचनस् । तथाच नारदः—" परेण निहितं लब्ध्वा राजा स्वपहरेकिविस् । राजगामी निधिः सर्वः सर्वेषां श्राद्यणादृते ॥ " याज्ञवल्क्योऽप्याह्—" राजा लब्ध्या निधि द्याद्विजभ्योऽर्थं द्विजः पुनः । विद्वानश्चेषमाद्यात्स सर्वस्य प्रसुर्यतः ॥" ( अ. २ खो. ३४ ) अतो यन्मेषातिथि-गोविन्दराजाभ्यां " ममायमिति यो श्यात् " ( अ. ८ खो. ३५ ) इत्सुक्तं, राजदे-यार्थनिरासार्थं पित्रादिनिद्वित्वविद्यत्वमेवास्य वचनस्य व्याख्यातं तदनार्थम् । नरर-द्यादिश्चनिव्याख्याविपरीतं स्वकल्पितं । न मेषातिथिगोविन्दराजव्याख्यानमादिये॥ ३०॥ द्यादिश्चनिव्याख्याविपरीतं स्वकल्पितं । न मेषातिथिगोविन्दराजव्याख्यानमादिये॥ ३०॥

यं तु पश्येत्रिधिं राजा पुराणं निहितं क्षितौ । तस्माद्विजेभ्यो दत्त्वार्धमर्धं कोशे प्रवेशयेत् ॥ ३८ ॥ यं पुनरस्वाभिकं पुरातनं भूम्यन्तर्गतं निधि राजा छमते तस्माद्वाद्यणेभ्योऽयं इत्त्वार्थमात्मीयथनागारे च प्रवेशयेत् ॥ ३८ ॥

निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च क्षितौ । अर्धभावक्षणाद्राजा भूमेरधिपतिर्दि सः ॥ ३९ ॥

निर्धानां पुरातनानामस्वकीयानां विद्वद्भाद्यणेतरत्व्यानां सवर्णायुत्पत्तिस्थानानां चार्थहरो राजा । यस्मादसौ रक्षति, भूमेश्र प्रमुः ॥ ३९ ॥

दातव्यं सर्ववर्णेभ्यो राज्ञा चौरेहतं धनम् ।

राजा तदुपयुद्धानश्चौरस्यामोति किल्बिषम् ॥ ४० ॥ यदनं चौरैकोंकानामपद्धतं तदाज्ञा चौरेभ्य आदृत्य धनस्वामिभ्यो देवम् । तदनी राजा स्वयञ्जपयुद्धानश्चौरस्य पापं प्राप्नोति ॥ ४० ॥

> जातिजानपदान्धर्माञ्श्रेणीधर्माश्च धर्मवित् । समीक्ष्य कुलधर्मीश्च स्वधर्म प्रतिपादयेत् ॥ ४१ ॥

धर्मान्त्राह्मणादिजातिनियतान्याजनादिन् जानपदांश्च नियतदेशव्यवस्थितानान्नायान् विरुद्धान्, "देशजातिकुरुधमाश्चामायैरप्रतिषिद्धाः प्रमाणम् " इति गोतमस्यर-णात् । श्रेणीधर्माश्च बणिगादिधर्मानप्रतिनियतकुरुव्यवस्थितान्त्रात्वा तद्विरुद्धान्सामा व्यवहारेषु तत्तदर्मान्व्यवस्थापयेत् ॥ ४१ ॥

यस्मात्---

स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः । त्रिया भवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः॥ ४२ ॥

जातिदेशकुरुधमादीन्यात्मीयकर्माण्यत्तिष्ठन्तः, स्त्रे स्त्रे च नित्यमैत्तिकादौ कर्माण्य वर्तमानाः, दूरेऽपि सन्तः सांनिध्यनिवन्यनजेहाभावेऽपि लोकस्य प्रिया भवन्ति ॥४२॥ प्रासद्धिकमिदमभिथाय पुनः प्रकृतमाह —

नोत्पादयेत्स्त्रयं कार्य राजा नाप्यस्य पूरुषः । न च प्रापितमन्येन ग्रसेदर्थं कथंचन ॥ ४३॥

राजा राजनियुक्ती वा धनकोभादिना कार्यमृणादिविवादं नोत्पादयेत् । तदाह कात्यायनः—" न राजा तु वशित्वेन धनकोभेन वा पुनः । स्वयं कर्माणि कुर्वीत नरा-णामविवादिनाम् ॥" न चार्थिना प्रत्यर्थिना वावेदितं विवादं धनादिकोभेनोपेक्षेत्र॥४३॥

यथा नयत्यस्वपातैर्मृगस्य मृगयुः पदम् ।

नयेत्तथानुमानेन धर्मस्य नृपतिः पद्म् ॥ ४४॥

यथा सगस्य शबहतस्य रिथिरपातैर्व्याचः पदं स्थानं प्राप्नोति तथातुमानेन इष्ट-प्रमाणेन वा धर्मस्य तत्त्वं निश्चित्रयास् ॥ ४४ ॥ सत्यमर्थे च संपञ्चेदात्मानमथ साक्षिणः । देशं रूपं च कालं च व्यवहारविधी स्थितः ॥ ४५ ॥

व्यवहारदर्धनप्रद्वतो राजा छळमपहाय सत्यं पश्येत्तथार्थं च । अर्श आहित्वान्य-त्वधीयोऽच् । अर्थवन्तं गोहिरण्यादिधनविषयस्थं व्यवहारं पर्वेत् न त्वहमननेना-क्षिनिकोचनेनोपद्वसित इत्यादिस्वल्पापराथम्, आत्मानं च तत्त्वनिर्णये स्वमादिफल-भागिनं, साक्षिणः सत्यवादिनः, देशं कालं च देशकालोचितं स्वरूपं, व्यवहारस्वरूपं गुरुलघुतादिकं पश्येत् ॥ ४५ ॥

सद्भिराचरितं यत्स्याद्धार्मिकैश्र द्विजातिभिः। तदेशकुळजातीनामविरुद्धं प्रकल्पयेत् ॥ ४६ ॥

विद्वाद्विर्थर्मप्रचानेद्विजातिभिर्यदृश्यमानशास्त्रमञ्ज्ञीतं तदेशकुलजात्यविरुद्धमादाय व्यवहारनिर्णयं प्रकल्पयेत्॥ ४६॥

एतत्सकत्रव्यवहारसाधारणं परिभागात्मकमुक्तम् । संप्रति ऋणादानमधिकृत्याइ-अधमर्णार्थसिद्धचर्यमुत्तमर्णेन चोदितः ।

दापयेद्धनिकस्यार्थमधमणीद्दिभावितम् ॥ ४७॥

अधमर्णार्धसिद्धवर्थं प्रयुक्तवनसिद्धवर्थं धनस्वामिना राजा बोचितो वहसमाण-टेख्यादिप्रमाणप्रतिपादितं धनमुत्तमर्णस्याधमणं प्रदापयेत् । अधमर्णादुत्तमर्णाय दाप-वेदित्यर्थः ॥ ४० ॥

कथं दापयेदित्याह-

यैर्थेरुपायैर्स्थ स्वं प्राप्तुयादुत्तमणिकः ।

तैस्तैरुपायैः संगृह्य दापयेद्धमणिकम् ॥ ४८ ॥ वैवेद्यमाणैरुपायैः संग्रहकमर्थञ्चनमणां उभते तैस्तैरुपायैवेशीकृत्य दापयेत् ॥ ४८ ॥

तालुपायानाइ-

धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च । प्रयुक्तं साधयेदर्थं पञ्चमेन वलेन च ॥ ४९ ॥

धर्मादिना प्रयुक्तमर्थं साध्येत् । तत्र धर्मानाहः वृहस्पतिः--"सहत्संबन्धिसंदिष्टैः साला चातुगमेन च । प्रायेण वा ऋणी दाप्यो धर्म एव उदाहत: ॥" देये धनेऽधम-र्णस्यावित्रतिपत्तौ व्यवद्वारेण । तथा च वश्यति-" अथेऽपव्ययमानं तु " ( अ. ८ को. ५१ ) इति । मेधातिथिस्तु निःस्वो यः स व्यवहारेण दापथितव्यः अन्यस्कर्मोपकरणं धनं दस्त्रा कृषिवाणिज्यादिना व्यवहारयितव्यः । तदुरपत्रं धनं तस्मात् गृह्णीयादित्याह । छठादीनि त्रीण्याह वृहस्पतिः—" छश्चना याचितं चार्थः

मानीय ऋणिकाञ्ज्ञली । अन्याहतादि वाहत्य दाप्यते तत्र सोपियः । दारपुत्रपञ्चः न्हत्वा कृत्वा द्वारोपवेशनम् । यत्रार्थी दाप्यतेऽर्यं स्वं तदाचरितसुच्यते ॥ यज्वा स्वयुद्दमानीय ताहनायैरुपक्रमैः । ऋणिको दाप्यते यत्र वटात्कारः प्रकीर्तितः"॥४९॥

यः स्वयं साधयेद्र्थमुत्तमणींऽधमणिकात् ।

न स राज्ञाभियोक्तव्यः स्वकं संसाधयन्धनम् ॥ ५० ॥ य उत्तमर्णः संप्रतिपन्नमर्थमथमर्णात्स्वयं वलादिना साधयति स स्वीयं धनं सम्य-कसाध्यक्षसमास्वनिवेच किमिति वलादिकं कृतवानसीति न राज्ञा निषेद्वन्यः॥ ५० ॥

> अर्थेऽपव्ययमानं तु करणेन विभावितम् । दापयेद्धनिकस्यार्थे दण्डलेशं च शक्तितः ॥ ५१ ॥ [यत्र तत्स्यात्कृतं यत्र करणं च न विद्यते । न चोपलम्भपूर्वोक्तस्तत्र देवी क्रिया भवेतु ॥ ४ ॥]

नाहमस्मै धारयामीति धनविषयेऽपङ्गवानमधमणं करणेन छ्छ्यसाञ्चिदिग्यादिना प्रतिपादितमर्थश्चन्तमर्णस्य राजा प्रदापदायेत् । दण्डलेशं च " अपह्ववे तु द्विगुणम् " इति वश्यमाणदशमभागदण्डान्युनमपि दण्डं पुरुषशक्तया दापयेत् ॥ ५१ ॥

> अपहवेऽधमर्णस्य देहीत्युक्तस्य संसदि । अभियोक्तादिशेदेश्यं करणं वान्यदुद्दिशेत् ॥ ५२ ॥

उत्तमर्णस्य धनं देहीति सभायां प्राद्धिवाकेनोक्तस्याधमर्णस्य नास्मै धारयामित्य-यलापे सति अभियोक्ताऽधीं देश्यं धनप्रयोगदेशवर्तिसाक्षिणं निर्दिशेत्। प्रायेण साक्षि-भिरेव श्रीमूर्खादिसाधारणक्षणनिर्णयात्प्राक्साक्ष्यपन्यासः। अन्यद्वा करणं पत्रादि कथयेत्॥ ६२ ॥

अदेश्यं यश्च दिश्चित निर्दिश्यापहुते च यः ।
यश्चाधरोत्तरानर्थान्विगीतान्नावनुश्यते ॥ ५३ ॥
अपिद्श्यापदेश्यं च पुनर्यस्त्वपधावित ।
सम्यवशिणहितं चार्थं पृष्टः सन्नाभिनन्दिते ॥ ५४ ॥
असंभाष्ये साक्षिभिश्च देशे संभाषते मिथः ।
निरुच्यमानं प्रश्नं च नेच्छेद्यश्चापि निष्पतेत् ॥ ५५ ॥
बहीत्युक्तश्च न ब्रयादुक्तं च न विभावयेत् ॥
न च पूर्वापरं विद्यात्तरमाद्र्थात्स हीयते ॥ ५६ ॥

अदेश्यं यत्र देशेऽधमर्णस्य ऋणग्रहणकाले सर्वेदावस्थानं न संभवतीति । निर्दिश्य चारेगादिकं नैतन्मया निर्दिष्टमित्यपनगति । यश्च पूर्वोक्तानर्थान्स्वार्थान्स्वोक्ता- न्विरुद्धान्वावगच्छति । यथ मम हस्तात्सुवर्णस्य पटमनेन गृहीतमिति निर्दिश्य मत्पुवहस्तादृहीतमित्येवमादिना यः पुनरपसर्गति । यथ सम्यवधातिज्ञातमर्थं वरमान्वया रात्रावसाक्षिकं दक्तमित्येवमादि प्राङ्किवाकेन पृष्टः सत्र समाधते । यथ संभाषणानर्हनिर्जनादिदेशे साक्षिभेः सहान्योन्यं संभाषते। यथ भाषार्थस्थरीकरणाय नितरासुच्यमानं प्राङ्किवाकेन प्रशं नेच्छेत् । यथ निष्पतेत् वकांश्च व्यवहारानपुरान् उनाख्याय यथा स्थानात्स्थानान्तरं गच्छेत् । यथ ब्रह्मित्यको न किंचिद्धवीति । उक्तं साध्यं न प्रमाणेन प्रतिपादयिति। पूर्वं साधनं, अपरं साध्यं, तथो न जानाति । असाधनमेव साधनत्वेन निर्दिशति । असाध्यमेव मानेन " शक्ष्यक्रुकृतं धनुर्क्षेत्रम् " इत्यादि साध्यत्वेन निर्दिशति स तस्मात्साध्यादर्थाद्यिते ॥ ५३—५६ ॥

साक्षिणः सन्ति मेत्युक्तवा दिशेत्युक्तो दिशेक यः । धर्मस्थः कारणैरेतैहींनं तमपि निर्दिशेत् ॥ ५७ ॥

साक्षिणो मम वियन्त इत्युक्तवा तानिर्दिशेत्युको यो न निर्दिशति तं पूर्वोक्तेरियः कारणैर्धर्मस्थः प्राद्विवाकः पराजितं कथयेत् । " ज्ञातारः सन्ति मेत्युक्तवा " इति वा पाटः । अत्र छान्दसमिकारस्य पूर्वरूपत्वम् ॥ ५७ ॥

> अभियोक्ता न चेद्व्याद्वध्यो दण्डचश्च धर्मतः । न चेत्रिपक्षात्मव्याद्वमे प्रति पराजितः ॥ ५८ ॥

योऽधीं सन् राजस्थाने निवेश भाषायां न बूयात्तदा विषयगौरवापेक्षया वध्यो ट्युनि विषये दण्डपश्च धर्मतः स्यात् । प्रत्यधीं पुनर्यदि पश्चत्रयमध्ये न बूयात्तदा धर्मत एव पराजितः स्यात्र तु छठेन ॥ ६८ ॥

यो याविसङ्घवीतार्थ मिथ्या यावित वा बदेत्। तौ नृषेण हाधर्मज्ञौ दाप्यौ तिहूगुणं दमम् ॥ ५९ ॥

यः प्रत्यशी यत्परिमाणधनमपनयति, अशी वा यत्परिमाणधने मिथ्या बदति तावधार्मिकावपह्नुतमिथ्योक्तथनाद्विगुणं दण्डरूपं दापनीयौ । अधर्मज्ञाविति वचना-ज्ञानपूर्वापद्वतमिथ्योक्तिविषयमिदम् । प्रमादादिनापलापिमध्यानियोगापद्ववे द्विगु-णमिति जतदशमभागं वस्यति ॥ ५९ ॥

> पृष्टोऽपञ्ययमानस्तु कृतावस्थो धनैषिणा । त्र्यवरैः साक्षिभिर्भाञ्यो नृपन्नाह्मणसंनिधौ ॥ ६० ॥

धनाधिनोत्तमर्णेन राजपुरुषापकर्षं कृताह्वानः प्राह्विवाकेन पृष्टः सन्यदा न धार-यामीत्यपह्नवानो अवति तदा नृपत्यिकृतत्राह्मणसमक्षं त्र्यवरः साक्षिभिखयोऽतरा न्युना येषां तैर्रार्थना भावनीयः॥ ६०॥

> यादशा धनिभिः कायी व्यवहारेषु साक्षिणः। तादशान्संप्रवक्ष्यामि यथावाच्यमृतं च तैः॥ ६१॥

धनिभिरुत्तमणीदिभिः ऋणादानादिव्यवहारेषु यथाविषाः साक्षिणः कर्तव्यास्तथा-विधान्वदिष्यामि । यथा च तैरपि सत्यं वक्तव्यं तमपि प्रकारं वक्ष्यामि ॥ ६१ ॥

> गृहिणः पुत्रिणो मौलाः क्षत्रविट्शुद्रयोनयः । अर्थ्युक्ताः साक्ष्यमहेन्ति न ये केचिदनापदि ॥ ६२ ॥

कृतदारपरिग्रहाः पुत्रवन्तस्तहेशजाः क्षत्रियग्रद्भवैश्यजातीया अधिनिर्दिष्टाः सन्तः साक्षित्वयोग्या भवन्ति । ते हि कृतपरिकरपुत्रभयात्तदेशवासिना विरोधाच नान्यथा वदन्ति नतु ये केचिदृणादानादिव्यवहारेषु साक्षिणः स्पुः । आपदि तु वाग्दण्डपा-रुष्यक्षीसंग्रहणादिष्कव्यतिरिक्ताः साक्षिणो भवन्ति ॥ ६२॥

आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः। सर्वधर्मविदो छुन्धा विपरीतांस्तु वर्जयेत्।। ६३ ॥

" क्षत्रविद्श्रद्वयोनयः " ( अ. ८. को. ६२ ) इत्युक्तत्वात्ततो ब्राह्मणपरिग्रहार्थं सर्वेषु वर्णेब्वित्यभिधानम् । सर्ववर्णेषु मध्ये ये यथार्थावगतवादिनः सर्वधर्मञ्जा लोभरिहतास्ते साक्षिणः कर्तव्याः । उक्तविपरीतांश्च वर्जयेत् ॥ ६३ ॥

नार्थसंबन्धिनो नाप्ता न सहाया न वैरिणः।

न् दृष्टदोषाः कर्तव्या न व्याध्याती न दूषिताः ॥ ६४ ॥

ऋणायथेसंबिन्धनोऽधमणीयाः, आप्ता मित्राणि, सहायास्तत्परिचारकाः, रात्रवः स्थानान्तरावगतकौटसाक्ष्याः, रोगपीडिता महापातकादिदृषिताः साक्षिणो न क-र्तन्याः। लोभरागद्वेषस्मृतिश्रंशादीनामन्यथाभिधानद्वेतनां संभवात् ॥ ६४ ॥

न साक्षी नृपतिः कार्यो न कारुककुत्रीलवौ ।

न श्रोत्रियो न लिङ्गस्यों न सङ्गेभ्यो विनिर्गतः ॥ ६५ ॥

प्रभुत्वात्साक्षिथमेंण प्रष्टुमयोग्यत्वात्र राजा साक्षी कार्यः । कारः सपकारादिः, कुशीलवो नटादिः, तयोः स्वकर्मन्यग्रत्वात्प्रायेण चनलोभवत्त्वाचासाक्षित्वम् । ओति-योऽप्यघ्ययनाग्रिहोत्रादिकर्मन्यग्रतया न साक्षी । लिङ्गस्थो अक्षचारी, सङ्गविनिर्गतः परित्राजकस्तयोरपि स्वकर्मन्यग्रत्वाद्भवनिष्टत्वाचासाक्षित्वम् । ओतियग्रहणाद्ध्य-यनाग्रिहोत्रादिव्ययेतरत्राक्षणस्यानिष्यः ॥ ६९॥

नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दस्युर्न विकर्मकृत् ।

न वृद्धो न विशुनिंको नान्त्यो न विकलेन्द्रियः ॥ ६६ ॥ अध्यथीनोऽत्यन्तपरतन्त्रो गर्भदासो न वक्तव्यो विदितकर्मत्यागाल्लोकविगाईतः। दस्यः कूरकर्मा "न कुद्धो नापि तस्करः" (अ. ८ स्त्रो. ६७) इति वक्ष्यमाण-त्वात् । विकर्मकृत्रिविद्धकर्मकारी, एतेषां रागद्धेषादिसंभृतात् । न द्वदः, प्रायेण स्पृति- श्रेशसंभवात् । न बालोऽप्राप्तव्यवहारत्वात् । नैको विनाशप्रवासशङ्कर्या तस्य श्यवरै- रिति विधानात् । अर्थप्रतिषेधितदो कस्यांचिदवस्थायां द्वयोरभ्यवज्ञानार्थं निषेध-

वचनम् । अन्त्यश्राण्डालादिः, धर्मानभिज्ञातत्वात् । विकलेन्द्रियः उपलिपनैकस्यान साक्षी कार्यः ॥ ६६ ॥

नार्तो न मत्तो नोन्मत्तो न श्चन्तृष्णोपपीडितः । न श्रमार्तो न कामार्तो न क्रुद्धा नापि तस्करः ॥ ६७ ॥

आतों बन्धुविनाशादिना, मत्तो मयादिना, उन्मत्त उत्क्षेपभूतावेशादिना, श्वथापि-पासादिना पीडितः, अमातों वर्त्मगमनादिना क्षितः, कामार्तः, उत्पन्नकोधः, चौरश्च व साश्ची कार्य इति सर्वत्र संबध्यते । तत्रार्तादिईदिवैकल्यात् । चौरस्त्वधार्मिक-स्वात् ॥ ६७ ॥

> द्धीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्श्वेद्विंजानां सहज्ञा दिजाः । शृद्धाश्च सन्तः शृद्धाणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥ ६८ ॥

षीणामन्योन्यव्यवहारे ऋणादानादौ खियः साक्षिण्यो भवन्ति । द्विजानां बाह्य-णक्षत्रियविद्यां सन्धाः सजातीयाः साक्षिणः स्पुः । एवं श्रद्धाः सायवः श्रद्धाणां, चाण्डालादीनां चाण्डालादयः साक्षिणो भवेगुः । एतच सजातीयसाक्ष्यभिधानम् । उक्तलक्षणसजातीयसाक्ष्यसंभवे विजातीया अपि साक्षिणो भवन्ति । अत्तल्व याज्ञवल्क्यः-" यथाजाति यथावणं सर्वे सर्वेषु वास्मृताः ( अ. २ न्छो. ६९ ) ॥६८॥

अनुभावी तु यः कश्चित्कुर्योत्साक्ष्यं विवादिनाम् । अन्तर्वेक्सन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये ॥ ६९ ॥

गृहाभ्यन्तरेऽरण्यादौ वा चौरादिकृतोपद्भवे देहोपघाते वातताय्यादिकृते यः कथिदुपञ्च्यते स वादिनोरेव साक्षी भवति, नतु ऋणादानादिवदुक्तञक्षणोपेत्या६ १॥ तदेवोदाहरणात्स्पष्टययति—

> क्षियाप्यसंभवे कार्यं वाळेन स्थविरेण वा । शिष्येण वन्धुना वापि दासेन भृतकेन वा ॥ ७० ॥

अन्तर्वेदमादाद्वकसादयभावे सति खीबालप्टडशिष्यवन्युदासकर्मकरा आपि साक्षिणः स्युः ॥ ७० ॥

नन्त्रस्थिरद्रिक्तादीनां श्रीबालादिनां कथमत्रापि सावित्वमित्यत्राह— वालद्रद्धातुराणां च साक्ष्येषु वदतां मृषा ।

जानीयादस्थिरां वाचमुत्सिक्तमनसां तथा ॥ ७१ ॥ बाल्डडब्याधितानासुपप्छतमनसां च साक्ष्येऽतृतं वदतामस्थिरा वाग्भवति । अतस्तामस्यानेन जानीयात् । यथोक्तम् "वाग्भिवींभावयोक्षिक्षैः" इति ॥ ७१ ॥

> साहसेषु च सर्वषु स्तेयसंग्रहणेषु च । बाग्दण्डयोश्च पारुष्ये च परीक्षेत साक्षिणः ॥ ७२ ॥

गृहदारादिषु साहसेप्याचार्यकीसंग्रहणे वाग्दण्डपारुष्ये च गृहिण इत्युक्तसाक्षिप-रीक्षा न कार्या । " कियाप्यसंभवे कार्यम् " ( अ. ८ श्वो. ७० ) इत्यस्यैवायश्रदा-हरणप्रपञ्चः ॥ ७२ ॥

वहुत्वं परिग्रह्णीयात्साक्षिद्वेधे नराधिपः । समेषु तु गुणोत्कृष्टान्गुणिद्वेधे द्विजोत्तमान् ॥ ७३ ॥

साक्षिणां परस्परविरुद्धानां बहुभिर्यदुक्तं तदेव निर्णयार्थत्वेन राजा गृहीयात् । समेषु तु विरुद्धार्थाभिधायिषु गुणवतः प्रमाणीकुर्यात् । गुणवत्तामेव विप्रतिपत्तौ द्विजोत्तमान् द्विजेषु य अत्तमाः । कियावन्त इत्यर्थः । अतत्तव् वृहस्पतिः—" गुणिद्वैधे कियायक्ताः " इति ॥ ७३ ॥

गोविन्दराजस्तु गुणवतां विप्रतिपत्तौ द्विजोत्तमान्त्राह्मणान्प्रमाणीकुर्योदित्याह—

समक्षदर्शनात्साक्ष्यं अवणाचैव सिध्यति । तत्र सत्यं ब्रुवन्साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥ ७४ ॥

चक्षर्पांद्ये साक्षाइर्शनास्, श्रोत्रयाद्ये श्रवणात्सादयं सिध्यति । तत्र साक्षी सत्यं वदन्धर्मार्थाभ्यां न सुच्यते । सत्यवचनेन धर्मोपपनोर्दण्डाभावेऽर्थहान्यभावात् ॥ ७४॥

साक्षी दृष्टश्चतादन्यद्विञ्चवन्नार्यसंसदि । अवाङ्नरकमभ्येति मेत्य स्वर्गाच हीयते ॥ ७५ ॥

साकी दृष्टश्चतादन्यादृशं साधुसभायां वदनधोष्ठको नर्कं गच्छति । परलोके च कर्मान्तरजन्यस्वर्गक्षपकलादानेन पापेन द्वीयते ॥ ७६ ॥

यत्रानिबद्धोऽपीक्षेत श्रृणुयाद्वापि किंचन ।

दृष्टस्तत्रापि तद्भूयाचथादृष्टं यथाश्रुतम् ॥ ७६ ॥

त्वमस्मिन्विषये साक्षी भवेत्येवमकृतोऽपि यत्किचिदृणादानादि पश्यति वाक्षा-रूपादिकं वा श्रणोति तत्रापि साक्षी स प्रष्टः सन्यथोपछन्धं कथयेत् । अयं त्वकृत-साक्षी सामान्येन मद्यनोक्तः । अस्य " ग्रामश्च प्राद्विवाकश्च राजा च " इत्यदिना नारदादिभिः पाद्विध्यश्चक्तम् ॥ ७६॥

एकोऽलुब्धस्तु साक्षी स्याद्वहचः शुच्योऽपि न स्नियः । स्रीबुद्धेरस्थिरत्वाचु दीवैश्वान्येऽपि ये दृताः ॥ ७७ ॥

एकोऽछन्ध इत्यत्राकारप्रश्ठेषो इष्टन्यः । एकोऽपि साक्षी ठोभादिरहितः स्यात् । अत्तएव न्यासः-" ग्रीचिकियध धर्मकः साक्षी यत्राहभूतवाक् । प्रमाणमेकोऽपि भवे-स्साहसेषु विशेषतः ॥" मेधातिथिगोविन्दराजाभ्यां " एको छन्धस्त वत्साक्षी स्यात् " इति पठितं न्याख्यातं च-ठोभात्मक एकः साक्षी न भवति । एवं चाछन्यो गुणवा-नकस्यांचिद्वस्थायामेकोऽपि भवतीति । जिपः छनरात्मगोचादिषु का बहुयोऽप्यस्थि- रबिहत्वाहृणादानाचैः पर्याकोचितव्यवहारे साक्षिण्यो न भवन्ति । अपर्याकोचिते तु स्तेयवाग्दण्डपारुष्यादौ " खियाप्यसंभवे कार्यं " इति साक्षित्वश्चक्तम् । अन्येऽपि ये स्तेयादिदोपैर्व्याप्तास्तेऽपि पर्याकोचितव्यवहारे साक्षिणो न स्युः॥ ७७ ॥

> स्वभावेनैव यद्भ्युस्तद्भाह्यं व्यावहारिकम् । अतो यदन्यद्वित्रयुर्घमीर्थं तदपार्थकम् ॥ ७८ ॥

यत्साक्षिणो भयादिव्यातिरेकेण स्वभावाश्वद्वयुस्तद्वववहारनिर्णयार्थं प्राथम् । यत्युनः स्वाभाविकादन्यस्कुतोऽपि कारणाद्वदन्ति तद्वर्भविषये निष्प्रयोजनं तत्र प्राथम् ॥ ७८ ॥

सभान्तः साक्षिणः माप्तानर्थिमत्यर्थिसंनिधौ । पाड्डिवाकोऽनुयुद्धीत विधिना तेन सान्त्वयन् ॥ ७९ ॥ सभामध्यं साक्षिणः संप्राप्तानर्थिप्रत्यर्थिसमधं राजाधिकृतो बाह्यणः क्रियोर्कि रचयन्त्रक्ष्यमाणप्रकारेण प्रच्छेत् ॥ ७९ ॥

> यद्वयोरनयोर्वेत्थ कार्येऽस्मिश्चेष्ठितं मिथः । तद्बृत सर्वे सत्येन युष्याकं हात्र साक्षिता ॥ ८० ॥

यद्वयोर्राधंप्रत्यधिनोरनयोः परस्परमस्मिन्कार्ये चेष्टितं जानीध तत्सर्वं सत्येन कथयत । यतो सुष्माक्रमत्र साक्षित्वम् ॥ ८० ॥

सत्यं साक्ष्ये झुबन्साक्षी छोकानामोति पुष्कछान् । इह चातुत्तमां कीर्ति वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ ८१ ॥ [विक्रियाचो धनं किंचिद् युद्धीयात्कुछसन्निधौ । क्रमेण स विशुद्धं हि न्यायतो छभते धनम् ॥ ५ ॥]

साथी साक्ष्ये कर्मणि सत्यं वदनसनुत्कृष्टान्त्रश्चलोकादीन्प्रामोति पुष्कलान् , इह लोकेषु चारपुरकृष्टां ख्याति लगते । यस्मादेषा सत्यात्मिका वाक् चतुर्भुखेन पुजिता॥ ८१॥

> साक्ष्येऽनृतं वदन्पाशैर्वध्यते वारुणैर्भृशम् । विवशः शतमाजातीस्तस्मात्साक्ष्यं वदेदतम् ॥ ८२ ॥ [ब्राह्मणो वै पनुष्याणामादित्यस्तेजसां दिवि । शिरो वा सर्वगात्राणां धर्माणां सत्यमुत्तमम् ॥ ६ ॥ नास्ति सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम् । साक्षियमें विशेषेण तस्मात्सत्यं विशिष्यते॥ ७ ॥

एकभेवाद्वितीयं तु प्रब्रुवन्नावबुध्यते । सत्यं स्वर्गस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥ ८ ॥]

यस्मात्साक्षी सृपा वाचं कथयन्वरुणसंबन्धिभः पाश्चैः सर्परज्जुभिर्जजोदरेण पर-तन्त्रीकृतः शतं जन्मानि यावदत्यर्थं पीड्यते । तस्मात्साक्ष्ये सत्यं ब्रूयात् ॥ ८२ ॥

सत्येन पूर्यते साक्षी धर्मः सत्येन वर्धते । तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥ ८३ ॥

यस्मात्सत्येन पूर्वार्जितादिष पापात्साक्षी सुच्यते धर्मश्रास्य सत्याभिधानेन ट-द्विमेति सस्मात्सर्ववर्णविषये साक्षिभिः सत्यं वक्तत्र्यस् ॥ ८३ ॥

> आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः । मावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम् ॥ ८४ ॥

यस्माच्छभाछभकर्मप्रतिष्ठा आत्मैवात्मनः शरणं तस्मादेवं स्वमात्मानं नराणः मध्यमादुत्तमं साक्षिणं मुपाभिथाने नावज्ञासीः ॥ ४४ ॥

मन्यन्ते वै पापकृतो न कश्चित्पश्यतीति नः ।

तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्यैवान्तरपूरुषः ॥ ८५ ॥

पापकारिण एवं मन्यन्तेऽस्मानधर्मप्रष्टतात्र कथित्पश्यतीति । तान्युनर्वक्ष्यमाणा देवाः पश्यन्ति । स्वस्यान्तरपुरुषः पश्यति ॥ ८५ ॥

बौर्भूमिरापो हृद्यं चन्द्राकिष्यियमानिलाः।

रात्रिः संध्ये च धर्मश्च वृत्तज्ञाः सर्वदेहिनास् ॥ ८६ ॥

युलोकपृथित्रीजलहृदयस्थजीवचन्द्रादित्याग्रियमवाष्ठरात्रिसंध्याद्वयधर्माः सर्वश-रीरिणां ग्रभाग्रभकर्मशाः । दिवादीनां चाधिष्ठातृदेवतास्ति सा च शरीरिण्यैकत्राय-स्थापिता तत्सवं जानातीत्यागमप्रामाण्याद्वेदान्तदर्शनं तदङ्गीकृत्येदस्रकम् ॥ ८६ ॥

देवब्राह्मणसांनिध्ये साक्ष्यं पृच्छेदतं द्विजान् । उदङ्कुखान्माङ्कुखान्वा पूर्वाह्ने वै शुचिः शुचीन् ॥ ८७ ॥

प्रतिमादेवतात्राद्मणसंनिधाने श्रचीन्द्विजातिप्रसृतीन्प्राङ्शखानुदङ्गुखान्वा स्वयं प्रयतः प्राड्विवाकः पूर्वाद्वे काले याथातथ्यं साक्ष्यं प्रच्छेत् ॥ ८७ ॥

बृहीति ब्राह्मणं पृच्छेसत्यं बृहीति पाथिवम् । गोबीजकाञ्चनैर्वेदेयं शुद्धं सर्वेस्तु पातकैः ॥ ८८ ॥

बृहीत्येवं शब्दमुनार्य बाह्यणं प्रच्छेत् । सत्यं बृह्यति पार्थिवं क्षत्रियं प्रच्छेत् । गी-बीजसवर्णापहारे यत्पापं तद्भवतोऽनृताभिषाने स्यादित्येवं बैश्यम् । सद्भं पुनः सर्वेवं-श्यमाणपापैः संबध्यसं यदि सृपा वदसीति प्रच्छेत् ॥ ८८ ॥ ब्रह्मच्रो ये स्मृता लोका ये च स्त्रीवालघातिनः । मित्रदृहः कृतघ्रस्य ते ते स्युर्बुवतो मृषा ॥ ८९ ॥

बाह्मणहन्तु: खीयातिनो बालघातिनश्च ये नरकादिलोका ऋषिभिः स्मृताः, ये च मित्रद्रोहादिकारिणः, ये चोपकर्तुरपकारिणस्ते तव मिथ्यावदतो भवेषुः॥ ८९॥

> जन्ममभृति यात्किंचित्पुण्यं भद्र त्वया कृतम् । तत्ते सर्वे शुनो गच्छेद्यदि ब्रूयास्त्वमन्यथा ।। ९० ।।

हे ग्रभाचार, यखया जन्मत आरभ्य किंचित्सकृतं कृतं तत्सवं त्वदीयं कुकुरा-दिकं संकामित यदि त्वमसत्यं त्रवीपि ॥ ९० ॥

> एकोऽइमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे। नित्यं स्थितस्ते हृद्येषः पुण्यपापेक्षिता मुनिः॥ ९१॥

दे भद्र, एक एवाइमस्मि जीवात्मक इति यदात्मानं मन्यसे मैवं मंस्थाः । यस्मादेवं पापानां प्रण्यानां च द्रष्टा मननान्छानिः सर्वज्ञस्तव हृदये परमात्मा नित्य-मवस्थितः । तथाच श्रुतिः—"द्वा छपणी सम्रजा सखाया समानं द्रक्षं परिषस्त्रजाते । तयोरन्यः पिष्पर्छं स्वाह्नस्थनशनन्यो अभिचाकशीति" ॥ ९१ ॥

यमो वैवस्वतो देवो यस्तवैष हृदि स्थितः । तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा कुरून्गमः ॥ ९२ ॥

सर्वसंयमनाद्यमः परमातमा वैवस्वत इति दण्डघारित्वात्, देवनाहेवः, यस्तवैप इदि तिश्रति तेन सह यथार्थकथेन यदि तवाविवादः यदा त्वन्मनोगतमसावन्यजानाति त्वं चान्यथा कथयाति तदान्तर्यामिणा सह विश्रतिपत्तिः स्थात् । एवं चाव सत्याभिधानेनैव निःपापः कृतकृत्योऽसि । पापनिईरणार्थं मा गङ्कां मा च कुरुक्षेत्रं यासीः । मन्दक्तमेवात्र गङ्काकृरक्षेत्रयोः साम्यं सत्स्यपुराणे व्यासेन रफुटीकृतम्— "कुत्रक्षेत्रसमा गङ्का यत्र तत्रावगाहिता" इति । मेधातिथिगोविन्दराजौ त विवस्वतः पुत्रो यो यमो दक्षिणदिकपतिर्वौकतः कर्णगोचरीभूसत्वात्तव दृदये परिस्कुरति तेन सह यदि तवाधमंकारित्वाद्विवादो नास्ति तदा मा गङ्कां मा दृश्केतं यासीरिति व्याचलाते ॥ ९२

नयो मुण्डः कपालेन भिक्षार्थी श्वितिपासितः। अन्धः शत्रुकुलं गच्छेद्यः साक्ष्यमनृतं वदेत् ॥ ९३ ॥ यः साक्ष्यमसत्यं वदेत्स नग्नः कृतम्रण्डनपरिभावोऽन्धः कर्षरेणोपलक्षितः भिक्षार्थी शत्रुकुलं गच्छेत् ॥ ९३ ॥

अवाक्शिरास्तमस्यन्धे किल्विपी नरकं व्रजेत्। यः पक्षं वितथं ब्रूयात्पृष्टः सन्धर्मनिश्चये ॥ ९४ ॥ यो धर्मनिश्चयानिमित्तं ष्टटः सलसत्यं ब्रूयात्स पापवानधोस्रको महान्धकारे यो नरकस्तं गच्छति ॥ ९४ ॥

> अन्धो मत्स्यानिवाशाति स नरः कण्टकैः सह । यो भाषतेऽर्थवैकल्यमशत्यक्षं सभां गतः ॥ ९५ ॥

यः सभा प्राप्तोऽर्धस्य तत्वार्थस्य वैकल्यमयथार्थाभिप्रायमप्रत्यक्षमहप्रवन्धहत्की-चादिस्रखकेशेन कथयति स नरोऽन्ध इव सकण्टकान्मस्त्यान्भक्षयति सखहद्ध्या प्रकृतो दुःखमेव महष्ठभते ॥ ९५ ॥

यस्य विद्वान्हि बदतः क्षेत्रज्ञो नाभिशङ्कते । तस्मान देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ॥ ९६ ॥

यस्य बदतः सर्वज्ञोऽन्तर्यासी किमयं सत्यं वदत्यसानृतमिति न शङ्केत किंतु सत्यमेवायं बदतीति निर्विशङ्कः संपथते । तस्यादन्यं प्रशस्ततरं पुरुषं देवा न जानन्ति ॥ ९६ ॥

> यावतो बान्धवान्यस्मिन्हन्ति साक्ष्येऽनृतं वदन् । तावतः संख्यया तस्मिन्छ्णु सौम्यानुपूर्वशः ॥ ९७॥ [एवं संबन्धनात्तस्मान्मुच्यते नियताष्टतः । पशुन्मोश्वपुरुषाणां हिरण्यं भूर्यथाक्रमम् ॥ ९॥]

यस्मिन्पनादिनिमित्ते साक्ष्येऽनृतं वदन् यत्संख्याकान्पित्रादिवान्धवात्रपके योज-यति तत्संख्याकानक्रमेण परिमणनया मयोच्यमानान्साथो शृष्ठ । अथवा यावतो बान्धवान्यस्मिन्दन्ति यावतां बान्धवानां दननफ्ळं प्राप्नोति तावत्संख्याकाञ्छूछ । पक्षद्वयेऽप्यनृतनिन्दार्थमिदम् ॥ ९७ ॥

> पश्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते । शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते ॥ ९८ ॥

पशुविषयेऽनृते पञ्च बान्धवात्ररके योजयाते पञ्चानां चान्धवानां हननफ्छं प्राप्नोति । एवं दश गोविषये, शतमश्वविषये सहस्रं पुरुषविषये । संख्यागारवं चेदं प्रायधित्तगौरवार्थम् ॥ ९८ ॥

हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्थेऽनृतं वदन् ।
सर्व भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यनृतं वदीः ॥ ९९ ॥
[पशुवत्सौद्रष्टतयोर्यचान्यत्पशुसंभवम् ।
गोवद्वस्नहिरण्येषु धान्यपुष्पफलेषु च ॥ १०॥
अश्ववत्सर्वयानेषु खरोष्ट्रवतरादिषु ॥]

हिरण्यार्थेऽनृतं बद्क्षातानजातांश्च पुत्रप्रशृतीश्चरके योजयति एवां हननफर्छ प्रामोति । भूमिविषये चानृतं वदन्सवंप्राणिनां हननफर्छं प्रामोति । तस्याद्भृविषये-ऽनृतं मा वदीरिति विधिष्याभिधानम् ॥ ९९ ॥

वैद्यादिष्वनृतं बुवता भूमिवदोषमाद--

अन्तु भूमिवदित्याहुः स्त्रीणां भोगे च मैथुने । अन्त्रेषु चैव रत्नेषु सर्वेष्वक्षमयेषु च ॥ १०० ॥ [पञ्चवस्त्रोद्रघृतयोगानेषु च तथाश्ववत् । गोवद्रजतवस्त्रेषु धान्ये ब्राह्मणवद्विधिः ॥ ११ ॥]

तहामक्षपमाष्ट्रोदकविषयेऽनृते जीणां च मैथुनारूपोपभौगविषये अञ्जेषु च रत्नेषु च मुकादिषु पाषाणमयेषु वैद्यादिष्वनृते भूमिवद्दोपमाहुः॥ १००॥

एतान्दोषानवेक्ष्य स्वं सर्वाननृतभाषणे ।

यथाश्रुतं यथादृष्टं सर्वभेवाञ्जसा वद् ॥ १०१ ॥

एतानसस्यभाषणदाषानाधिगम्य दृष्टश्रुतानतिक्रमेण सर्वमेवाञ्जसा तत्त्वसी मृद्धि ॥ १०१ ॥

गोरक्षकान्वाणिजिकांस्तथा कारुकुशीलवान् । प्रेष्यान्वाधिषिकांश्रेव विषाञ्ज्यद्भवदाचरेत् ॥ १०२ ॥ [येप्यतीताः स्वधर्मेभ्यः परिषण्डोपजीविनः । द्विजत्वमभिकाङ्कान्ति तांश्र जुद्रानिवाचरेत् ॥ १२ ॥]

गोरक्षणजीविनो, वाणिज्यजीविनः, स्पकारादिकारकर्मजीविनः, दासकर्मजी-विनः, नटकर्मनृत्यगीतादिजीविनः, प्रतिषिद्धजीविनो ब्राह्मणान्प्रकृतसाक्ष्यदर्शने सद-वत्पुच्छेत् ॥ १०२ ॥

तद्दरन्ध्रमतोऽर्थेषु जानकृष्यन्यथा नरः।

न स्वर्गाच्च्यवते छोकाद्दैवीं वाचं वदन्ति ताम् ॥ १०३ ॥

तदेतत्साक्ष्यमन्यथापि जाननमनुष्यो धर्मण द्यादिना व्यवहारेष्वन्यथा वदन्स्व-र्गळोकाल अञ्चति । यस्मायदेतानिमित्तविभेषेणासत्याभिधानं तां देवसंबन्धिनीं वाचं मन्वादयो वदन्ति ॥ २०३ ॥

क पुनस्तदसत्यं वक्तव्यमित्यत आह—

शुद्रविद्सन्नविमाणां यत्रतोंक्तौ भवेद्वयः ।

तत्र वक्तव्यमनृतं तद्धि सत्याद्विशिष्यते ॥ १०४ ॥

यस्मिन्व्यवहारं सत्याभिधाने सति झद्रवैदयक्षत्रियत्राद्यणानां वयः संपद्यते तत्रा-सत्यं वक्तव्यम् । यस्मात् यस्मिन्विषयेऽनृतं यक्तत्प्राप्यरक्षणेन सत्याद्विशिष्यते । एतच प्रमादस्खिताधमेविषयस्ये न त्वत्यन्ताधार्मिकसंधिकारस्तेनादिविषये । तथा गोतमः-"नानृतवदने दोषो यजीवनं चेत्तदधीनं नतु पापीयसो जीवनम् " इति । नच " न जातु बाद्यणं इन्यात्सर्वपापेष्वपि स्थितम् " (अ. ८ श्हो, ३८०) इति महुनैव वक्ष्यमाणस्वात्र बाद्यणवधप्रसिक्तिरिति वाच्यम् । उग्रदण्डस्वादाज्ञः कथैवि-रसंभग्नात् । अत्र वचने ग्रद्धादिकमेणाभिधानं वधस्यामङ्गलस्वात् ॥ १०४ ॥

> वार्ग्दैवत्येश्र चरुभियेजेरंस्ते सरस्वतीम् । अनृतस्यैनसस्तस्य कुर्वाणा निष्कृतिं पराम् ॥ १०५ ॥

ते साक्षिणोऽनृताभिषायिनो वाण्देवताकैश्वर्धाः सरस्वतीं यजेरन् । तस्यानृता-भिषानजनितपापस्य प्रकृष्टां छिद्धं कुर्वाणाः । साक्षिबहुत्वापेशं चेदं न त्वे-कस्यैव साक्षिणः कपिञ्जलन्यायेन चरुवयम् । यथिप वाण्देवताके चरौ वाक्षाद्धेनैव देवतात्वं न सरस्वतीयद्धेन " विधिशण्दस्य मन्त्रत्वे भावः स्याद् " इति न्यायात्तथापि " वाग्वे सरस्वती " इति छतेर्वाक्सरस्वत्यारेकार्थत्वात्सरस्वतीमित्युपसंद्वारः । अत्र प्रकरणे चेदं प्रायिश्वताभिषानं जाववार्थम् । तत्र कियमाणे श्रद्धविद्धित्रियत्राह्मणवय-विषयानृतवादिन इत्यपि वक्तव्यं स्याद् ॥ १०५ ॥

क्षमाण्डैर्वापि जुहुयाद्वृतमग्री यथाविधि ।

जिंदत्यूचा वा वारूण्या तचेनाब्दैवतेन वा ॥ १०६ ॥

कूष्माण्डमन्त्रा यञ्जविदिका " यदेवा देवहेडनम् " इत्येवमादयस्तैर्मन्त्रदेवतायै घृत-मग्नी जुहुयात् । यथाविधि परिस्तरणादि त्वात्मधर्मेण स्वगृष्टोक्तेन । " उदुत्तमं वरुणपाशम् " इत्येतया वरुणदेवताकया "आपो हि छाः " इति त्रचेन वाण्देवताकेन जुहुयात् । घृतमग्नाविति सर्वत्राज्ञपङ्गः ॥ १०६ ॥

त्रिपसादब्रुवन्साक्ष्यमृणांदिषु नरोऽगदः । तदृणं प्राप्तुयात्सर्वे दशवन्धं च सर्वतः ॥ १०७ ॥

अन्याधितः साक्षी ऋणादानादिन्यवहारे त्रिपक्षपर्यन्तं यदि साक्ष्यं न वदेसदा तद्विवादास्पदं सर्वभृणसुत्तमर्णस्य द्वात् , तस्य च सर्वस्यर्णस्य द्वामं भागं राज्ञो दण्डं द्वात् ॥ १०७ ॥

> यस्य दृश्येत सप्ताहादुक्तनान्यस्य साक्षिणः । रोगोऽग्निर्ज्ञातिमरणमृणं दाप्यो दमं च सः ॥ १०८ ॥

यस्य साक्षिण उक्तसाक्ष्यस्य सम्नादमध्ये व्याध्यप्रिदादसंनिहितपुत्रादिज्ञातिमरणा-नामन्यतमं भवति दैवस्वितामध्याभिदोषत्वानृणस्रुक्तमर्णस्य दण्डं च राज्ञा दाप्यः१०८

असाक्षिकेषु त्वर्थेषु मिथो विवदमानयोः । अविन्दंस्तत्त्वतः सत्यं शपथेनापि लप्भयेत् ॥ १०९ ॥

अवियमानसाक्षिकेषु व्यवहारेषु परस्परं विवदमानयोस्तस्वतश्क्रकादिव्यतिरेकेण सत्यमञ्जनमानः प्राद्विवाको वक्ष्यमाणेन वापथेन सत्यम्रज्ञयेत् ॥ १०९ ॥

## महर्षिभिश्र देवैश्र कार्यार्थ शपथाः कृताः । वसिष्ठश्रापि शपथं शेपे पैजवने नृषे ॥ ११० ॥

सप्तर्षिभिदेवेथेन्द्रादिभिः संदिग्यकार्यनिर्णयार्थे शपधाः कृताः विसष्टेऽप्यनेन पुत्र-शतं भिक्षतिमिति विभामित्रेणाकुष्टः स्वपरिग्रद्धये पिजवनापत्ये सदासि राजनि शपधं चकार । अनेकार्थत्वाद्वातृतां शपिरपि करोत्यर्थः ॥ ११० ॥

न रूथा शपयं कुर्यात्स्वल्पेऽप्यर्थे नरी बुधः ।

दृथा हि शपथं कुर्वन्मेत्य चेह च नश्यति ॥ १११ ॥

स्वल्पेडापि कार्ये न तथा शपथं पण्डितः कुर्यात् । तथा शपथं कुर्वन्परलोक इद लोके नरकप्राप्त्याडकीतिप्राप्त्या च नार्थ प्राप्तोति ॥ १११ ॥

द्याभपयप्रतिप्रसवार्थमाह--

कामिनीषु विवाहेषु गर्वा भक्ष्ये तथेन्धने ।

ब्राह्मणाभ्युपपत्तौ च शपथे नास्ति पातकम् ॥ ११२ ॥

बहुभायंस्य नान्यामहं कामये त्वमेव मरप्रेयसीत्येवंविश्विष्टः सरतवाभार्थं का-मिनीविषये, विवाहविषये च मयान्या न वोडन्येत्यादी, भवार्थं पासायुपहारे च, अप्री होमार्थमिन्धनायुपहारे, ब्राह्मणरक्षार्थमङ्गीकृतथनादी तथा शपथे पापं न भवति ॥ ११२ ॥

सत्येन शापयेद्वित्रं क्षत्रियं वाहनायुधैः ।

गोवीजकाञ्चनैवैर्यं शूद्रं सर्वेस्तु पातकैः ॥ ११३ ॥

बाह्मणं सत्यशब्दोचारणेन शापयेत्। क्षत्रियं वाहनायुथं मम निष्फलं स्यादि-त्येवम् । वैद्यं गोवीजकाञ्चनानि च मम निष्फलानि स्युरित्येवम् । श्रुदं च सर्वाणि मे पातकानि स्युरित्येवं शापयेत् ॥ ११३ ॥

कार्यगैरवटाववापेक्षया-

अग्निं वाहारयेदेनमप्तु चैनं निमज्जयेत् ।

पुत्रदारस्य वाष्येनं शिरांसि स्पर्शयेत्पृथक् ॥ ११४ ॥

अग्निसित्तिर्भं पञ्चाश्वत्पिकमष्टाङ्गुरुमयायिण्डं इस्तद्वयविन्यस्तसप्ताभत्थपत्रं श्रदा-दिकं सप्त पदानि धितामहायुक्तविधानादाहारयेत् । जठौकादिरहितअठे चैनं निमज्जयेत् । अशेषेतिकर्तव्यता स्मृत्यन्तरे श्रेया । पुत्राणां दाराणां च पृथक् शिर-स्येनं स्पर्शयेत् ॥ ११४ ॥

यमिद्धो न दहत्यग्निरापो नोन्मज्जयन्ति च ।

न चार्तिमृच्छति क्षिपं स ज्ञेयः शपथे शुचिः ॥ ११५ ॥

यं प्रदीप्तोऽग्निर्न दहति, आपश्च यं नोध्वं नयन्ति, न चार्तिसेव महतीं प्रामोति स धपथे विश्वदो हेयः॥ ११५॥ अत्र प्रकृतमर्थवादमाह--

वत्सस्य हाभिशस्तस्य पुरा भ्रात्रा यवीयसा ।

नाग्निर्ददाह रोमापि सत्येन जगतः स्पृताः ॥ ११६ ॥

यस्मात्पूर्वकाले वत्सनाम ऋषेनं त्वं ब्राह्मणः ग्रद्धापत्योऽसीत्येवं कनीयसा वैमा-त्रेयेणाभिकुष्टस्य नैतदेवमिति स यथार्थमधि प्रविष्टस्याधिः सर्वस्य जगतः ग्रुमाग्रम-कर्तव्ये चारभृतः सत्येन हेतुना रोमैकमपि विद्विनं दग्धवान् ॥ ११६ ॥

यस्मिन्यस्मिन्विवादे तु कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत् ।

तत्तत्कार्ये निवर्तेत कृतं चाप्यकृतं भवेत् ॥ ११७ ॥

यस्मिन्यस्मिन्च्यवहारे साक्षिभिरनृतम्रक्तमिति निश्चितं भवेत्तत्कार्यमसमाप्तं प्रा-द्विवाकः पुनरिप निवर्त्तयेत् । यदापे च दण्डसमाप्तिपर्यन्ततां नीतं तदापे पुनः परीक्षेत ॥ ११७ ॥

वश्यमाणविशेषार्थं छोभादीनप्रथङ्निर्दिशति—

छोभान्मोहाद्भयान्मैत्रात्कामात्क्रोघात्तथैव च।

अज्ञानाद्वालभावाच साक्ष्यं वितथमुच्यते ॥ ११८॥

कोभेन, त्रिपरीतझानेन, भयेन, फोहेन, कामेन, कोधेन, अज्ञानेन, अनवधानेन साक्ष्यमसत्यस्रच्यते ॥ ११८ ॥

एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमन्ततं वदेत् ।

तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ॥ ११९ ॥

एषां लोभादीनां मध्यादन्यतमस्मित्रिमित्ते सति यो मिथ्या साक्ष्यं कथयेत्तस्य दण्डविश्रेषाणि क्रमको वदिष्यामि ॥ ११९ ॥

लोभात्सइस्रं दण्डचस्तु मोहात्पूर्वे तु साइसम्।

भयाद्वौ मध्यमौ दण्डौ मैत्रात्पूर्व चतुर्गुणम् ॥ १२० ॥

कोभेन मिध्याभिषाने सति वक्ष्यमाणपणानां सहस्रं दण्डयः, मोहेन प्रथमं साहस वक्ष्यमाणम् , भयेन च वक्ष्यमाणौ मध्यमसाहसौ, मैत्रात्प्रथमसाहसं चतुर्गुणम् ॥१२०॥

कामाइशागुणं पूर्व क्रोधात्तु त्रिगुणं परम्।

अज्ञानाद्वे शते पूर्णे बालिस्याच्छतमेव तु ॥ १२१ ॥

श्रीसंभोगरूपकामाहरोधेन मिथ्या वदन्प्रथमसाहसं दशगुणं दण्डयः। क्रोधेन तु परं मध्यमसाहसं त्रिगुणं वक्ष्यमाणं, अज्ञानत्वाह्ने शते, वाळिश्यादनवथानात्पणशत-अव दण्डय इति सर्वत्राहषङ्गः॥ १२१॥

> एतानाहुः कौटसाक्ष्ये प्रोक्तान्दण्डान्मनीपिभिः । धर्मस्याव्यभिचारार्थमधर्मनियमाय च ॥ १२२ ॥

सत्यरूपधर्मस्यापरिठोपार्थमसत्यरूपाधर्मस्य च वारणार्थमेतान्कीटसाक्ष्यविषये पूर्विर्श्वनिभिरुकान्दण्डान्मन्वादय आहुः । एतच सकृत्कीटसाक्ष्ये ॥ १२२ ॥ भूगोन्द्रयः कीटसाक्ष्यकरणेतु—

> कौटसाक्ष्यं तु कुर्वाणांश्लीन्वणीन्धार्मिको नृपः । भवासयेदण्डयित्वा ब्राह्मणं तु विवासयेत् ॥ १२३ ॥

क्षत्रियादींकीन्वणीन्कीटसाक्ष्यात्पृवींकेन दण्डियत्वा घार्मिको राजा स्वराष्ट्राद्वि-वासयेत् । बाह्यणं तु घनदण्डिव्यतिरेकेण स्वराष्ट्राकिःसारयेत् । " न जातु ब्राह्मणं इन्यात्सर्वपापेष्यवस्थितम् । राष्ट्रादेनं बिक्षः कुर्योत्समधधनमञ्चतम् ॥ " ( अ. ८ श्लो. ३८० ) इति घनसद्धितिनिर्वासनस्याभिधास्यमानत्वात् । गोविन्दराजस्तु ब्राह्मणं पुनः पूर्वदण्डेन दण्डियत्वा नग्नं कुर्योदिति व्याच्छे । मेथातिथिस्तु ब्राह्मणस्य विवासस्यं वासोऽपहरणं गृहभङ्को वेत्याच्छे ॥ १२३ ॥

> दश स्थानानि दण्डस्य मतुः स्वायंभुवोऽत्रवीत् । त्रिषु वर्णेषु यानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो वजेत् ॥ १२४ ॥

हैरण्यगभाँ मतुर्रंश दण्डस्थानान्युक्तवान् । यानि क्षत्रियादिवर्णत्रयानिषये भवन्ति । बाह्मणः पुनर्महत्यपराधेऽक्षतशरीरो देशानिस्सार्यते ॥ १२४ ॥

> उपस्थमुदरं जिह्वा इस्तौ पादौ च पश्चमम् । चक्चनीसा च कणौ च धनं देहस्तथैव च ॥ १२५ ॥

विङ्गादीन्येतानि दश दण्डस्थानानि, अतस्तत्तदङ्गेनापराचे सति अपराधवाधव-गौरवापेक्षया नत्तदङ्गताडनवेदनादि कर्तव्यम् । अल्पापराचे यथाश्चतं धनदण्डः । देह-दण्डो मारणं महापातकादौ ॥ १२५ ॥

> अनुबन्धं परिज्ञाय देशकाली च तत्त्वतः । सारापराधी चालोक्य दण्डं दण्डचेषु पातयेत् ॥ १२६ ॥

पुनःपुनरिष्कातोऽपराधकरणमपेक्ष्य ग्रामारण्यादिखापराधिस्थानं राष्ट्र्यादिकं वाप-राषस्यापेक्ष्य सारं चापराधकारिणो धनशरीरादिसामध्यमपराधं च गुरुठपुभावेन चाळोक्य दण्डनीयेषु दण्डं क्वर्यात् । एतशाभिदिताभिधास्यमानदण्डशेषभृतम् ॥१२६॥

> अधर्मदण्डनं लोके यज्ञोघ्नं कीर्तिनाशनम् । अस्वम्यं च परत्रापि तस्मात्तत्परियर्जयेत् ॥ १२७ ॥

जीवतः ख्यातिर्यमः स्तस्यु ख्यातिः कीर्तिः, यस्माद्ववस्थायनपेक्ष्य दण्डनमित् कोके यशोनाशनं सतस्य च कीर्तिनाशनं परकोके च धर्मान्तरार्जितस्वर्गप्रतिवन्यकं सस्मात्तरपरित्यकेत् ॥ १२७॥ अदण्डचान्दण्डयन्राजा दण्डचांश्रेवाप्यदण्डयन् । अयशो महदामोति नरकं चैव गच्छति ॥ १२८ ॥

राजा दण्डानहीन्थनछोभादिना दण्डयन् , दण्डाहाँशात्रराथादिनोत्सृजन्महतीमख्या-तिं प्राप्नोति नरकं च त्रजति ॥ १२८॥

वाग्दण्डं प्रथमं कुर्योद्धिग्दण्डं तदनन्तरम् ।

त्तीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परस् ॥ १२९ ॥

न साधु कृतवानिस मैवं भूयः कार्षीरित्येवं वाङ्निर्भर्त्सनं प्रथमापरावे गुणवतः कुर्यात् । तथापि यदि नोपभाष्यितं तदा थिग् जाल्म माजीव हानिस्ते पापस्य भूया-दित्येवमादि तस्य कार्यम् । तदापि ययसन्मार्गात्र निवर्तते तदा धनदण्डमस्य दृतीयं कुर्यात् । एवमपि चेनावितिष्ठते तदातः परं वघदण्डं ताडनायङ्गच्छेदरूपं तस्य कुर्यात्र मारणम् ॥ १२९॥

वधेंनापि यदा त्वेतानिग्रहीतुं न शक्तुयात्। तदेषु सर्वमप्येतस्मयुज्जीत चतुष्ट्यम् ॥ १३०॥

यतो वक्ष्यति "वधेनापि यदा त्वेतान् " (अ. श्वो. १३०) इति । व्यस्ते-नाङ्गच्छेदेनापि दण्डधान्वशे कर्तुं न शक्तुयात्तदा एतेषु सर्वं वाग्दण्डादिचतुष्टयं कुर्यात् ॥ १३०॥

लोकसंव्यवहारार्थं याः संज्ञाः प्रथिता सुवि ।

ताम्ररूप्यसुवर्णानां ताः प्रवस्याम्यशेषतः ॥ १३१ ॥

ताम्ररूपसवर्णानां याः पणादिसंज्ञाः क्रयविकयादिलोकव्यवद्वारार्थं पृथिच्यां प्रसि-दास्ता दण्डागुपयोगार्थं साकल्येन कथायिष्यामि ॥ १३१ ॥

जालान्तरगते भानौ यत्सृक्ष्मं दृश्यते रजः ।

त्रथमं तत्त्रमाणानां त्रसरेणुं पचक्षते ॥ १३२ ॥

गवाक्षविवरप्रविष्टस्प्रेरिममु यत्सक्षमं रजो दृश्यते तष्टुश्यमानपरिमाणानां प्रथमं त्रसरेणुं वदन्ति ॥ ११२ ॥

त्रसरेणवोऽष्टौ विज्ञेया लिक्षेका परिमाणतः ।

ता राजसर्वपश्तिस्त्रस्ते त्रयो गौरसर्वपः ॥ १३३ ॥

अष्टी वसरेणवो लिक्षेका परिमाणेन क्रेया । तास्तिको लिक्षाराजसर्पपो क्रेयः। ते राजसर्पपाक्षयो गौरसर्पपो क्रेयः॥ १३२ ॥

> सर्ववाः षट् यवो मध्यास्त्रयवं त्वेककृष्णलम् । पञ्चकृष्णलको माषस्ते सुवर्णस्तु षोडम् ॥ १३४ ॥

गौरसर्षपाः पट्ट मध्यो न स्थूछो नापि सक्ष्मो यतो भवति । त्रिभियंदैः कृष्णढं रिकेकेति प्रसिद्धम् । पञ्जभिः कृष्णछैमाँपः। षोडश मापा स्रवर्णः स्यात् । पुंकिङ्गश्रायं परिमाणवचनः ॥ १३४ ॥

> पर्छ सुवर्णाश्रत्वारः पर्छानि घरणं दश । दे कृष्णले समधते विज्ञेयो रौष्यमाषकः ॥ १३५ ॥

चत्वारः सवर्णाः पर्व स्यात् । दश पद्यानि घरणस् । कृष्णलद्वयं समं कृत्वा तुल्या धतं रूप्यमापको बोद्धव्यः ॥ १३५ ॥

> ते षोडश स्याद्धरणं पुराणश्रैव राजतः । कार्षापणस्तु विद्वेयस्ताम्त्रिकः कार्षिकः पणः ॥ १३६ ॥

ते पोडश रूप्यमापका रोप्यथरणं पुराणश्च राजसो रजतसंबन्धी स्याद् । कार्षि-कस्ताम्रमयः कार्यापणः पण इति विद्ययः । कार्षिकश्च शाकीयपळचतुर्धभागो बोदव्यः । अतएव " पछं कर्षचतुष्टयम् " (अमरकीषे वैद्यवर्गे श्टो. ८६) इत्याभि-धानिकः ॥ १३६ ॥

> थरणानि दश ज्ञेयः शतमानस्तु राजतः। चतुःसौवर्णिको निष्को विज्ञेस्तु ममाणतः ॥ १३७॥

दश रूप्यपरणानि रौप्यसतमानो ज्ञातव्यः । चतुभिः सवर्णेनिष्कः प्रमाणेन पोदस्यः ॥ १३७ ॥

> पणानां द्वे शते सार्धे प्रथमः साहसः स्पृतः । मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहस्रं त्वेय चोत्तमः ॥ १३८ ॥

पञ्चाशदिषके द्वे पणशते प्रथमसाहसी मन्वादिभिः स्पृतः। पणपञ्चशतानि मध्य-मसाहसो क्षेत्रः। पणसहस्रं तृजनसाहसो क्षेत्रः॥ १३८॥

> ऋणे देये प्रतिज्ञाते पञ्चकं शतमहिति । अपद्ववे तद्विगुणं तन्मनोरनुशासनम् ॥ १३९ ॥

मयोक्तमर्णस्य धनं देविमिति सभायामधमर्णेनोक्ते सत्यधमर्णः पणशतात्पञ्च पणा इत्येवं दण्डमर्हति । यदा तु सभायामपि न किंचिदस्मै धारयामीत्येवमधलपित तदा पणशतादशपणा इत्येवं दण्डमर्हति । इत्येवं मञ्जस्मृतौ दण्डप्रकारः ॥ १३९ ॥

वसिष्ठविहितां वृद्धिं स्टजेद्वित्तविवर्धिनीम् । अज्ञीतिभागं गृह्णीयान्मासाद्वार्ध्वीषकः ज्ञते ॥ १४० ॥

वसिष्ठेनोक्तां शक्षिं थर्म्यत्वाद्धनहिद्धकर्री हद्धिजीनी गृह्मीयात् । तामेव दर्शयति । यते प्रयुक्तेऽशीतिभागं प्रतिमासं हद्धिं गृह्मीयात् ॥ १४० ॥ द्विकं शतं वा गृह्णीयात्सतां धर्ममनुस्मरन् । द्विकं शतं हि गृह्णानो न भवत्यर्थिकिल्विषी ॥ १४१ ॥

साधूनामयं धर्म इति मन्यमानः पणश्चते प्रयुक्ते पणद्वयं वा प्रातिमासं गृद्धीयात्। यस्यात् द्विकं श्रतं हि गृद्धानो द्वदिधनग्रहणे किल्बिषी न भवति ॥ १४१ ॥

> द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पश्चकं च शतं समम् । मासस्य दृद्धिं गृह्णीयादृणीनामनुपूर्वशः ॥ १४२ ॥

त्राह्मणादिवर्णानां क्रमेण द्विकं त्रिकं चतुष्कं पञ्चकं शतसमिमतो नाधिकं मासस्य-संबन्धिनीं दृद्धिं गृद्धीयात् । नन्वशीतिभागी छ्यु, द्विकशतग्रहणं गुरु, कथिमगें ब्राह्मणस्य छ्युगुरुकल्पो विकल्पेताम् । अत्र मेधातिथिगोविन्दराजी तु पूर्वछद्या निर्वाह्मसंभवे द्विकशतपरिग्रह इति व्याचक्षाते । इदंतु वदामः—सबन्धकेष्वशी-तिभागग्रहणं बन्धकरिते तु द्विकशतद्धिपरिग्रहः । तदाह याज्ञवल्क्यः "अशी-तिभागो दृद्धिः स्यानमासि मासि सबन्धके । वर्णकमाच्छतं द्वित्रिचतुःपञ्चकमन्यथा॥" (अ. २ श्लो. ३७) वेदान्तोद्वीतमहसो सुनेर्व्याख्यानमादिये । तद्विरुद्धं स्वबुध्या च निवद्यमधुनातनैः ॥ १४२॥

न त्वेवाधौ सोपकारे कौसीदीं वृद्धिमासुयात्।

न चाधेः कालसंरोधाकिसगोंऽस्ति न विकयः ॥ १४३ ॥

श्रुमिगोधनादौ भोगार्थं बन्धके दत्ते धनप्रयोगभवामनन्तरोक्तां द्रद्धिस्तमणों न लभते । काल्संरोधिष्यरकाळावस्थानाद्विग्रणीभृतमूळधनप्रवेभेऽपि न निसगोंऽन्यस्मै दानं, न वान्यतो विकयः । मेधातिथिगोविन्दराजौ तु आधिश्ररकाळावस्थानेऽपि न निसगों नान्यत्र बन्धकेनार्पणमिति व्याचक्षाते । अत्र तु सर्वदेशीयिक्षष्टाचारविरोधः बन्धकीकृतभूम्यादेरन्यत्राधीकरणसमाचारात् ॥ १४३॥

न भोक्तन्यो बलादाधिर्भुङ्जानो दृद्धिमुत्स्रजेत् । मूल्येन तोषयेचैनमाधिस्तेनोऽन्यथा भवेत् ॥ १४४ ॥

गोप्याधिविषयं वचनमिदम् । वस्रालंकारादिगोंप्याधिर्वेलात्र भोकन्यः भुजानो-दृद्धिम्रुत्सृजेत्प्राङ्मूल्पेनात्रेनं तोषयेष् । यद्वा भोगेनासारतामाधौ नीते सारावस्था-विमृत्यदानेन स्वामिनं तोषयेदन्यथा बन्धकचौरः स्याष् ॥ १४४ ॥

> आधिश्रोपनिधिश्रोभौ न कालात्ययमहेतः। अवहायौं भवेतां तौ दीर्घकालमवस्थितौ ॥ १४५॥

आधिर्वन्थकः, उपनिधीयत इत्युपनिषिः ग्रीत्या भोगार्थमपितं द्रव्यमः । नारदस्स्रः तिलक्षितौ च निक्षेपोपनिधी तारेवात्रोपनिधिशब्देन गृत्रोते । एतावाध्यपनिधी चिर- काळावस्थितावपि न काळात्ययमईतः । यदैव स्वामिना प्राधितौ तदैव तस्यावहायौँ समपेणीयावित्यर्थः ॥ १४५ ॥

> संप्रीत्या भुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन । धेतुरुष्ट्रो वहन्नश्वो यथ दम्यः प्रयुज्यते ॥ १४६ ॥

"यरिकिचिद्दश वर्षाणि" (अ. ८ को. १४७) इत्यनन्तरं भोनेन स्वत्वहानि वध्यति तदपवादार्थभिदम् । दृष्यमाना गौरुष्ट्रोऽभश्च बहुन्दमनार्थं च प्रयुक्तो वलीवद्दिः एते प्रीत्यान्येन तु भुज्यमानाः कदाचिद्दपि स्वामिनो न नश्यन्ति । प्रदर्शनार्थभिदं प्रीत्यो-पशुज्यमानं न नश्यतीति विविधितम् । सामान्योपकर्मं चेदं विशेषाभिधानमिति नपुंसकिछिङ्गता ॥ १४६ ॥

यस्किचिद्द्र्य वर्षाणि सानिधौ प्रेक्षते धनी । सुज्यमान परेस्तूर्णीं न स तल्लब्धुमहिति ॥ १४७ ॥

याँकिचिद्धनजातं समक्षमेव प्रीत्यादिव्यतिरेकेण परैर्दश वर्षाणि भुज्यमानं स्वा-मी प्रेश्नते मा भुङ्क्ष्वेत्यादिप्रतियेथोक्तिं न रचयति नासौ तह्वज्धुं योग्यो भवति । तस्य तत्र स्वाम्यं निवर्तत इति भावः ॥ १४७ ॥

अजडश्रेदपोगण्डो विषये चास्य भुज्यते । भग्नं तब्द्यवहारेण भोक्ता तद्द्व्यमहेति ॥ १४८ ॥

जहो बुद्धिविकछः। न्यूनबोडशवर्षः पोगण्डः । तथाच नारद—" बाल आपो-डशाहर्षारपोगण्डशापि शब्दितः "। स घनस्वामी यदि जडः पोगण्डश्च न भवति तदीयदर्शनविषये च तद्धनं भुज्यते तदा स्वामिनो व्यवहारेण नष्टं ततो भोकुरेव तद्धनं भवति ॥ १४८॥

> आधिः सीमा बालधनं निक्षेपोपानिधिः स्नियः । राजस्वं श्रोत्रियस्वं च न भोगेन प्रणश्यति ॥ १४९॥ [यद्दिनाऽगमयत्यन्तं भुक्तपूर्वेस्त्रिभिभवेत् । न तच्छक्यमपाहर्तुं क्रमाश्चिपुरुषागतम् ॥ १३॥]

बन्धः, ग्रामादिसर्यादा, बाळधनं, निक्षेपः " वासनस्थमनाख्याय समुद्रं यन्त्रिधी-यते " इति नारदोक्त उपनिधिळवणः. दास्यादिश्वियः, राजश्रोत्रियधनानि, उक्तेन दशवर्षभोगेन न स्वाधिनो नश्यन्ति न भोक्तुः स्वत्वं भजन्ते ॥ १४९ ॥

यः स्वामिनाननुज्ञातमाधि शुङ्किऽविचक्षणः । तेनार्धवृद्धिमीक्तिच्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः ॥ १५०॥ यो व्हवा दर्त बन्धं स्वाम्यवज्ञान्यतिरेकेण मुखी निह्नवेन सुङ्के तेन तस्य भोगस्य संग्रह्यर्थमर्थेटहिमींकव्या । ब्लभोगेन तु भोकव्ये बलादिधसुञ्जाने सित सर्वेटहित्याग एवोकः ॥ १५० ॥

कुसीदृहद्धिरंगुण्यं नात्येति सकुदाहृता । धान्ये सदे छवे वाह्ये नातिकामति पश्चताम् ॥ १५१ ॥

दृह्या धनप्रयोगः क्रसीदं तत्र या दृष्टिः सकृदृहीता सा द्वेगुण्यं नातिकामित मूळ-दृष्टिद्विगुणैव भवति । प्रतिदिनप्रतिमासादिग्रास्मोति तात्पर्यम् । धान्ये पुनदृद्धयादि-प्रयुक्ते, सदे दृक्षपत्रेले, दृयत इति ठव ऊर्णाठोम तस्मिन्, वाहनीये च बळीवदादी प्रयुक्ते चिरेणापि कालेन मूळथान्यादिना सह पञ्चगुणतां नातिकामेदिति ॥ १९१॥

## कृतानुसारादिधका व्यतिरिक्ता न सिद्धचित । कुसीदपथमाहुस्तं पञ्चकं शतमहिति ॥ १५२ ॥

कृता या द्रिक्षिकं त्रिकामिति शालेण वर्णक्रमेणोक्ता तस्याः शालाह्यसाराद्धिका द्यतिरिका कृता । अताऽन्या द्रिक्कित्यर्थः । किंतु कृतापि द्रिक्विणंक्रमेण द्रिक्किश्वतादिक्षेयां मासे गाला । तथाच विष्णुः—"द्रिक्षं द्युरकृता अपि वत्सरा-तिक्रमे यथाभिद्विता वर्णक्रमेण " द्विकित्रकादिनेत्यर्थः । किं त्वकृतद्यद्वाविप विशे-पान्तरमाह । कुत्सितात्प्रसरत्ययं पन्था इति क्रसीदपथः अयमधमणों यच्छूद्रविष-योक्तं पञ्चकं शतं द्विजातेरिप गृह्वातीत्येवं कुत्सितपन्थाः पूर्वोक्ताद्वर्भद्विकरादप-कृष्ट इत्येवं मन्वादय आहुः । इयं चाकृता द्विक्वारिवषयं याचनादृष्वं बोद्धव्या तदाह कात्यायनः—" प्रातिदत्तं न वधंत यावन्न प्रातियाचितम् । याच्यमानं नदक्तं-चेद्वर्षते पञ्चकं शतम् "॥ १९२॥

नातिसांवत्सरीं दृद्धिं न चाद्दष्टां पुनेहरेत्। चक्रदृद्धिः कालवृद्धिः कारिता कायिका च या ॥ १५३॥ [अथ शक्तिविद्दीनः स्यादणी कालविपर्ययात्। प्रेक्ष्यश्च तमृणं दाप्यः काले देशे यथोदयम्॥ १४॥]

ममैकिस्मन्मासि मासद्वये मासत्रये वा गते तस्य दृद्धि विगणस्यैकदा दातव्येस्येवंविधनियमपूर्वकदृद्धिग्रहणम्रस्मणः संवत्सरपर्यन्तं कुर्यात् । नातिकान्ते संवत्सरे
नियमस्य दृद्धिः गृद्धीयात् । नच भाषादृदृष्टाम्रुक्षभर्यद्विकत्रिकशतायिकां गृद्धीयात् ।
अधमंत्ववोधनाथों निषेधः । चक्रदृष्ट्यादिचतुष्ट्यों चाभाष्ट्यायं न गृद्धीयात् । सासां
स्वरूपमाद्द बृहस्पतिः—" कायिका कायसंयुक्ता मासप्राद्या च कालिका । दृद्धेद्रदिश्वत्रद्विः कारिता क्रिणना कृता"। तत्र चक्रद्वद्विः स्वरूपेणेव गर्दिता । कालाद्यदिस्तु द्विगुणाधिकग्रहणेन कायिका चातिवाददोहादिटा कारिता क्रिणेकने यानापत्काल एवोत्तमर्णपीढया कृता । चतस्रोऽपि दृद्धीरभाष्ट्रीया च स्वेद्रयं पश्रद्वार्थुः

ष्यं तद्विगद्दितम् " । कात्यायनः—" ऋणिकेन कृता द्वदिरिधकां संप्रकल्पिता । आपत्काङकृता नित्यं दातव्या कारिता तथा । अन्यथा कारिता द्वदिनं दातव्या कथंचन "॥ १५३ ॥

> ऋणं दातुमशक्तो यः कर्तुमिच्छेत्पुनः क्रियाम् । स दत्त्वा निर्जितां दृद्धिं करणं परिवर्तयेत् ॥ १५४ ॥

योऽधमणा धनदानासामध्योत्पुनर्वेख्यादिकियां कर्तुमिच्छेत्स निर्जितास्रसमर्णः स्वत्वतयात्मसात्कृतां दृद्धि दस्वा करणं ठेख्यं पुनः क्रुयात् ॥ १९४॥

अदर्श्वयित्वा तत्रैव हिरण्यं परिवर्तयेत् ।

यावती संभवेद्व दिस्तावतीं दातुमहिति ॥ १५५ ॥

यदि देवगत्या दृद्धिहिरण्यमापि समये दातुं न शकोति तदा तहुहीत्वैव तत्रैव पुनः कियमाणे ठेव्यादौ दृद्धिहिरण्यादिशेषमारोपयेत् । यत्प्रमाणं चक्रदृद्धिधनं तदानीं संभवति तदातुमईति ॥ १५५ ॥

चक्रवृद्धिं समारूढो देशकालञ्यवस्थितः ।

अतिकामन्देशकार्यो न तत्फरुमवाप्तुयात् ॥ १५६ ॥

चकरुद्धिशब्देनात चकवच्छकदादिभररूपा रुद्धिराभिमता । चकरुद्धिमाश्रित उत्त-मणों देशकाळव्यवस्थितो यदि वाराणसीपर्यन्तं ठवणादि शकटेन वहामि तदा ममेदं यद्धनं दातव्यमिति वेतनरूपदेशव्यवस्थितिः । यदि मासं यावहृहामि तदा मासं यद्धनं दातव्यमिति काळव्यवस्थितिः । एवमभ्यपगतदेशकाळिनयमस्थौ देशकाळौ देवादपूरयनशकटादिना वहन् छाभरूपफळं सक्कं न प्राप्नोति । ॥ १५६ ॥

अपित्र—

समुद्रयानकुत्रछ। देशकालार्थदर्शिनः।

स्थापयन्ति तु यां वृद्धिं सा तत्राधिगमं प्रति ॥ १५७ ॥

स्थलपथजलपथयाने निष्ठणा इयद्देशपर्यन्तमियत्काकपर्यन्तमूख्यमाने स्रति एतावाँहाभो ग्रहीतुं एक इत्येवं देशलाभधनशा विणगादया यां दृद्धिं तथाविषये चावस्थापयन्ति सेव तत्र व्यवस्था तत्राधिगमं धनप्राप्तिं प्रति प्रमाणम् ॥ १५७ ॥

यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठेद्दर्शनायेह मानवः।

अद्शीयन्स तं तस्य प्रयच्छेत्स्वधनादणम् ॥ १५८ ॥

यो मलप्यो यस्य दर्शनाय प्रतिभूस्तिष्ठेत् घनदानकाळे ममायमधमणाँ दर्शनीय इति स तं तस्मिनकाळ उत्तमणस्यादर्शयंस्तदनं दातुं यतेत ॥ १५८ ॥

> त्रातिभाव्यं दृथादानमाक्षिकं सौरिकं च यत् । दण्डशुल्कावशेषं च न पुत्रो दातुमहेति ॥ १५९ ॥

प्रतिभृत्वेग यदेयं धनं तत्प्रातिभान्यं, दृथादानं परिद्वासनिसिक्तं पण्डादिभ्यो देय-त्वेन पित्राङ्गीकृतं, धृतनिमित्तं सरानिमित्तं च, दण्डं यदेयं दण्डं, ग्रुट्कं घट्टादिदेयं तदवशेषं च पितृसंबन्धिनं पित्तरि मृते पुत्रो दातुं नाहाति ॥ १५९ ॥

दर्शनमातिभाव्ये तु विधिः स्यात्पूर्वचौदितः ।

दानप्रतिसुवि प्रेते दायादानपि दापयेत् ॥ १६० ॥

सरानिमित्तं च यहेर्यं दण्डं प्रातिभाव्यं न पुत्रो दातुमईतीति योऽयं पूर्णोपदेशः स दर्शनप्रतिश्चतः पितुदेयो शेयः । दानप्रतिश्चवि तु पितीर सृते पुत्रं ऋणं दापयेत् १६०

अदातिर पुनर्दाता विज्ञातप्रकृताष्ट्रणम् । पश्चात्प्रतिभ्रुवि पेते परीप्सेत्केन हेतुना ॥ १६१ ॥

अदातरि दानप्रतिभुवोऽन्यस्मिन्दर्शनप्रतिभुवि प्रत्ययप्रतिभुवि वा विज्ञातप्रातिभा-व्यकारणमूळ्योधनोचितधनग्रहणं यस्य तस्मिन्मृते दातोत्तमर्णः पश्चात्केन देतुना धनं प्राण्डमिच्छेत् ॥ १६१ ॥

प्रतिभुवो स्रतन्वात्तत्पुत्रस्य चादानप्रतिभृत्वेनादानृत्वादित्यार्गक्याह—

निरादिष्टधनश्चेतु प्रतिभूः स्यादछंधनः ।

स्वधनादेव तद्यात्रिरादिष्ट इति स्थितिः ॥ १६२ ॥

असौ दर्शनप्रतिभूः प्रत्ययप्रतिभूवां यदि निरादिष्टधनोऽधमणेंन निसुष्टधनो याव-ता धनेनासौ प्रतिभूस्तच्छोधनपर्याप्तधनस्तदात्मधनादेव तढनं निरादिष्टोऽत्र निरादि-ष्टधनपुत्रो सक्षणयोच्यते । ऋणस्रत्तमर्णाय द्यादिति शाससंप्रदायः॥ १६२॥

मत्तोन्मत्तार्ताध्यधीनैर्दालेन स्थानिरेण वा ।

असंबद्धकृतश्रेव व्यवहारो न सिद्धचित ॥ १६३ ॥

मयादिना मतः, उन्मत्तो, व्याध्यादिपीडितोऽपहत्तोऽस्वतन्त्रवालश्चद्धैरस्वतत्रन्त्वेन पितृषातृनियुक्तादिव्यतिरेकेण कृत ऋणादानव्यवहारो न सिद्धयति ॥ १६३ ॥

सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्यात्मतिष्ठिता ।

वहिश्चेद्धाष्यते धर्मानियताद्वचावहारिकात् ॥ १६४॥

इदं मयात्रप्रेयमित्येथमादिका भाषा ठेख्यादिना त्थिरीकृतापि यदि शाक्षायधर्मा-त्यारपर्यात्सद्वयद्वाराच चिद्माष्यते सा सत्या न भवति तद्यों नात्रुप्रेयः॥ १६४ ॥

योगाधमनविक्रीतं योगदानशतिग्रहम् ।

यत्र वाष्युपधि पत्रयेत्तत्सर्व विनिवर्तयेत् ॥ १६५ ॥

योगगन्दरञ्ज्वाची । छ्लेन ये बन्धकविकयन्त्रनप्रतिग्रहाः क्रियन्ते न तत्त्व-तोऽन्यनापि निश्चेपादी यत्र छत्र जानीयात् । वस्तुतो यत् निश्चेपादि न कृतं तत्सवं नियतंते ॥ १६५ ॥ ग्रहीता यदि नष्टः स्यात्कुदुम्बार्थे कृतो व्ययः । दातव्यं वान्धवैस्तत्स्यात्प्रविभक्तेरिप स्वतः ॥ १६६ ॥ ऋणग्रहीता यदि सृतः स्यात्तेन पूर्वविभक्ताविभक्तसर्वभावकृदुम्बसंवर्धनार्थं तहण-व्ययः कृतस्तदा तहणं विभक्तेरिवभक्तेश्व स्वभनादातव्यम् ॥ १६६ ॥

कुटुम्बाथेंऽध्यधीनोऽपि व्यवहारं यम।चरेत् । स्वदेशे वा विदेशे वा तं ज्यायान विचालयेत् ॥ १६७॥ तदेशस्थे देशान्तरस्थे वा स्वामिनि स्वामिसंबन्धिक्कदुम्बन्ययनिमित्तं दासोऽपि यदुणादानादि क्वर्यात्स्वामी तत्त्रशाष्यवसम्येत ॥ १६७॥

> वलाइचं वलाद्धक्तं वलायचापि लेखितम् । सर्वान्वलकृतानयोनकृतान्मतुरव्रवीत् ॥ १६८ ॥

वलाइत्तमप्रतिग्राह्मादि, वलाहुकं भूम्यादि, बलाहेखितं चक्रष्टद्विपत्रादि । प्रदर्शनं चैतत् । सर्वान्वलकृतान्व्यवद्वारात्रिवर्तनीयान्मतुराह ॥ १६८ ॥

> त्रयः परार्थे क्रिज्यन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कुलम् । चत्वारस्तूपचीयन्ते वित्र आढचो वणिङ्नृषः ॥ १६९ ॥

साक्षिणः, प्रतिभः, कुळं च धर्मार्थव्यवद्वारद्रष्टारस्वय एते परार्थं क्षेत्रमहभवन्ति तस्माद्वलेन साक्ष्यं प्रातिभाव्यं व्यवद्वारेक्षणं च नाङ्गीकार्यितव्याः । चत्वारः पुनः ब्राह्मणोत्तमणैवणियाजानः परार्थं दानफळोपादानक्षणद्वव्यार्पणिविक्रयव्यवद्वारेक्षणरूपं कुर्वाणा धनोपचयं प्राप्तवन्ति । तस्माद्विप्रो दातारं, आक्ष्योऽधमणं, वणिक् केतारं, राजा व्यवद्वर्तारं चलेन न प्रवर्तयेत् । पूर्वश्लोकाभिद्दितवलनिषेधस्यै-वायं प्रयद्धः ॥ १६९ ॥

> अनादेयं नाददीत परिक्षीणोऽपि पार्थिवः । न चादेयं समृद्धोऽपि सूक्ष्मपप्यर्थमुतसृजेत् ॥ १७० ॥

श्रीणधनोऽपि राजा नायाद्यमर्थं युद्धीयात् । समृद्धोऽपि स्वरूपमपि प्राशं धनं न त्यजेस् ॥ १७०॥

अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वर्जनात् । दौर्वस्यं ख्याप्यते राज्ञः स प्रेत्येह च नश्यति ॥ १७१ ॥ अग्राष्ट्रग्रद्धाक्षीयग्राष्ट्रपरिद्यागाच राज्ञः पौरैरसामध्यं ख्याप्यते । तत्रश्र स प्रेत्याचमेण नरकादिभोगादिहाकीस्यां विनश्यति ॥ १७१ ॥

स्वादानाद्वर्णसंसर्गान्ववरानां च रक्षणात् । वर्छं संजायते राज्ञः स प्रेत्येह च वर्षते ॥ १७२ ॥ न्यायचनप्रहणाद्वर्णानां सजातीयैः ग्राब्धीयपरिणयनादिसंबन्धात् । यद्वा वर्णसं-सगोद्वर्णसंकरादित्यत्रापि रक्षणादिति योजनीयम् । प्रजानां दुर्बछानां बछवद्वधोपि रक्षणात्सामध्येग्रपजायते नृपस्य । ततश्चासाविद्दछोकपरछोकयोश्च वर्षते ॥ १७२ ॥ यत एवम्—

तस्माद्यम इव स्वामी स्वयं हित्वा त्रियात्रिये।

वर्तेत याम्यया वृत्त्या जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥ १७३ ॥

तस्मायम इव राजा वशीकृतकोघो जितेन्द्रियः स्वकीयेऽपि प्रियाप्रिये परित्यज्य यमस्य चेष्टया सर्वत्र साम्यरूपया वर्तेत ॥ १७३ ॥

यस्त्वधर्मेण कार्याणि मोहात्क्रयीन्नराधिपः।

अचिरात्तं दुरात्मानं वशे कुर्वन्ति शत्रवः ॥ १७४ ॥

यः पुनर्नृपतिलोंभादिन्यवहारादधर्मेण न्यवहारदर्शनादीनि कार्याणि कुरुते तं दुष्ट-चित्तं प्रकृतिपौरविरागात्श्विप्रमेव शत्रवो निगृह्णन्ति ॥ १७४ ॥

कामक्रोधी तु संयम्य योऽधीन्धर्मेण पर्चात ।

प्रजास्तमनुवर्तन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥ १७५ ॥

यो राजा रागद्वेषो विद्वाय धर्मेण कार्याणि निरूपयित तं राजानं प्रजा भजन्ते सम्रद्रमिव नथः। नद्यो यथा सम्रद्रान्न निवर्तन्ते तेनैवैकतां यान्ति प्रजा अपि तस्मा-त्रृपा (चनिवर्तन्ते तम) द्यवितन्यस्तदेकताना भवन्तीति साम्यम् ॥ १७५ ॥

यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्धनिकं नृपे।

स राज्ञा तचतुर्भागं द्मप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥ १७६॥

योऽघमणीं राजवङ्घभोऽहमिति गर्वादुत्तमणं स्वेच्छया धनं साधयन्तं नृपे निवेद-येत्स राज्ञा ऋणचतुर्थभागं दण्डयः तस्य तद्धनं दापनीयम् ॥ १७६॥

कर्मणापि समं कुर्याद्धनिकायाधमर्णिकः ।

समोऽवकृष्टजातिस्तु दद्याच्छ्रेयांस्तु तच्छनैः ॥ १७७ ॥

समानजातिरपकृष्टजातिश्राधमणों धनाभावे सित स्वजात्यत्त्र स्पक्षमंकरणेनापि समं कुर्यात् । निव्नत्तोत्तमणांधमणेव्यपदेशतया धनिकसममात्मानं कुर्यात् । समजा-तिरत्र ब्राह्मणेतरः कर्मणा क्षत्रविद्श्रद्धान्समानजातीयान् " हीनांस्तु दापयेत् " इति कात्यायनेन विशेषितत्वात् । श्रेयान्युनरुत्कृष्टजातिर्ने कर्म कारियतव्यः किंतु शनैः श्रीविधासंभवं तद्धनं द्यात् ॥ १७७॥

अनेन विधिना राजा मिथो विवदतां नृणाम् । साक्षिपत्ययसिद्धानि कार्याणि समर्ता नयेत ॥ १७८ ॥

अनेन प्रोक्तप्रकारेण परस्परं विवदमानानामर्थिप्रत्यर्थिनां साक्ष्यादिप्रमाणेन नि-र्णातार्थानि कार्याणि विप्रतिपत्तिखण्डनेन राजा समीक्वर्यात् ॥ १७८ ॥ कुछजे रुत्तसंपन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि । महापक्षे धनिन्यार्थे निक्षेपै निक्षिपेद्बुधः ॥ १७९ ॥

सस्कुलप्रस्ते, सदाचारवति, धर्मवेदिनि, सत्याभिधायिनि, बहुपुतादिपरिजने, ऋजुप्रकृतौ मत्रच्ये, व्यभिचाराभावात्रिक्षेपं स्थापयेद् ॥ १७९ ॥

यो यथा निक्षिपेद्धस्ते यमर्थ यस्य मानवः ।

स तथैव ग्रहीतच्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ १८० ॥

यो महत्यो येन प्रकारेण खदारहितं सखदं वा ससाविकमसाक्षिकं वा यमर्थं स्वर्णादि यस्य हस्ते निश्चिपेत्सोऽर्थस्तेन निश्चेप्ता तथैव प्राक्षो यस्मायेन प्रकारेण समर्पणं तेनैव प्रकारेण ग्रहणं न्याय्यम् । सखदस्थापितस्वर्णादेनिश्चेमा स्वयमेव खदां भित्ता यदा वदति ममेदं तुल्लित्वा समर्पयत्यभिषानं दण्डावर्थम् ॥ १८०॥

यो निक्षेपं याच्यमानो निक्षेप्तुनी प्रयच्छति ।

स याच्यः माड्डिवाकेन तम्निक्षेष्तुरसंनिधौ ॥ १८१ ॥

यः पुरुषो देहि मे निश्चिप्तं हिरण्यादि द्रव्यमित्येवं निश्चेप्ताप्रार्थ्यमानस्तस्य यदा न समर्पयित तदा निश्चेप्ता क्रापिते प्राङ्किवाकेन तस्य विश्वेप्तुरसंनियौ याच-नीयः ॥ १८१ ॥

किं कृत्वा किं याचनीय इत्याह--

साध्यभावे मणिधिभिवयोरूपसमन्वितैः ।

अपदेशैश्र संन्यस्य हिरण्यं तस्य तत्त्वतः ॥ १८२ ॥

प्रथमनिक्षेपे साध्यभाने स्वकीयसभ्येथारपुरुपैरतिकान्तवाल्येः सौभ्यादिभिर्नृपो-पदवादिव्याजाभिषायिभिद्धिरण्यानि तस्वेन तत्र निक्षेपयित्वा तैरेव चारपुरुपैः स निक्षेपयारी प्राद्विवाकेन चारपुरुपीनिक्षेप्तस्वर्णं याच्यः॥ १८२॥

> स यदि प्रतिपद्येत यथान्यस्तं यथाकृतम् ! न तत्र विद्यते किंचिद्यत्परैर्भियुज्यते ॥ १८३ ॥

स निक्षेपधारी यथान्यस्तं समुद्रं वा यथाकृतं कटकमुकुटाकारेण रचितं यदि तथैव प्रतिपद्येत सत्यमस्ति गृक्षतामिति तदा परेण पूर्वनिक्षेट्या प्राह्मियाकवेदिवा याजिक्षिप्रामित्यभिष्ठक्यते तव न किंचिदस्तीति ज्ञातव्यम् ॥ १८३ ॥

तेषां न दद्याद्यादि तु तद्धिरण्यं यूथाविधि ।

उभौ निगृह्य दाच्यः स्यादिति धर्मस्य धारणा ॥ १८४ ॥

तेषां चारपुरुषाणां यजिक्षितं हिरण्यं यथान्यस्तं यदि तन्न द्यातदा द्वाविष नि-क्षेपौ ज्ञापकचारसंबन्धिनौ संपीड्य दापनीयः स्यादित्येवेरूपो धर्मस्य धारणा निश्रयः। "यो निश्रेषम् " (अ. ८ श्लो. १८१-८४) इत्यादिश्लोकचतुष्टयस्य चेतृश एव पाठकमो मेघातिथिभोजदेवादिभिनिश्चितः। गोविन्दराजेन तु " साक्ष्यभावे प्रणि-थिभिः " ( अ. ८ खो. १८२ ) इति खोकोऽन्त एव पठितः तदा च नार्थसंगतिः न वा दुद्धात्रायादरः॥ १८४॥

निक्षेपोपनिधी नित्यं न देयौ प्रत्यनन्तरे । नक्ष्यतो विनिपाते तावनिपाते त्वनाशिनौ ॥ १८५ ॥

निक्षिच्यत इति निक्षेपः । खद्राङ्कितममणितं वा यनिषीयते स उपनिष्धः । बान् ज्ञानपरित्राजकवदुपदेशभेदः । तो निक्षेपोपनिषी निक्षेप्तप्रंपनिषातरि जीवति प्रत्य-नन्तरे तदीयपुत्रादौ तदनन्तरे तद्धनापिकारिणि कदाचित्र निक्षेपधारिणा देयौ । यतस्तस्य पुत्रादेरिप पितुरसमर्पणिवनाशे तौ निक्षेपोपनिषी नदयतः । पुत्रादेः पितुश्च पुनरिवनाशे समर्पणे च कदाचिद्विनाशिनौ स्यातां, तस्मादन्रथंसंदेहाल देयौ ॥ १८६ ॥

स्वयमेव तु यो दद्यानमृतस्य प्रत्यनन्तरे ।

न स राज्ञा नियोक्तव्यो न निक्षेष्तुश्च बन्धुभिः ॥ १८६ ॥ निक्षेष्त्वर्धतस्य निक्षेपपारी तद्धनाधिकारिणि प्रजादी तद्दनभ्यार्थितः स्वयमेव यः सम-पैयति स राज्ञा निक्षेप्तः प्रजादिभिर्वान्यदपि त्विये निक्षिप्तमस्तीति नाक्षेप्तव्यः ॥१८६॥ यदि कथंबिद्धान्तिः स्यात्तदा—

अच्छलेनैव चाम्बिच्छेत्तमर्थं प्रीतिपूर्वकम् । विचार्यं तस्य वा वृत्तं साम्नैव परिसाधयेत् ॥ १८७ ॥

तत्रस्थे धनान्तरसद्भावछक्षणवाक्छछादिपरिदारेणैव प्रीतिपूर्वकं निश्चित्रयात्रतु क्रिटिति दिन्यादिदानेन । तस्य निश्चेपधारिणः शीलमवेदय धार्मिकोऽयमिति झारवा सामप्रयोगेण निश्चित्रयात् ॥ १८७॥

> निक्षेपेष्वेषु सर्वेषु विधिः स्यात्परिसाधने । समुद्रे नाप्तुयात्किचिद्यदि तस्मान संहरेत् ॥ १८८ ॥

सर्वेषु निक्षेपेष्वपिक्यमाणेष्वेष " साक्ष्यभावे " ( अ. ८ श्लो. १८२ ) इत्यादि-पूर्वोक्तविधिनिर्णयसिक्षौ स्यात् । छदितादौ उनस्तस्य निक्षेपधारी यदि प्रतिखद्गादिना न किमण्यपद्वरेत्तदा तस्मिनपि तैन किं दूषणं प्राप्तव्यात् ॥ १८८ ॥

चौरेहृतं जलनोडमप्तिना दग्धमेव वा ।

न द्द्याद्यादि तस्मात्स न संहरति किंचन ॥ १८९ ॥ चौरैखेंपितं, उदकेन देशान्तरं प्रापितं, अग्रिना वा दग्धं निक्षेपं निक्षेपधारी न दयाह । यदि स्वयं तस्मान किंचिदप्यपहराति ॥ १८९ ॥

निक्षेपस्थापहर्तारमनिक्षेप्तारमेव च । सर्वैरुपायैरन्विच्छेच्छपथैथैव वैदिकैः ॥ १९०॥

निक्षेपस्यापद्वोतारमनिक्षिप्य याचितारं सर्वेः सामादिभिरुपायैवैदिकेश शपथैरिक हरणादिभिनृपो निरूपयेत्॥ १९०॥

यो निक्षेपं नार्षयति यश्वानिक्षिप्य याचते ।

ताबुभी चौरवच्छास्यो दाष्यो वा तत्समं दमम् ॥ १९१ ॥ निक्षिप्तथनं यो न समर्पयित यथानिक्षिप्तं प्रार्थयित तो हो सवर्णस्वताही महति विषये चौरवदण्डणे । स्वल्पविषये ताम्रादी तत्समं दण्डनीयो ॥ १९१॥

निक्षेपस्यापहर्तारं तत्समं दापयेदमम् । तथोपनिधिहर्तारमविशेषेण पार्थिवः ॥ १९२ ॥

निक्षेपावहारिणं निक्षिप्तसमधनं दण्डयेत् । समश्चिष्टत्वादनिक्षिण्य याचितारमपि । नच पुनरुक्तिः । महत्वपराधे बाह्यणेतरस्य चौरवदिति पुर्वश्लोकेन बारीरदण्डस्यापि प्राप्तो तिब्रह्म्यर्थमिदम्, दापयेदिति चनदण्डनियमात् । नचानेन पूर्वश्लोकवैयध्यम् । अस्य प्रथमापराचिवपयत्वारपूर्वोक्ते चाभ्यासे चौरोक्तमहासाहसादिधनदण्डावरोध-कत्वात् । उपनिधिर्म्वदादिचिहितं निहितधनं तस्यापहर्तारं कथितविशेषणं राजा दण्डयेत् ॥ १९२॥

उपधाभिश्र यः कश्चित्यरद्रवयं हरेन्नरः । ससहायः स हन्तव्यः प्रकाशं विविधैवधैः॥ १९३॥

राजा त्विय रुष्टस्तस्मान्त्रां रक्षामि मम धनं देहि धनधान्यादिलोभोपकरणं चा-नृतमभिधाय उद्यभियः परद्रव्यं मृहाति स उद्यथनसदकारिसहितो बहुजनसमक्षं करचरणशिरदक्षेदादिभिनांनाप्रकरैर्वधोपायैः राक्षा हन्तव्यः ॥ १९३ ॥

> निक्षेपो यः कृतो येन यावांथ कुलसंनिधौ । तावानेव स विज्ञेयो विब्रुवन्दण्डमहिति ॥ १९४॥

यः स्वर्णादियांवत्परपरिमितो येन साक्षिसमक्षं निश्चेषः कृतस्तत्र परिमाणादिवि-प्रतिपत्तो साक्षिवचनात्तावानेव विज्ञातव्यः । विप्रतिपत्ति कुर्वेचप्येतदुकान्नसारेण दण्डं दाप्यः ॥ १९४ ॥

मिथो दायः कृतोयेन गृहीतो मिथ एव वा । भिथ एव प्रदातव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ १९५ ॥

ग्रहास येन निक्षेपोऽपितो निक्षेपधारिणा च रहस्येव गृहीतः स निक्षेपो रहस्येव प्रस्थपेणीयः न प्रस्थपेण साक्ष्यपेक्षा । यस्माधेनैव प्रकारेण दानं तेनैव प्रकारेण प्रस्य-पेणं दातव्यमिति अवणानिक्षपधारिणोऽयं नियमविधिः । "यो यथा निक्षिपेद्धस्ते " ( अ. ८ १३). १८० ) इति तु निक्षेप्तुनियमार्थं, ग्रहीतव्य इति अवणात् । अतो न पीनस्करसम् ॥ १९५॥ निक्षिप्तस्य धनस्यैवं प्रीत्योपनिहितस्य च । राजा विनिर्णयं कुर्यादक्षिण्वच्यासधारिणम् ॥ १९६ ॥

राज्ञा निक्षिप्तस्य घनस्यास्रदस्य सदादिसतस्य वोपनिधिकपस्य तथा प्रीत्या कतिचित्कार्छ भोगार्धमर्पितस्यानेनोकप्रकारेण न्यस्तधनधारिणमपीडयत्रिर्णयं कुर्यात् ॥ १९६ ॥

विक्रीणीते परस्य स्वं योऽस्वामी स्वाम्यसंमतः।

न तं नयेत साक्ष्यं तु स्तेनमस्तेनमानिनम् ॥ १९७॥ ११२१ मः स्वापितः सारमानः प्रकृति स्वा विकापति सम्बन्धीरास्त्री

अस्वामी यः स्वामिना चानतमतः परकीयं द्रव्यं विकीणीते वस्तृतश्रौरमचौरमा-स्मानं मन्यमानं तं साक्षित्वं न कारयेत् । न कुत्रचिदाि प्रमाणीकुर्यादित्यर्थः ॥१९७॥

अवहायों भवेचैव साम्वयः षट्शतं दमम्।

निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याचौरिकल्विषम् ॥ १९८ ॥

एप परस्वविक्रयी यदि स्वामिनो भाजादिकपत्वेन सान्वयः संबन्धी भवति तदा षट् पणवातान्यवद्दार्थौ दण्डनीयः । यदि पुनः स्वामिनः संबन्धी न भवति, अनपसर्थ स्यात् , अपसरत्यनेनास्मात्सकाशाहनमित्यपसरः प्रतियहक्रयादिः स यस्य स्वामिसंबन्धिषुत्रादेः सकाशालास्ति तदा चौरसंबन्धि पापं प्राप्नोति । तद्वदृण्डनीय इत्यर्थः ॥ १९८ ॥

अस्वामिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा । अकृतः स तु विक्षेयो व्यवहारे यथा स्थितिः ॥ १९९ ॥ [अनेन विधिना शास्ता कुर्वन्नस्वामिविक्रयम् । अज्ञानाज्ज्ञानपूर्वे तु चौरवद्दण्डमहिति ॥ १५ ॥]

अस्वामिना यरकृतं यहत्तं विक्रीतं वा तदकृतमेव बोद्धव्यम् । व्यवहारे यथा मर्यादा तथा कृतं न भवतीत्यर्थः ॥ १९९ ॥

संभोगो दरयते यत्र न दरयेतागमः काचित् ।

आगमः कारणं तत्र न संभोग इति स्थितिः ॥ २००॥ यस्मिन्वस्तुनि संभोगो विवते क्रयादिरूपस्त्वागमो नास्ति तत्र प्रथमपुरुपगोचर आगम एव प्रमाणं न संभोग इति शास्त्रमर्यादा ॥ २००॥

> विक्रयाची धर्न किंचिदृह्णीयात्कुलसंनिधौ । क्रयेण स विशुद्धं हि न्यायतो लभते धनम् ॥ २०१ ॥

विकीयतेऽस्मिकिति विकयदेशो विकयः ततो यत्केयः। किंचिद्यबर्द्वसमृद्धसमृद्धं कीयतेऽनेनेति क्यो मूल्यं तेन यस्माद्रृद्धीयात् । अतो न्यायत एवास्त्रामिविकेतृसका-भात्कयणाद्विग्रद्धं धनं उभते ॥ २०१ ॥ अय मूलमनाहार्य प्रकाशक्रयशोधितः ।

अहद्गण्डचो सुच्यते राङ्गा नाष्ट्रिको लभते धनम् ॥ २०२ ॥ अथ मृत्रमस्त्रामी विकेता मर्णादेशान्तरादिगमनादिना वा इर्तुं शक्यते प्रका- शक्यणे चास्ते निश्चितस्तदा दण्डानई एव केता राज्ञा सुच्यते । नष्टधनस्त्रामी च यदस्त्रामिना विकीतं दृष्यं तत्केतुईस्तालभ्यते । अत्र च विषयोऽर्वमुल्यं केतुईस्ता स्वधनं स्वामिना वाद्यम् । तदाह वृहस्पतिः—" विणग्वीधीपरिगतं विद्यातं राज्य पृष्टेषैः । अविद्याताश्रयात्कीलं विकेता यत्र वा सतः ॥ स्वामी दस्त्राधेमुल्यं तु प्रमुद्धीयात्स्वकं धनम् । अर्थं द्वयोरपहतं तत्र स्याद्वयवद्वारतः "॥ २०२॥

नान्यदन्येन संस्रष्टरूपं विक्रयमहिति।

न चासारं न च न्यूनं न दूरेण तिरोहितम्।। २०३॥

कुङ्कुमादि द्रव्यं कुसम्भादिना मिश्रीकृत्य न विकेतव्यम् । नचासारं सारमित्यभि-षाय । नच तुल्यदिना न्युनम् । न परोक्षावस्थितम् । न रागादिना स्थगितरूपम् । अन्नास्वामिविकयसानृत्र्यादस्वामिविकये दण्ड एव स्यात् ॥ २०३ ॥

अन्यां चेदर्शियत्वान्या वोद्धः कन्या प्रदीयते । उभे त एक ग्रुत्केन वहेदित्यव्रवीन्मनुः ॥ २०४॥

शुल्कदेयां शुल्कव्यवस्थाकाले निरवयां दर्शयित्वा यदि सावया वराय दीयते तदा है अपि कन्ये तेनैवैकेन शुल्केनासौ वरः परिणयेदिनि महराह । शुल्कप्रहणपूर्व-ककन्याया दानस्य विकयरूपत्वादर्थकपविकयसाधस्येणास्यावाभिधानम् ॥ २०४॥

भोन्मत्ताया न कुष्टिन्या न च या स्पृष्टमैशुना । पूर्व दोषानभिरूयाप्य प्रदाता दण्डमहेति ॥ २०५ ॥

उन्पत्तायास्तथा कुष्टवत्या या चातुभूतमैधुना तस्या बाह्मणादिविवाहात्पूर्वसुन्मा-दादीन्दोपान्वरस्य कप्ययित्वा दण्डाहों न भवति । तेनाकथने दण्ड इति गम्यते । " यस्तु दोषवतीं कन्यां " (अ. ८ थ्टो. २२४) इति वद्दयति ॥ २०५ ॥ अथ संभूयससुत्यानमाद्द-

> ऋत्विग्यदि वृतो यज्ञे स्वकर्म परिद्यापयेत् । तस्य कर्मानुरूपेण देयोंऽज्ञः सद्द कर्तृभिः ॥ २०६ ॥

यञ्जे कृतवरण ऋत्विक् यदि किंचित्कर्म कृत्वा व्याध्यादिना कर्म त्यजति तदा तस्येतर्गत्विग्भः पर्यालोच्य कृतातुसारेण दक्षिणांशो देयः ॥ २०६ ॥

दक्षिणासु च दत्तासु स्वकर्म परिहापयन् । कुत्स्त्रमेव लभेतुांशमन्येनैव च कार्यत् ॥ २०७ ॥

माध्यंदिनसवनादौँ दक्षिणाकाले दक्षिणास दत्तास व्याध्यादिना कर्म परित्यजन तु शाक्यात्स कृत्त्नमेव दक्षिणाभागं लभेत । कर्मशेषं प्रकृतमन्येन कारयेत् ॥२००॥ यस्पिन्कर्मणि यास्तु स्युरुक्ताः प्रत्यङ्गदक्षिणाः । स एव ता आददीत भजेरन्सर्व एव वा ॥ २०८॥

यस्मिन्कर्मण्यायानादौ अङ्गमङ्गं प्रति या दक्षिणा यत्संबन्धेन श्रुताः स्यः स एव ता आददीत न तत्तद्वागमात्रं सर्वे विभज्य सृद्वीरिविति संवयः ॥ २०८ ॥ अत्र सिद्धान्तमाद्व—

> रथं हरेत चाध्वर्धेर्वधाधाने च वाजिनस् । होता वापि हरेदश्वमुद्राता चाप्यनः ऋये ॥ २०९ ॥

केपांचिच्छाखिनामाधानेऽध्वर्यवे रथो देयत्वेनामायते, बद्याणे वेगवानगः, होत्रे चान्दः, उद्गाने सोमक्रयवहनशकटम्, अतो व्यवस्थाम्नानसामध्यांचा दक्षिणा यत्सव-न्धत्वेन श्रूयते स एव तामाददीत ॥ २०९ ॥

संप्रतिपत्तिविधाने दक्षिणाविभागमाइ--

सर्वेषायिनो मुख्यास्तदर्धेनार्धिनोऽपरे । वृतीयिनस्वृतीयांचाश्रतुर्थीज्ञाश्र पादिनः ॥ २१० ॥

"तं शतेन दीक्षयित " इति श्रूयते । तन सर्वेषां षोष्टशानासृत्विजां मध्ये ये खुक्या ऋत्विजां द्वीत्रध्वप्रश्निद्वाहातारः समग्रद्दिणायास्तेऽधंहरा अष्टचत्वारिशङ्गोन् भाजो भवन्ति । अत्तएव कात्यायनेन "यहादशायेभ्यः " इति प्रत्येकं हादश्योदानं विदितम् । यथि तस्यार्थं पद्धायद्भवति तथापीद न्युनार्थग्रहणेनापि इमेऽर्थिन उच्यन्ते सामीप्यात् । अपरे मैत्रावरुणप्रतिप्रस्थातृवाद्यणाच्छंसिप्रस्तोतारस्ते खुक्यित्विण्यु- हीतदक्षिणार्थग्रहणेनार्थिन उच्यते । तृतीयिनोऽच्छावाङ्नेष्ट्रप्रीतप्रतिहर्तारस्ते खुक्यित्विन्युहीतस्य वृत्तीयमंशं छभन्ते । पादिनंस्तु प्रावस्तुद्वनेष्ट्रपोत्प्रतिहर्तारस्ते खुक्यित्व-ग्युहीतस्य वृत्तीयमंशं छभन्ते । एतष् " पद् पद् द्वितीयभ्यश्वतस्रश्चतस्य वृत्तीयेभ्यश्वतस्रश्चत्रध्यायनेम् स्प्रदीकृतम् ॥ २१० ॥

संभूय स्वानि कमीणि कुर्वद्विरिष्ठ मानवैः । अनेन विधियोगेन कर्तव्यांशमकल्पना ॥ २११ ॥

मिलित्वा गृहनिर्माणादीनि स्वकर्माणि लोकं स्थपतिस्त्रधार्यादिभिश्च महाध्येः कुर्व-द्धिरनेन यज्ञदक्षिणाविधिनाश्रयणेन विज्ञानन्यापाराधपेश्वया भागकल्पना कार्या २११ इदानीं दत्तानपकर्माह-

धर्मार्थ येन दत्तं स्यात्कस्मैचिद्याचते वनम् ।

पश्चाच न तथा तत्स्याच देयं तस्य तद्भवेत् ॥ २१२ ॥
येन यागादिकमार्थं कस्मैन्दिवाचमानाय धनं दर्त प्रतिश्चतं वा, पश्चाच तदनमसौ
यागार्थं न विनिग्रश्चीत तदा तद्त्तमपि धन श्राष्टं प्रतिश्चतं च न देयम् । यदाद
गौतमः—" प्रतिश्चर्याप्यथर्मसंश्चरताय न दथात्"॥ २१२॥

यदि संसाधयेत्तत्तु दर्पाछोभेन वा पुनः।

राज्ञा दाप्यः सुवर्णं स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कृतिः ॥ २१३ ॥ यदि तदत्तमसौ गृहीत्वा लोभादहंकाराद्वा न त्यजति, प्रतिश्चतं वा धनं बलेन गृहाति तदा तस्य चौर्यपापस्य संग्रहयर्थं राज्ञा स्वर्णं दण्डं दापनीयो भवति॥२१३॥

इत्तस्यैषोदिता धर्म्या यथावदनपक्रिया।

अत छार्वे प्रवक्ष्यामि वेतनस्यानपक्रियाम् ॥ २१४ ॥ यतदत्तस्याप्रतिपादनं धर्मादनपेतं तदुकम् । अतोऽनन्तरं भृतेरसमर्पणादिकं वक्ष्यामि ॥ २१४ ॥

भृतो नातों न कुर्याद्योदपीत्कर्म यथोदितम्।

स दण्ड्यः कृष्णलान्यष्टौ न देयं चास्य वेतनम् ॥ २१५ ॥ यो भृतिपरिकीतो न्याध्यपीडितो यथानिरूपितं कमाईकाराण कुर्यात्सकर्मांडरूपेण सुवर्णीदिकृष्णलान्यकौ दण्डमीयः । वेतनं चास्य न देयम् ॥ २१५ ॥

आर्तस्तु कुर्यात्स्वस्थः सन्यथाभाषितमादितः । स दीर्घस्यापि कालस्य तल्लभेतैव वेतनम् ॥ २१६ ॥

यदा व्याध्यादिपीड्या कर्म न करोति स्वस्थःसन् यातृग्भापितं तातृकर्म क्वर्या-द्वेतनं च चिरकालादपि लभेतेव ॥ २१६ ॥

> यथोक्तमार्तः सुस्थो वा यस्तत्कर्म न कारयेत् । न तस्य वेतनं देयमल्योनस्यापि कर्मणः ॥ २१७॥

यत्कर्म यथाभाषितं पीडितोऽन्येन न कारयेत्सस्थो वा न कुर्यात्रापि कारयेत् तस्य-किंचिच्छेषस्य कृतस्य कर्मणोपि वेतनं न देयम् ॥२१७॥

एष धर्मोऽसिलेनोक्तो वेतनादानकर्मणः।

अत ऊर्ध्व मबस्यामि धर्म समयभेदिनाम् ॥ २१८ ॥

एवा व्यवस्था वेतनादानाक्यकर्मणो निःशेषणोक्ता । अतोऽनन्तरं संविद्यतिक्रम-कारिणां दण्डादिव्यवस्यां वदिष्यामि ॥ २१८ ॥

> यो ग्रामदेशसङ्घानां कृत्वा सत्येन संविदम् । विसंवदेनरो लोभात्तं राष्ट्राद्विमवासयेत् ॥ २१९ ॥

ग्रामदेशशब्दाभ्यां तद्वासिनी छक्ष्यन्ते । सङ्घो विणगादिसमूहः इदमस्माभिः कर्तव्यं परिदार्यभित्येवंरूपं संकेतं सत्यादिशपथेन कृत्या तन्मध्ये यो नरी छोभा-दिना निष्कामेत्तं राजा राष्ट्रानिर्वासयेत् ॥ २१९ ॥ निगृह्य दापयेचैनं समयव्यभिचारिणम् । चतुःसुवर्णान्यण्निष्कांत्रछतमानं च राजतम् ॥ २२० ॥

अथ चैनं संविद्यतिक्रमकारिणं निनोध्य चतुरः सवर्णान्यव्निण्कान्प्रत्येकं चतुःसव-र्णपरिमित्तान् राजतं च शतमानं विश्वत्यधिकरिक्तशक्तत्रयपरिमाणं त्रयमेतद्विषय-रुष्यवगौरवापेक्षया समन्वितं व्यस्तं वा राजा दण्डं दापयेत् ॥ २२०॥

> एतदण्डविधि कुर्योद्धार्मिकः पृथिवीपतिः । ग्रामजातिसमूहेषु समयन्यभिचारिणाम् ॥ २२१ ॥

यामेषु बाह्यणजातिसमृहेषु संविद्यतिकमकारिणामेतदण्डविधि धर्मप्रधानो राजा-इतिहेत् ॥ २२१ ॥

> कीत्वा विक्रीय वा किंचियस्येहानुत्रयो भवेत् । सोऽन्तर्दशाहात्तद्रव्यं द्याचैवाददीत वा ॥ २२२ ॥

क्रीत्वा विकीय वा किंचिद्रव्यं विनश्वररूपं स्थिरार्थं भूमिताम्नपटादि यस्य छोके पश्चात्तापो जायते व साधु मया क्रीतमिति स क्रीतं दशाहमध्ये प्रत्यपंयेत् । विकांत या गृहीयात् ॥ २२२ ॥

परेण तु द्वाहस्य न द्वानापि दापयेत्। आददानो द्वचेत्र राज्ञा दण्डयः ज्ञतानि पट् ॥ २२३ ॥ [स्याचतुर्विज्ञतिपणे दण्डस्तस्य व्यतिक्रमे । पणस्य द्वामे भागे दाप्यः स्यादतिपातिनि ॥ १६ ॥ क्रीत्वा विक्रीय वा पण्यमगृह्यस्य द्वतस्तथा । पणा द्वाद्य दाप्यथ मनुष्याणां च वत्सरान् ॥ १७ ॥ पणा द्वाद्य दाप्यथ सनुष्याणां च वत्सरान् ॥ १७ ॥ पणा द्वाद्य दाप्यः स्यात्प्रतिवोधे न चेद्भवेत् । पश्चामप्यनाख्याने त्रिपदाद्पेणं भवेत् ॥ १८ ॥

दशाहादूधर्वं ऋतिं न त्यजेत् । नापि विक्रीतं निक्रयिको बलेन दापयेत् । विक्रीतं बलेन शुद्धनपरित्यजन्दाक्षा पट् शतानि पणान् दण्ड्यः ॥ २२३ ॥

> यस्तु दोषवर्ती कन्यामनारूयाय प्रयच्छति । तस्य कुर्यान्त्रपो दण्डं स्वयं पण्णवति पणान् ॥ २२४ ॥

नोन्मत्ताया इति सामान्येनोक्तं दण्डविशेषाभिधानार्थमिदम् । उन्मादादिदोधान-कथित्वा दोषवर्ती कन्यां वराय यः प्रयच्छति तस्य राजा स्वयमादरेण थण्णवर्ति पणान्दण्डं कुर्यात् । अतुश्रयप्रसंगेनैतत्कन्यागतसुच्यते ॥ २२४ ॥ अकन्येति तु यः कन्यां ब्रुयाह्वेषेण मानवः । स शर्त प्राप्त्रयादण्डं तस्या दोषमदशयन् ॥ २२५ ॥

नेर्य कन्या क्षतयोनिरियमिति यो मतुष्यो द्वेषण ब्यात्तस्या उक्तदोषमध्वेभावयः न्यणशर्त राजा दण्डं प्रकल्पयेत ॥ २२५ ॥

युक्तश्रास्याकन्येति वादिनो दण्डः यस्मात-

388

पाणिग्रहणिका भन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः । नाकन्यासुं कचित्रृणां छप्तधर्मिकिया हि ताः ॥ २२६ ॥

" अर्यमणं ह देवं कन्या अग्रिमयक्षत " इत्येवमादयो वैवाहिका महध्याणां कन्यासन्दश्रवणात्कन्यास्वेव व्यवस्थिताः । नाकन्याविषये क्वचिच्छाखे धर्मविवाहसिद्धये व्यवस्थिता असमधेतार्थत्वात् । अतत्त्वाह । ताः क्षतयोनयो वैवा-हिकमन्त्रैः संस्कियमाणा अपि यस्मादपगतधर्मविवाहादिशालिन्यो भवन्ति । नासौ यम्याँ विवाह इत्यर्थः । नतु क्षतयोनवैवाहिकमन्त्रहोमादिनिषेपकमिदम् । " या गर्भिणी संस्क्रियते"(अ.९२को.१७३) तथा "बोडुः कन्यासम्रद्भवम्" (अ.९२को १७२) इति क्षतयोनेरिप मनुनैव विवाहसंस्कारस्य वश्यमाणत्वात् । देवछेन तु-" गान्य-र्वेषु विवाहेषु पुनर्वेवाहिको विधिः । कर्तन्यश त्रिभिवंणैः समयेनाग्निसाक्षिकः" इति । गान्वर्वेषु विवाहेषु होममन्त्रादिविधिरुक्तः । गान्धर्वश्रीपगमनपूर्वकोऽपि भवति । तस्य क्षत्रियविषये सधर्मत्वं मनुनोक्तम् । अतः सामान्यविशेषन्यायादितर्विषयोऽयं क्षत-योनिविवाहस्याधर्मस्वोपदेशः ॥ २२६ ॥

पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम् । तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्वद्भिः सप्तमे पदे ॥ २२७॥

वैवाहिका मन्त्रा नियतं निधितं भागीले निमित्तम्, मन्त्रैर्यथाशास्त्रप्रमुक्तैर्भागी-त्वेन निष्पत्तेः । तेषां तु मन्त्राणां " सखा सप्तपदी भव " इति मन्त्रेण कल्पनया सम्मो पढे इसे भार्यात्वनिष्पत्तेः शास्त्रहेनिष्पत्तिर्विश्चेया । एवंच सप्तपदीदानात्माग्भा-र्यात्वानिष्पत्तेः सत्यतुश्ये जन्नाकोध्वम् ॥ २२७ ॥

> यस्मिन्यस्मिन्कृते कार्ये यस्येहानुश्चयो भवेत् । तमनेन विधानेन धर्मे पांध निवेशयेत् ॥ २२८ ॥

न केवर्रं क्रय एव अन्यवापि यस्मिन्यस्मिन्संबन्धिस्वेनादी कार्ये यस्य पश्चान्तापो जायते तमनेन दशाहविधिना धर्मादनपेते मार्गे नुपः स्थापयेत्॥ २२८ ॥

पशुषु स्वामिनां चैव पालानां च व्यतिक्रमे । विवादं संप्रवक्ष्यामि यथाबद्धर्मतत्त्वतः ॥ २२९ ॥

गुवादिपञ्जविषये स्वाप्तिनां पालानां व्यतिक्रमे जाते विवादं सम्यग्यस्यं यथा तथा व्यवस्थ्या वक्ष्यामि ॥ २२९ ॥

दिवा वक्तव्यता पाले रात्रौ स्वामिनि तद्गृहे । योगक्षेमेऽन्यथा चेतु पालो वक्तव्यतामियात् ॥ २३०॥

दिवा पश्चमां पाळहस्तन्यस्तानां योगक्षेमविषये पाळस्य गर्हणीयता । रात्रो पुनः पाळप्रत्यपितानां स्वामिगृहस्थितानां स्वामिनो दोषः। अन्यथा तुयदि रात्राविप पाळ-इस्तगता भवन्ति तत्र दोष उत्पन्ने पाळ एव गर्हणीयतां प्राप्नोति ॥ २३०॥

गोपः क्षीरभृतो यस्तु स दुह्याद्दशतो वराम् ।

गोस्वाम्यनुमते भृत्यः सा स्यात्पालेऽभृते भृतिः ॥ २३१ ॥ यो गोपालाख्यो भृत्यः धीरेण न भकादिना स्वस्वाम्यद्वश्चया गोभ्यः श्रेष्ठामेकां गां भृत्यर्थं दुष्ठात्सा भकादिरहिते गोपाले भृतिः स्याह् । एवं चैकगवीवीरदानेन दश् गाः पाल्येदित्युक्तम् ॥ २३१ ॥

त्रष्टं विनष्टं कृमिभिः श्वहतं विषमे मृतम् । हीनं पुरुषकारेण भदद्यात्पाल एव तु ॥ २३२ ॥

नष्टं दृष्टिपथातीतं, कृमिभिनोशितं, अभिः खादितं इतं, विवरादिपातस्तमः। प्रदर्शनं वैतत् पालसंबन्धिरक्षकारूयपुरुषण्यापाररिहतं सतं पलायितं गवादि, पश्चपाल एव तु स्वामिने दयात्॥ २३२॥

विघुष्य तु हृतं चौरैने पाछो दातुमहिति ।

यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वस्य शंसति ॥ २३३ ॥ चौरैः पुनः परहादि विष्ठुष्य इतं पालो दातुं नाईति । विष्ठुष्योति चौराणां बहुत्वं प्रबल्तवकथनपरम् । सीनहिते देशे इरणकालानन्तरमेवात्भीयस्वामिनः कथयति ॥ २३३ ॥

कर्णी चर्म च वालांश्च वस्ति स्नायुं च रोचनाम् ।
पशुषु स्वामिनां दद्यान्मृतेष्वङ्करानि दशेयेत् ॥ २३४॥
स्वयं मृतेषु पशुषु कर्णचर्मजङ्करप्रवालानाभेरघोभागस्नापुरोचनाः स्वामिनां
दवात् । अन्यानि च चिह्नानि श्वङ्गसुरादीनि दर्शयेत् ॥ २३४॥

अजाविके तु संरुद्धे दृकै: पाले त्वनायति ।

यां प्रसह्य हको इन्यात्पाले तत्किल्बिषं भवेत् ॥ २३५ ॥

अजाश्राविकाश्राजाविकं "गवासप्रसृतीनि च" (पा. स. २।४।११) इति द्वन्द्वे-कवद्भावः । तिस्मनजाविके हकेः परिष्ठते सति पाछेऽनागच्छति यामजामेडकां वा वने हको इन्यात्स पाछस्य दोषः स्यात् ॥ २३९॥

> तासां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां मिथो वने । यामुतप्टुत्य वृको इन्यान्न पालस्तत्र किल्विषी ॥ २३६ ॥

तासामजाविकानां पालेन नियमितानां संघीभूय वनेचरन्तीनां यजाबदि कशित्कु-तशिदुत्सुत्यालक्षितो यां कांचिद्धन्याल पालस्तत्र दोषभाक् ॥ २३६ ॥

धनुःशतं परीहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः। श्रम्यापातास्त्रयो वापि त्रिगुणो नगरस्य तु ॥ २३७॥

चतुर्दस्तो घटः । श्रम्या यष्टिस्तस्याः पातः प्रश्लेपो ग्रामसमीपे सर्वास दिश्च च-स्वारि इस्तश्रतानि, श्रीन्या यष्टिप्रश्लेपान्यावत्पग्रप्रचारार्थं सस्यवपनादिसंरोधपरिहारः कार्यः । नगरसमीपे पुनर्यं त्रिगुणः कर्तेव्यः ॥ २३७ ॥

तत्रापरिवृतं धान्यं विहिंस्युः पश्चवो यदि ।

न तत्र प्रणयेद्रण्डं नृपतिः पशुरक्षिणाम् ॥ २३८ ॥
तिसम्परिद्वारस्थाने यदि केनचिदरत्ताद्यतिकं धान्यस्रप्यते तचेत्पश्चो भक्षेत्रस्तकः
पश्चपालानां नृषो दण्डं न क्वर्यात् ॥ २३८ ॥

वृतिं तत्र मकुर्वीत यासुष्ट्रो न विलोकयेत् । छिद्रं च वारयेत्सर्वे श्वसूकरमुखानुगम् ॥ २३९ ॥

तत्र परिहारस्थाने क्षेत्रे द्वतिं कण्टकादिमयीं तथाविधास्रच्छितां क्वयांत् । याम-परपार्थे उष्ट्रो न विलोकयेत्, तस्यां च यतिकचिच्छिदं असुकरस्रखप्रवेशयोग्यं तस्सके माद्रख्यात् ॥ २३९ ॥

पथि क्षेत्रे परिवृते ग्रामान्तीयेऽथवा पुनः ।

सपालः शतदण्डाहीं विपालान्वारयेत्पशून् ॥ २४० ॥

वर्तमेसमीप्रयामसमीपर्वातिनि वा परिहारस्थे क्षेत्रे दत्तरतौ सपाठः पशुः पाछा-निवारितो द्वारादिना कर्याचित्प्रविधो यदा भक्षयति तदा पणशतं दण्ड्यः । पश्चोश्चः दण्डामंभवात्पाठ एव दण्डयः । विपाठान्युनभैक्षणप्रस्तान्क्षेत्ररक्षको निवारयेत् २४०

क्षेत्रेष्वन्येषु तु पशुः सपादं पणमहेति । सर्वत्र तु सदो देयः क्षेत्रिकस्येति धारणा ॥ २४१ ॥

वस्मंधामान्तव्यतिरिक्तेषु पश्चभंधयन्सपादं पणं दण्डमईति । अवापि पाछ एव दण्डवः । सर्वेत्र क्षेत्रे पश्चभक्षितं फछं स्वामिने पाछेन स्वामिना वा यथापराधं दा-तव्यमिति निश्चयः ॥ २४१ ॥

अनिदेशाहां गां सुता द्यान्देवपश्रंश्तया ।

सपाळाच्या विपाळाच्या न दण्डचान्मनुरब्रवीत् ॥ २४२ ॥

प्रस्तां गामनिर्गतदशाहां तथा च चकश्चलाङ्कितोत्सष्टहपान्हरिहरादिप्रतिमासंब-निधपश्चनपालसङ्कितान्पालरहितान्वा सस्यमञ्जलप्रहत्तान्यत्वरदण्डणनाह । उत्सृष्टहपा णामपि गर्भार्थं गोकुले पाँकेर्धारणात्सपालत्वसंभवः ॥ २४२ ॥ क्षेत्रियस्यात्यये दण्डो भागादशागुणो भवेत् । ततोऽर्घदण्डो भृत्यानामज्ञानात्क्षेत्रिकस्य तु ॥ २४३ ॥

क्षेत्रकर्षकस्यात्मपद्मसस्यभक्षणेऽयथाकालं वपनादौ वापराध सति यावतो राज-भागस्य तेन द्वानिः कृता ततो दशगुणदण्डः स्यात् । क्षेत्रिकाविदिते भृत्यानामुक्ताप-नाधे क्षेत्रिकस्येव दशगुणार्थदण्डः । क्षेत्रसस्यप्रसङ्गाचेदग्रकम् ॥,२४३ ॥

एताद्विभानमातिष्ठेद्धार्मिकः पृथिवीपतिः।

स्वामिनां च पर्शूनां च पाळानां च व्यतिक्रमे ॥ २४४ ॥ स्वामिनां पाळानां चारक्षणादपराधे पद्मनां च सस्यमक्षणरूपे व्यतिक्रमे धर्मप्र-धानो भूपतिरेतत्पूर्वोकं कर्तव्यमञ्जतिष्ठेत् ॥ २४४ ॥

सीमां मति समुत्पन्ने विवादे ग्रामयोर्द्वयोः ।

ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सुप्रकाशेषु सेतुषु ॥ २४५ ॥

द्वयोर्धामयोर्भर्यादां प्रति विप्रतिपत्ताद्धत्पनायां ज्येष्ठे मासि ग्रीष्मरवितापसंग्रुष्क-जुणत्वात्प्रकटीभूतेषु सीमालिङ्गेषु राजा सीमां निश्चित्वयात् ॥ २४५ ॥

सीमाद्यक्षांश्र कुर्वीत न्यग्रोधाश्वत्थिकिशुकान् ।

शाल्मलीन्सालतालांश्र शीरिणश्रेव पाद्पान् ॥ २४६ ॥

न्ययोधादीन्द्रश्चान्श्वीरिण उदुम्बरादींश्चिरस्थायित्वात्सीमाछिङ्गभृतान्क्ववीत ४२६

गुल्मान्वेणूंश्र विविधाञ्छमीवछीस्थलानि च।

शरान्कुब्जकगुल्मांश्र तथा सीमा न नश्यति ॥ २४७ ॥

गुल्मान्प्रकाण्डरहितान्वेण्यं प्रज्ञरकण्टकत्वाल्पकण्टकत्वादिभेदेन नानाप्रकारा-न्सीमाद्यक्षान्वहीर्छताः स्थानानि कृत्रिमोत्रतसूभागान् शरान् कुञ्जकगुल्मांश्र प्रज्ञराल्पभोगत्वेनादरार्थं प्रथङ्किदिंष्टान्सीमालिङ्गभूतान्कुर्याद् । एवं कृते सीमा न नश्यति ॥ २४७ ॥

तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रस्वणानि च ।

सीमासंधिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥ २४८ ॥

तहागकूपदीधिकाजलनिर्गममार्गदेवगृहाणि सीमारूपेषु ग्रामद्वयसंधिस्यानेषु कर्त-च्यानि । एतेषु सीमानिर्णयाय विरूयाच्य कृतेषद्वकाचार्थिजना अपि श्रुतिपरंपरया चि-रकालेऽपि साक्षिणो भवन्ति ॥ २४८ ॥

उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत्। सीमाज्ञाने नृणां वीक्ष्य नित्यं लोके विषययम् ॥ २४९ ॥ सीमानिणये सर्वदास्मिलोके मत्रध्याणां विभममज्ञानं दृष्ट्वाभिद्दितव्यतिरिकालि यदानि वक्ष्यगणानि सीमाचिक्रानि कारयेत् ॥ २४९ ॥ अञ्चनोऽस्थीनि गोवालांस्तुषान्भस्म कपालिकाः । करीषमिष्टकाङ्कारांद्धकरा वालुकास्तथा ॥ २५०॥ यानि चैवंपकाराणि कालाद्धमिने भक्षयेत् । तानि संधिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत् ॥ २५१॥

प्रस्तरास्थिगोबाङतुष्प्रस्मकर्षिटकाग्रुष्कगोमयपकेष्टकाङ्गारपाषाणकर्षरसिकता अन्यान्यप्येवंप्रकाराणि काङाञ्जनकार्पासास्थिप्रभृतीनि यानि चिरकाङेनापि भृभिरात्मसाय करोति तानि ग्रामयोः संघिष्ठ सीमायां " प्रक्षिप्य कुम्भेष्ये-तानि सीमान्तेषु निषापयेत् " इति वृहस्पतिवचनात्स्थृङपाषाणव्यतिरिक्तानि कुम्भेषु इत्वा प्रच्छन्नानि भूमौ निखाय घारयेत् ॥ २५० ॥ २५१ ॥

एतैलिंङ्गेर्नयत्सीमां राजा विवदमानयोः । पूर्वभुक्तया च सततमुदकस्याममेन च ॥ २५२ ॥

दिवदमानयोर्गामयोः प्रागुक्तैरेतेरक्तिचिह्नै राजा सीमाम्रक्षयेत् । वसतोः धुनर्राव-च्छित्रया भुक्तया सीमानिर्णयो नतु त्रिष्ठरुपादिकतया । तस्य "आधिः सीमा " इति पर्यदस्तत्वात् । ग्रामह्रयसंधिस्थनवादिप्रवाहेण च पारावारमामयोः सीमां निश्चि-त्रयात् ॥ २५२ ॥

यदि संशय एव स्याछिङ्गानामपि दर्शने । साक्षित्रत्यय एव स्यात्सीमावादविनिर्णयः ॥ २५३ ॥

यदि प्रच्छन्नप्रकाशिलङ्गदर्शनेऽपि प्रच्छनाङ्गारतुषादिक्रम्भा अमी स्थानान्तरं नीत्वा निखाता नायं सीमातरुर्वयोधः स नष्ट इत्यादि समस्त एव यदि संदेहः स्यातदा साक्षिप्रमाण एव सीमाविवादनिश्रयो भवेत् ॥ २९३ ॥

ग्रामीयकञ्जलानां च समक्षं सीम्नि साक्षिणः। प्रष्टव्या सीमलिङ्गानि तयोश्वेच विचादिनोः ॥ २५४॥ ग्रामिकजनसमूहानां प्रामह्यस्थानिष्ठकयोगोदिप्रतिवादिनोधः समक्षं सीमाविषये

सीमालिङ्गसंदेहे लिङ्गानि साक्षिणः प्रष्टव्याः ॥ २५४ ॥

ते पृष्टास्तु यथा ब्रूयुः समस्ताः सीम्नि निश्रयम् । निबन्नीयात्त्रथा सीमां सर्वोस्तांश्रीव नामतः ॥ २५५ ॥

ते पृष्टाः साक्षिणः समस्ता न द्वैचेन सीमाविषयेण येन प्रकारेण निश्चर्य ब्रूपुस्तेन प्रकारेणाविस्मरणार्थे पत्रे सीमां किखेत् । तांश्र सर्वानेव साक्षिणो नामविभागतो खिखेत् ॥ २५५ ॥

> शिरोभिस्ते गृहीत्वोर्वी स्निग्वणो रक्तवाससः । मुक्कतैः शापिताः स्वैःस्वैर्नयेयुस्ते समझसम् ॥ २५६ ॥

ते साक्षिण इति सामान्यश्रवणेऽपि " रक्तसम्बाससः सीमां नयेषुः " ( अ. २ श्टी. १५२ ) इति यात्रवरूवयवचनाइकषुष्पमाठाधारिणो लोहितवाससो मस्तके मृहोधानि गृहीत्वा यदस्माकं सकृतं ताक्षिष्फलं स्थादित्येवमात्मीयैः सकृतैः शापिताः सन्तस्तां सीमां यथाशक्ति निर्णयेषुः ॥ २५६ ॥

यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः ।

विपरीतं नयन्तस्तु दाष्या स्युद्धिंगतं दमम् ॥ २५७ ॥ ते सत्यप्रधाना साक्षिणः शाकोकेन विधानेन निर्णयस्था निष्पापा भवन्ति । अत्रथ्येन तु निश्चिन्वन्तः प्रत्येकं पणशतद्वयं दण्डं दाप्या भवेषुः ॥ २५७ ॥

> साक्ष्यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिनः । सीमाविनिर्णयं कुर्युः प्रयता राजसंनिधौ ॥ २५८ ॥

यामद्वयसंबन्धिसाविवादसाक्ष्यभावे चतुर्दिशं समन्तभवाः सामन्तास्तद्वासिन-ऋत्वारो ग्रामवासिनः साक्षिपमेण राजसमक्षं सीमानिर्णयं कुर्पुः ॥ २५८ ॥

> सामन्तानामभावे तु मौलानां सीम्नि साक्षिणाम् । इमानप्यनुयुक्षीत पुरुषान्वनगोचरान् ॥ २५९ ॥

साक्षिथमेंण राजसमक्षमत्रभवेन निर्णयमक्कर्वतां प्राप्तवासिनां धामनिर्माणकाटा-दारभ्य मौठानां पुरुषक्रमेण तद्भामस्थानां सीमासाक्षिणामभाव इमान्वक्ष्यमाणान्सं-निहितवनचारिणः पृच्छेत् ॥ २५९ ॥

> व्याधाञ्छाकुनिकान्गोपान्कैवर्तान्मूछखानकान् । व्यालग्राहातुञ्छद्वत्तीनन्यांश्च वनचारिणः ॥ २६० ॥

खुव्धकान् , पक्षिवधजीविनः, गोपालान् , मत्स्यजीविनो, मूलोत्पाटनजीविनः, सर्पमाहिणः, शिकोञ्छहत्तीनन्यांश्च फलपुष्पेन्धनायर्थं वनव्यवहरिणः पुच्छेत् । एते हि स्वप्रयोजनार्थं तेन मामेण सर्वेदा दने गच्छेयुस्तद्वामसीमाभिक्षाः संभवन्ति ॥२६०॥

> ते पृष्टास्तु यथा ब्र्युः सीमासंधिष्ठ लक्षणम् । तत्त्रथा स्थापयेद्राजा धर्मेण ग्रामयोद्वेयोः ॥ २६१ ॥

ते व्यायादयः पृष्टाः सीमारूपेषु यामसंथिषु येन प्रकारेण चिह्नं बृयुस्तत्तेनैव प्रका-रेण राजा द्वयोर्थाययोः सीमां व्यवस्थापयेषु ॥ २६१ ॥

> क्षेत्रकूपतंडागानामारामस्य गृहस्य च । सामन्तत्रत्ययो क्षेयः सीमासेतुविनिर्णयः ॥ २६२ ॥

एकप्रामेऽपि क्षेत्रकूपतडागेःचानगृहाणां सीमासेतुविवादे समस्तदेशवासिसावि-प्रमाणक एव मर्यादाचिक्तनिश्रमो विज्ञेयो न व्याचादिप्रमाणकः ॥ २६२ ॥ सामन्ताञ्चेन्मृषा ब्रूयुः सेतौ विवदतां नृणाम् । सर्वे पृथकपृथग्दण्डचा राज्ञा मध्यमसाहसम् ॥ २६३ ॥ सीमाचिङ्गतिमित्तं विवदमानानां मडप्याणां यदि सामन्ता देशवासिनो मिध्या

सामाच्छानामत्त विवदमानाना महान्याणा याद सामन्ता दशवासना मध्या त्रृषुस्तदा ते सर्वे प्रत्येकं राज्ञा मध्यमसाहसं दण्डनीयाः । एवं चासामन्तरूपाणां पूर्वोक्तद्विश्वतो दमो क्षेयः ॥ २६३ ॥

गृहं तडाममारामं क्षेत्रं वा भीषया हरन् । श्रतानि पश्च दण्डचः स्यादज्ञानाद्विश्रतो दमः ॥ २६४ ॥

गृहतडागोद्यानक्षेत्राणामन्यतमं मारणवन्यनादिभयकथनपूर्वमाकम्य हरणे पञ्च चणक्रतानि दण्डनीयः स्यात्स्वत्वधान्त्या हरतो द्विकतो दमः॥ २६४॥

> सीमायामविषद्धायां स्वयं राजैव धर्मवित् । श्रदिशेद्धमिमेतेषामुपकारादिति स्थितिः ॥ २६५ ॥ [ध्वजिनी मित्सिनी चैव नियानी भयवर्जिता । राजशासननीता च सीमा पश्चविधा स्मृताः ॥ १९ ॥]

िक्रसाक्ष्यायभावे सीमायां परिच्छेतुमशक्ष्यायां राजेव धर्मज्ञः पश्चपातराहितो धामद्वयमध्यवर्तिनीं विवादविषयां भूमि येषामेव ग्रामवासिनाग्चपकारातिशयो भवति तबातिरेकेण च महानिर्वाहस्तेषामेव द्यादिति शाकव्यवस्था ॥ २६५ ॥

> एषोऽखिलेनाभिंहितो धर्मः सीमाविनिर्णये । अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि वानपारूयविनिर्णयम् ॥ २६६ ॥

एप सीमानिश्रयो धर्मो निःशेषेणोक्तः, अत ऊथ्वं वाक्पारुष्यं वश्र्यामि । दण्ड-पारुष्याद्वाक्पारुष्यप्रद्धत्तेः पूर्वमभिधानम् । अनुक्रमश्रुत्यां तु " पारुष्ये दण्डवाचिके " ( अ. ८ श्टो. ६ ) इति दण्डशस्यस्यारुपस्यरस्यारुपूर्वेन्दिंशः ॥ २६६ ॥

श्चतं ब्राह्मणमाक्रुस्य क्षत्रियो दण्डमहीति । वैद्योऽप्यर्थशतं द्वे वा शुद्रस्तु वथमहीति ॥ २६७॥

हिजस्य चौरेत्याक्षेपरूपं परुपस्कत्वा क्षत्रियः पणशतं दण्डमहित । एवं सार्थ-गतं हे वा शते काववगौरवापेक्षया वैश्यः । श्रदोऽप्येवं बाह्मणाकोक्षे ताहनादिरूपं वयमहिति ॥ २६७ ॥

पञ्चाशह्राह्मणो दण्डचः क्षत्रियस्याभिशंसने । वैश्ये स्याद्धेपञ्चाशच्छद्रे द्वादशको दमः ॥ २६८ ॥

बाखणः स्वत्रियस्योक्तरूपाक्षेपे कृते पञ्जाश्चरपणान्दण्डयः । वैश्ये ग्रहे च यथोका-क्रीने कृते पञ्जविभतिद्वांदशः पणाः क्रमेण बाह्मणस्य दण्डः स्यात् ॥ २६८ ॥ समवर्णे द्विजातीनां द्वादशैव व्यतिक्रमे । वादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुणं भवेत् ॥ २६९ ॥ [विमक्षत्रियवत्कार्यो दण्डो राजन्यवैश्ययोः । वैश्यक्षत्रिययोः शूद्रे विमे यः क्षत्रशृद्धयोः ॥ २० ॥ समुत्कर्षापकर्षास्तु विमदण्डस्य कल्पनाः । राजन्यवैश्यशूद्राणां धनवर्जमिति स्थितिः ॥ २१ ॥]

द्विजातीनां समानजातिविषये यथोक्ताक्रोधे कृते द्वादश्वपणी दण्डः । अवचनीयेषु पुनराक्षोधवादेषु मातृभगिन्यायश्चीलरूपेषु तदेवेति नर्प्रसकनिर्देशात् " धतं माद्यणमा-कृत्य " ( अ. ८ श्लो. २६७ ) इत्यादि यदुक्तं तदेव द्विगुणं दण्डरूपं भवेत्॥२६९॥

एकजातिर्द्विजातींस्तु वाचा दारुणया क्षिपन्।

जिह्वायाः प्राप्तुयाच्छेदं जघन्यप्रभवो हि सः ॥ २७० ॥ अद्रो द्विजातीन्पातकाभियोगिन्या वाचाकुर्य जिह्वाच्छेदं छभेत् । यस्मादस्त्रै पादाक्यान्निकृष्टाङ्गाज्ञातः ॥ २७० ॥

नामजातिग्रहं त्वेषामभिद्रोहेण कुर्वतः ।

निक्षेप्योऽयोमयः शङ्कुर्ज्वलन्नास्ये दशाङ्गुलः ॥ २७१ ॥

अभिद्रोह आक्रोशः । ब्राह्मणादीनां रे त्वं यम्रदत्त ब्राह्मणापसद इत्याक्रोशेन नाम-जात्यादिग्रहणं कुर्वतो लोहकीलोऽग्रिना प्रदीप्तो दशाङ्गुलो स्रसेषु क्षेत्रन्यः ॥ २७१ ॥

धर्मोपदेशं द्पेंण विमाणामस्य कुर्वतः ।

तप्तमासेचयेत्तैलं वक्रे श्रोत्रे च पार्थिवः ॥ २७२ ॥

कथंचिद्धर्मकेशमवगस्यायं ते धम्रोंऽब्रष्टेय इति ब्राह्मणस्यादंकारादुपदिशतोऽस्यः श्रद्धस्य मुखे कर्णयोश्र ज्वलत्तैलं राजा प्रक्षेपयेत् ॥ २७२ ॥

श्रुतं देशं च जातिं च कमे शारीरमेव च।

वितथेन ब्रुवन्दर्पादाप्यः स्याद्विज्ञतं दमम् ॥ २७३ ॥

समानजातिविषयमिदं दण्डलाघवात्र तु श्रद्धस्य द्विजात्याक्षेपविषयम् । न त्वयै-तच्छुतं, न भवान् तदेशजातो, न तवेयं जातिनं तव शरीरसंस्कारखपनयनादिकमं कृतामित्यद्दंकारेण मिध्या बुवन्द्विशतं दण्डं दाष्ट्यः स्यात् । वितथेनेति तृतीयाविषाने " प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम् " इति तृतीया ॥ २७३ ॥

> काणं वाप्यथवा खञ्जमन्यं वापि तथाविधम् । तथ्येनापि ब्रुवन्दाप्यो दण्डं काषीपणावरम् ॥ २७४ ॥

एकाक्षिविकछं पादविकछमन्यमपि वा तथाविधं हस्ताधङ्गविकछं सत्येनापि काणादिशब्देन बुवश्रत्यन्ताल्पं तदा कार्षापणं दण्डं दाप्यः॥ २७४॥

मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरुम् । आक्षारयञ्छतं दाप्यः पन्थानं चादददुरोः ॥ २७५ ॥

"आक्षारितः क्षारितोऽभिश्यतः" ( अमरकोषे विशेष्यनित्रे क्षो. ४३ ) इत्याभिषानिकाः । मात्रादीन्पातकादिनाभिश्यपन्, गुरोश्च पन्थानमत्यजनदण्ड्यः । भार्यादीनां गुरुष्युपापाभिशापेन दण्डलाम्यं समाधेयम् । मेथातिथिस्तु आक्षारणं भेदनमित्पुक्त्वा मातृपुत्रपित्रादीनां परस्परभेदनकर्तुर्यं दण्डविधितिति व्या-स्व्यातवान् ॥ २७६ ॥

ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां तु दण्डः कार्यो विजानता । ब्राह्मणे साहसः पूर्वः क्षात्रिये त्वेव मध्यमः ॥ २७६ ॥

बाह्मणश्चित्रयाभ्यां परस्परं पतनीयाकोशे कृते दण्डशास्त्रीन राज्ञा दण्डः कार्यः । दण्डभेव विशेषेणाह—बाह्मण इति । ब्राह्मणे श्वत्रियाकोशियोने प्रथमसाहसः कार्यः । बाह्मणाकोशिनि पुनः क्षत्रिये मध्यमसाहसः ॥ २७६ ॥

> विट्शूद्रयोरेवमेव स्वजातिं प्रति तत्त्वतः । छेदवर्ज प्रणयनं दण्डस्येति विनिश्चयः ॥ २७७ ॥ [पतितं पतितेत्युक्त्वा चौरं चौरेति वा पुनः । वचनाचुल्यदोषः स्यान्मिथ्या द्विदोषतां व्रजेत ॥ २२ ॥]

वैश्यशद्वयोरन्योन्यजाति प्रति पतनीयाकोशे बाह्मणक्षत्रियवद्वैश्ये ग्रदाकोशिनि प्रथमसाहसः । ग्रदे वैश्याकोशिनि मध्यमसाहसः इत्येवंरूपं दण्डस्य प्रणयनं जिह्वा-च्छेदरितं यथावस्कर्तन्यमिति शासनिश्चयः । एवंच "एकजातिद्विजातींश्तु " (अ. ८ श्वो. २७०) इति प्राग्नक्तिह्वाच्छेदो वैश्ये निवारितो बाह्मणक्षत्रिया-कोशिवय एवावतिष्ठते ॥ २००॥

एष दण्डाविधिः भोक्तो वाक्पारुष्यस्य तत्त्वतः । अत अर्ध्व भवक्ष्यामि दण्डपारुष्यनिर्णयम् ॥ २७८ ॥

एषोऽनन्तरोक्तो वाक्पारुष्यस्य यथावदण्डविधिरुक्तः, अनन्तरं ताडनादेदंण्डपारु-ष्यस्य निर्णयं वक्ष्यामि ॥ २७८ ॥

येन केनचिदङ्गेन हिंस्याचेच्छ्रेष्ट्रयन्त्यजः । छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम् ॥ २७९ ॥

अन्त्यजः ग्रदो येन केनचित्करचरणादिनाङ्गेन साक्षाइण्डादिनाऽभ्यवहितेन हि-जाति प्रहरेत्तदेवाङ्गमस्य छेत्तन्यभित्ययं मनोरुपदेशः । मतुप्रहणमादरार्थम् ॥ २७९॥ अस्यैवोत्तरत्र प्रपञ्चः---

पाणिमुद्यम्य दण्डं वा पाणिच्छेदनमहिति । पादेन प्रहरन्कोपात्पादच्छेदनमहिति ॥ २८० ॥

प्रहर्तुं पार्थि दण्डं वोद्यस्य पाणिच्छेदं रुभते । पादेन कोपात्प्रहरणे पादच्छेदं आमोति ॥ २८० ॥

सहासनमभिनेष्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टजः ।

कटचां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं वास्यावकर्तयेत् ॥ २८१ ॥ बाह्मणेन सहासनोपविष्टः शदः कट्यां तप्तछोइकृतचिक्कोऽपदेशो निर्वासनीयः । स्फिचं वास्य यथा न म्रियते तथा छेदयेद ॥ २८१ ॥

अवनिष्ठीवतो दर्षाद्वावेष्ट्री छेदयेन्तृपः ।

अवसूत्रयतो मेद्रमवर्शार्थयतो गुदम् ॥ २८२ ॥

दर्पेण श्रेष्मणा ब्राह्मणानयमानयतः शद्रस्य राजा द्वावोष्टी छेदयेत् । मूत्रप्रक्षेपे-गापमानयतो मेद्रम् । शर्थनं इत्सित्तो गुद्शब्दस्तेनावमानयतो दर्पाल प्रमादादुर्द छेदयेत् ॥ २८२ ॥

> केशेषु युद्धतो इस्तौ छेद्येद्विचारयन् । पादयोदादिकायां च ग्रीवायां वृपणेषु च ॥ २८३ ॥

दर्पादित्यनुवर्तते । अहंकारेण केशेषु ब्राह्मणं गृह्मतः शृद्धस्य पीडास्य जाता न जाता वेत्यविचारयन्हस्तौ छेदयेत् । पादयोः स्मश्रुणि व ग्रीवायां उपणे च हिंसार्थं गृह्मतो हस्तद्वयच्छेदमेव कुर्यात् ॥ २८३ ॥

त्वरभेदकः शतं दण्डचो लोहितस्य च दर्शकः।

मांसभेत्ता तु पिण्णिष्कान्यवास्यस्त्वस्थिभेदकः ॥ २८४ ॥ वर्षमात्रभेदकःसमानजातिर्नं अहो ब्राह्मणस्य दण्डलावतं पण्यति दण्डनीयः । तथा रक्तोत्पादकोऽपि पणशतमेव दण्ड्यः । मांसभेदी पण्निष्कान्दाप्यः । अस्थिभेदकस्तु । देशालिवास्यः ॥ २८४ ॥

वनस्पतीनां सर्वेषामुपभोगं यथायथा ।

तथातथा दमः कार्यो हिंसायामिति धारणा ॥ २८५ ॥

दशायुद्धिदां सर्वेषां येन येन प्रकारेण उपभोगः फळपुष्पपत्रादिना उत्तममध्यम-रूपो भवति तथातथा हिंसायामध्यसभसाहसादिर्दण्डो विधेय इति निश्चयः। तथा च विष्यः—फलोपभोगद्यमच्छेदी तृतमं साहसं, प्रध्योपभोगद्यमच्छेदी मध्यमं, वहीगु-रूमळताच्छेदी कार्पापणश्चतं, तृणच्छेयेकं कार्पापणं च पण एव मतुनाध्यको वैदितव्यः॥ २८५॥

# मनुष्याणां पशूनां च दुःखाय महते सित । यथायथा महहुःखं दण्डं कुर्यात्तथा तथा ॥ २८६ ॥

मतुष्याणां पश्चनां पीडोस्पादनार्थं प्रदारे कृते सति यथा यथा पीडाधिक्यं तथा-तथा दण्डमप्यधिकं कुर्यात् । एवं च मर्मस्थानादौ त्वग्मेदनादिषु कृतेषु " त्वग्मेदकः वातं दण्ड्यः " (अ. ८ श्टो. १८४) इत्युक्तादप्यधिको दण्डो दुःखविद्योपाधिक्षया कर्तव्यः ॥ २८६ ॥

# अङ्गावपीडनायां च त्रणशोणितयोस्तथा । समुत्थानव्ययं दाप्यः सर्वदण्डमथापि वा ॥ २८७ ॥

अङ्गानां करचरणादीनां त्रणशोणितयोश्र पीडनायां सत्यां समुत्थानन्ययं यावता कालेन पूर्वावस्थाप्राप्तिः समुत्थानसंबन्धो भवति तावस्कालेन पृथ्योपधादिना यावा-न्ययो भवति तमसौ दापनीयः । अध तं व्ययं पीडोत्पादको न दातुमिच्छति, तदा यः समुत्थानव्ययो यथ दण्डस्तमेनं दण्डरवेन राज्ञा दाष्यः ॥ २८७॥

# द्रव्याणि हिंस्याचो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । स तस्योत्पादयेनुष्टिं राज्ञे दद्याच तत्समम् ॥ २८८ ॥

दृश्याण्यत्रक्तविशेषदण्डानि कटकानि तामधटादीनि यो यस्य ज्ञानाद-ज्ञानाद्वा नाशयेत्स तस्य द्रव्यान्तरादिना तुष्टिम्रत्पादयेत् , राजश्र विनाशितद्रव्य-समं दण्डं दयात् ॥ २८८ ॥

> चर्भचार्मिकभाण्डेषु काष्ठलोष्ट्रमयेषु च । मूल्यात्पश्चगुणो दण्डः पुष्पमूलफलेषु च ॥ २८९ ॥

चर्मणि चर्मघटितवरत्रादौ चर्मकाष्टमृत्तिकानिर्मितेषु च भाण्डेषु पुरप-मूलफलेषु परस्य नाशितेषु मूल्यात्पञ्चगुणो दण्डो राज्ञो देयः। स्वामिनश्च तृष्टि-कत्पादनीयैव ॥ २८९ ॥

> यानस्य चैव यातुश्च यानस्वामिन एव च । द्ञातिवर्तनान्याहुः श्चेष दण्डो विधीयते ॥ २९० ॥

यानस्य स्थादेर्यातुः सारभ्यादेर्यानस्वामिनश्च यस्य तवानं तेषां जिलनास्पादीनि दश्च निमित्तानि दण्डमतिक्रस्य वर्तन्ते । एषु निमित्तेषु सत्छ प्राणिमारणे द्रव्यनाशे च प्रकृते यानस्वामिनां दण्डां न भवतीति मन्वादय आहुः । एतद्यतिरिक्जिनिमित्ते च सुनर्दण्डोऽनुष्ठीयते ॥ २९०॥

छिन्ननास्ये भन्नधुगे तिर्यवनित्तमुखागते । अक्षभङ्गे च यानस्य चक्रभङ्गे तथैव च ॥ २९१ ॥

## छेदने चैव यन्त्राणां योक्तरक्ष्म्योस्तथैव च । आक्रन्दे चाप्यपैहीति न दण्डं मनुरब्रवीत् ॥ २९२ ॥

नासायां भवं नास्यम् । शरीरावयवत्वायस् । सा चेद्द वळीवर्दनासासंब-श्चिती रज्जुः । छित्रनास्यरज्ञौ वळीवर्दादिके, भग्नयुगास्त्ये काष्ठे, रथादौ भूमिवष-क्यादिना तिरश्चीनं वा गते, तथा चकान्तःप्रविष्टाक्षकाष्ठभङ्के यन्त्राणां चर्म-बन्धनानां छेदने, योकस्य पश्चग्रीवारज्ञाः, रश्मेः प्रदरणस्य च छेदने, अपसरापसरे-स्युचैःशब्दे सारध्यादिना कृते च यानेन प्राणिहिंसाद्रव्यविनाश्चयोः कृतयोः सारध्या-देर्दण्डो नास्तीति मत्तराह ॥ २९१ ॥ २९२ ॥

यत्रापवर्तते युग्यं वैगुण्यात्माजकस्य तु ।

तत्र स्वामी भवेदण्ड्यो हिंसायां द्विशतं दमम् ॥ २९३ ॥

यत्र सारथेरकौशलायानमन्यथा व्रजति तत्र हिंसायामश्रिक्षितसारथ्यानियोगस्वामी द्वित्रतं दण्डं दाप्यः स्यात् ॥ २९३ ॥

प्राजकश्रेद्भवेदाप्तः प्राजको दण्डमहीते ।

युग्यस्थाः प्राजकेऽनाप्ते सर्वे दण्ड्याः शतं शतम् ॥ २९४॥ यदि साराधिः कुश्रः स्यात्तदा साराधिरेवोक्तद्विश्चतं दमं वक्ष्यमाणं च " मत्रः ज्यारणे" (अ. ८ श्टो. २९६) इत्यादिकं दण्डमईति न स्वामी। अकुश्रेट द्व तिस्मिन्सारिधस्वामिन्यातिरिक्ता अन्येऽपि यानाल्दा अकुश्रेटसारिधकयानारोहणात्सर्वे प्रत्येकं शतं शतं दण्ड्याः॥ २९४॥

स चेत्तु पथि संरुद्धः पशुभिवी रथेन वा । प्रमापयेत्प्राणभृतस्तत्रं दण्डोऽविचारितः ॥ २९५ ॥

स चेत्प्राजकः संम्रक्षागतैः प्रचुरगवादिभी रथान्तरेण वा संरुद्धः स्वरथगमनान-वधानात्प्रत्यक्सर्पणाक्षमः संकटेऽपि स्वरथतुरगान्प्रेरयन्, तुरगै रथेन वा रथावयैवर्वा प्राणिनो व्यापाद्यति तत्राविचारितो दण्डः कर्तव्य एव ॥ २९५ ॥

सकृदपराधे कीदृश इत्याह—

मनुष्यमारणे क्षिप्तं चौरवत्किल्विषं भवेत् । प्राणभृत्सु महत्स्वर्धं गोगजोष्ट्रहयादिषु ॥ २९६ ॥

तत्र मतुष्यमारणे प्राजकस्यानवधानावानेन कृतं शीघ्रमेव चौरदण्डोत्तमसा-इसं भवेत्र तु मारणरूपः। "प्राणभृतस्त महत्स्वर्धम् " इति श्रवणात्। गोगजादिषु महत्स्त प्राणिषु मारितेषु उत्तमसाइसस्यार्थं पञ्चशतपणो दण्डो भवेत् ॥ २९६ ॥

श्चद्रकाणां पञ्चनां तु हिंसायां द्विशतो दमः । पञ्चाशत्तु भवेदण्डः शुभेषु मृगपक्षिषु ॥ २९७ ॥ श्चद्रकाणां पग्ननां जातितो विशेषापदिष्टेतरेषां वनचरादीनां वयसा च कियोणा- दीनां मारणे द्विशतो दण्डः स्यात् । शुभेषु स्गेषु स्हपूपतादिषु पक्षिषु च शुक्रहंस-सारसादिषु पक्षिषु हतेषु पञ्चाशहण्डो भवेत् ॥ २९७ ॥

गर्दभाजाविकानां तु दण्डः स्यात्पश्चमाषिकः। माषिकस्तु भवेदण्डः श्वसृकरनिपातने ॥ २९८ ॥

गर्दभच्छागेडकादीनां पुनर्मारणे पञ्चरूप्यमापकपरिमाणो दण्डः स्याद् । नचाक हैरण्यमापग्रहणं, उत्तरोत्तरत्यपुदण्डाभिधानात् । त्रमुकरमारणेषु पुना रौष्यमापपरि-माणो दण्डः स्यात् ॥ २९८ ॥

भार्या पुत्रश्च दासश्च पेष्यो भ्राता च सोदरः।

प्राप्तापराधास्ताख्याः स्यू रज्ज्वा वेणुद्छेन वा ॥ २९९ ॥ भार्पाष्ट्रत्रादयः कृतापराधा रज्ज्वा वातिच्छुवेणुश्चाकया ताब्धा भवेगुः । विश्वार्थं ताबनविधानादत्र दण्डापवादः ॥ २९९ ॥

पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गे कथंचन ।

अतोऽन्यथा तु प्रहरन्याप्तः स्याचौरिकिविषम् ॥ ३००॥ रज्ज्वादिभिरिप देहस्य पृष्ठेदेशे तःहनीयाः नतु शिरिस । उक्तन्यतिरेकेण प्रहरणे वाग्दण्डथनदण्डरूपं चौरदण्डं प्राप्तुयात् ॥ ३००॥

एपोऽखिलेनाभिहितो दण्डपारुष्यनिर्णयः ।

स्तेनस्यातः भवस्यामि विधि दण्डविनिणेये ॥ ३०१ ॥ एप दण्डपारुप्यनिर्णयो निःशेषेणोक्तः । अत अर्ध्यं चौरदण्डविनिर्णये विधानं वक्ष्यामि ॥३०१॥

> परमं यत्नमातिष्ठेत्स्तेनानां निग्रहे नृपः । स्तेनानां निग्रहादस्य यशो राष्ट्रं च वर्धते ॥ ३०२॥

चौराणां नियमने राजा परममुत्कृष्टं यत्नं कुर्यात् । यस्माचौरनिषद्दाद्वाज्ञः ख्या-तिनिरुपद्वतया राष्ट्रं च स्टिसेनित ॥ ३०२ ॥

अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सततं नृपः । सत्रं हि वर्धते तस्य सदैवाभयदक्षिणम् ॥ ३०३ ॥

हिरवधारणं । चौराणां नियमनेन यो नृपतिः साधृतामभयं ददाति स एव पूज्यः पूर्वेषां न्छाच्यो भवति । सत्रं गवायनादिकतुविशेषः ययस्मात्सत्रमिव सत्रं तदभयदान्नाचौरनियहरूपाभयदक्षिणं सर्वदैव तस्य दक्षिमेति । अन्यदि नियतकाळीनं नियत-दक्षिणं च, एतत्सर्वकाळीनमभयदक्षिणं चेति वाक्यं व्यतिरेकाळकारः ॥ ३०३ ॥

सर्वतो धर्मपद्भागो राह्यो भवति रक्षतः। अधर्मादपि पद्भागो भवत्यस्य हारक्षतः॥ ३०४॥ प्रजा रक्षतो राज्ञः सर्वस्य भृतिदातुर्विणगादेर्भृत्यदातुश्र श्रोतियादेः सकाशाद्धर्म-षड्भागो भवति । अरक्षतश्राधर्मादिपि छोकेन कृतात्षड्भागः स्यात् । तस्मायबतः स्तेननिग्रहेण राजा रक्षणं कुर्यात् । नच भृतिकीतत्वादाज्ञो धर्मषड्भागो न एक इति बाच्यम् । भृत्या धर्मषड्भागेन च परिकीतत्यस्य शाकीयत्वात् ॥ ३०४ ॥

यदधीते यद्यजते यहदाति यदचीति ।

तस्य षड्भागभाग्राजा सम्यग्भवति रक्षणात् ॥ ३०५ ॥

यः कथिज्ञपयागदानदेवतार्चादीनि करोति तस्य राजा पालनेन षड्भागं प्राप्नोति ॥ ३०९ ॥

> रक्षन्धर्मेण भूतानि राजा वध्यांश्र घातयन् । यजतेऽहरहयेज्ञेः सहस्रज्ञतदक्षिणैः ॥ ३०६ ॥

भूतानि सर्वाणि स्थावरजङ्गमादीनि यथाशार्ध दण्डप्रणयनरूपेण धर्मेण रक्षन् , वध्यांश्च स्तेनादींस्ताडयन् , प्रत्यद्दं दक्षगोदक्षिणैर्यश्चैर्यजते । तज्जन्यं पुण्यं प्राप्नोतीति भावः ॥ ३०६ ॥

योऽरक्षन्बलिमादत्ते करं शुल्कं च पार्थिवः।

प्रतिभागं च दण्डं च स सद्यो नरकं वजेत् ॥ ३०७ ॥

यो राजा रक्षामकुर्वन् बलिं, धान्यादेः षड्भागं, ग्रामवासिम्यः प्रतिमासं वा भा-द्रपोषनियमेन ग्राणं शुल्कं स्थलजलपथादिना विणज्याकारितेभ्यो नियतस्थानेषु द्रव्यात्रसारेण ग्राणं दानमिति प्रसिद्धं, प्रतिभागं फलकुष्ठमश्राकतृणायुपायनं, प्रतिदि-नग्राणं दण्डं व्यवद्वारादौ गुद्धाति स ग्रतः सन्सय एव नरकं याति ॥ ३०७ ॥

अरक्षितारं राजानं बंलिषड्भागहारिणम् । तमाहुः सर्वेळोकस्य समग्रमल्रहारकम् ॥ ३०८ ॥

यो राजा न रक्षत्यथ च धान्यादिषद्भागं बिलक्षं गृह्वाति, तं सर्वलोकानां सक-लपापदारिणं मन्वादय आहुः ॥ ३०८ ॥

> अनपेक्षितमर्यादं नास्तिकं विष्रसुम्पकम् । अरक्षितारमत्तारं नृपं विद्यादधोगतिम् ॥ ३०९ ॥

लिहुन्तशास्त्रमर्यादं परलोकाभावशालिनमत्रचितदण्डादिना घनग्राहिणं रक्षणरिहतं करवल्यादेर्भक्षितारं राजानं नरकगामिनं जानीयात् ॥ ३०९ ॥

अधार्मिकं त्रिभिन्यायैनिंगृह्वीयात्मयत्रतः ।

निरोधनेन बन्धेन विविधेन वधेन चु ॥ ३१० ॥

अधार्मिकं चौरादिकमपराधापेश्वया त्रिभिरुपायैः प्रयत्नेन नियमयेष्ट् । तानाह— कारागारप्रवेशनेन, निगढादिवन्धनेन, करचरणच्छेदनादिनानाप्रकारहिंसनेन ॥३१०॥ निग्रहेण हि पापानां साधूनां संग्रहेण च । द्विजातय इवेज्याभिः पूयन्ते सततं नृपाः ॥ ३११ ॥

षापञ्चािकनां निष्रहेण, साधूनां संग्रहेण, द्विजातय इव महायज्ञादिभिः सर्वकार्कः नृपतयः पवित्रीभवन्ति । तस्मादधार्मिकान्त्रिगृहीयात्साधूंशावगृद्धीयात् ॥ ३११ ॥

> क्षन्तव्यं म्रभुणा नित्यं क्षिपतां कार्यिणां वृणाम् । बालरुद्धातुराणां च कुर्वता हितमात्मनः ॥ ३१२ ॥

कार्यार्थिप्रत्यर्थिनां दुःखेनाक्षेपोर्त्ति रचयतां तथा चाळरद्वव्याधितानामाक्षिपतः वक्ष्यमाणमात्मीयस्रपकारमिच्छता प्रसुणा क्षमणीयम् ॥ ३१२ ॥

> यः क्षिप्तो मर्पयत्यातेंस्तेनं स्वर्गे महीयते । यस्त्वैश्वर्याच क्षमते नरकं तेन गच्छति ॥ ३१३ ॥

दुःखितैराधिप्तः सहते यस्तेन स्वर्गलोके पूजां लभते । प्रभुत्वदर्पात्र सहते यः म तेन नरकं गच्छति ॥ ३१३ ॥

> राजा स्तेनेन गन्तव्यो मुक्तकेशेन धावता । आचक्षाणेन तत्स्तेयंमेवंकमास्मि शाधि माम् ॥ ३१४ ॥ स्कन्धेनादाय मुसर्छ छगुडं वापि खादिरम् । शाक्तं चोभयतस्तीक्ष्णामायसं दण्डमेव वा ॥ ३१५ ॥ [मृहीत्वा मुसर्छ राजा सकुद्धन्याचु तं स्वयम् । वधेन शुध्यते स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव वा ॥ २२ ॥]

यवादि " स्वर्णस्तेयकृद्विपः " ( अ. ११ श्लो. ९९ ) इत्यादि प्रायश्चितप्रकरणे वश्यित तथापि स्वर्णस्तेयं प्रति राजदण्डरूपतामस्य दण्डप्रकरणे दर्शयितुं पाटः । बाह्यणस्वर्णस्य चौरेण सक्तकेशेन वेगाद्रच्छता मया ब्राह्मणस्वर्णमपहतमिति संख्यापयता सर्वाणस्वर्णमपायुथं खादिरमयं वा दण्डसभयतस्तीक्षणां शक्ति लोहमयं वा दण्ड स्कन्ये गृहीत्वा राजसमीपं गन्तव्यं ततो ब्राह्मणस्वर्णहायेहमतोऽनेन सस्कादिना मो व्यापादयेत्येवं राजे वक्तव्यम् ॥ ११४ ॥ ११९ ॥

शासनाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते । अशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्यामोति किल्विषम् ॥ ३१६॥

सकुन्छसलाहिपहारेण प्राणपरित्याजनान्मतककल्पस्य जीवतोऽपि परित्यागाद्वः स चौरस्तस्मात्पापात्मछ्य्यते । अतएव याज्ञवल्क्यः-" मृतकल्पः प्रहारातों जीव-कृषि विश्वद्वयति " ( अ. ३ श्लो, २४८ ) इति । तं पुनस्तेनं करुणादिभिरहस्यः स्तेनस्य यत्पापं तदाजा प्राप्नोति ॥ ३१६ ॥

# अन्नादे भ्रुणहा मार्ष्टि पत्यौ भार्योपचारिणी ।

गुरे। शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजिन किल्बिषम् ॥ ३१७॥ ब्रह्महा यस्तत्संबन्धि योऽक्रमति तस्मित्रसौ स्वपापं संक्रामयति । भूणहाक्रभोकुः वापं भवतीत्येतदत्र विवक्षितं नत्र ब्रह्माः पापं नश्यति । तथा भायां व्यभिचारिणी जारपितं क्षममाणे भर्तरि पापं संश्वेषयति । शिष्यश्च संध्याप्रिकार्याचकरणजन्यं पापं गुरे। सहमाने न्यस्यति । याज्यश्च विधिमतिकामन्याजके क्षममाणे पापं निक्षिपति । स्तेनश्च राजन्युपेक्षमाणे पापं समर्पयति । तस्माद्राञ्चा स्तेनो निय्वश्चित्रव्यः ॥ ३१७॥

राजिभः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । निर्मेलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ ३१८ ॥

सवर्णस्तेयादीनि पापानि कृत्वा पश्चाद्वाजभिनिद्वितदण्डा मनुष्याः सन्तः प्रातिब-धकदुरिताभावात्पूर्वाजितपुण्यवश्चेन साथवः स्रकृतकारिण इव स्वर्गं गच्छन्ति । एवं आयश्चित्तवदण्डस्यापि पापश्चयद्देतुत्वस्रकम् ॥ ३१८ ॥

> यस्तु रज्जुं घटं कूपाद्धरेद्धिद्याच यः प्रपाम् । स दण्डं प्राम्धयान्माषं तच तस्मिनसमाहरेत् ॥ ३१९ ॥

कूपसमीपे रज्जुघटयोर्जछोद्धारणाय धृतयो रज्जुं घटं वा हरेत्। यो वा पानी-यदानगृहं विदारयेत्स सौवर्णं माषं दण्डं प्राप्तुयात् । "यत्रिर्दिष्टं तु सौवर्णं माषं कत्र प्रकल्पयेत् " इति काट्यायनवचनात् । तच रज्वादि तस्मिन्कूपे समर्पयेत्॥३१९॥

धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यर्धिकं वधः । शेषेऽप्येकादशगुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥ ३२०॥

द्विपलसतं द्रोणो विंशतिद्रोणश्च कुम्भः, दशसंख्येभ्यः कुम्भेभ्योऽिषदं यान्यं इरतो वधः। स च हर्तस्वामिगुणवत्तापेक्षया ताडनाङ्गच्छेदमारणात्मको क्रेयः। क्रेपे पुनरेकस्मादारभ्य दश कुम्भपर्यन्तहरणे निह्नुतैकादशगुणं दण्डं दाष्यः। स्वामिनस्थापद्वतं दाष्यः॥ ३२०॥

तथा धरिममेयानां शतादभ्यधिके वधः । सुवर्णरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम् ॥ ३२१ ॥

यथा थान्येन वच उक्तस्तथा तुलापरिच्छेबानां स्वर्णरजतादीनाम्रत्कृष्टानां च वाससां पट्टादीनां पल्यताधिकेऽपहृते वथः कर्तव्य एव । विषयसमीकरणं चात्र इक्षकालापहर्नुदृव्यस्वामिजातिगुणापेक्षया परिहरणीयम् । एवस्तरत्रापि न्नेयस॥३२१॥

> पञ्चाशतस्त्वभ्यधिके हस्तच्छेदनमिष्यते । शेषे त्वेकादशगुणं मूल्याइण्डं प्रकल्पयेत् ॥ ३२२ ॥

पूर्वोत्तानां पञ्चाशवृध्वं शतं यावदपहारे कृते हस्तच्छेदनं मन्यादिभिरमि-हितम् । शेषच्वेकपलादारभय पञ्चाशत्पलपर्यन्तापहारे अपहत्तगुणादेकादशगुणं दर्श्व दाष्यः ॥ ३२२ ॥

> पुरुषाणां कुळीनानां नारीणां च विशेषतः । मुख्यानां चैव रत्नानां हरणे वधमहिति ॥ ३२३ ॥

महाकुळजातानां मनुष्याणां विशेषेण खीणां महाकुळप्रमृतानां श्रेष्ठानां च रत्नानां वजवैद्यांदीनामपहारे वधमहेति ॥ ३२३ ॥

महापशूनां हरणे शस्त्राणामौषधस्य च ।

कालमासाद्य कार्ये च दण्डं राजा प्रकल्पयेत् ॥ ३२४ ॥

महतां पशनां हस्त्यभादिगोमहिष्यादीनां तथा खड़ादीनां शकाणां कत्याणघृता-देशोपथस्य च दुर्भिश्रादिरूपं कालं कार्यं प्रयोजनं च सदसद्विनियोगरूपं निरूप राजा ताडनाङ्गच्छेदवथरूपं दण्डं प्रकल्पयेस् ॥ ३२४ ॥

गोषु ब्राह्मणसंस्थासु छूरिकायाश्च भेदने । पश्चनां हरणे चैव सद्यः कार्योऽर्घपादिकः ॥ ३२५ ॥

वाह्यणसंबन्धिनीनां गवामपद्दारे बन्ध्यायाश्र गोर्बोद्दनार्थं नासाच्छेदने पश्चनां चानैडकानां दण्डसूयस्त्वायागायर्थानां हरणेऽनन्तरमेव छिलार्थपादिकः कार्यः॥३२२॥

सृत्रकार्पासिकण्वानां गोमयस्य गुडस्य च ।
दक्षः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृष्यस्य च ॥ ३२६ ॥
वेणुवैदलभाण्डानां लवणानां तथैव च ।
मृन्मयानां च हरणे मृदो भस्मन एव च ॥ ३२७ ॥
मत्स्यानां पक्षिणां चैव तैलस्य च मृतस्य च ।
मांसस्य मधुनश्चैव यचान्यत्यग्रुसंभवम् ॥ ३२८ ॥
अन्येषां चैवमादीनामद्यानामोदनस्य च ।
पकाचानां च सर्वेषां तन्मस्याद्विगुणो दमः ॥ ३२९ ॥

कणांदिसत्रकार्पासिकस्य च किण्यस्य सरावीजद्रव्यस्य च सक्ष्मवेणुखण्डानिर्मित-जलाहरणभाण्डादीनां, यद्य्यन्यत्पग्रसंभवं च सृगचर्मखद्गुण्डङ्गादि, अन्येपामप्येवं-विधानामसारप्रायाणां मनःशिलादीनां, मधानां द्वादशानां, पक्काणानामोदनव्यतिरि-कानामप्यपूषमोदकादीनां च कार्पासादिशव्दार्थानां प्रसिद्धानां चापहारे कृते मृत्या-हिंगुणो दण्डः कार्यः ॥ ३२६ ॥ ३२७ ॥ ३२८ ॥ ३२८ ॥

पुष्पेषु हरिते धान्ये गुल्मवल्लीनगेषु च । अन्येष्वपरिपृतेषु दण्डः स्यात्पश्चकृष्णलः ॥ ३३० ॥ पुष्पेषु, हरिते क्षेत्रस्ये धान्ये, गुल्मलताहक्षेष्वपरिहतेषु अनपाहतहक्षेषु, वक्ष्य-माणक्षोके धान्यादिषु निर्देशात्परिपवनसंभवाच घान्येषु, अन्येषु समर्थपुरुषभारहा-येषु हतेषु देशकालावपेक्षया सवर्णस्य रौप्यस्य वा पञ्चकृष्णलमाषपरिमाणो दण्डः स्याह् ॥ ३३० ॥

परिपूतेषु धान्येषु शाकमूळफलेषु च ।

निरन्वये शतं दण्डः सान्वयेऽर्धशतं दमः ॥ ३३१ ॥

निष्पुलाकीकृतेषु दक्षेषु, धान्येषु, शाकादिषु चापहतेषु अन्वयो द्रव्यस्वामिनां संबन्धः, येन सह कश्चिदपि संबन्धो नास्टोकग्रामवासादिस्तत्र शतं दण्ड्यः । सान्वये तु पञ्चाशत्पणो देयः । खलस्येषु च धान्येष्वयं दण्डस्तत्र हि परिपूर्यते । गृहेष्वे-कादशगुणो दण्डः प्रागुक्तः ॥ ३३१ ॥

स्यात्साइसं त्वन्वयवत्त्रसभं कर्म यत्कृतम्।

निस्वन्यं भवेत्स्तेयं हत्वापव्ययते च यत् ॥ ३३२ ॥

यदान्यापहारादिकं कर्म द्रव्यस्वामिसमक्षं बलाद्धृतं तत्साहसं स्यात्, सहो बलं तद्भवं साहसम् । अत इह स्तेयदण्डो न कार्यः । एतदर्थः स्तेयप्रकरणेऽस्य पाटः । यत्युनः स्वाभिपरोक्षापहृतं तत्स्तेयं भवेत् । यच हृत्वाऽपहृते तदिष स्तेयमेव॥३३२॥

यस्त्वेतान्युपकृषानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः।

तमाद्यं दण्डयेद्राजा यश्चामिं चे।रयेद्रृहात् ॥ ३३३ ॥

यः पुनरतानि सूत्रादिद्वयाण्यपभोगार्थं कृतसंस्काराणि मनुष्यश्रीरयेत् , यश्र त्रेताग्निं गृद्धाग्निं वाग्निगृद्दाचोरयेत्तं राजा प्रथमं साहसं दण्डयेत् । अग्निस्वाभिनश्रा-धानोपक्षयो दातव्यः । गोविन्दराजस्तु ठोकिकाग्निमपि चोरयतो दण्ड इत्याह तदय-कम । अल्पापराचे गुरुदण्डस्यान्याय्यत्वात् ॥ ३३३ ॥

येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नृषु विचेष्टते । तत्तदेव हरेत्तस्य पत्यादेशाय पार्थिवः ॥ ३३४॥

येन येनाङ्गेन इस्तपादादिना येन प्रकारेण संधिच्छेदादिना चौरो मत्तुष्येषु विरुद्धं धनापदारादिकं चेष्टते तस्य तदेवाङ्गं प्रसङ्ग्तिवारणाय राजा छेदयेषु । तत्र धनस्त्रा-स्युत्कर्षायेक्षयायमञ्जच्छेदः ॥ ३३४ ॥

पिताचार्यः सहन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः ।

नादण्डचो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति ॥ ३३५ ॥ पित्राचार्योमत्रधातृमातृपत्नीषुत्रपुरोहितानां मध्यात्स्वधर्मे यो नावतिष्ठते स राज्ञो-उदण्डनीयो नास्ति, अपित दण्डनीय एव ॥ ३३५ ॥

कार्पापणं भवेदण्डचो यत्रान्यः पाकृतो जनः । तत्र राजा भवेदण्डचः सहस्रमिति धारणा ॥ ३३६ ॥ यत्रापराधे राजन्यतिरिक्तो जनः कार्पापणं दण्डनीयो भवेत्तरिमनपराधे राजा पणसदस्यं दण्डनीय इति निश्रयः । स्वार्थदण्डं त्वष्स प्रवेशयेद्वाह्मणेश्यो वा दणात् । " ईशो दण्डस्य वाहणः " ( अ. ९ श्टो. २४९ ) इति वक्ष्यमाणत्वात् ॥ ३३६ ॥

> अष्टापाद्यं तु शुद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम् । षोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत्सत्रियस्य च ॥ ३३७॥ ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णे वापि शतं भवेत् । द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तदोषगुणविद्धि सः ॥ ३३८॥

'तदीपगुणिविद्धि स' इति सर्वत्र संबद्धयते । यहिंमस्तेये यो दण्ड उक्तःस स्तेयगुणदो-षण्णस्य ग्रञ्जस्याद्यभिरापाद्यते गुण्यत इत्यद्यगुणः कर्तव्यः । पोडग्रगुणो गुणदोषशस्य-वैद्यस्य, द्वाविंशतुणस्तथाविधक्षत्रियस्य, चतुःपद्रिगुणो गुणदोषविदुषो जाह्यणस्य शतगुणो वाद्यविद्यस्यभिकशतगुणो वा गुणातिशयापेक्षया जाह्यणस्येव ॥३३७॥३३८॥

वानस्पत्यं मूलफलं दार्वग्न्यर्थं तथैव च ! तृणं च गोभ्यो झासार्थयस्तेयं मनुरव्रवीत् ॥ ३३९ ॥

" बीरुद्धनस्पतीनां पुष्पाणि स्ववदाददीत फलानि चापरिष्ठतानां " इति गोतमव-चनादपरिष्ठतवानस्पत्यादीनां मूलफलं, होमीयाग्न्यर्थं च दारु, गोवासार्थं च तृणं परकीयमस्तेयं महराह । तस्मान दण्डो नाष्यपर्मः ॥ ३३९ ॥

योऽद्त्तादायिनो इस्ताह्यिप्सेत ब्राह्मणो धनम् ।

याजनाच्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः ॥ ३४० ॥ अदत्तादाविनश्रीरस्य हस्तायो बाह्मणो याजनाध्यापनप्रतिग्रहेरपि परकीययनं ज्ञारता रुष्ध्रिष्टिकेस्स चौरवसौरतस्यो त्रेयः अतः स इव दण्ड्यः ॥ ३४० ॥

> द्विजोऽध्वगः क्षीणहत्तिद्वीविश् द्वे च मूलके । आददानः परक्षेत्राच दण्डं दातुमहीते ॥ ३४१ ॥

द्विजातिः पश्चिकः श्वीणपायेयो द्वाविश्वदण्डौ द्वे वा मुटके परकियक्षेत्राहुद्धन् दण्ड-दानयोग्यो न भवति ॥ ६४१ ॥

> असंदितानां संदाता संदितानां च मोसकः । दासान्वरथहती च पाप्तः स्याचोरकिन्विषम् ॥ ३४२ ॥

अवद्वानामभादीनां परकीयानां यो द्वेण धन्यविता, बद्धानां मन्दुरादी मोचियता यो दासाश्वरधापद्वारी स चौरदण्डं प्राष्त्रयात् । स च गुरुख्य्त्रपराधानुसारेण महर-णाङ्गच्छेदनधनावपद्वाररूपो बोद्ध्यः ॥ ३४२ ॥

अनेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेननिग्रहम् । यज्ञोऽस्मिन्नाप्नुयाछोके वेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥ ३४३ ॥ अनेनोक्तविधानेन राजा चौरनियमनं कुर्वाण इह ठोके ख्याति परकोके चोत्हट-ससं प्राप्त्रयात् ॥ ३४३ ॥

इदानीं साहसमाह-

ऐन्द्रं स्थानमभित्रेष्सुर्यज्ञश्चाक्षयमन्ययम् । नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम् ॥ ३४४ ॥

सर्वाधिपत्यख्यणं पदं ख्यातिं च्विनाशिनीमञ्ज्यस्यां चातिशयेन प्राप्तुमिच्छनाजः बलेन मृददाहधनग्रहणकारिणं मनुष्यं क्षणमपि नोपेक्षेत्र ॥ ३४४ ॥

> वाग्दुष्टात्तस्कराचैव दण्डेनैव च हिंसतः । साहसस्य नरः कर्ता विश्लेयः पापकृत्तमः ॥ ३४५ ॥

वाक्पारुष्यकृताचोराच दण्डपारुष्यकारिणश्च मञ्ज्यात्साहसकृत्मनुष्योऽतिशयेः. पापकारी वोद्धव्यः ॥ ३४५ ॥

साहसे वर्तमानं तु यो मर्पयति पार्थिवः

स विनासं त्रजत्याशु विदेषं चाधिगच्छति ॥ ३४६ ॥ यो राजा साइसे वर्तमानं क्षमते स पापकृतास्रपेश्वणादधमेत्रद्वया विनश्यति अपिक्रयमाणराष्ट्रतया जनविद्वेषं च गच्छति ॥ ३४६ ॥

न मित्रकारणाद्राजा विपुछाद्दा धनागमात् । समुत्सुजेत्साहसिकान्सवभूतभयावहान् ॥ ३४७ ॥

मित्रवाक्येन बहुभनप्राप्त्या वा सर्वभूतभयजनकान्साहसिकान् राजा न स्यजेत् ॥ ३४७ ॥

> शस्त्रं द्विजातिभिग्नीहां धर्मी यत्रोपरुध्यते । द्विजातीनां च वर्णानां विष्ठवे कालकारिते ॥ ३४८ ॥ आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे । स्त्रीवित्राभ्युपपत्तौ च ब्रन्धर्मेण न दुष्यति ॥ ३४९ ॥

त्राह्मणादिभिक्षिभिर्वर्णः लङ्गाचायुर्च ग्रहीतन्यम् । यहिमन्काले वर्णानामाश्रमिणः च साहसकारादिभिर्धमः कर्तुं न दीयते । तथा त्रैवर्णिकानामराजकेषु राष्ट्रेषु परचकान्मनादिकालजनिते खीसदुरादौ प्राप्ते तथास्मरक्षाणं दक्षिणाधनगवाचपहारितिमत्ते च संग्रामे खीत्राह्मणरक्षार्थं च धर्मप्रदेनानन्यगतिकतया परान् हिंसल दोपभाग्भवन्ति । परमारणेऽप्यत्र साहसदण्डो न कार्यः ॥ ३४८ ॥ ३४९ ॥

गुरुं वा वालहद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् । आतताः ।नमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ ३५० ॥ [अग्निदो गरद्श्रैव शस्त्रपाणिधनापदः । क्षेत्रदारहरश्रैव पडेते ह्याततायिनः ॥ २३ ॥ उद्यतासिर्विषाग्निभ्यां शापोद्यतकरस्तथा । आथर्वणेन इन्ता च पिशुनश्चापि राजनि ॥ २४ ॥ भार्यारिक्थापहारी च रन्ध्रावेषणतत्परः। एवमाद्यान्विजानीत्सर्वानेवाततायिनः॥ २५ ॥]

गुरुवालट्टद्वहुश्चतत्राक्षणानामन्यतमं वधोयतमागच्छन्तं विषावित्तादिभिरुत्कृष्टं पलायनादिभिरिप स्वनिस्तरणाशकौ निर्विचारं इन्यास् । अत्रख्वोशनाः—" गृहीत-श्रक्षमाततायिनं इत्वा न दोषः" । कात्यायनथ भृगुशब्दोष्टेखेन मन्द्रकश्चोकमेव व्यक्तं व्याख्यातवान्—" आततायिनि चोत्कृष्टे तपः स्वाध्यायजन्मनः । वधस्तव ह नेव स्यात्पापं हीने वधो भृगुः ॥ " भेषातिथिगोविन्दराजौ हु " स्वीविप्राभ्यपपत्तौ च प्रन्यत्ति न दुष्यति " ( अ. ८ न्हो. ३४९ ) इति पूर्वस्यायमन्त्रवादः । गुर्वादिक-मिष इन्यात्किन्त्रनान्यमपीति व्याचक्षाते ॥ ३५० ॥

नाततायिवधे दोषो इन्तुर्भवति कथन ।

प्रकाशं वाप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥ ३५१ ॥

जनसमक्षं रहिस वा वधोयतस्य मारणे इन्तुनं कश्चिद्य्यधर्मदण्डः प्रायश्चित्ताख्यो दोषो भवति । यस्माद्धन्तृमतो मन्युः कोषाभिमानिनी देवता इन्यमानगतं कोषं विवर्धयति । साइसे चापराघगौरवापेक्षया मारणाङ्गच्छेदनधनग्रहणादयो दण्डाः कार्याः॥ ३५१ ॥

इदानीं खीसंग्रहणमाह-

परदाराभिमर्शेषु प्रष्टतान्तृन्महीपतिः। उद्देजनकरैर्दण्डैरिछन्नयित्वा प्रवासयेत्॥ ३५२ ॥

परदारसंभोगाय प्रवत्तानमञ्जयगणानुद्वेजनकरेदंण्डेर्नासोधकर्तनादिभिरङ्कपित्वा देकानिःसारपेत् ॥ ३५२ ॥

> तत्समुत्थो हि लोकस्य जायते वर्णसंकरः। येन मूलहरोऽधर्मः सर्वनाशाय कल्पते॥ ३५३॥

यस्मात्परदाराभिगमनात्संभृतो वर्णस्य संकरः संपद्यते । येन वर्णसंकरेण विश्रद-पत्नीकयज्ञमानाभावाद् ''अग्री प्रास्ताद्वातः सम्प्रगादित्यष्ठपतिष्ठति" (अ.३०३).७६) अस्याभावे सति दृष्ट्याख्यज्ञगनमूळविनाशोऽपर्मो जगन्ताशाय संपद्यते ॥ ३५३ ॥

परस्य पत्न्या पुरुषः संभाषां योजयत्रहः। पूर्वमाक्षारितो दोषैः प्राप्तुयात्पूर्वसाइसम् ॥ ३५४ ॥ तत्त्वीप्रार्थनादिदाँषैः पूर्वेद्यत्पन्नाभिरपवादप्रार्थनाभिशापादिभिः प्ररुपः उचितकार-णव्यतिरेकेण परभार्यया संभाषणं कुर्वन्प्रथमसाहसं दण्डं प्राप्तयात् ॥ ३५४ ॥

> यस्त्वनाक्षारितः पूर्वमिभभाषेत कारणात् । न दोषं प्राप्तुयार्तिकचित्र हि तस्य व्यतिक्रमः ॥ ३५५ ॥

यः पुनः पूर्वं तत्सीप्रार्थनाभिशापरद्वितः केनचित्कारणेन जनसमक्षमभिभाषणं कृर्यात्र स पुनर्दण्डयःजादिद्दोपं प्राप्त्ययात् । तस्माण कश्चित्तस्यापराघोऽस्ति ॥ ३५९॥

> परित्तृषं योऽभिवदेत्तीर्थेऽरण्ये वनेऽपि वा । नदीनां वापि संभेदे स संग्रहणमाप्तुयात् ॥ ३५६॥

तीर्थायरण्यवनादिकं निर्जनदेशोपरुक्षणमात्रम् । यः प्ररुपः परिवयस्वदकावतरण-भागेंऽरण्ये धामाद्विर्धुल्मरुताकीणें निर्जने देशे वने बहुरुक्षसंतते नदीनां संगमे पूर्व-मनाक्षारितोऽपि कारणादिष संभाषत स संग्रहणं सदस्यपणदण्डं वक्ष्यमाणं प्राप्नुयास् । सम्यग्युखते ज्ञायते वेन परखीसंमोगाभिष्ठाव इति संग्रहणम् ॥ ३५६ ॥

> उपचारिकया केछिः स्पर्शो भूषणवाससाम् । सह खट्टासनं चैत्र सर्वे संग्रहणं स्मृतम् ॥ ३५७॥

सम्मन्धानुष्ठेपनप्रेषणायुपचारकरणं, केविः परिहासाविङ्गनादिः, अवंकारवद्याणां न्पर्शनमेकस्रद्वासनभित्येतत्सवं संग्रहणं मन्यादिभिः स्मृतम् ॥ ३५७ ॥

स्त्रियं स्पृशेददेशे यः स्पृष्टो वा मर्थयेत्तया । परस्परस्यानुमते सर्व संग्रहणं स्मृतम् ॥ ३५८ ॥ [कामाभिपातिनी यातु नरं स्वयमुपत्रजेत् । राज्ञा दास्ये नियोज्या सा कृत्वा तद्दोषघोषणम् ॥ २६ ॥]

यः स्प्रष्टुमन्नचिते स्तनज्ञधनादिदेशे खियं स्पृश्चेत्तया वा द्रपणादिके स्प्रष्टः धमते, त्रदान्योन्याङ्गीकरणे सर्वं संग्रहणं मन्वादिभिः स्मृतम् ॥ ३५८ ॥

अब्राह्मणः संब्रहणे प्राणान्तं दण्डमहिति । चतुर्णोमपि वर्णानां दारा रक्ष्यतमाः सदा ॥ ३५९ ॥

अवाह्यणोऽत्र ग्रदः, दण्डभूयस्त्वात् । बाह्यण्यामनिष्ठन्त्याद्धत्तवं संग्रदणं प्राणान्तं दण्डं प्राप्तोति । चतुर्णामपि बाह्यणादीनां वर्णानां चनपुत्रादीनामतिशयेन दाराः सर्वदा रक्षणीयाः । तेन प्रसङ्गनिष्ठस्यर्थेष्ठत्कृष्टसंग्रद्दणादिष सर्ववर्णेर्भाषे रक्षणीया ॥ ६५९ ॥

> भिश्वका वन्दिनश्रव दीसिताः कारवस्तथा । संभाषणं सह स्नीभिः कुर्युरमतिवारिताः ॥ ३६० ॥

भिक्षाजीविनः,स्तुतिपाठकाः, यज्ञार्थं कृतदीक्षकाः, स्पकारादयः,भिक्षादिस्वकार्यार्थं मृद्दिक्षीभिः सद संभपणमित्रादिताः कुर्युः । एवं चैषां संग्रहणाभावः ॥ ३६० ॥

न संभाषां परस्त्रीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत् । निषिद्धो भाषमाणस्तु सुवर्णे दण्डमहेति ॥ ३६१ ॥

स्वामिना निविदः खीभिः संभाषणं न कुर्यात् । प्रतिविद्यः संभाषणमाचरवातः वीडग्रमापात्मकस्वर्णदानयोग्यो भवति ॥ ३६१ ॥

नैष चारणदारेषु विधिनीत्योपजीविषु । सज्जयन्ति हि ते नारीर्निगृहाश्वास्यन्ति च ॥ ३६२ ॥

"परिवयं योऽभिवदेत्" (अ. ८ श्टो. ३५६ ) इत्यादिसंभाषणनिषेधविधिर्न-दमायनिदिदारेषु नास्ति । तथा "भार्या पुत्रः स्वका तत्तः" (अ. ४ श्टो. १८५) इत्युक्तत्वाद्वार्येवात्माऽनयोपजीवन्ति धनलाभाय तस्या जारं क्षमन्ते ये तेषु, नटादि-ज्यतिरिक्तेष्वापि ये दारास्तेष्वप्यवं निषेधविधिनांदित । यस्माचारणा आत्मोपजी-विनश्च परपुरुषानानीय तैः स्वभार्या संश्लेषयन्ते । स्वयमागतांश्च परपुरुषानप्रच्छना भूत्वा स्वाज्ञानं विभात्रयन्तो स्यवद्वारयन्ति ॥ ३६२ ॥

> किंचिदेव तु दाप्यः स्यात्संभाषां ताभिराचरन् । भैष्यासु चैकभक्तासु रहः प्रव्रजितासु च ॥ ३६३ ॥

निर्जनदेशे चारणात्मोपजीविधिः स्त्रीभिः संभाषणं कुर्वन्स्वरूपदण्डलेशं राज्ञा दाप्यः, तासामपि परदारत्वात् । तथा दासीिः रवस्टाभिवेदेशभिवेद्याधिरिणिभिः संभाषां कुर्वन्यिक्षण्डमात्रं दाष्यः स्यात् ॥ ३६३॥

> योऽकामां दूपयेत्कन्यां स सद्यो वधमहिति । सकामां दूपयंस्तुल्यो न वधं प्राप्तुयान्तरः ॥ ३६४ ॥

यस्तुत्यज्ञातिरनिच्छन्तीं कन्यां भच्छति स तस्त्रणादेव बाह्यणेतरो छिङ्गच्छेदनाः दिशं वथमहेति । इच्छन्तीं धुनर्गच्छन्वधाहीं मत्रुष्यो न भवति ॥ ३६४ ॥

> कन्यां भजन्तीमुत्कृष्टं न किंचिदिप दापयेत्। जवन्यं सेवमानां तु संयतां वासयेदुहे॥ ३६५॥

कन्यां संभोतार्थम्वत्कृष्टचातिपुरुपं सेवमानां स्वरूपमापे दण्डं न दापयेत् । दीन-जातिं पुनः सेवमानां यवात्स्थापयेत्। यथा वा निष्टुत्तकामा स्यात् ॥ ३६५ ॥

उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमहीति । शुल्कं दचारसेवमानः समामिच्छेत्पिता यदि ॥ ३६६ ॥

दीन जातिरुत्कृष्टामिच्छन्तीमनिच्छन्ती वागच्छत्यपेश्वयाङ्गच्छेदनमारणात्मकं वध-महीति । समानजातीयां पुनरिच्छन्तीं यच्छन्यदि पिताः यन्यते तदा पितुः ग्रह्नश्च-ज्ञरूपमर्थं वा द्यानं च दण्डवः । सा च कन्या तेनैय वोद्या ॥ ३६६ ॥ अभिषहा तु यः कन्यां कुर्याहर्पेण मान्वः।

तस्याञ्च कर्त्ये अङ्गुल्यो दण्डं चाहित षट्शतम् ॥ ३६७॥ यो मनुष्यः प्रसद्य बलात्कारेण समानजातीयां गमनवर्जमहंकारेणाङ्गुलिप्रक्षेपमा-त्रेणैव नाशयेत्तस्य शीप्रमेवाङ्गुलिद्वयच्छेदः कर्तव्यः । षट्पणश्रतानि चायं दण्डयः स्यात् ॥ ३६७॥

> सकामां दूषयंस्तुल्यो नाङ्गुलिच्छेदमाप्तुयात् । द्विशतं तु दमं दाप्यः प्रसङ्गविनिष्टत्तये ॥ ३६८ ॥

समानजातिरिच्छन्तीं कन्यामङ्गुलिप्रक्षेपमात्रेण नाशयत्राङ्गुलिच्छेदमाप्रोति । किंत्व-तिप्रसक्तिनिवारणाय द्विशतं दण्डं दाप्यः॥ ३६८॥

कन्यैव कन्यां या कुर्यात्तस्याः स्याद्विशतो दमः । शुल्कं च द्विगुणं दद्याच्छिफाश्रेवाप्तुयादश ॥ ३६९ ॥

या कन्येव परामङ्गुलिप्रक्षेपेण नाशयेत्तस्य द्विशतो दण्डः स्यात् । कन्याग्रस्कं ख द्विगुणं कन्यापितुर्दयाच्छिकाःप्रहृारांश्च दश प्राप्तवयात् ॥ ३६९ ॥

या तु कन्यां प्रकुर्यात्स्त्री सा सद्यो मौण्ड्यमहिति । अङ्गुल्योरेव वा छेदं खरेणोद्दहनं तथा ॥ ३७० ॥

या पुनः कन्यामङ्गुलिप्रक्षेपेण श्री नाशयेत्सा तत्क्षणादेव शिरोसुण्डनं, अनुबन्धा-पेक्षयाङ्गुल्योरेव छेदनं, गर्दभेण च राजमार्गे वहनमईति ॥ ३७० ॥

भतोरं छड्डन्येद्या तु स्त्री ज्ञातिगुणदर्पिता।

तां श्विभिः खाद्येद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ ३७१ ॥ या की प्रबल्धनिकपित्रादिवान्धवदर्गेण सौन्दर्यादिगुणदर्गेण च पति गुरुपा— न्तरापगमनाञ्जद्वयेतां राजा बहुजनाकीणें देशे श्विभिक्षयेत् ॥ ३७१ ॥

पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे।

अभ्याद्ध्यश्र काष्ट्रानि तत्र द्ह्येत पापकृत् ॥ ३७२ ॥

अनन्तरोक्तं जारं पापकारिणं पुरुपमयोमयशयने प्रज्वलिते राजा दाह्रयेत् । तत्र शयने वध्यघातिनः काधानि निःक्षिपेप्रयोवत्पापकारी दग्यः स्यात् ॥ ३७२ ॥

संवत्तराभिश्वस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो द्मः।

त्रात्यया सह संवासे चाण्डाल्या तावदेव तु ।। ३७३ ॥

परस्रीगमनेन दुष्टस्य पुंसोऽद्गिडतस्य च संवत्सरातिक्रमेणाभिशस्तस्य पूर्वदण्हा-द्विगुणो दमः कार्यः । तथा त्रात्यजायागमने यो दण्डः परिकल्पितः चाण्डाल्या सद्द निर्देशाचाण्डालीगमनरूपः, तथा चाण्डालीगमने यो दण्डः " सद्दश्चं त्वन्त्यजीक्षयम् य (अ. ८ श्टो. ३८५) इति, संवत्सरे त्वतीते यदि तामेव बात्यजायां तामेव चाण्डालीं धुनगैच्छति तदा द्विगुणः कर्तव्यः । एतत्पूर्वस्यैवोदाहरणद्वयं वात्यजायागमनेऽपि चाण्डालीगमनदण्डप्रदर्शनार्थम् । सर्वस्यैव तु पूर्वाभिशस्तदण्डितस्य संवत्सरातिक्रमे धुनस्तामेव गच्छतः पूर्वाद्विगुणो दण्डो बोद्धव्यः॥ ३७३॥

### शुद्रो गुप्तमगुप्तं वा द्वैजातं वर्णमावसन् । अगुप्तमङ्गसर्वस्वैर्गुप्तं सर्वेण हीयते ॥ ३७४ ॥

भर्त्रादिभी रक्षितामरक्षितां वा द्विजातिक्षियं यदि श्रद्धो गच्छेत्तदा रक्षितां रक्षा-रिद्धतां गच्छंहिङ्गसर्वस्त्राभ्यां वियोजनीयः । अत्राङ्गविशेषाश्रवणेऽपि आर्यकप्भि-गमने किङ्गोद्धारः । " सर्वस्त्रहरणं ग्रुप्तां चेद्वघोऽधिकः " इति गोतमवचनाहिङ्गच्छेदः। रिक्षतां तु गच्छच्छरीरधनद्दीनः कर्तव्यः ॥ ३७४ ॥

वैदयः सर्वस्वदण्डः स्यात्संवत्सर्निरोधतः ।

सहस्रं क्षत्रियो दण्डचो मौण्डचं मूत्रेण चाहिति ॥ ३७५ ॥ वैदयस्य गुप्तबाद्याणागमने संवत्सरवन्धादनन्तरं सर्वस्वग्रहणरूपो दण्डः कार्यः । क्षत्रियागमने तु "वैदयक्षेरक्षत्रियाम् " (अ. ८ न्हो. ३८२) इति वक्ष्यति । क्षत्रियो गुप्तबाद्यणीगमने सहस्रं दण्डनीयः । खरमूत्रेण चास्य भ्रण्डनं कर्तन्यम् ॥ ३७५ ॥

ब्राह्मणीं यद्यगुप्तां तु गच्छेतां वैश्यपार्थियो । वैश्यं पञ्चवतं कुर्यात्क्षत्रियं तु सहस्रिणम् ॥ ३७६ ॥

अरक्षितां तु बाह्मणीं यदि वैदयक्षत्रियों मच्छतस्तदा वैदयं पञ्चशतदण्डयुक्तं कुर्यात्। क्षत्रियं युनः सहस्रदण्डोपतम् । वैदये चार्य पञ्चशतदण्डः श्रद्वाश्रमादिना निर्युणजातिमात्रोपजीवित्राह्मणीगमनविषयः । तदितरत्राह्मणीगमने वैदयस्यापि सहस्रं दण्ड एव ॥ ३७६॥

# उभाविप तु तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह ।

विष्ठुतौ शृद्भवहण्डचौ द्मधव्यौ वा कटायिना ॥ ३७७ ॥
तावेबोभावणि अविवर्षस्यौ बाद्यण्या रिक्षतया सह इतमेशुनौ शद्भवत्सर्वेण हीयेते
इति दण्डचौ । यहा कटेनावेड्य दम्भव्यौ । तत्र "वैद्यं लोहितदर्भेंः अवियं शरपवैवावेड्य " इति वसिक्षेको विशेषो याद्यः । पूर्वं " सहसं अवियो दण्ड्यो "
वैदयः सर्वस्यस् " इत्युक्तत्वादयं प्राण्ण्यन्तिकदण्डो गुणबद्भाद्यणीगमनविषयो बोह्ययः ॥ ३७७ ॥

सहस्रं ब्राह्मणो दण्डचो गुप्तां विमां वलाद्वजन्।

शतानि पश्च द्ण्डचः स्यादिच्छन्त्या सह संगतः ॥ ३७८॥ रिवतां विद्रा बाह्यणे वर्षेनोपगच्छन्सद्दश्चं दण्ड्यः स्यात् । इच्छन्त्या पुनः सक् -न्मेशुनं पञ्च कतानि दण्डनीयो भवेत् ॥ ३७८॥ सौण्डचं प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणस्य विधीयते । इतरेषां तु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको भवेत् ॥ ३७९ ॥ बाह्मणस्य वधदण्डस्थाने विरोधण्डनं दण्डः शाखेणोपदिस्यते । क्षत्रियादीनां प्रन-रुक्तेन धातेन दण्डो भवति ॥ ३७९ ॥

न जातु ब्राह्मणं इन्यात्सर्वपापेष्वपि स्थितम् । राष्ट्रादेनं वहिः कुर्यात्सपग्रधनमञ्जतम् ॥ ३८०॥ ब्राह्मणं सर्वपापकारिणमपि कदाचित्र इन्यादपि त सर्वस्वयक्तमक्षतगरीरं राष्ट्रा-

निर्वासयेस् ॥ ३८० ॥

न ब्राह्मणवधाद्र्यानधर्मी विद्यते भुवि । तस्माद्स्य वर्धं राजा मनसापि न चिन्तयेत् ॥ ३८१ ॥ ब्राह्मणवधान्महान्युधिन्यामधर्मी नास्ति । तस्माद्राजा सर्वपापकारिणी ब्राह्मणस्य मनसापि वर्धं न चिन्तयेत् ॥ ३८१ ॥

> वैश्यश्रेत्क्षत्रियां गुप्तां वैश्यां वा क्षत्रियो त्रजेत् । यो त्राह्मण्यामगुप्तायां तावुभौ दण्डमहेतः ॥ ३८२ ॥ [क्षत्रियां चैव वैश्यां च गुप्तां तु त्राह्मणो त्रजन् । न मूत्रभुण्डः कर्तन्यो दाप्यस्तूत्तमसाहसम् ॥ २७॥]

रिक्षतां क्षत्रियां यदि वैदयो गच्छेत्स्वतियो वा यदि रिक्षतां वैद्यां तदा तयो-र्वासण्यामग्रमायां गमने यो दण्डात्वतौ "वैदयं पञ्चमतं दुर्यात्क्षत्रियं तु सहस्रिणम् " (अ. ८ श्लो. २७६) इति द्वावेव दण्डौ वैदयक्षत्रिययोभेवतः । अयं च वैदयस्य रिक्षित्व-तक्षत्रियागमने पञ्चसतरूपो दण्डो लघुत्वाद्रुणवद्वैदयस्य निर्मुणकातिमात्रोपजीविक्षत्रि-यायाः सद्भाषान्त्यादिगमनविषयो बोद्धन्यः । अत्रियस्य रिक्षतवैद्यायां सानतो सुक्तः सद्दसं दण्डः ॥ २८२ ॥

सहस्रं ब्राह्मणो दण्डं दाप्यो गुप्ते तु ते ब्रजन् । जुद्भायां क्षत्रियविज्ञोः साहस्रो वै भवेदमः ॥ ३८३ ॥ श्रवियावैश्ये रक्षिते ब्राह्मणो बजन्सहस्रं दण्डं दापनीयः । ग्रद्धायां रक्षितायां श्रवि-यवैश्ययोगीमने सहस्रमेव दण्डः स्यात् ॥ ३८३ ॥

क्षत्रियायामगुप्तायां वैश्ये पञ्चशतं दमः ।

मूत्रेण मौण्डचमिच्छेत्तु क्षत्रियो दण्डमेव वा ॥ ३८४ ॥

अरक्षितकवियागमने वैश्यस्य पञ्चशतानि दण्डः स्यात् । क्षत्रियस्य त्वरक्षितागमने
गर्दभमूत्रेण खण्डनं पञ्चशतरूपं वा दण्डमाण्डयात् ॥ ३८४ ॥

अगुप्ते क्षत्रियावैद्ये घृद्धां वा ब्राह्मणो व्रजन् । शतानि पञ्च दण्डचः स्यात्सहस्रं त्वन्त्यजिह्मयम् ॥ ३८५ ॥ [जूद्रोत्यन्नांशपापीयान्नवै मुच्येत किल्विषात् । तेभ्यो दण्डाहृतं द्रव्यं न कोशे संप्रवेशयेत् ॥ २८॥ अयाजिकं तु तद्राजा द्याज्वृतकवेतनम् । यथादण्डमतं वित्तं ब्राह्मणेभ्यस्तुलंभयेत्॥ २९॥ भाषी पुरोहितस्तेना ये चान्ये तद्विधा जनाः ॥ ३०॥

अरक्षितां क्षत्रियां वैदयां श्रद्धां वा त्राह्मणा गष्ट्यन्यञ्चत्रतानि दण्डयः स्पात् । अन्ते भवोऽन्त्यजः यस्माद्धमो नास्ति चाण्डालादिस्तस्य वियं गच्छन्सहस्रं दण्डयः ॥३८९॥

यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यश्चीगो न दुष्टवाक्।

न साहसिकदण्डम्नी स राजा शक्तलेकिभाक् ॥ ३८६॥ यस्य राजो राष्ट्रे चौरः, परदारगामी, परूपमादी, गृहदाहादिसाहसकारी, दण्डपा-रुष्यकर्ता च नास्ति स राजा शक्षप्ररं याति ॥ ३८६॥

एतेपीं निग्रहो राज्ञः पञ्चानां विषये स्वके ।

साम्राज्यकुत्सजात्येषु लोके चैव यशस्करः ॥ ३८७॥ एतेषां स्तेनादीनां पञ्चानां स्वराष्ट्रे नियदः समानजातीयेषु राजस मध्ये राजा साम्राज्यकृदिह लोके च यशस्करो भवति ॥ ३८०॥

> ऋत्विजं यस्त्यजेद्याज्यो याज्यं चर्त्विक्त्यजेद्यदि । शक्तं कर्मण्यदृष्टं च तयोर्दण्डः शतं शतम् ॥ ३८८ ॥

यो थाज्यः ऋत्विजं कर्मान्छानसमर्थमतिपातकादिदोपरहितम्हित्स्वा याज्यमदुष्टं त्यजित तयोः ऋतं शतं दण्डः कार्यं इति दण्डप्रसङ्गादिदसुक्तमः ॥ ३८८ ॥

न माता न पिता न स्त्री न पुत्रस्त्यागमहिति ।

स्यजन्तप्रितानेतात्राज्ञा दण्डयः शतानि षट् ॥ ३८९ ॥ मातृपित्रभार्याप्रत्रास्त्यागमपोषणग्रश्यूषणायकरणात्मकं नार्दन्ति । तस्मादेतान्या

तकादिरहितान्परित्यजनेकैकपरित्याये राज्ञा षट् शतानि दण्डयः॥ ३८९ ॥

आश्रमेषु द्विजातीनां कार्ये विवदतां मिथः। न विद्युपान्तृषो धर्म चिकीपिन्हितमात्मनः॥ ३९०॥

द्विजातीनां गाईस्थ्याद्याश्रमविषये कार्येऽयं शालार्थों नायं शालार्थे इति पर-स्परं जातवियादानां राजा स्वीयहितं चिकीर्धरयं शालार्थे इति सनुशान्यिशेषेण न श्रूषात् ॥ ३९० ॥ यथाईमेतानभ्यच्ये ब्राह्मणैः सह पार्थिवः । सांत्वेम प्रश्नमय्यादौ स्वधर्म प्रतिपाद्येत् ॥ ३९१ ॥

यो यादृशीं पूजामहीते तं तथा पूजियत्वा अन्यैकीक्षणैः सह प्रथमं प्रीत्या अप-गतकोपं कृत्वा तत एषां यः स्वधर्मस्तं बोधयेत् ॥ ३९१ ॥

मातिवेश्यानुवेश्यौ च कल्याणे विंशतिद्विजे ।

अहीवभोजयन्विपो दण्डमहीते मापकम् ॥ ३९२ ॥

निरन्तरगृहवासी प्रातिवेश्यः तदन्तरगृहवास्यत्वेश्यः, यस्मिनुत्सवे विंशतिरन्ये बाह्मणा भोज्यन्ते तत्र प्रातिवेश्याद्यवेश्यौ " प्रातिवेश्यबाह्मणातिकमकारी च " इति विष्णुवचनाद्भाद्मणो भोजनार्हावभोजयन्त्राह्मण उत्तरत्र हैरण्यादिग्रहणादिह रौप्यमार्षं दण्डमहीति ॥ ३९२ ॥

श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधुं भृतिकृत्येष्वभोजयन्। तदन्नं द्विगुणं दाप्यो हिरण्यं चैव माषकम् ॥ ३९३ ॥

वियाचारवांस्तथाविधमेव ग्रुणवन्तं विभवकार्येषु विवाहादिषु प्रकृतत्वात्प्रातिवे-इयाद्यवेदयावभोजयन् तदनं भोजिताद्विग्रुणमनं दाप्यो द्विरण्यमावकं च राजः॥३९३॥

अन्धो जडः पीठसपीं सप्तत्या स्थविरश्र यः।

श्रोत्रियेषूपकुर्वश्च न दाप्याः केनचित्करम् ॥ ३९४॥

अन्धो विधरः पङ्कः संपूर्णसप्तातिवर्षः । सप्तत्येति "प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्या-नम् " इति तृतीया । श्रोत्रियेषु धनधान्यग्रश्रूषादिनोपकारकाः केनचिदिप श्रीणको-शेनापि राक्षा त्वनुप्राद्याः करं न दापनीयाः ॥ ३९४ ॥

श्रोत्रियं व्याधितातौं च बालदृद्धाविकश्चनम् । महाकुलीनमार्थे च राजा संपूजयेत्सदा ॥ ३९५ ॥

वियाचारवन्तं ब्राह्मणं रोगिणं पुत्रवियोगादिदुःखितं बाळळढद्वस्दिमदाकुळप्रसत्तो-दारचरितान् राजा दानमानहितकरणैः संपूजयेत्सदा ॥ ३९५ ॥

शाल्मलीफलके श्रहणे नेनिज्याक्षेजकः शनैः।

न च वासांसि वासोभिर्निहरेश च वासयेत !! ३९६ !! शाल्मल्यादिष्टक्षसंबन्धिफलके अपरुषे रजकः शनै शनैर्वासांसि प्रशास्त्रयेष परकीयेवेश्वरन्यवद्याणि नयेत्र चान्यवासांस्यन्यपरिधानार्थं द्यास्। यथेवं क्वर्यां जदासी दण्डयः स्यास्॥ ३९६ ॥

तन्तुवायो दशपलं दद्यादेकपलाधिकम् । अतोऽन्यथा वर्तमानो दाप्यो द्वादशकं दमम् ॥ ३९७ ॥ तन्तुवायो वस्रनिर्माणार्थं दश पलानि सर्व युद्दीत्वा पिष्टमक्यायस्यविकादेकादेका गपठं वक्षं दयात् । यदि ततो न्युनं दयात्तदा द्वादश पणान् राज्ञा दाष्यः स्वामिनश्च तुष्टिः कर्तव्येव ॥ ३९७ ॥

ग्रुल्कस्थानेषु कुञ्चलाः सर्वपण्यविचक्षणाः । कुर्युरर्घे यथापण्यं ततो विंशं तृपो हरेत् ॥ ३९८ ॥

स्थळजळपथव्यवद्वारतो राजग्राधो भागः ग्रस्कम् । तस्यावस्थानेषु ये कुशळा-स्तथा सर्वपण्यानां सारासारङ्कास्ते पण्येषु यमर्घं मृल्यमहरूपं कुर्युस्ततो लाभधनार्द्धि-चतिभागं राजा मृद्धीयात् ॥ ३९८ ॥

> राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च । तानि निर्हरतो लोभात्सर्वहारं हरेन्नृषः ॥ ३९९ ॥

राज्ञः संबन्धितया यानि विकेयद्रव्याणि प्रख्यातानि राजोपयोगीनि इस्त्यन्यान्दीनि च तक्ष्मोद्भवानि च प्रतिषिद्धानि च । यथा दुर्भिक्षे पान्यं देशान्तरं न नेय-मिति तानि छोभादेशान्तरं नयतो वणिजः सर्वहरणं राजा कुर्यात् ॥ ३९९ ॥

ग्रुल्कस्थानं परिहरन्नकाले क्रयविक्रयी।

मिथ्यावादी च संख्याने दाप्योऽष्ट्रगुणमत्ययम् ॥ ४००॥ श्रुक्तमोपणायोत्पर्यन गच्छति । अकाळे राज्यादी वा क्रयविकयं करोति । श्रुक्तखण्डनार्थं विकेयद्रव्यस्याल्पां संख्यां वक्ति । राजदेवमपछिषतमष्टगुणं दण्डरू-पत्तया दाप्यः ॥ ४००॥

आगमं निर्गमं स्थानं तथा वृद्धिक्षयावुभौ । विचार्य सर्वपण्यानां कारयेत्क्रयविक्रयौ ॥ ४०१ ॥

कियतो दूरादागतिमति देशान्तरीयद्रव्यस्यागमनं, कियदूरं नीयत इति स्वदेशो-द्रवस्य निर्गमं, कियत्कालस्थितं कियन्यूल्यं लभत इति स्थितं, तथा कियती दृद्धि-रित्यत्र कर्मकाराणां भक्ताल्लादनादिना कियानपक्षय इत्येवं विचार्य, तथा वणिजां केतृणां यथा पीटा न भवति तथा सर्वपण्यानां क्रयविक्रयो कारयेष्ट् ॥ ४०१ ॥

> पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे पक्षे पक्षेऽथवा गते । कुर्वीत चैषां प्रत्यक्षमर्घसंस्थापनं तृपः ॥ ४०२ ॥

आगमनिर्ममापाययोगादेः पञ्चरात्रे पण्यानामनियतत्वादस्थिरार्घादीनां पञ्चरात्रे मते स्थिरप्रायार्घाणां पक्षे पक्षे गते विणजामघेविदां प्रत्यक्षं नृपति सप्तपुरुपैर्व्यवस्थां कृषीत् ॥ ४०२ ॥

> तुलामानं मितमानं सर्वे च स्यात्मुलक्षितम् । षट्सु षट्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत् ॥ ४०३ ॥

हाज्यामानं सवर्णादीनां परिच्छेदार्थं यतिक्रयते प्रतिमानं प्रस्थदोणादि तत्सवं स्वनिक्षपितं यथा स्यात् । पट्स पट्स मासेषु गतेषु प्रनस्तत्सवं सभ्यपुरुषेश्वपतिः परीक्षयेष् ॥ ४०३ ॥ पणं यानं तरे दाप्यं पौरुषोऽर्धपणं तरे ।

पादं पशुश्र योषिच पादार्ध रिक्तकः पुमान् ॥ ४०४ ॥

" भाण्डपूर्णानि यानानि " (अ. ८ श्लो. ४०५) इति बक्ष्यति । तेन रिक्तकवारि
यानं तराविषये पणं दाप्यम् । एवं पुरुषभारोऽर्षपणं तरपण्यं दाप्यः । पश्चश्र गवादिः
पणचतुर्थभागं, भाररिहतो महस्यः पणाष्टभागं दापनीयः ॥ ४०४ ॥

भाण्डपूर्णानि यानानि तार्ये दाप्यानि सारतः।

रिक्तभाण्डानि यर्तिकचित्युमांसश्चापरिच्छदाः ॥ ४०५ ॥
पण्यद्रव्यपूर्णानि शकटादीनि द्रव्यगतोत्कर्षापेश्चया तरं दाप्यानि । द्रव्यरिहतानि
च गोणीकम्बळादीनि यर्तिकचित्स्वल्पं तायं दाप्यमः । अपरिच्छदा दरिद्रा उक्तपदार्थदानापेश्चया यर्तिकचिदापनीयाः ॥ ४०५ ॥

दीर्घाध्वनि यथादेशं यथाकालं तरी भवेत् । नदीतीरेषु तद्विद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम् ॥ ४०६ ॥

पूर्वं पारावारे तरणार्थम्रक्तम् । इदानीं नदीमार्गे दूराध्विन गन्तव्ये प्रवळवेगस्थि-रोदकनवादिदेशयीष्मवर्षादिकालापेक्षया तरमूल्यं कल्पनीयम् । एतच नदीतीरे बोद-व्यम् । सम्रदे तु वाताधीनपोतगमनत्वात्स्वायत्तत्वाभावे तरपण्यविशेषश्चापकं नदीव-द्वियोजनादिकं नास्ति । ततस्तत्रोचितमेव तरपण्यं प्राथम् ॥ ४०६ ॥

गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रत्नजितो मुनिः । ब्राह्मणा लिङ्किनश्चैव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥ ४०७ ॥ संजातगर्भो की मासद्वयादृष्वं, तथा प्रत्नजितो भिद्धर्मनिर्वानप्रस्थो, ब्राह्मणाश्च लिङ्किनो ब्रह्मचारिणः तरमुल्यं तरे न दाप्याः ॥ ४०७ ॥

यत्रावि किंचिद्दाशानां विश्वीर्येतापराधतः ।

तदाशैरेव दातव्यं समागम्य स्वतींऽश्वतः ४०८ ॥

नौकारूढानां यर्दिकचिनाविकापराचेन नष्टं द्रव्यं तमाविकरेव मिलित्वा यथाभागं दातव्यम् ॥ ४०८ ॥

एष नौयायिनामुक्तो व्यवहारस्य निर्णयः ।

दाशापराधतस्तीये दैविके नास्ति निग्रहः ॥ ४०९ ॥

नाविकापराधायदुदके नष्टं तत्राविकैरेव दातव्यम् । पूर्वोक्तमन्दितं " दैविके नास्ति निग्रहः " इति विधातं नौयायिनामेष ध्यवद्वारस्य निर्णय उक्तः । दैवोपजातवातादि-ना नौमञ्जन धनादिनाशे नाविकानां न दण्डः ॥ ४०९ ॥

> वाणिज्यं कार्येद्वैश्यं क्रुसीदं कृषिमेव च । पश्नां रक्षणं चैव दास्यं शुद्धं द्विजन्मनाम् ॥ ४१० ॥

वाणिज्यं कुसीदक्षिपद्यरक्षणानि वैश्यं कारयेत्। सदं च राजा हिजातीनां दास्यं कारयेत्। अकुर्वाणौ वैश्यसदौ रासो दण्ड्यावित्यवमधाँऽयमिहोपदेशः ॥४१०॥

क्षत्रियं चैव वैक्यं च ब्राह्मणो वृत्तिकर्शितौ ।

विभृयादानुशंस्येन स्वानि कर्माणि कार्यन् ॥ ४११ ॥

त्राह्मणः क्षत्रियवैश्यो भृत्यभावेन पीडितो करुणया स्वानि कर्माणि रक्षणकृष्यादी-नि कारयन् ग्रासाच्छादनादिना पोषयेष्ट् । एवं बलवान्त्राह्मणस्ताद्यपगताविश्वन् रा-ज्ञा दण्डनीय इति प्रकरणसामध्याद्वस्यते ॥ ४११ ॥

दास्यं तु कारयँङ्घोभाद्राह्मणः संस्कृतान्दिजान् ।

अनिच्छतः माभवत्याद्राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट् ॥ ४१२ ॥
प्रभवतो भावः प्राभवत्यम् । ब्राह्मणः कृतोपनयनान्द्विजातीननिच्छतः प्रशुरवन
कोभादास्यकर्म पादचावनादि कारयन् षट् शतानि दण्डयः ॥ ४१२ ॥

गुद्रं तु कारयेदास्यं कीतमक्रीतमेव वा ।

दास्यायैव हि मृष्टोऽसी ब्राह्मणस्यं स्वयंभुवा ।। ४१३ ॥ इद्धं उनर्भकादिशृतमञ्चतं वा दास्यं कास्येद्ध । यस्मादसी ब्राह्मणस्य दास्यायैव प्रजापतिचा सृष्टः ॥ ४१३ ॥

न स्वामिना निसृष्टोऽपि शुद्रो दास्याद्विमुच्यते । निसर्गजं हि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपोहति ॥ ४१४ ॥

यस्मादसौ ध्वजाहतत्वादिना दासत्वं गतः स तेन त्यकः स्वदास्याभावेऽपि श्रद्धेः बाह्यणस्य दास्यान विद्यच्यते । तस्माद्दास्यं श्रद्धस्य सहजम् । कः श्रद्धत्वजातिमिव दा-स्यमपनयति । अनुष्टार्थमप्यवद्यं श्रद्धेण बाह्यणादिद्विजश्रुश्रूषा कर्तव्येत्येवपरमेततः । अन्यथा वद्यमाणदास्यकरणपरिगणनयनर्थकं स्यात् ॥ ४१४ ॥

> ध्वजाहतो भक्तदासो गृहजः क्रीतदत्रिमौ । पैत्रिको दण्डदासश्च सप्तैते दासयोनयः ॥ ४१५ ॥

संग्रामस्वामिसकाणाजितो, भक्तलोभाणुपगतदास्यो भक्तदासः, तथा दासीपुत्रः, मृत्येन क्रीतः, अन्येन दत्तः, पित्रादिकमागतः, दण्डादिधनग्रज्यर्थं स्वीकृतदास्यभावः, इत्येतानि सप्त ध्वजाद्यतत्वादीनि दासत्वकारणानि ॥ ४१६॥

भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः । यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनस् ॥ ४१६ ॥

पुत्रभार्यादासाख्योऽमी मिर्धना एव मन्वादिभिः स्मृताः । यस्मायद्वनं तेऽर्जयन्ति यस्य ते भार्याद्यस्तस्य तद्दनं भवति । एतच भार्यादीनां पारतन्त्र्यप्रदर्शनाथेपरम् । अध्यग्न्यादेः पद्विचस्य क्षीधनस्य वक्ष्यमाणस्वाद् धनसाध्यादृष्टार्थकमांपदेशार्थं च मान

र्यादीनां पत्न्यधिकरणे पत्न्यथेंऽपि यागाधिकारस्योक्तत्वात् । जीपुंसयोर्मध्ये एकघने चातुमतिद्वारेण न्निया अपि कर्तृत्वात् ॥ ४१६ ॥

विस्रब्धं ब्राह्मणः शूद्राह्रव्योपादानमाचरेत् ।

नहि तस्यास्ति किंचित्स्वं भर्तेहार्यथनो हि सः ॥ ४१७ ॥

निर्विचिकित्समेव प्रकृताइ।सग्रदाद्धनग्रहणं क्वयोद्धाह्मणः ! यतस्तस्य किंचिदिपि स्वं नास्ति । यस्माद्भर्तृगाश्चयनोऽसो । एवं चापदि बलादिप दासाद्धाक्षणो धनं गृह्मभ राज्ञा दण्डनीय इत्येवमर्थमेतदुच्यते ॥ ४१७॥

वैश्यशूद्रौ प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत् ।

तौ हि च्युतौ स्वकर्मभ्यः क्षोभयेतामिदं जगत् ॥ ४१८ ॥

वैद्यं कृष्यादीनि इद्धं च द्विजातिग्रश्रूषादीनि कर्माणि यत्नतो राजा कारयेत् । यस्मानौ स्वकर्मभ्यश्र्यतावशाखीयोपार्जितथनग्रहणमदादिना जगदाकुठीकुर्याताम४१८

अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मान्तान्वाहनानि च।

आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोशमेव च ॥ ४१९ ॥

प्रत्यद्वं तद्धिकृतद्वारेण प्रारञ्घदृष्टादृष्टार्थकर्मणां निष्पात्तें नृपातिर्निरूपयेत् । तथा इस्त्यश्वादीनि किमय प्रविष्टं किं निःसृतमिति, सवर्णरत्नोत्पत्तिस्थानानि, भाण्डागारं चावेक्षेत । व्यवद्वारदर्शनासकोऽपि राजा धर्मात्र परित्यजेदिति दर्शयितुस्रकस्यापि पुनर्वचनम् ॥ ४१९ ॥

एवं सर्वानिमात्राजा व्यवहारान्समापयन् । व्यपोह्य किल्बिषं सर्वे प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ४२० ॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे श्रुप्रपोक्तायां संहितायां राजधर्मे व्यवहारनिर्णये सामान्य-व्यवहारो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

एवस्रकप्रकारेणैतान्सर्वानृणादानादीन्व्यवहारांस्तत्वतो निर्णयेनान्तं नयन्पापं सर्वमपहाय स्वर्गादिप्राप्तिरूपास्रत्कृष्टां गतिं लभते ॥ ४२०॥

इति श्रीकुळूकभट्टविरचितायां मन्वर्थमुक्तावल्यामष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥

#### अथ नवमोऽध्यायः।

पुरुषस्य स्त्रियाश्चेव धर्मे वर्त्माने तिष्ठतोः । संयोगे विषयोगे च धर्मान्वक्ष्यामि शाश्वतान् ॥ १ ॥

पुरुषस्य पत्न्याश्र धर्माय हि ते अन्योन्याव्यभिचारिकक्षणे वर्त्मान वर्तमानायेः संयुक्तवियुक्तयोश्र धर्मान्पारंपर्यागतत्वेन नित्यान्वक्ष्यामि । दम्पत्योः परस्परचर्म-

व्यतिक्रमे सत्यन्यतरक्षाने दण्डेनापि स्वधर्मव्यवस्थानं राज्ञा कर्तव्यमिति व्यवहार मध्येऽस्योपदेशः॥ १॥

अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषेः स्वैर्दिवानिशस् । विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाध्या आत्मनो वर्शे ॥ २ ॥ स्वीर्येभेत्रादिभिः सदा श्वियः स्वाधीनाः कार्याः अनिषिद्धेष्वपि रूपरसादिविषयेषु प्रसक्ता अपि आत्मवशाः कार्याः ॥ २ ॥

> पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमहिति ॥ ३ ॥

पिता विवाहात्पूर्वं श्रियं रक्षेत्पश्चाद्भर्ता तदभावे प्रताः । तस्मात्र श्री कस्यांचिद-प्यवस्थायां स्वातन्त्र्यं भजेत् । भर्ता रक्षति योवने इत्यादि प्रायिकम् । अभर्तृपुत्रायाः संनिद्दितायाः पित्रादिभिरिप रक्षणात् ॥ ३ ॥

> कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन्पतिः। मृते भर्तरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता।। ४॥

प्रदानकाले पिता तामददन् गर्ला भवति । "प्रदानं प्रायुतोः" इति गौतमवच-नाहृतोः प्राक्यदानकालः । पतिश्व ऋतुकाले पत्नीमगच्छनगर्दणीयो भवति । पत्यौ सते मातरमरक्षनपुत्रो निन्यः स्यात् ॥ ४ ॥

> सूक्ष्मेभ्योऽपि मसङ्गेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषतः । द्वयोर्दि कुल्योः शोकमावहेयुररक्षिताः ॥ ५ ॥ [भार्यायां रक्ष्यमाणायां प्रजा भवति रक्षिता । प्रजायां रक्ष्यमाणायामात्मा भवति रक्षितः ॥ १ ॥]

स्वल्पेभ्योऽपि दुःसङ्गेभ्यो दौःशील्यसंपादकेभ्यो विश्वेषेण क्रियो रक्षणीयाः किंहु-नर्महद्भः । यस्मादुपेक्षितरक्षणाहृयोः पितृभर्तृगण्योः संतापं दापयेष्ठः ॥ ५ ॥

इमं हि सर्ववर्णीनां पश्यन्तो धर्ममुत्तमम् । यतन्ते रक्षितुं भार्यी भर्तारो दुवेळा अपि ॥ ६ ॥

सर्वेषां ब्राह्मणादिवर्णांनां भार्यारक्षणरक्षणं धर्मं वक्ष्यमाणश्चेकरीत्या सर्वेध-मेन्य उत्कृष्टं जानन्तोऽन्धपङ्ग्यादयोऽपि भार्यां रक्षितुं यत्तेरन् ॥ ६ ॥

> स्वां प्रसृतिं चरित्रं च कुलमात्मानमेव च । स्वं च धर्मे प्रयत्नेन जायां रक्षित्ह रक्षति ॥ ७ ॥

यस्माद्वायां रश्चनो रश्चणमसंकीर्णविश्वद्वापत्योत्पादनेन स्वसंतर्ति तथा शिष्टसमा-चारं पितृपितामद्वायन्वयमात्मानं विश्वद्वसंताननिमित्तीर्ध्वदेद्विकछाभेन स्वधमं च विश्व-द्वभायस्यायानादावच्यथिकाराद्वश्वति । सस्मात्त्वयो रक्षित्वं यसेतेति पूर्वस्य विशेषः॥॥॥

# पतिभीयीं संप्रविश्य गर्भी भूत्वेह जायते । जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥ ८॥

पतिः ग्रुकरूपेण भायां संप्रविश्य गर्भमापाय तस्यां भार्यायां पुत्ररूपेण जायते । तथाच श्रुतिः " आत्मा वे पुत्रनामासि " इति । जायायास्तदेव जायात्वं यतोऽस्यां पतिः पुनर्जायते । तथाच बहुचन्नाध्रणम्—" पतिर्जायां प्रविश्वति गर्भों भूत्वेह मातरभ् । तस्यां पुनर्नवो भूत्वा दशमे मासि जायते ॥ तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते प्रनः " ततश्वासौ रक्षणीयत्येतदर्थं नामनिर्वचनम् ॥ ८ ॥

यादशं भजते हि स्त्री स्रुतं सूते तथाविधम् । तस्मात्त्रजाविशुद्धचर्थं स्त्रियं रक्षेत्प्रयत्नतः ॥ ९ ॥

यस्मायादृशं पुरुषं शास्त्रेण विद्वितं प्रतिषिदं वा तादृशशास्त्रोक्तपुरुषसेवनेनोत्कृष्टं निषिद्वपुरुषसेवनेन च निकृष्टं पुत्रं जनयति । तस्मादपत्यविद्यध्यर्थं पत्नीं यवतो रक्षेत्।। ९ ॥

कथं रक्षणीयेत्यत आह-

न कश्चिद्योषितः शक्तः प्रसद्य परिरक्षितुम् ।

एतैरुपाययोगैस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम् ॥ १०॥

कश्चिद्वव्यत्संरोधिदनापि स्रीयो रिक्षतुं न शकः, तत्रापि व्यभिचारदर्शनात ।
किल्वेतैर्वक्ष्यमाणे रक्षणोपायप्रयोगैस्ता रक्षयित्वं समर्थाः॥ १०॥

तात्रपायान्।इ---

, अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत । ज्ञौचे धर्मेऽन्नपक्त्यां च पारिणाह्यस्य वेक्षणे ॥ ११ ॥

धनस्य संग्रहणे विनियोगे च द्रव्यश्चरीरश्चहौ भर्त्रश्चिश्चश्चादिकेऽन्नसाधने पारि-णाद्यस्य गृहोपकरणस्य श्रय्यासनकुण्डकटाहादेरवेक्षणे एनां नियोजयेत् । वेक्षणे अ-वस्य आदिलोपः ॥ ११ ॥

> अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषेराप्तकारिभिः । आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः ग्रुरक्षिताः ॥ १२ ॥

आप्ताश्च ते आज्ञाकारिणश्च तैः प्रच्येष्ट्रंहे रुद्धा अप्यरक्षिता भवन्ति याः दुःशील-तया नात्मानं रक्षन्ति । यास्तु धर्मञ्जतया आत्मानमात्मना रक्षन्ति ता एव छर-श्चिता भवन्ति । अतो धर्माधर्मफलस्वर्गनरकप्राप्त्याथुपदेशेनासां संयमः कार्य इति ग्रह्मरक्षणोपायकथनपरमिदम् ॥ १२॥

> पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम् । स्वमोऽन्यगेहवासश्च नारीसंदूषणानि षद् ॥ १३ ॥

मचपानं, असत्पुरुषसंसर्गः, भर्त्रा सह विरदः, इतस्ततश्च भ्रमणं, अकालस्वापः, परग्रहनिवासः, इत्येतानि षट् विया व्यभिचाराख्यदोषजनकानि । तस्मादेतेभ्य एता रक्षणीयाः ॥ १३ ॥

नैता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः । सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव भुज्जते ॥ १४ ॥

नैताः कमनियरूपं विचारयन्ति । न चासां येवनादिके वयस्यादरो भवति । किंतु सरूपं कुरूपं वा पुमानित्येतावतैव तसुपभुक्षते ॥ १४ ॥

पौंश्वरयाच्चलचित्ताच नैस्नेह्याच स्वंभावतः । रक्षिता यत्नतोऽपीह भर्तृष्वेता विकुवते ॥ १५॥

प्रंसो दर्शने संभोगायभिठापशीठत्वात्, चित्तस्यैर्याभावात्, स्वभावतः स्नेहरिह-तत्वाच एता यत्नेनापि लोके रिक्षताः सत्यो व्यभिचाराश्रयणेन भर्तेषु विकियां गच्छन्ति ॥ १५ ॥

एवं स्वभावं ज्ञात्वासां प्रजापतिनिसर्गजम् । परमं यत्नमातिष्ठेत्पुरुषो रक्षणं प्रति ॥ १६ ॥

एवं श्लोकद्वयोक्तमासां स्वभावं हिरण्यगर्भसृष्टिकाळजनितं ज्ञात्वा रक्षणार्थं प्रकृष्टं यत्नं पुरुषः क्वर्यास् ॥ १६ ॥

शय्यासनमलंकारं कामं क्रोधमनाजेवम्।

द्रोहभावं कुचर्या च स्त्रीभ्यो मनुरकल्पयत् ॥ १७ ॥ श्यनोपवेशनार्वकरणशिल्तं कामकोधानार्जवपरिहंसाङ्कात्सिताचारत्वानि सर्गारी मद्यः क्रीभ्यः कल्पितवान् । तस्मायत्नतो रक्षणीयाः ॥ १७ ॥

नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैरिति धर्मे न्यवस्थितिः । निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च स्त्रियोऽनृतमिति स्थितिः ॥ १८ ॥

जातकर्मादिकिया श्रीणां मन्त्रेर्नास्तीत्येषा शास्त्रमर्यादा व्यवस्थिता। ततश्च मन्त्र-वत्संस्कारगणाभावात्र निष्पापान्तःकरणाः इन्द्रियं प्रमाणं, धर्मप्रमाणश्चितिस्पृतिरिह-तत्वात्र धर्मज्ञाः। अमन्त्राः पापापनोदनमन्त्रजपरिहतत्वाज्ञातेऽपि पापे तित्रेणेजना-श्रमाः। अनुतवद्युभाः श्रिय इति शास्त्रमर्यादा । तस्मायत्नतो रक्षणीया इत्यत्र तात्पर्यम् ॥ १८ ॥

तथा च श्रुतयो बहुचो निगीता निगमेष्वपि । स्वाळक्षण्यपरीक्षार्थं तासां भृणुत निष्कृतीः ॥ १९ ॥

व्यभिचारशिक्त्वं श्रीणां स्वभाव इत्युक्तं तत्र श्रीतं प्रमाणतयोपन्यस्यति । तथा वह्नयः श्रुतयो बहुनि श्रुतिवाक्यानि "न चैतद्विषो बाह्मणाः स्मोऽनाह्मणा वा"

इत्येवमादीनि निगमेषु स्वालक्षण्यं व्यभिचारणीलत्वं तत्परिज्ञानार्थं पठितानि । तासां श्रुतीनां मध्ये या निष्कृतिकृपा व्यभिचारप्रायश्चित्तभृतास्ताः श्रुतीः श्र्यश्चतः । एकस्याः श्रुतेर्वक्ष्यमाणत्वाच्छ्रुतिं श्र्यश्चतेत्यर्थः । "सृपां सृपो भवन्ति" इति द्वितीयैक-वचने बहुवचनम् ॥ १९॥

यन्मे माता मलुलुभे विचरन्त्यपतिव्रता । तन्में रेतः पिता वृक्ताभित्यस्यैतन्निदर्शनम् ॥ २० ॥

कश्चित्युत्रो मातुर्मानसञ्यभिचारमवगस्य श्रूते । मनोवाक्कायकर्मभिः पतिव्यतिरिकं प्रक्षं या न कामयते सा पतित्रता ततोऽन्याऽपतित्रता । मम माता अपितत्रतऽसती परगृहान्गच्छन्ती यत्प्रहानुभे परपुरुषं प्रति संजात्रष्ठोभाभूतत्पुरुषसंकल्पदुष्टं मातृ-रजोरूपं रेतो मम पिता शोधयत्वित्यस्य श्रिया व्यभिचारशिक्त्वस्यतदितिकरणान्तं मन्त्रपादत्रयं शापकम् । अयं च मन्त्रश्चातुर्मास्यादिष्ठ विनिग्रकः ॥ २०॥

संप्रति मानसञ्यभिचारप्रायश्चित्तरूपतामस्य मन्त्रस्याह —

ध्यायत्यानिष्टं यत्किंचित्वाणिग्राहस्य चेतसः । तस्यैषं व्यभिचारस्य निह्नवः सम्यगुच्यते ॥ २१ ॥

भर्तुरिप्रयं यहिंकचित्पुरुषान्तरगमनं श्री मनसा चिन्तयित तस्य मानसस्य व्य-भिचारस्येष प्रकृतो मन्त्रः सम्यक् शोधनो मन्त्रादिभिरुच्यते । मातेति अवणात्युव-स्येवायं प्रायश्चित्तरूपे। मन्त्रो न मातुः ॥ २१ ॥

> याहम्गुणेन भत्री स्त्री संयुज्येत यथाविधि । ताहम्मुणा सा भवति समुद्रेणेव निम्नमा ॥ २२ ॥

यथारूपेण भन्नी साधुनासाधुना वा स्त्री विवाद्यविधिना संग्रुज्यते सा भर्तृसदृत्र-गुणा भवति । यथा सश्चदेण संग्रुज्यमाना नदी स्वाद्द्दकापि क्षारज्ञा जायते । भर्तुरात्मसंमानारूयस्त्रीरक्षणीपायान्तरोपदेशार्थमिदम् ॥ २२ ॥

अत्रोत्कर्पदृष्टान्तमाह---

अक्षमाला वसिष्टेन संयुक्ताऽधमयोनिजा । शारङ्की मन्दपालेन जगामाभ्यर्हणीयताम् ॥ २३ ॥

अञ्चमालाख्या निकृष्टयोनिजा वसिष्ठेन परिणीना, तथा चटका मन्द्रपालाख्येन ऋषिणा संगता पूज्यतो गता॥ २३॥

एताश्रान्याश्र लोकेऽस्मिन्यकृष्ट्रमसूत्यः ।

उत्कर्ष योषितः प्राप्ताः स्वैः स्वैभर्तुगुणैः शुभैः ॥ २४ ॥

यचिप हे प्रकृते तथापि प्रदर्शनार्थत्वमनयोर्मत्वा एता इति बहुवचनं कृतम् । एताश्चान्याश्च सत्यवत्यादयो निकृष्टप्रसत्तयः स्वभर्तृगुणैः प्रकृष्टैरस्मिँहोके उत्कृ-ष्टतां प्राप्ताः ॥ २४ ॥ एषोदिता लोकयात्रा नित्यं स्त्रीपुंसयोः ग्रुभा । प्रेत्येह च मुखोदकीन्प्रजाधमीनिवोधत ॥ २५ ॥

इष छोकाचारो जायापतिविषयः सदा ग्रभ उक्तः। इदानीमिहलोके परलोके चोत्त-रकालग्रभस्रलहेतृन् "कि क्षेत्रिणोऽपत्यस्रत् बीजिनः" इत्यादीनप्रजाधमन्त्रिस्तत ॥२५॥

प्रजनार्थ महाभागाः पूजाही गृहदीप्तयः ।

स्त्रियः श्रियश्र गेहेषु न विशेषीऽस्ति कश्रन ॥ २६ ॥

यद्यव्यासां रक्षणार्थं दोषा उक्तास्तथापि शक्यप्रतीकारत्वादिइ दोषाभावः । एताः श्रियोमहोपकारा गर्भोत्पादनार्थं बहुकल्याणभाजनभूता वकार्णकारादिदानेन संमानार्धाः स्वयुद्धे शोभाकारिण्यः श्रियः श्रियश्च गेर्हेषु तुल्यरूपाः । नानयोर्विद्येषो विवते । यथा शिःश्रीकं गृहं न राजत्येवं निःश्रीकमिति ॥ २६ ॥

अपिच--

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपाछनम् i

प्रत्यहं छोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम् ॥ २७ ॥ अपत्यस्य जननं जातस्य परिपाटनं प्रतिदिनं चातिथिमित्रभोजनादेळींकव्यवहा-रस्य प्रत्यक्षं भार्येव निदानम् ॥ २७ ॥

> अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रृषा रतिरुत्तमा । दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्र ह ॥ २८ ॥

अपत्योत्पादनसक्तमप्येतदभ्याईतत्वज्ञापनार्थं पुनरभिधानम् । धर्मकार्याण्यग्निहो-वादीनि, परिचर्या, उत्कृष्टा रातिः, पितृणामात्मनश्चापत्यजननादिना स्वर्ग इत्येतत्सर्वे भार्याधीनम् ॥ २८ ॥

पति या नाभिचरति मनोवाग्देइसंयता ।

सा भर्तृलोकानामोति सद्धिः साध्वीति चोच्यते ॥ २९ ॥ या जी मनोवाग्देइसंयता सर्तातिविशेषणोपादानसामध्यांनमनोवाग्देहैरेव न व्यभिचरति सा भर्ता सद्दार्जितान्स्वर्गादिलोकान्प्रामोति । इह लोके च विशिष्टैः साध्वीत्सुच्यते ॥ २९ ॥

> व्यभिचारात्तु भर्तुः स्त्री छोके मामोति निन्यताम् । मृगालयोनि चामोति पापरोगैश्र पीड्यते ॥ ३०॥

पुरुषान्तरसंपर्कात्की छोके निन्यतां जन्मान्तरे च सृगाङ्जातिं प्राप्नोति। पाप-योगाहिभिश्र पीट्यते । पञ्चमाध्याये कीयमें उक्तमण्येतच्छ्रीकद्वयं सदपत्यसंपत्त्यर्थ-स्वेन महाप्रयोजनतया पुनः पठितम् ॥ ३० ॥

पुत्रं मत्युदितं सद्भिः पूर्वजैश्च महर्पिभिः । विश्वजन्यमिषं पुण्यमुपन्यासं निवोधत ॥ ३१ ॥ पुत्रमणिकृत्य शिष्टैर्मन्यादिभिः पूर्वमुत्पनैश्च महर्षिभिरभिहित्तिमिमं वहयमाणं सर्व-जनहितं विचारं श्रप्तत ॥ ३१ ॥

भर्तुः पुत्रं विजानन्ति श्रुतिद्वैधं तु भर्तिरे । आहुरुत्पादकं केचिदपरे क्षेत्रिणं विदुः ॥ ३२ ॥

भर्तुः पुत्रो भवतीति खनयो मन्यन्ते । भर्तरि द्विःप्रकारा श्रुतिर्वर्तते । केचिदुत्पान् दकमबोदारमपि भर्तारं तेन पुत्रेण पुत्रिणमाहुः । अन्ये तु वोदारं भर्तारमङ्ख्यादक-मप्यन्यजनितेन पुत्रेण पुत्रिणमाहुः ॥ ३२ ॥

क्षेत्रभृता स्मृता नारी बीजभूतः स्मृतः पुमान् । क्षेत्रवीजसमायोगात्संभवः सर्वदेहिनाम् ॥ ३३ ॥

त्रीक्षाबुत्पत्तिस्थानं क्षेत्रं तत्तुल्या की खनिभिः स्मृता । प्रकाश वीकादिबीजदुल्यः समृतः । यथिप रेतो बीजं तथापि तद्यिकरणस्वात्पुरुषो बीजमिति व्यपदिवयते । वेत्रबीजसमायोगात्सर्वप्राणिनाखत्पत्तिः । एवं चोभयोः कारणत्वस्याविधिष्टत्वायुक्ता विप्रतिपत्तिः, किं यत्संबन्धि क्षेत्रं तस्यापत्यक्षत्त यदीयं बीजं तस्येति ॥ १३ ॥

विशिष्टं कुत्रचिद्धीजं स्त्रीयोनिस्त्वेव कुत्रचित् । चभयं तु समं यत्र सा प्रसृतिः प्रशस्यते ॥ ३४ ॥

क्विच्छीजं प्रधानं "जाता ये त्विविद्यक्तायाम् " इति न्यायेनोत्पन्ते वीजिनी बुध इव सोमस्य । तथा व्यासर्व्यंश्वद्वादयो वीजिनामेव सताः । क्वित्वेत्रस्य प्रधान्वं यथायं तल्पजः प्रभीतस्येति वध्यति । अत्तएव विचित्रवीर्यक्षेत्रे क्षत्रियायां बाक्वणोन्स्यादिता अपि धृतराष्ट्रादयः क्षत्रियाः क्षेत्रिण एव प्रजा वशृहः । यत्र प्रनर्वीजयोन्योः साम्यं तत्र वोद्येव जनयिता तदपत्यं प्रशस्तं भवति तत्र वोजप्राधान्यापेक्षं तावदाहुः ॥ ३४ ॥

वीजस्य चैव योन्याश्र बीजमुत्कृष्टमुच्यते । सर्वभूतममृतिहिं वीजलक्षणलक्षिता ॥ ३५ ॥

वीजक्षेत्रयोवींजं प्रधानमभिषीयते । यस्मात्सवेषां भूतारव्धानाम्रत्पत्तिवाजगत-वर्णस्वरूपादिचिह्नेरुपळक्षिता दृश्यते ॥ ३९ ॥

यादृशं तूप्यते वीजं क्षेत्रे कालोपपादिते । ताद्योदृति तत्तिस्मन्वीजं स्वैर्व्यक्षितं गुणैः ॥ ३६ ॥

यज्ञातीयं बीजं बीह्यादि ग्रीष्मादिकाछे वर्षादिना संस्कृते केन्ने उप्यते सज्जातीयमेक तद्भीजमारमीयैर्वर्णादिभिश्पण्डितं तस्मिन्क्षेत्रे जायते ॥ ३६ ॥

एवमन्वयप्रकारेण बीजप्राचान्यं प्रदश्यं व्यतिरेकस्रक्षेन् दर्शयितमाह—

इयं भूमिर्हि भृतानां शाश्वती योनिरुच्यते । न च योनिगुणान्कांश्विद्वीजं पुष्यति पुष्टिषु ॥ ३७॥ हिरवधारणे । इयमेव भूमिर्भूतारच्यानां तस्तुल्मकतादीनां नित्या योनिः कारणं क्षेत्रात्मकं सर्वकोकैरुच्यते । नच भूम्यारुपयोनिधर्मान्कांश्चिदपि सुत्स्वरूपत्वादीन्वीजं स्वविकारेष्वङ्क्षुरकाण्डायवस्थास भजते । भजत्यर्थत्वात्पुष्यतेः सकर्मता । तस्मायोनिर्गुणानुवर्तनाभावाव क्षेत्रप्राधान्यम् ॥ ३७ ॥

आपे च--

भूमावप्येककेदारे कालोप्तानि कृषीवलैः।

नानारूपाणि जायन्ते वीजानीह स्वभावतः ॥ ३८ ॥

भूमावैकस्मिश्रपि केदारे कर्षकैर्त्रपनकालोप्तानि बीहिसद्वादीनि नानारूपाण्येव वीजस्वभावाजायन्ते नतु भूमेरेकस्वादेकरूपाणि भवन्ति ॥ ३८ ॥ तथा हि—

> त्रीहयः शालयो मुद्रास्तिला माषास्तथा यवाः। यथावीजं परोहन्ति लगुनानीक्षवस्तथा ॥ ३९ ॥

विहरः पष्टिकाः, शालयः कलमायाः, तथा श्रद्धादयो वीजस्वभावानतिकमेण नानाः रूपा जायन्ते ॥ ३९ ॥

एवं च सति--

अन्यदुर्प्त जातमन्यदित्येतन्त्रोपपद्यते । उप्यते यद्धि यद्वीजं तत्त्वदेव परोहति ॥ ४० ॥

त्रीहिरुप्तो सुद्रादिर्जायत इत्येतन संभवति । यस्मायदेव बीजस्रप्यते तत्तदेव जायते । एवं बीजसुणात्वयत्नातक्षेत्रधर्मानतृत्वतेश्च त्रीद्यादौ मत्रध्येष्वपि बीजप्रा-भान्यम् ॥ ४० ॥

संप्रति क्षेत्रप्राधान्यमाइ---

तत्पाज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना ।

आयुष्कामेन वप्तव्यं न जातु परयोपिति ॥ ४१ ॥

तद्वीजं सहजप्रज्ञावता पित्रादिभिरद्यधिष्टेन ज्ञानं वेदः, एवं विज्ञानमधि तदङ्गा-दिश्राकाणि तद्वेदिनायुरिच्छता न कदाचित्परजायायां वपनीयम् ॥ ४१ ॥

अत्र गाथा वायुगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः । यथा वीजं न वप्तव्यं पुंसा परपरिग्रहे ॥ ४२ ॥

अतीतकालज्ञा अस्मिन्धें वायुप्रोक्ता गाधारकन्दोविशेषयुक्तानि वाक्यानि कथ-यन्ति । यथा परपुरुवेण परपतन्यां वीजं न वसव्यमिति ॥ ४२ ॥

नश्यतीष्ठर्यथा विद्धः खे विद्धमनुविद्धचतः । तथा नश्यति वै क्षिप्रं वीजं परपरिग्रहे ॥ ४३ ॥

यधान्येन विद्धं मृगे कृष्णसारं तस्मिन्नेव छिद्रे पशादन्यस्य विद्वयत आविद्धः क्षिप्तः

शरो निष्फलो भवति पूर्वहन्त्रैव इतत्वात्तस्यैव तन्म्रगलाभात् , एवं परपत्न्यास्तरं वीजं शीव्रमेव निष्फलं भवति । गर्भग्रहुणानन्तरं क्षेत्रिणः सदाः फललाभात् ॥ ४३॥

पृथोरपीमां पृथिवीं भार्यी पूर्वविदो विदुः।

स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शाल्यवतो मृगम् ॥ ४४ ॥

इमामि पृथ्वीं पृथुना पूर्वं परिगृहीतत्वादनेकराजसंबन्धेऽपि पृथोर्भायां-मित्यतीतज्ञा जानन्ति । तस्मात्स्थाणुं छिन्दति स्थाणुच्छेदः । कर्मण्यण् । येव स्थाणुग्रत्ताच्य क्षेत्रं कृतं तत्त्येव तत्क्षेत्रं वदन्ति । तथा शरादि श्रत्यं येन पूर्वं मृगे क्षिप्तं तस्येव तं मृगमाहुः । एवंच पूर्वपरिग्रहीद्वः स्वामित्वाद्वोद्धरेवापत्य भवति न जनियतुः ॥ ४४ ॥

एतावानेव पुरुषो युज्जायात्मा प्रजेति ह ।

विपाः पाहुस्तथा चैतद्यो भर्ता सा स्मृताङ्गना ॥ ४५ ॥

नैकः पुरुषा भवति अपि तु भार्यास्वदेहमपत्यानीत्येतत्परिमाण एव पुरुषः । तथाच वाजसनेयत्राह्मणम्—"अर्थों हु वा एष आत्मनस्तस्मायज्ञायां न विन्दते नैतावत्प्रजायते असवों हि ताबद्भवति, अथ यदैव जायां विन्दतेऽथ प्रजायते तर्हि सर्वो भवति, तथा चैतद्धेदविदो विप्रा वदन्ति यो भर्ता सैव भार्यो स्प्रता" इति । एवंच तस्याम्रत्पादितं भद्धेदेवापत्यं भवतीति ॥ ४५ ॥

यतश्च दंपत्योरीक्यमतः-

न निष्क्रयविसर्गाभ्यां भर्तुर्भायी विमुच्यते ।

एवं धर्म विजानीमः प्राक्प्यजापतिनिर्मितम् ॥ ४६ ॥

निष्कयो विक्रयः विसगेस्त्यागः न ताभ्यां स्त्री भर्तुर्भार्यात्वादपैत्येवं पूर्वे प्रजाप-तिना स्मृतं नित्यं धर्मं मन्यामदे । एवंच क्रयादिनापि परिक्रियमात्मसात्कृत्वा तदु-त्पादितापत्यं क्षेत्रिण एव भवति न बीजिनः ॥ ४६ ॥

सक्रदंशा निपतात सक्रत्कन्या प्रदीयते ।

सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत् ॥ ४७ ॥

पित्रादिधनविभागो आतृणां धमैतः कृतः सकृदेव भवति न पुनरन्यथा कियत इति। तथा कन्या पित्रादिना सकृदेकस्मै दत्ता न पुनरन्यस्मै द्वियते। एवं चान्येन पूर्वमन्यस्मै दत्तायां पश्चात्पित्रादिभिः प्राप्तायामपि जनितमपत्यं न बीजिनो भवतीत्ये-तदर्थमस्योपन्यासः। तथा कन्यातोऽन्यस्मित्रपि गवादिद्वच्ये सकृदेव ददानीत्याद न पुनस्तदन्यस्मै दीयत इति त्रीण्येतानि साधूनां सकृद्भवन्ति । यथपि कन्यादानस्य "सकृत्करणं प्रकृतोपगुक्तं " तथापि प्रसङ्गादंशदानयोरपि सकृत्ताभिधानम् " सकृदाद ददानि " ( अ.९ श्लो. ७७ ) इत्यनेनैव कन्यादानस्यापि सकृत्करणसिद्धौ प्रकृतोपयोन्गित्वादेव पृथगाभिधानम् ॥ ४७ ॥

यथा गोऽश्वोष्ट्रदासीषु महिष्यजाविकासु च । नौत्पादकः प्रजाभागी तथैवान्याङ्गनास्विप ॥ ४८ ॥ यथा गवादिषु परकीयेष्वात्मद्यपभादिकं नियुष्य वस्तोत्पादको न तद्रागी तथा परकीयभार्योस्वपि नोत्पादकः प्रजामागी भवति ॥ ४८ ॥

येऽक्षेत्रिणो वीजवन्तः परक्षेत्रप्रवापिणः।

ते वै सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फलं कचित् ॥ ४९ ॥

केंत्रस्वामिनो ये न भवन्ति अथ वीजस्वामिनः सन्तः परकेत्रे बीजं दपन्ति ते तत्र केत्रजातस्य धान्यादेः फर्छ कविदपि देशे न छभन्त इति प्रकृतस्य दृष्टान्तः॥४९॥

यदम्यगोषु दृषभो वत्सानां जनयेच्छतम् । गोमिनामेव ते वत्सा मोधं स्कन्दितमाषभम् ॥ ५०॥

यदन्यदीयगवीषु ष्टपभी वत्सकृतभिष जनयेत्सवं ते वत्साः जीगवीस्वाधिनी स्वन्त्येव न ष्टपभस्वाभिनः । ष्टपभस्य यच्छुकसेचनं तष्टुपभस्वाभिनो निष्फलमेव भवति । "यथा गोऽश्वोष्ट्र" ( अ. ९ श्टो. ४८ ) इत्यनेनोत्पादकस्य प्रजाभागित्वं न भवतीत्येतत्त्रस्यत्वेन दृष्टान्त उक्तः । अयं तु क्षेत्रस्वाभिनः प्रजाभागित्वं भवतीत्येत-त्यस्त्वेन अतो न पुनकृतिः ॥ ६० ॥

तथैवाक्षेत्रिणो वीजं परक्षेत्रप्रवापिणः।

कुर्वन्ति क्षेत्रिणामर्थे न बीजी लभते फलम् ॥ ५१ ॥

यथा गनादिगर्भेषु तथैवापत्यरहिताः सन्तः परकीयभार्यायां ये बीजं वपन्ति ते क्षेत्रस्वामिनामेवापत्यख्क्षणमर्थं कुर्वन्ति । बीजसेका त्वपत्याख्यं फर्जन उभते॥६१॥

> फलं त्वनभिसंघाय क्षेत्रिणां वीजिनां तथा । मत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थो वीजाद्योनिर्गरीयसी ॥ ५२ ॥

यदस्याष्ठरपत्स्यतेऽपत्यं तदावयोरुभयोरेवैवं यत्र नियमी न कृतस्तत्र निःसंदिग्ध्ये व क्षेत्रिणोऽपरयम् । उक्तरीत्या वीजात्क्षेत्रं बळवत् ॥ ६२॥

> क्रियाभ्युपगमास्वेतद्वीजार्थं यत्मदीयते । तस्येद भागिनौ हश्री बीजी क्षेत्रिक एव च ॥ ५३ ॥

यदत्रापत्यं भविष्यति तदावयोरेवेति नियम्यैतत्स्रेत्रं स्वामिना बीजवपनार्थं यहीः जिनो दीयते तस्यापत्यस्य छोके वीजिख्नेत्रिणो हाविष भागिनौ हृष्टो ॥ ५३ ॥

> ओघवाताहृतं दीजं यस्य क्षेत्रे मरोहति । क्षेत्रिकस्यैव तद्वीजं न वप्ता रुभते फलम् ॥ ५४ ॥

यद्वीजं जल्वेमवाताभ्यामन्यदीयक्षेत्रादानीतं यस्य क्षेत्रे जायते तत्के-त्रस्वामिन एव तद्वीजं भज्ञति, बतु येन बीजग्रप्तं स तत्फ्रळं छभते । एवं च स्वभार्याक्षमेणापरभार्यागमने ममायं प्रत्रो भवितेत्यवगभेऽपि क्षेत्रिण एवापत्यमि-त्यनेन दक्षितम् ॥ ५४ ॥ एष धर्मो गवाश्वस्य दास्युष्ट्राजाविकस्य च । विहंगमहिषीणां च विज्ञेयः प्रसर्वं प्रति ॥ ५५ ॥

एषैव व्यवस्था गवाश्वादीनां संततिं प्रति ज्ञातव्या । यत्क्षेत्रस्वाम्येवे गवाश्वादेः संततिस्वामी नतु द्रपभादिस्वामी । नियमे तु कृते सत्येतयोरेव संततिस्वाम्यम्॥५९॥

एतद्वः सारफल्युत्वं बीजयोन्योः प्रकीतितम्।

अतः परं भवक्ष्यामि योषितां धर्ममापदि ॥ ५६ ॥

एतद्वीजयोन्योः प्राधान्याप्राधान्यं युष्माकम्रकम् । अतोऽनन्तरं कीणां संताना-भावे यत्कर्तव्यं तद्वक्ष्यामि ॥ ५६ ॥

भ्रातुज्येष्टस्य भायी या गुरुपत्न्यनुजस्य सा ।

यवीयसस्तु या भायी स्तुषा ज्येष्ठस्य सा स्मृता ॥ ५७ ॥ ज्येष्ठस्य भावर्यो भार्यो सा कनिष्ठस्य भावर्यो भवति । कनिष्ठस्य च भावर्यो भार्यो सा ज्येष्ठभाद्यः स्तुषा अनिभिः स्मृता ॥ ५७ ॥

ज्येष्ठो यवीयसो भार्यो यवीयान्वाग्रजस्त्रियम् । पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ ५८॥

ज्येष्ठकनिष्ठभातरावितरेतरभायाँ गत्वा संतानाभावं विना नियुक्तावि पतिसौ स्याताम् ॥ ५८ ॥

> देवराद्वा सिपण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्कियुक्तया । प्रजेप्सिताधिगन्तव्या संतानस्य परिक्षये ॥ ५९ ॥

संतानाभावे श्रिया पत्यादिगुरुनियुक्तया देवरादन्यस्माद्वा सविण्डाद्वस्यमाणघृता-क्वादिनियमवृत्युरुषणमनेनेष्टाः प्रजा उत्पादियतव्याः । ईप्तितेत्यभिषानमर्थात्कार्या-श्वमपुत्रोत्पत्तौ पुनर्गमनार्थम् ॥ ९९ ॥

> विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निश्चि । एकमुत्पादयेत्पुत्रं न द्वितीयं कथंचन ॥ ६०॥

विथवायामित्यपत्योत्पादनयोग्यपत्यभावपरमिदम् । जीवत्यपि पत्यौ अयोग्यप-त्यादिगुरुनियुक्तो घृताकसर्वगात्रो मौनी रात्रावेकं पुत्रं जनयेत्र कथंचिद्वितीयम् ॥६०॥

दितीयुमैके प्रजनं मन्यन्ते स्त्रीष्ठु तदिदः।

अनिर्देतं नियोगार्थे पश्यन्तो धर्मतस्तयोः ॥ ६१ ॥

अन्ये पुनराचार्या नियोगात्पुत्रोत्पादनविधिज्ञा अपुत्र एकपुत्र इति शिष्टप्रवादाद-निष्यनं नियोगप्रयोजनं मन्यमानाः खीषु पुत्रोत्पादनं द्वितीयं धर्मतो मन्यन्ते ॥ ६१॥

विधवायां नियोगार्थे निवृत्ते तु यथाविधि । गुरुवच स्तुषावच वर्तेयातां परस्परम् ॥ ६२ ॥ विषवार्दिकायां नियोगप्रयोजने गर्भधारणे यथाशास्त्रं संपन्ने सति ज्येष्ठों भाता कनिष्ठभातृभार्यां च प्रस्परं गुरुवत्स्त्रपावच व्यवहरेताम् ॥ ६२ ॥

नियुक्तौ यौ विधि हित्वा वर्तेयातां तु कामतः । ताबुभौ पतितौ स्यातां स्तुषागगुरुतल्पगौ ॥ ६३ ॥

ज्येष्ठकानिष्ठभातरौ यो परस्परभार्यायां नियुक्तो घृताकादिविधानं त्यक्त्वा स्वेच्छान् तो वर्तेयातां तो स्त्रुषागगुरुदारगो पतितौ भवेताम ॥ ६३ ॥

एवं नियोगमभिधाय द्वियतुमाह-

नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः।

अन्यस्मिन्हि नियुञ्जाना धर्मे हन्युः सनातनम् ॥ ६४ ॥ त्राह्मणादिभिर्विधवा स्त्री भर्तुरन्यस्मिन्देवरादौ न नियोजनीया । जियमन्यस्मि-त्रियुञ्जानास्ते स्त्रीणामेकपतित्वधर्ममनादिसिद्धं नात्रयेयुः॥ ६४ ॥

नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते कचित् । न विवाहिवधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ ६५ ॥

" अर्थमणं त देवम् " इत्येवमादिश्च विवाहप्रयोगजनकेषु मन्त्रेषु कचिदपि शा-खायां न नियोगः कथ्यते । नच विवाहविधायकशास्त्रेऽन्येन पुरुषेण स पुनर्वि-वाह बक्तः ॥ ६८ ॥

> अयं द्विजैहिं विद्वद्भिः पशुधर्मो विगर्हितः । मञुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥ ६६ ॥

यस्मादयं पञ्चसंबन्धी मतुष्याणामपि व्यवहारी विद्वद्वितिनिदतः । योऽयमधा-र्मिके वेने राज्ञि राज्यं क्वर्वाणे तेन कर्तव्यतया प्रोक्तः । अतो वेनादारम्य प्रवसोऽय-

मादिमानिति निन्यते ॥ ६६ ॥

स महीमखिलां भुञ्जन्ताजर्षित्रवरः पुरा । वर्णानां संकरं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ ६७ ॥

स वेनो महीं समग्रां पूर्वं पाळ्यत्रतएत राजिषश्रेष्ठो नतु धार्मिकत्वात्, कामोप-इतद्यद्विर्भातृभार्यागमनरूपं वर्णसंकरं प्रावर्तयत् ॥ ६७ ॥

ततः प्रसृति यो मोहात्प्रमीतपतिकां स्त्रियम् । नियोजयत्यपत्यार्थे तं विगर्हन्ति साधवः ॥ ६८॥

वेनकालात्प्रभृति यो मृतभर्तृकादित्रियं शास्त्रार्थाञ्च।नादपत्यनिमित्तं देवरादौ नियोजयित तं साधवो नियतं गर्हयन्ते । अयं च स्वोक्तनियोगनिषेधः कल्यिगविषयः ।
तदाह वृहस्पतिः—" उको निरोगो म्रिनिना निषिद्धः स्वयमेन तु । ग्रुगक्रमादशक्योऽयं कर्त्वमन्यैर्विधानतः ॥ तपोज्ञानसमायुक्ताः कृतत्रेतायुगे नराः । द्वापरे च कल्यो
नृणां शिकहानिर्द्धि निर्मिता ॥ अनेकथा कृताः पुत्रा ऋषिभिश्च पुरातनैः । न शक्य

न्तेऽधुना कर्तुं शक्तिहीनैरिदंतनैः ॥ " अतो यद्गोविन्दराजेन युगविशेषव्यवस्थाम-श्रात्वा सर्वदेव संतानाभावे नियोगादिनयोगपक्षः श्रेयानिति स्वमनीपया किर्पतं तन्ख्रीनव्याख्याविरोधाक्षादियामहे । प्रायशो महवाक्षेषु द्वनिन्याख्यानमेव हि । नापराध्योऽस्मि विदुषां काद्दं सर्वविदः क्रुपीः ॥ ६८ ॥

नियोगप्रकरणत्वात्कन्यागतं विशेषमाइ--

यस्या स्त्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः। तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः॥ ६९॥

यस्याः कन्याया वाग्दाने कृते सति भर्ता चियेत तामनेन वश्यमाणेनादृष्टानेन भर्तुः सोदरभाता परिणयेद् ॥ ६९ ॥

यथाविध्यधिसम्पैनां शुक्तवस्त्रां शुचित्रताम् । मिथो भजेतामसवात्सकृत्सकृदतावृतौ ॥ ७० ॥

स देवरो विवाहविधिना एनां स्वीकृत्य ग्रक्कवन्तां कायवाङ्मनःशौचशािकनीमा-गर्भग्रहणाद्वहिस ऋताञ्चतावेकैकवारं गच्छेत् । एवं कन्याया नियोगप्रकारत्वाद्विवा-हस्याग्रहाच गमनोपदेशायस्मै वाग्दत्ता तस्यैव तदपत्यं भवति ॥ ७० ॥

न दत्त्वा कस्यचित्कन्यां पुनर्दद्याद्विचक्षणः । दत्त्वा पुनः प्रयच्छन्हि प्रामोति पुरुपानृतम् ॥ ७१ ॥

कस्मैचिद्वाचा कन्यां दस्या तस्मिन्स्रते दानग्रुणदोपज्ञस्तामन्यस्मै न दशात् । यस्मादेकस्मै दस्वान्यस्मै ददत् प्रश्पानृतं " सहस्रस् " ( अ. ८ श्टो. १३८ ) इत्यु-क्तदोषं प्राप्नोति । सप्तपदीकरणस्याजातत्वाद्वार्योत्वानिष्यत्तेः प्रनदीनाशङ्कायामिदं वचनस् ॥ ७१ ॥

विधिवत्मतिमृह्यापि त्यजेत्कन्यां विगहिंताम् । व्याधितां विभदुष्टां वा छद्मना चोपपादिताम् ॥ ७२ ॥

" अद्भिरेव द्विजाञ्याणाम् " ( अ. ३ श्टो. ३५ ) इत्वेवमादिविधिना प्रतियु-धापि कन्यां वैचन्यलक्षणोपेतां रोगिणीं क्षतयोनित्वाचिभशापवतीमधिकाङ्गादिमोपन-च्लक्षोपपादितां सप्तपदीकरणात्प्राग्ज्ञातां त्यजेत् । तत्व तत्त्वागे दोपाभाव इत्येतदर्थं नतु त्यागार्थम् ॥ ७२ ॥

यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्यायोपपादयेत् । तस्य तद्वितथं कुर्यात्कन्यादातुर्दुरात्मनः ॥ ७३ ॥

यः प्रनदीपवतीं कन्यां दीयाननभिधाय ददाति तस्य कन्यादातुर्दुरात्मनी दानं तत्प्रत्यर्पणेन व्यथं कुर्यात् । एतदपि त्यागे दोषाभावकथनार्थम् ॥ ७३ ॥

विधाय वृत्तिं भार्यायाः प्रवसेत्कार्यवान्तरः । अवृत्तिकर्षिता हि स्त्री प्रदुष्येतिस्थातिमत्यपि ॥ ७४॥ कार्ये सति मत्रष्यः पत्न्या आसाच्छादनादि प्रकल्प्य देशान्तरं गच्छेत् । यस्माङ्का-सावभावपीडिता की शीठवत्यापे पुरुषान्तरसंपर्कं भजेत् ॥ ७४ ॥

विधाय भोषिते दृत्तिं जीवेश्वियममास्थिता । मोषिते त्वविधायैव जीवेश्विल्पैरगर्हितैः ॥ ७५ ॥

भक्ताच्छादनादि दस्या पत्यौ देशान्तरं गते देहप्रसाधनपरगृहगमनरिहता जीवेत्। अदस्या पुनर्यते सुत्रीनर्माणादिभिरनिन्दिनशिल्पेन जीवेत्॥ ७५॥

शोषितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः समाः। विद्यार्थं पट् यशोऽर्थं वा कामार्थं त्रींस्तु वत्सरान्।। ७६ ॥

शुर्वाभासंपादनादिधर्मकार्यनिमित्तं प्रोपितः पतिरष्टौ वर्षाणि पत्या प्रतिश्वणीयः, कर्व्यं पतिसंनिधिं गच्छेत् । तदाह विसष्ठः-- प्रोपितपत्नी पञ्च वर्षाण्यपासीत, कर्व्यं पतिसकाशं गच्छेत् " इति । विद्यार्थं प्रोपितः पढ् वर्षाणि प्रतीक्ष्यः । निजविषावि-भाजनेन यशोऽर्थमपि प्रोपितः पतिः पडेव । भार्थान्तरोपभोगार्थं गतन्तिथि वर्षाणि ॥ ७६ ॥

> संवत्सरं मतीक्षेत द्विषन्तीं योषितं पतिः । ऊर्ध्वं संवत्सरात्त्वेनां दायं हृत्वा न संवसेत् ॥ ७७ ॥

पतिर्विपयसंजातद्वेषां श्रियं वर्षं यावत्त्रतिश्चेत । ततः अर्ध्वमिष द्विषन्तीं स्वदत्त-मर्छकारादि धनं हत्वा नोपगच्छेत् । यासाच्छाद्नमात्रं तु देयमेव ॥ ७७ ॥

अतिकामेत्प्रमत्तं या मत्तं रोगार्तमेव वा ।

सा त्रीन्मासान्परित्याज्या विभूषणपरिच्छदा ॥ ७८ ॥

या श्री बृतादिप्रमादवन्तं मदजनकपानादिना मसं व्याधितं वा ऋशूपायकरणेना-वजानाति सा विगताउंकारभ्रम्पादिपरिच्छदा त्रीन्मासान्नोपगन्तव्या ॥ ७८ ॥

उन्मत्तं पतितं ऋिषमवीजं पापरोगिणम् । न त्यागोऽस्ति द्विपन्त्याश्च न च दायापवर्तनम् ॥ ७९ ॥

वातादिकोभादप्रकृतिस्थं, पतितमेकादशाध्याये वश्यमाणं, नपुंसकम, अवीजं वाध्यरेतस्त्वादिना बीजरहितं, कुश्रायुपेतं च पतिमपरिचरन्त्यास्त्यागो न करणीयोः नच धनग्रहणं करणीयम् ॥ ७९ ॥

> मद्यपाः साधुरता च प्रतिकूछा च या भवेत् । न्याधिता वाधिवेत्तन्या हिसार्थन्नी च सर्वदा ॥ ८० ॥

निषिद्धमयपानरता, असध्याचारा, भर्तुः प्रतिकृताचरणंशीला, कुषादिन्याधि-युक्ता, शृत्यादिताहनशीला, सततमतिन्ययकारिणी या भार्या भवेत्साधिवेत्तव्या तस्यां सत्यामन्यो विवाद: कार्य: ॥ ८० ॥ वन्ध्याष्ट्रमेऽधिवद्याद्धे दशमे तु मृतप्रजा । एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्विपयवादिनी ॥ ८१ ॥

प्रथमर्त्तमारम्यावियमानप्रसता अष्टमे वर्षेऽधिवेदनीया, सृतापत्या दशमे वर्षे, सीजनन्येकादसे, अप्रियवादिनी सद्य एव यदापुत्रा भवति । पुत्रवत्यां द्व तस्यां "धर्मप्रजासंपन्ने दारे नान्यां क्ववींत, अन्यतरापाये तु क्ववींत " इत्यापस्तम्बनिषेषा-दिधेवदनं न कार्यम् ॥ ८१ ॥

या रोगिणी स्यात्तु हिता संपन्ना चैव शीलतः ।
सानुद्गाप्याधिवेत्तव्या नावमान्या च किहैचित् ॥ ८२ ॥
या प्रनर्थाधिता सती पत्यरहकूला भवति शीलवती च स्यात्तामहन्नाप्यात्यो
विवाहः कार्यः । कदाविचासौ नावमाननीया ॥ ८२ ॥

अधिविन्ना तु या नारी निर्गच्छेद्वषिता गृहात्।

सा सद्यः संनिरोद्धव्या त्याज्या वा कुलसंनिधौ ॥ ८३ ॥ या पुनः कृताधिवदना श्री कृपिता निर्गच्छति सा तदहरेव रज्वादिना बद्धा स्था-पनीया आकोपनिवन्तेः । पित्रादिकुलसंनिधौ वा स्थाज्या ॥ ८३ ॥

प्रतिषिद्धापि चेद्या तु मद्यमभ्युद्येष्वपि ।

प्रेक्षासमाजं गच्छेद्वा सा दण्ड्या कृष्णलानि षट् ॥ ८४॥ या प्रमः क्षत्रियादिका श्री भर्त्रादिनिवारिता विवाहायुत्सवेष्वापि निषद्धमवं पिबेष्ट्रत्यादिस्थानजनसमृहौ वा गच्छेत्सा सवर्णकृष्णलानि षट् व्यवहारप्रकरणाद्राज्ञा इण्डनीया॥ ८४॥

यदि स्वाश्रापराश्रेव विन्देरन्योषितो द्विजाः।

तासां वर्णक्रमेण स्याज्ज्येष्ट्रचं पूजा च वेदम च ॥ ८५ ॥
यदि द्विजातयः स्वजातीया विजातीयाश्रोद्वदेग्रस्तदा तासां द्विजातिक्रमेण
वाक्संमानदायविभागोत्कर्षार्थं ज्येष्ठत्वं पूजा च वश्रालंकारादिदानेन गृहं च प्रधानं
स्यात् ॥ ८५ ॥

भर्तुः शरीरशुश्रूषां धर्भकार्यं च नैत्यकम् ।

स्वा चैव क्रयोत्सर्वेषां नास्वजातिः कथंचन ॥ ८६ ॥

भर्तुदेंहपरिचर्यामलदानादिरूपां धर्मकार्यं च भिक्षादानातिथिपरिवेषणहोमीयद्रव्यो-पकल्पनादि प्रात्यहिकं सर्वेषां द्विजातीनां सजातिभार्येव कुर्याल त कदाचिद्विजा-नीयेति ॥ ८६ ॥

> यस्तु तत्कारयेन्मोहात्सजात्या स्थितयान्यया । यथा ब्राह्मणचाण्डालः पूर्वदृष्टस्तथैव सः ॥ ८७ ॥

यः पुनः स्वजातीयया संनिद्दितया देहग्रश्रृपादिकं कर्तव्यं विजातीयया मौरूर्या-त्कारयेत्स यथा बाह्मण्यां शद्भाजातो ब्राह्मणचाण्डाळस्तथेव पूर्वेकंपिभिर्दृष्ट इति पूर्वोद्धवादः॥ ८७॥

> उत्कृष्टायाभिरूपाय बराय सहशाय च । अमाप्तामपि तां तस्मै कन्यां दद्याद्यथाविधि ॥ ८८ ॥ [मयच्छेन्नशिक्षां कन्यामृतुकालभयान्वितः । ऋतमत्यां हि तिष्टन्त्यामेनो दातारमृच्छति ॥ २ ॥]

कुळाचारादिभिक्तकृष्टाय स्ररूपाय समानजातीयाय वरायाप्राप्तकाळामपि "विवा-हयेद्घवर्णमेव धर्मो न हीयते " इति दक्षस्मरणास् । तस्मादपि काळात्प्रागपि कन्यां जाह्यविवाहि धिना दचात् ॥ ८८ ॥

काममामरणात्तिष्ठेदृहे कन्यर्तुमत्यपि ।

नचेवेनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय किंहिचित् ॥ ८९ ॥ संजातार्तवापि कन्या वरं मरणपर्यन्तं पितृगृहे तिष्ठेत्र पुनरेनां विद्यागुणरहिताय कदाचित्पित्रादिर्देशात् ॥ ८९ ॥

त्रीणि वर्षाण्युद्धित कुमार्यृतुमती सती ।

उद्धि तु कालादेतस्माद्भिन्देत सद्दर्भ पतिम् ॥ ९० ॥ पित्रादिभिर्शुणबद्धरायादीयमाना कन्या संजातार्तवा सती त्रीणि वर्षाणि प्रतिक्षेत । वर्षेत्रयारपुनरूर्ध्वमधिकगुणवरालाभे समानजातिगुणं वरं स्वयं वृणीत ॥ ९० ॥

अदीयमाना भर्तारमधिगच्छेद्यदि स्वयम् ।

नैनः किंचिदवामोति न च यं साधिगच्छति ॥ ९१ ॥

पित्रादिभिरदीयमाना कुमारी यथोक्तकाले यदि भर्तारं स्वयं द्रणुते तदा सा न कि-चित्रपापं प्राप्नोति । नच तत्पतिः पापं प्राप्नोति ॥ ९१ ॥

अलंकारं नाददीत पित्र्यं कन्या स्वयंवरा ।

मातृकं भ्रातृद्तं वा स्तेना स्याद्यदि तं हरेत् ॥ ९२ ॥ स्वयंद्यतपतिका कन्या वरस्वीकरणात्पूर्वं पितृमातृश्रातृभिर्दत्तमखंकारं तेभ्यः समपंयेत् । यदा नार्पयेत्तदा चौरी स्यात्॥ ९२ ॥

पित्रे न दद्याच्छुर्कं तु कन्यामृतुमतीं इस्त् । स हि स्वाम्याद्दतिकामेदतूनां प्रतिरोधनात् ॥ ९३॥

ऋतुयुक्तां कन्यां वरः परिणयन्पित्रे ग्रुत्कं न दयात् । यस्मारस पिता ऋतुका-र्यापत्योत्पत्तिनिरोधास्कन्यायाः स्वामित्वाद्वीयते ॥ ९३ ॥

#### त्रिंशद्वर्षींबहेत्कन्यां हृद्यां द्वादशवार्षिकीम् । ज्यष्टवर्षोऽष्टवर्षी वा धर्मे सीदति सत्वरः ॥ ९४ ॥

त्रिंशद्वर्षः प्रमान् द्वादशवर्षवयस्कां मनोहारिणीं कन्यासद्वहेत् । चतुर्विशतिवर्षां वाष्टवर्षां, गार्हस्थ्यधमेंऽवसादं गच्छति त्वरावान् । एतच योग्यकालप्रदर्शनपरं नतु नियमार्थं, प्रायेणैतावता कालेन गृहीतवेदो भवति त्रिभागवयस्का च कन्या वोद्वर्यनो योग्येति गृहीतवेदश्रोपक्कर्वाणको गृहस्थाश्रमंप्रति न विलम्बेतेति सत्वर इत्यस्यार्थः ॥ ९४ ॥

देवदत्तां पतिभीयी विन्दते नेच्छयात्मनः।

तां साध्वीं विभृयानित्यं देवानां प्रियमाचरन् ॥ ९५ ॥

"भगो अर्थमा सविता पुरंधिर्मग्रं स्वादुर्गाईपत्याय देवाः" इत्यादिमन्त्रिङ्गात्, या देवैर्दत्ता भार्या तां पतिर्रुभते नतु स्वेच्छया । तां सतीं देवानां प्रियं कुर्वन्धासाच्छा-दनादिना सदा द्वेषाथुपेतामपि पोषयेत् ॥ ९६ ॥

> प्रजनार्थ स्त्रियः सृष्टाः संतानार्थं च मानवाः । तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदितः ॥ ९६ ॥

यस्माद्रभीप्रहणार्थं श्वियः सृष्टा गर्भाधानार्थं च मन्नष्यास्तस्माद्रभीत्पादनमेवानयोः, अन्याधानादिरापि धर्मैः पत्न्या सह साधारणः " श्वीमे वसानावन्नीनादधीयातां " इत्यादिवेदेऽभिद्दितः । तस्माद्रायां विश्वयादिति पूर्वोकस्य शेषः ॥ ९६ ॥

कन्यायां दत्तशुल्कायां म्रियेत यदि शुल्कदः। देवराय प्रदातव्या यदि कन्यानुमन्यते ॥ ९७ ॥

कन्यायां दत्तश्चल्कायां सत्यामसंजातविवाहायां यदि शुल्कदो वरो म्रियते, तदा देवराय पित्रादिभिर्वासौ कन्या दातव्या यदि सा स्त्रीकरोति। "यस्या म्रियेत " (अ. ९ श्लो. ६९) इति प्रागुक्तं नियोगरूपं, इदं तु शुल्कपहणविषयम् ॥ ९७॥

आददीत न शूद्रोऽपि शुल्कं दुहितरं ददन्।

गुल्कं हि गृह्ण-कुरुते छन्नं दुहितृविक्रयम् ॥ ९८ ॥

शास्त्रानिभिन्नः श्रद्धोऽपि पुत्रीं ददच्छल्कं न गृद्धीयार्तिक पुनः शास्त्रविद्विजातिः। यस्माच्छल्कं गृद्धन्गुप्तं दुद्दिन्विकयं क्ररुते। "न कन्यायाः पिता" (अ. ३ श्लो. ९१) इत्यनेन निषिद्धमपि ग्रन्थत्रप्रदणं कन्यायामपि गृहीतग्रस्कायां शास्त्रीयनियमदर्शना-च्छल्कग्रहणे शास्त्रीयत्वशंकायां पुनस्तित्रिष्ठियते॥ ९८॥

एतत्तु न परे चक्रुनीपरे जातु साधवः । यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते । ९९ ॥ एतत्युनः पूर्वे शिधा न कदाचित्कृतवन्तो नाप्यपरे वर्तमानकाळाः क्रवेन्ति यद- न्यस्य कन्यामङ्गीकृत्य पुनरन्यस्मै दीयत इति। एतदा गृद्दीतग्रुल्ककन्यामदस्या कस्य-चिद्र, कन्यायामिति तु गृद्दीतग्रुल्कविषयम् ॥ ९९ ॥

नानुशुश्रम जात्वेतत्पूर्वेष्वपि हि जन्मसु ।

शुन्कसंज्ञेन मूल्येन छन्नं दुहितृविक्रयम् ॥ १०० ॥

पूर्वकरपेष्वप्येतद्वृत्तामिति कदाचिद्वयं न श्चतवन्तो, यच्छरकाभिधानेन मृत्येन कविरसाधुर्यद्वं दुहित्विकयमकार्पादिति ग्रस्किनिषेपार्थवादः ॥ १०० ॥

अन्योन्यस्याव्यभिचारो भवेदामरणान्तिकः

एष धर्मः समासेन द्वेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥ १०१ ॥

भार्यापत्योमरणान्तं यावद्धर्मार्थकामेषु परस्पराज्यभिचारः स्यादित्येव संक्षेपतः व्यक्तिसयोः प्रकृष्टो धर्मो झातव्यः ॥ १०१ ॥

तथा च सति-

तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसौ तु कृतक्रियौ । यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्तावितरेतरम् ॥ १०२ ॥ चांपुंसो कृतविवाहौ तथा सदा यशं क्षयीतां यथा धर्मार्धकामविषये वियुक्तौ पर-

स्परं न व्याभिचरेताम् ॥ १०२ ॥

एष स्त्रीपुंसयोरुक्तो धर्मो वो रतिसंहितः । आपद्यपत्यपाप्तिश्च दायभागं निवोधत ॥ १०३ ॥

एव भार्यांपत्योग्न्याद्यागयुक्तो धर्मा युष्माकसुक्तः । संतानाभावे चापत्यप्रा-भिरुक्ता । इदानीं दीयत इति दायः पित्रादिधनं तस्य विभागन्यवस्थां श्र्युत ॥१०३॥ भातरो मिलित्वा पितृमरणादूध्वं पैतृकं मातृमरणादूध्वं मातृकं धनं समं कृत्वा विभाजरेन् । अपेशगोचरतयोद्धारस्य वश्यमाणत्वात् समभागोऽयं ज्येष्ठभात्यंद्धारमनि-

च्छति बोद्धव्यः । पित्रोर्मरणादुध्वं विभागद्देतुमाइ-

कर्व पितृश्च मातृश्च समेत्य भ्रातरः समम्। भजेरन्पैतृकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः॥ १०४॥

यस्मात्ते पुत्रा जीवतोः पित्रोस्तदीयधनं स्वामिनो न भवन्ति । मातुरपि प्रकृतस्वात्पेनुकमित्यनेन मातृकस्यापि ग्रहणम् । अयं च पितृमरणानन्तरं विभागो जीवतः पितृपिच्छाभावे द्रष्टव्यः। पितृपिच्छया जीवत्यपि तस्मिन्विभागः। तदाइ याज्ञवल्कयः-" विभागं चेत्यिता कुर्यादिच्छया विभजेत्सुतान् " ( अ. २ खो. ११४ ) इति ॥ १०४ ॥

यदा पुनरुपेंद्यो धार्मिको भवति तदा---

ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात्विज्यं धनमशेषतः । शेषास्तमुपजीवेयुर्यशैव वितरं तथा ॥ १०५ ॥ ज्येष्ठ एव पितृसंबन्धि धनं गृह्णीयात् । कनिष्ठाः धुनज्येष्ठं भक्ताच्छादनायर्धं पित-रमिवोपजीवेषुः । एवं सर्वेषां सहैवावस्थानम् ॥ १०५ ॥

ज्येष्टेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः।

पितृणामनृणश्चेव स तस्मात्सर्वमहिति ॥ १०६ ॥

उत्पन्नमार्त्रेण ज्येष्ठेन संस्काररिहतेनापि महण्यः पुत्रवान्भवति ।ततथ "नाष्ट्रवस्य लोकोऽस्ति" इति श्रुतेः पुण्यलोकाभावपरिहारो भवति । तथा "प्रजया पितृभ्यः" इति श्रुतेः " पुत्रेण जातमात्रेण पितृणामनृणथ सः " इति । अतो ज्येष्ठ एव सर्वध-नमईति पूर्वस्य । अञ्जास्तेन सात्रा वर्तरेन् ॥ १०६ ॥

यस्मिञ्चणं संनयति येन चानन्त्यमश्रुते ।

स एव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः ॥ १०७ ॥

यस्मिन् जाते आणं शोधयित । येन जातेनामृतस्वं प्राप्नोति । तथाच श्रुतिः— "ऋणमस्मिन्समृत्रयस्यस्तर्वं च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येकेकीवतो सुखम् " इति । स एव पितुर्थमेण हेतुना जातः पुत्रो भवति, तेनैकेनैव ऋणापनयनाथुपकारस्य कृतस्वाद । इतरांस्तु कामजान्मुनयो जानन्ति । ततश्च सर्वं धनं मुढ़ीयादित्यस्यैवायमपि विशेषः ॥ १०७ ॥

> पितेव पालयेरपुत्राङ्घयेष्ठो भ्रातृत्यवीयसः । पुत्रवचापि वर्तरङ्घयेष्ठे भ्रातिर धर्मतः ॥ १०८ ॥

ज्येष्टो भाता विभागाभावेऽत्रज्ञान् भात्नभक्ताच्छादनादिभिः पितेव विभ्यात् । अतुजाश्च भातरः प्रत्रा इव ज्येष्ठे भातरि धर्माय वर्तेरन् ॥ १०८ ॥

ज्येष्टः कुलं वर्धयति विनाशयति वा पुनः।

ज्येष्टः पूज्यतमो लोके ज्येष्टः सद्धिरगहिंतः ॥ १०९ ॥

अकृतविभागो उपेक्षो यदि धार्मिको भवति तदावुजानामपि तद्वयायित्वेन धार्मि-कत्वाउज्येषः कुळं वृद्धिं नयति । यद्यधार्मिको भवति तदावुजानामपि तद्वयायि-त्वाज्ज्येषः कुळं नावयित । तथा गुणवाङ्ग्येष्टो ठोके पूज्यतमः साधुभिधामाईति। भवति ॥ १०९ ॥

यो ज्येष्ठो ज्येष्ठहत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः ।

अज्येष्ठद्वत्तिर्थस्तु स्यात्स संपूज्यस्तु वन्धुवत् ॥ ११० ॥

यो ज्येशोऽत्रजेषु भातृषु पितृबद्धतेत, स पितेव मातेवागईणीयां भवति । यः पुनस्तथा न वर्तेत स मातुलादिबन्धुवदर्चनीयः॥ ११०॥

एवं सह वसंयुर्वा पृथम्वा धर्मकाम्यया । पृथम्बिवधते धर्मस्तस्माद्धम्यो पृथक्तिया ॥ १११ ॥

एवमविभक्ता आतरः सह संबसेग्रः। यदि वा धर्मकामनया कृतविभागाः प्रथग्व-

सेयुः । यस्मात्प्रथगवस्थाने सित प्रथक् प्रथक् पञ्चमहायज्ञाचन्नधर्मस्तेषां वर्धते, तस्माद्विभागिक्रया धर्मार्था । तथाच वृहस्पतिः-"एकपाकेन वसतां पितृदेवद्विजार्च-नम । एकं भवेद्विभक्तानां तदेव स्यादृह् गृहे" ॥ १११ ॥

ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः सर्वेद्रव्याच यद्गरम् ।

ततोऽर्धं मध्यमस्य स्याजुरीयं तु यवीयसः ॥ ११२ ॥

उद्भियत इत्युद्धारः ज्येष्ठस्याविभक्तसाधारणधनादुद्धृत्य विश्वतितमे। भागः सर्व-द्रव्येभ्यश्रः यच्छ्रेष्ठं तदातव्यम् । मध्यमस्य चत्वारिशक्तमो भागो देयः । कनिष्ठस्य प्रनरशितितमो भागो दातव्यः । अविशिष्टं धनं समं कृत्वा विभजनीयम् ॥ ११२ ॥

#### ज्येष्ठश्रेव कानिष्ठश्र संहरेतां यथोदितम् ।

येऽन्ये ज्येष्ठकानिष्ठाभ्यां तेषां स्यान्मध्यमं धनम् ॥ ११३ ॥ ज्येष्ठकनिष्ठौ पूर्वश्लोके यथोक्तसद्धारं गृद्धीयाताम् । ज्येष्ठकानिष्ठव्यतिरिक्ता ये मध्य मास्तेषामेवावान्तरज्येष्ठकानिष्ठतामनपेक्ष्य मध्यमस्योक्तचत्वारिशद्धागः प्रत्येकं दा-

नास्तपामवावान्तर्रुयष्ठकानष्ठतामनपद्यं मध्यमस्याक्तचत्वार्रुताः अत्यक्त तव्यः । मध्यमानामवान्तरुष्येष्ठकानिष्ठदेयभागे वैषम्यवारणार्थमिदम् ॥ ११३ ॥

सर्वेषां धनजातानामाददीताग्रयमग्रजः।

यच सातिशयं किंचिदशतश्राग्रयाद्रसम् ॥ ११४ ॥

सर्वेषां पनप्रकाराणां मध्यायच्छ्रेष्ठं घनं, ज्येष्ठः तह्यनं गृह्धीयात् । "सर्वद्रव्याच्च यद्भरम्" (अ. ९ श्लो. ११२) इत्युक्तमन्दितसम्बचयबोधनाय । यचैकमि प्रकृष्टं द्रव्यं विचते तदिप ज्येष्ठ एव गृह्धीयात् । तथा "दशतः पश्चनाम् " इति गोतमस्मरणादशभ्यो गवादिपग्रभ्य एकैकं श्रेष्ठं ज्येष्ठो लभते । इदं च यदि ज्येष्ठो गुणवानित्तरे निर्गुणास्तद्विषयं ॥ ११४॥

सर्वेषां समगुणत्वे तु--

उदारो न दशस्वस्ति संपन्नानां स्वकर्मस्र । यरिकचिदेव देयं तु ज्यायसे मानवर्धनम् ॥ ११५ ॥

"दशतश्राप्रयाद्वरम्" (अ. ९ श्टो. ११४) इति योऽयग्रद्धार उक्तः सोऽयम् ध्ययनादिकर्मसमृद्धानां भातॄणां ज्येष्ठस्य नास्ति । तत्रापि यत्किचिदस्य देयमिति । द्रव्यं पूजाद्यद्धिकरं ज्येष्टाय देयम् । एवंच समगुणेषद्धारप्रतिषेधदर्शनात्पूर्वत्र गुणी-त्वर्षाविश्वेषापेक्षयोद्धारवैषम्यं बोद्धव्यम् ॥ ११५ ॥

एवं समुद्भृतोद्धारे समानंशान्यकल्पयेत् ।

उद्धारेऽनुद्धृते त्वेषामियं स्यादंशकल्पना ॥ ११६ ॥

एवसक्तप्रकारेण सम्बद्धतिवशद्भागाधिके धने समान्भागान् भातृणां कल्पयेत्। विंशतितमभागादौ पुनरबद्धत इयं वक्ष्यमाणभागकल्पना भवेत् ॥ ११६ ॥

एकाधिकं हरेज्येष्ठः पुत्रोऽध्यर्धे ततोऽनुजः । अंशर्मशं यवीयांस इति धर्मो व्यवस्थितः ॥ ११७॥ एकाधिकमंशं द्वावंशाविति यावत् । ज्येष्ठधुत्रो गृह्णीयात् । अधिकमर्थं यत्रांशे साः र्धमंशं ज्येष्ठादनन्तरजातो गृह्णीयात् । किनष्ठाः पुनरेकैकमंशं गृह्णीयुरिति व्यवस्थितो । धर्मः । इदं तु ज्येष्ठतदनुजयोविंखादिगुणवत्त्वापेश्चया, किनष्ठानां च निर्गुणवत्त्वे षोद-व्यम् । ज्येष्ठतदन्रजयोरिधिकदानदर्शनात् ॥ ११७ ॥

स्वेभ्योंऽशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदश्चर्त्रातरः पृथक् । स्वात्स्वादंशाचतुर्भागं पतिताः स्युरदित्सवः ॥ ११८ ॥

बाह्मणक्षत्रियवैद्यग्रद्धाश्रत्वारो भातरः स्वजात्यपेक्षया स्वेभ्यश्रत्रारंजान् हरेषुः । विद्र इत्यादिना वक्ष्यमाणेभ्यो भागेभ्य आत्मीयादात्मीयाद्धागाचतुर्थभागं प्रथक्षन्याभ्योऽनद्धाभ्यो भगिनीभ्यो या यस्य सोदर्या भगिनी स तस्या एव संस्कारार्थमिति एवं द्युः । सोदर्याभावे विमातृजैरुत्कृष्टैरपकृष्टैरपि संस्कायेव । तथाच याज्ञवल्क्यः— " असंस्कृतास्तु संस्कार्या भातिभाः पूर्वसंस्कृतैः । भगिन्यश्र निजादंशाहत्वांशं तु तुरी-यक्षम् ॥" यदि भगिनीसंस्कारार्थं चतुर्भागं दातुं नेच्छन्ति तदा पतिता भवेषुः । एतेनैकजातीयवैमावेयबहुपुत्रभगिनीसद्भावेऽपि सोदर्यभगिनीभ्यश्रतुर्थभागदानमवगन्तव्यम् ॥ ११८ ॥

अजाविकं सैकशफं न जातु विषमं भजेत् । अजाविकं तु विषमं ज्येष्टस्यैव विधीयते ॥ ११९ ॥

एकशका अशादयः। छागमेषायेकशकसितं विभागकाले समं कृत्वा विभक्तुम-शक्यं तत्र विभजेत्कितु ज्येष्ठस्यैव तत्स्यात्रतु तत्तुल्यद्रव्यान्तरदानेन समीकृत्य विकीय वा तन्मूल्यं विभजेत् । अजाविकमिति पद्यद्वनद्वाद्विभाषैकवद्भावः ॥ ११९ ॥

यवीयाञ्ज्येष्टभायीयां पुत्रमुत्पादयेद्यदि ।

समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मी व्यवस्थितः ॥ १२०॥

किनिष्ठी यदि ज्येष्ठआतृभार्यायां नियोगेन पुत्रं जनयेत्तदा तेन पितृव्येण सह तस्य क्षेत्रजस्य समो विभागः स्यानतु पितृवत्सोद्धारो भवतीति विभागव्यवस्था नियता । अनियोगोत्पन्नस्थानंशित्वं वक्ष्यति । यथपि "समेत्य भातरः समम्" (अ. ९ क्ष्टो. १०४) इत्युक्तं तथाप्यस्मादेव लिङ्गात्पोत्रस्यापि मृतपितृकस्य पैता-महे धने पितृव्यवाद्विभागोऽस्तीति गम्यते ॥ १२०॥

ज्येष्ठभातः क्षेत्रजः पुत्रोऽपि पितेव सोद्धारिवभागी युक्त इतीमां शङ्कां निराकृत्य पूर्वोक्तमेव द्रवयति—

उपसर्जनं प्रधानस्य धर्मतो नोपपद्यते ।

पिता प्रधानं प्रजने तस्माद्धभेण तं भजेत् ॥ १२१ ॥

अप्रधानं क्षेत्रजः पुत्रः प्रधानस्य क्षेत्रिणः पितृधर्मेण सोद्धारविभागग्रहणरूपेण न संबध्यते । क्षेत्र्यपि पिता तद्वारेणापत्योत्पादने प्रधानम् । तस्मात्पृवोंकेनैव धर्मेण विभागन्यवस्थारूपेण पितृन्येन सद्द तं क्षेत्रजं विभजेदिति पूर्वस्यैव शेषः ॥ १२१ ॥

### पुत्रः किनष्टो ज्येष्टायां किनष्टायां च पूर्वजः । कथं तत्र विभागः स्यादिति चेत्संशयो भवेत् ॥ १२२ ॥

यदि प्रथमोदायां कनीयान्युत्रो जातः पश्चाद्दायां च ज्येष्ठस्तदा तत्र कथं विभागो भवेदिति संशयो यदि स्यारिक मातुरुद्वाहकमेण पुत्रस्य ज्येष्ठत्वस्रत स्वजन्मक्रमेणेति तदाह ॥ १२२॥

> एकं वृषभमुद्धारं संहरेत स पूर्वजः । ततोऽपरे ज्येष्ठवृपास्तदूनानां स्वमातृतः ॥ १२३ ॥

पूर्वस्यां जातः पूर्वजः । "ङ्यापोः संज्ञाछन्दसोर्बहुष्ठम् " (पा. सू. ६।३।६३) इति हस्वत्वम् । स कनिष्टोऽप्येकं ष्टणभष्ठद्वारं गृह्णीयात्ततः श्रेष्ठष्ठपभादन्ये ये सन्त्य-उयाः श्रेष्ठष्ठपभास्ते तस्माज्येष्टिनेयान्मातृत कनानां कनिष्टेयानां प्रत्येकमेकैकशो भव-न्तीति माञ्जद्वाहक्रमेण ज्येष्ठयम् ॥ १२३ ॥

> ज्येष्टस्तु जातो ज्येष्टायां हरेड्डवभपोडशाः । ततः स्वमातृतः शेषा भजेरित्रति धारणा ॥ १२४॥

प्रथमोढायां पुनयों जातो जन्मना च चातृभ्यो ज्येष्ठः स हपभः पोडको यासां गर्वा ता गृह्णीयास् । पञ्चदक्ष गा एकं हपभिन्यर्थः । ततोऽनन्तरं येऽन्ये बह्णीभ्यो जातास्ते स्वमातृभागत जढज्येष्ठापेक्षया क्षेषा भागादि विभजेरिकति निश्रयः॥१२४॥

> सदशस्त्रीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः । न मानुतो ज्यैष्टचमस्ति जन्मतो ज्येष्टचमुच्यते ॥ १२५ ॥

समानजातीयकीषु जातानां पुत्राणां जातिगतिविशेषाभावे सित न मातृक्षमेण ज्यैष्ट्यमृषिभिरुच्यते । जन्मज्येष्टानां तु पूर्वोक्त एव विश्वतिभागादिरद्वारो बोद्धव्यः । एवंच मातृज्येष्टयस्य विद्वितप्रतिषिद्धत्वारपोडशीयद्दणाग्रहणवद्धिकल्पः । स च गुणव-निर्शुणतया भातृणां गुरुट्युत्वावगमाद्यविश्वतः । अतएव "जन्मविश्वागुणज्येष्टो व्यंशं दायादवाष्ट्यस्य " इति बृहस्पत्यादिभिर्जन्मज्येष्टस्य विद्याश्चरकर्षणोद्धारोत्कर्ष उक्तः । " निर्गुणस्यैक्ष्ट्यभम् " इति, मन्दगुणस्य " दृषभपोडशाः" इति मातृज्येष्टयाश्चय-णेनोद्धारो बोद्धव्यः । मातृज्येष्टयंविधि त्यनुवादं मेघातिथिरवदत् । गोविन्दराजस्त्व-न्यमतं जभौ ॥ १२५॥

न केवछं विभागे जनमञ्जेष्टयं किंतु---

जन्मज्येष्टेन चाहानं सुब्रह्मण्यास्विप स्मृतम् । यमयोश्चैव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्टता स्मृता ॥ १२६ ॥

स्त्रह्मण्याख्यां मन्त्रो ज्योतिष्टोम इतीन्द्रस्याह्मनार्थं प्रयुज्यते । तत्र प्रथमपुत्रेण पितरस्रहित्याह्मनं कियते । असकपिता यजत इत्येवस्पिभिः स्स्तम् । तथा यमयो- र्गर्भ एककाळं निषिक्तयोरिप जन्मक्रमेणैव ज्येष्ठता स्मृता गर्मेष्टिति बहुवचनं क्षीबहुत्वापेक्षया॥ १२६॥

> अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम् । यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम् ॥ १२७॥ [अस्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामळंकृताम् । अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥ ३॥]

अविद्यमानपुत्री यदस्यामपत्यं जायेत तन्मम श्राद्धाचौध्वंदेहिककरं स्यादिति कन्यादानकाले जामात्रा सह संप्रतिपत्तिरूपेण विधानन दुहितरं पुत्रिकां कुर्यात् १२७॥ अत्र परप्रतिपत्तिरूपमद्यवादमाह—

अनेन तु विधानेन पुरा चक्रेऽथ पुत्रिकाः।

विद्यद्वार्थे स्ववंशस्य स्वयं दक्षः प्रजापतिः ॥ १२८ ॥ दक्षः प्रजापतिः प्रजोत्पादनविधिक्षः स्ववंशत्रध्यर्थमनेनोक्तविधानेन कृत्का दुद्दितरः पूर्वं प्रतिकाः स्वयं कृतवान् । कात्स्न्येंऽथशब्दः ॥ १२८ ॥

ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश ।

सोपाय राज्ञे सत्कृत्य प्रीतात्मा सप्तविंशतिम् ॥ १२९ ॥

स दक्षो भाविषुत्रिकाषुत्रलाभेन प्रीतात्मालंकारादिना सत्कृत्य दश्च पुत्रिका धर्माय, त्रयोदश कश्यपाय, सप्तविंशतिं चन्द्राय द्विजानामोपधीनां च राज्ञे दत्तवान्। सत्कारवचनमन्येषामपि पुत्रिकाकरणे लिङ्गम्। दशेत्यादि च बह्वीनामपि पुत्रिकाक-रणज्ञापकम्॥ १२९॥

> यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा । तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत् ॥ १३० ॥

आत्मस्थानीयः पुत्रः " आत्मा वै पुत्रनामासि " इति मन्त्रिङ्कात्तत्समा च दुहिता तस्या अप्यङ्गेभ्य उत्पादनात् । अतस्तस्यां पुत्रिकायां पितुरात्मस्वरूपायां विद्यमानायामपुत्रस्य मृतस्य पितुर्धनं पुत्रिकाव्यतिरिक्तः कथमन्यो दरेत् ॥ १३० ॥

मातुस्तु यौतकं यत्स्यात्क्रमारीभाग एव स: । दौहित्र एव च इरेदपुत्रस्याखिलं धनम् ॥ १३१॥

मातुर्यद्वनं तत्तस्यां मृतायां कुमारीभाग एव स्यात्र प्रत्राणां तत्र भागः । कुमारी चान्द्राभिषेता । तथा गोतमः—" श्रीधनं दुद्दितृणामदत्तानामप्रतिष्ठितानां च अपु-त्रस्य च मातामद्दस्य दौद्दित्र एव प्रकृतत्त्वात्पोत्रिकेयः समुग्रं धनं गृह्णीयात्" इति॥१३१॥

दौहित्रो हास्तिलं रिक्थमपुत्रस्य पितुईरेत् । स एव दद्याद्वी पिण्डी पित्रे मातामहाय च ॥ १३२ ॥ दौहितः प्रकृतस्वात्योत्रिकेय एव, तस्य मातामहचनयहणमनन्तरोक्तं जनकथन-ग्रहुणं च । पिण्डदानार्थोऽयमारम्भः, पितृशब्दस्य तत्रैव प्रसिद्धस्यात् । अन्यस्य पात्रिकेयः प्रशन्तररिहतस्य जनकस्य समग्रं पनं गृहीयात्स एव पितृमातामहाभ्यां हौ पिण्डौ दथात् । पिण्डदानं श्राह्मोपळक्षणार्थम् । पौत्रिकेयत्वेन जनकथनग्रहण-पिण्डदानव्यामोहनिरासर्थं वचनम् ॥ १३२॥

पौत्रदौहित्रयोर्लोके न विशेषोऽस्ति धर्मतः ।

तयोर्हि मातापितरौ संभूतौ तस्य देहतः ॥ १३३ ॥
पोत्रपौतिकेययोर्छोके धर्मकृत्ये न कश्चिद्विशेषोऽस्ति । यस्मात्तयोर्मातापितरौ तस्य
देहादुत्पत्राविति पूर्वस्थैवाडवादः ॥ १३३ ॥

पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनु जायते ।

समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्टता नास्ति हि स्त्रियाः ॥१३४॥ कृतायां प्रतिकायां यदि तत्कर्तुः प्रत्रोऽनन्तरं जायते तदा तयोर्विभागकाठे स-मो विभागो भवेत् । नोद्धारः प्रतिकाये देयः । यस्माज्येष्टाया अपि तस्या उद्धारविषये ज्येष्टता नादरणीया ॥१३४॥

> अपुत्रायां मृतायां तु पुत्रिकायां कथंचन । धनं तत्पुत्रिकाभर्ता हरेतैवाविचारयन् ॥ १३५ ॥

अपुत्रायां पुत्रिकायां कथंचन मृतायां तदीयधनं तद्वतेंवाविचारयन्युद्धीयात् । पुत्रिकायाः पुत्रसमस्वेनानपत्यस्य पत्नीरहितस्य मृतपुत्रस्य पितुर्धनयहणप्रसक्तौ तनि-वारणार्धीमदं वचनम् ॥ १३६ ॥

> अकृता वा कृता वापि यं विन्देत्सदशातसुतम् । पौत्री मातामहस्तेनं दद्यात्पिण्डं हरेद्धनम् ॥ १३६ ॥

अकृता वा कृता विति प्रतिकाया एव द्वैविध्यं, तत्र " यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम् " ( अ. ९ थ्टा. १२७ ) इत्यभिधाय कन्यादानकाले वरातुमत्या या क्रियते सा कृताभिसंधिमात्रकृता वाष्ट्यवद्वारेण न कृता। तथा गोतमः—"अभिसंधिमात्रकृता वाष्ट्यवद्वारेण न कृता। तथा गोतमः—"अभिसंधिमात्रातुत्रिकामेकपाम् "। अतएव " प्रतिकाधमंशंकया " ( अ. ३ थ्टा ११ ) इति प्रागविवाद्यत्यमुक्तम् । पुत्रिकेव कृताऽकृता वा पुत्रं समानजातीयाद्वोद्धरूत्पादयेतेन दौद्धित्रेण पौत्रकार्यकरणात्पीत्रिकेयवान्मातामदः पौत्री। तथा चासौ तस्मै पिण्डं दयात् । गोविन्दराजस्तु " अकृता वा " इत्यपुत्रिकेव दुद्धिता तत्पुत्रोऽपि माता-महभने पौत्रिकेय इव मातामध्यदिसच्वेऽप्यधिकारीत्याद। तत्र । पुत्रिकायाः पुत्रतु-ल्यत्वाद्यप्रिकातत्पुत्रयोरतुल्यत्वेन तत्पुत्रयोस्तुल्यत्वादेति ॥ १३६ ॥

पुत्रेण लोकाञ्जयति पौत्रेणानन्त्यमञ्जते । अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रधस्यामोति विष्टुपम् ॥ १३७ ॥ पुत्रेण जातेन स्वर्गादिकोकान्त्राप्रोतीति पात्रेण तेप्वेव चिरकाठमवतिष्ठते । तद-नन्तरं पुत्रस्य पात्रेणादिक्षकोकं प्राप्नोति । अस्य च दायभागप्रकरणे ऽभिधानं पितुर्थने पत्न्यादिसद्भावेऽपि पुत्रस्य तदभावे पात्रस्येत्येचं पुत्रसंतानाधिकारबोधनार्थेम् ॥१३७॥

पुंनाम्त्रो नरकाद्यस्मात्रायते पितरं सुतः । तस्मात्पुत्र इति मोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥ १३८ ॥

यस्मात्यंनामध्यगरकारस्रतः पितरं त्रायते तस्मात्राणादात्मनैव ब्रह्मणा पुत्र इति प्रोक्तः । तस्मान्महोपकारकत्वात्पुत्रस्य युक्तं तदीयपुंसंतानस्य दायभागित्दमिति पूर्वे-दाढर्यार्थमिद्म ॥ १३८ ॥

पौत्रदौहित्रयोळोंके विशेषो नोपपद्यते । दौहित्रोऽपि ह्यमुत्रैनं संतारयाते पौत्रवत् ॥ १३९ ॥

दौहित्रः प्रतिकापुत्रः । पुत्रदौहित्रयोठांके कश्चिद्विशेषो न संभाव्यते, यस्मादौहित्रो-ऽपि मासामदं परठोके पात्रविस्तारयति । एतव पौत्रिकेयस्य पौत्रेण साम्यप्रति-पादनार्थे पुत्रिकाकरणानन्तरजातपुत्रेण सह धने तुल्यभागवोधनार्थम् ॥ १३९ ॥

मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्वपेत्पुत्रिकासुतः।

द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तित्पतुः पितुः ॥ १४० ॥
पीत्रिकेयः प्रथमं मात्रे -पिण्डं, द्वितीयं मातुः पित्रे, इतीयं मातुः पितामहाय
द्यात् । पित्रादीनां तु "पित्रे मातामहाय च " ( अ. ९ श्टो. १३२ ) इत्युक्तत्वात्पितृक्रमेणीव पिण्डदानम् ॥ १४० ॥

उपपन्नो गुणैः सर्वैः पुत्रो यस्य तु दित्रमः । स हरेतैव तदिक्यं संप्राप्तोऽध्यन्यमोत्रतः ॥ १४१ ॥

"पुत्रा रिक्थहराः पितुः" (अ. ९ श्टा. १८५) इति द्वादम पुत्राणामेव रिक्थहरत्वं वक्ष्यति । "दसापरे तु कमग्रः" (अ.९श्टो.१६६) इत्योरसक्षेत्रजाभावे दत्तस्य
पित् रिक्थहरत्वं प्राप्तमेव । अतः सत्यप्योरसपुत्रे दत्तकस्य सर्वगुणोपपत्रस्य पितृरिक्थमागप्राप्त्यथमिदं वचनम् । यस्य दत्तकः पुत्रोऽध्ययनादिसर्वगुणोपपत्रो भवति
सोऽन्यगोत्रादागतोऽपि सत्यप्यौरसे पितृरिक्थभागं गृहीयात् । अत्र " एक एवौरसः
पुत्रः पित्र्यस्य वस्तनः प्रभुः" (अ. १२दो. १६३) इत्यौरसस्य सर्वोत्कर्षाभिधानात्तेन
नास्य समभागित्वं कितु क्षेत्रजोक्तपष्टभागित्वमेवास्य न्याय्यम् । मोविन्दराजस्त्वौरसक्षेत्रजाभावे सर्वगुणोपपत्रस्यैव दत्तकस्य पितृरिक्थभागित्वार्थमिदं वचनिमत्यवोचत् । तत्र । कृत्रिमादीनां निर्गुणानां पितृरिकथभागित्वं दत्तकस्य तु तत्पूर्वपवितस्यापि सर्वगुणोपपत्रस्यैवेत्यन्याय्यस्वात् ॥ १४१ ॥

गोत्ररिक्थे जनयितुर्न हरेदित्रमः कवित्। गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधा ॥ १४२ ॥ गोत्रधने जनकसंबन्धिनी इत्तको न कदाचित्प्राप्नुयात् । पिण्डश्च गोत्रस्किधा-त्रुगामी यस्य गोत्रस्किथे भजते तस्यैव स पिण्डो दीयते । तस्मात्पुत्रं ददतो जन-कस्य स्वधापिण्डश्राद्धादि तत्युत्रकर्तृकं निवर्तते ॥ १४२ ॥

#### अनियुक्तासुतश्चेव पुत्रिण्याप्तश्च देवरात् । उभौ तौ नाईतो भागं जारजातककामजौ ॥ १४३ ॥

यो गुर्वादिनियोगं विना जातो यथ सपुत्राया नियोगेनापि देवरादेः कामादुरपादि-तस्ताहुभौ कमेण जारोत्पत्रकामाभिछापजौ धनभागं नाईतः ॥ १४३ ॥

### नियुक्तायामपि पुमान्नार्यो जातोऽविधानतः । नैवाहः पैतृकं रिक्यं पतितोत्पादितो हि सः ॥ १४४ ॥

नियुक्तायामिष श्रियां घृताभ्यक्तस्वादिनियोगोतिकर्तन्यतां विना पुत्रो जातः स श्रेनिकस्य पितुर्थनं उन्धुं नाईति । यस्मादसौ पिततेनोत्पादितः । " नियुक्तौ यौ विधि हित्वा " ( अ. ९ श्टो. ६३ ) इत्यनेन पतितस्योक्तत्वात् ॥ १४४॥

#### हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथौरसः। क्षेत्रिकस्य तु तद्वीजं धर्मतः प्रसवश्र सः॥ १४५॥

तत्र नियुक्तायां यो जातः क्षेत्रजः पुत्र औरस इव धनं हरेत् । यस्मात्तत्तस्य कार-णभृतं बीजं तत्क्षेत्रस्वामिन एव, तत्कार्यकरणत्वात् । अपत्यमपि च धर्मतस्तदीयं तत् " यवीयाक्ष्येष्ठभार्यायां पुत्रमुत्पादयेष्यदि " ( अ. ९ न्टो. १२० ) इत्यनेन क्षेत्र-जस्य पितामहधने पितृव्येन सह समभागस्य प्रोक्तत्वात् । गुणवतः क्षेत्रजस्य और-सवत्स्वोद्धारभागप्राप्त्यर्थमिदमोरसतुल्यत्वाभिधानम् ॥ १४५ ॥

### धनं यो विभृयाद्वातुर्मृतस्य स्त्रियमेव च । सोऽपत्यं भ्रातुरुत्पाद्य दद्यात्तस्यैव तद्धनम् ॥ १४६ ॥

यो मृतस्य आतुः स्थावरजङ्गमं धनं पत्न्या रक्षणाक्षमया समर्पितं रक्षेत्तां च पुर्वणायात्स नियोगयर्मेण तस्यामृत्यादितस्य आतुरपत्यस्य दचात् । एतच "धनं यो विभृयाद्भातुः " इत्यभिधानाद्विभक्तआतुर्विषयम् , "यवीयाक्षयेष्टभार्यायाम्" ( अ. ९ श्वो. १२० ) इति समभागाभिधानात् ॥ १४६॥

#### या नियुक्तान्यतः पुत्रं देवराद्दाप्यवाप्ध्यात् । तं कामजगरिक्थीयं दृथोत्पन्नं प्रचक्षते ॥ १४७॥

या की गुर्वादिभिरत्त्रज्ञाता देवराहान्यतो वा सपिण्डात्युत्रस्रत्यादयेत्स यदिकामजी भवति तदा तमिरकथभाजं सन्वादयो वदन्ति । अकामज एव रिकथभागी । स च व्याहती नारदेन—" सुखानसुखं परिहर्गगावैगीत्राण्यसंस्पृयन् । कुछै तदवयोषे च संतानार्थं न कामतः॥ " इति ॥ १४७॥

# एतद्विधानं विज्ञेयं विभागस्येकयोनिषु ।

बह्वीषु चैकजातानां नानास्त्रीषु निबोधत ॥ १४८ ॥

समानजातीयास भार्यास एकेन भर्जा जातानामेष विभागविधिनौँद्धव्यः। इदानीँ नानाजातीयास स्त्रीषु बह्वीष्ट्रपक्षानां पुत्राणां विभागं त्रृष्टतः॥ १४८ ॥

ब्राह्मणस्यानुपूर्व्येण चतस्रस्तु यदि स्त्रियः।

तासां पुत्रेषु जातेषु विभागेऽयं विधिः स्मृतः ॥ १४९ ॥

त्राह्मणस्य यदि कमेण त्राह्मण्याद्याश्वतस्रो भार्या भवेशस्तदा तासां त्रिष्टपत्रेष्वयं वक्ष्यमाणो विभागविधिर्मन्वादिभिरुक्तः ॥ १४९ ॥

कीनाशो गोवृषो यानमलंकारश्च वेक्म च

विपस्यौद्धारिकं देयमेकांशश्च मधानतः ॥ १५०॥

कीनाशः कर्षकः, गवां सक्तो छषः, यानमभादि, अर्छकारोऽङ्कुर्छीयकादि, वेश्म गृहं च प्रधानं यावन्तश्रांशास्तेष्वेकः प्रधानभुतोऽश इत्येतद्भाक्षणीषुत्रस्योद्धारार्थं देयम् । अविशष्टं वक्ष्यमाणरीत्या विभजनीयम् ॥ १५० ॥

त्र्यंशं दायाद्धरेद्विमो द्वावंशौ क्षत्रियासुतः । वैभ्याजः सार्थमेवांशमंशं शुद्रासुतो हरेत् ॥ १५१ ॥

त्रीनंशान्त्राह्मणो धनाद्गृह्यीयात् । द्वौ क्षत्रियापुत्रः सार्धं वैश्यापुत्रः । अंशं ग्रदा-स्रतः । एवंच यत्र त्राह्मणीक्षत्रियापुत्रौ द्वावेव विधेते तत्र पञ्चधा कृते धने त्रयो भागाः ब्राह्मणस्य, द्वौ क्षत्रियापुत्रस्य । अनयैव दिशा त्राह्मणीवैश्यापुत्रादौ द्विबहुपुत्रादौ च कल्पना कार्यो ॥ १५१ ॥

सर्वे वा रिक्थजातं तद्दशधा परिकल्प्य च ।

धर्म्य विभागं कुवीत विधिनानेन धर्मवित् ॥ १५२ ॥

यद्वा सर्वं रिक्थप्रकारमञ्जूतोद्धारं दशथा कृत्वा, विभागधर्मज्ञो धर्मादनपेतं विभागमनेन वक्ष्यमाणविधिना कुर्वात ॥ १५२ ॥

चतुरोंऽशान्हरेद्विपस्त्रीनंशान्क्षत्रियासुतः ।

वैद्यापुत्रो हरेद्वयंशमंशं शृद्रासुतो हरेत् ॥ १५३ ॥

चतुरो भागान्त्राह्मणो गृह्णीयात् । त्रीन्क्षत्रियापुत्रः । द्वौ वैदयापुत्रः । एकं श्रद्धाजः । अत्रापि त्राह्मणीक्षत्रियापुत्रसद्भावे सप्तथा थने कृते चत्वारो भागा ब्राह्मणस्य । त्रयः क्षत्रियापुत्रस्य । एवं ब्राह्मणीवैदयापुत्रादो द्विबहुपुत्रेषु च कल्पना कार्यो ॥ १५३ ॥

यद्यपि स्यात्तु सत्पुत्रोऽप्यसत्पुत्रोऽपि वा भवेत् । नाधिकं द्श्रमादद्याच्छूद्रापुत्राय धर्मतः ॥ १५४॥ यदि त्राह्मणो द्विजातिचीए सर्वास विकामानपुत्रः स्पादविकामानपुत्रो वा तथापि ज्ञद्वाषुत्रायानन्तराधिकारी यस्तेषु दशमभागादधिकं धर्मतो न द्यात् । एवं च श्रदाषुत्रविषये निषेधादि विद्यमानसजातिषुत्रस्य क्षत्रियावैद्याषुत्रौ सर्वेदिक्धहरौ स्याताम् ॥ १९४॥

> ब्राह्मणक्षत्रियविशां शुद्रापुत्रो न रिक्थभाक् । यदेवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धनं भवेत् ॥ १५५ ॥

ब्राह्मणक्षत्रियवैष्ट्यानां शद्राष्ट्रको धनभाङ्न भवीत, किंतु यदेव धनमस्मै पिता दयात्तदेव तस्य भवेत् । एवंच पूर्वोक्तविभागनिषेधाद्विकल्पः सच गुणवदगुणापेक्षः । अथवा अन्द्रश्रदाष्ट्रजविषयोऽयं दशमभागनिषेधः ॥ १९५ ॥

> समवर्णासु ये जाताः सर्वे पुत्रा द्विजन्मनाम् । उद्धारं ज्यायसे दत्त्वा भजेरिक्षतरे समम् ॥ १५६ ॥

हिजातीनां समानजातिभार्यास ये पुत्रा जातास्ते सर्वे ज्येशयोद्धारं दस्त्राविष्टं समभागं कृत्वा ज्येष्टेन सहान्ये विभजेरन् ॥ १५६ ॥

शुद्रस्य तु सवर्णेव नान्या भार्या विधीयते ।

तस्यां जाताः समांताः स्युर्यदि पुत्रवतं भवेत् ॥ १५७॥

श्चदस्य पुनः समानजातीयैव भार्योपदिश्यते नीत्कृष्टावकृष्टा वा । तस्यां च ये आतास्ते यदि पुतशतमपि तदा समभागा एव भवेगुः । तेनोद्धारः कस्यचित्र देयः ॥ १५७ ॥

> पुत्रान्द्रादत्र यानाह नृणां स्वायंभुवो मनुः । तेषां षड्वन्धुदायादाः पडदायादवान्धवाः ॥ १५८ ॥

यान्द्राह्म प्रमान्देरण्यगभाँ मत्तराह तेषां मध्यादायाः षड् वान्धवाः गोन्नदायादाश्च, तस्माद्वान्धवत्वेन सपिण्डसमानोदकानां पिण्डोदकदानादि कुर्वन्त्यनन्तराभावे च गोनदायं गृह्णन्ति । पितृरिकथभाकत्वस्य " प्रता रिकथहराः पितुः ( अ. ९ श्टो. १८५ ) " इति हादशविधपुत्राणामेव वक्ष्यमाणस्त्रात् । उत्तरे षट् न गोन्नधनहरा भवन्ति । बान्धवास्तु भवन्ति ततश्च वन्धुकार्यमुदकित्यादि कुर्वन्ति । मेधाति-थिस्तु-षडदायादवान्धवाः इत्यापुत्तरपद्रकस्यादायत्वमवान्धवत्वं चाह । तश्च । वाधायनेन बन्धुत्वस्थाभिदितत्वात् । तदाह-" कानीनं च सहोदं च कीतं पौनर्भवं तथा । स्वयंदतं निषादं च गोत्रभाजः प्रचक्षते " ॥ १५८ ॥

औरसः क्षेत्रजञ्जेव दत्तः कृत्रिम एव च । गृहोत्पन्नोऽपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च पट् ॥ १५९ ॥ औरसादयो वक्ष्यमाणाः पहिष्यभाजो बान्धवाश्च भवन्ति ॥ १५९ ॥ कानीनश्च सहोदश्च क्रीतः पौनर्भवस्तथा ।

स्वयं दत्तश्च शौद्रश्च पडदायादवान्धवाः ॥ १६० ॥

कानीनाइयो वक्ष्यमाणलक्षणाः षद्गोत्ररिक्थइरा न भवन्ति बान्यक्षश्च भवन्तीति व्याख्यातम् ॥ १६० ॥

औरसेन सह क्षेत्रजादीनां पाठातुल्यत्वाशङ्कायां तत्रिरासार्थमाह-

यादशं फलमामोति कुप्रवैः संतरञ्जलम् । तादशं फलमामोति कुपुत्रैः संतरंस्तमः ॥ १६१॥

तृणादिनिर्मितकृत्सितोडुपादिभिरुदकं तरन्यथाविधं फर्ड प्राप्नोति तथाविधमेव कुषुत्रैः क्षेत्रजादिभिः पारखौकिकं दुःखं दुरुत्तरं प्राप्नोति। इत्यनेन क्षेत्रजादीनां सुख्यौ-रसपुत्रवरसंपूर्णकार्यकरणक्षमस्यं न भवतीति दर्शितम् ॥ १६१ ॥

यद्येकारिक्थिनौ स्यातामौरसक्षेत्रजौ सुतौ।

यस्य यत्पैतृकं श्क्यं स तदृह्णीत नेतरः ॥ १६२ ॥

"अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः स्तः । उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च वर्मतः ॥ " ( अ. २ थ्टो. १२७ ) इति याज्ञवल्कयोक्तिवयं, यदा क्षेत्रिकस्य पितुः क्षेत्रजानन्तरमौरसः पुत्रो भवति तदा तावौरसक्षेत्रजावेकरिविश्वावेकस्य पितुः क्षेत्रजानन्तरमौरसः पुत्रो भवति तदा तावौरसक्षेत्रजावेकरिविश्वावेकस्य पितुःविक्याद्वौं भवतस्तथापि ययस्य जनकसंविध्य तदेव स मृद्धीयात्र क्षेत्रजः क्षेत्रिक- वितुः । यत्तु वक्ष्यति—"पष्टं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदयात्पैतृकाद्वनात् । औरसो विभजन्दायम् " ( अ. ९ थ्टो. १६४ ) इति तत्युवबहुष्टस्य । यत्तु याज्ञवल्क्येनोभयसंवन्त्वि रिक्याद्वरत्त्वमुक्तं तत्क्षेत्रिकपितुरीरसपुत्राभावे बोद्धव्यम् । मधातिथिगोविन्दर्शजो तु औरसमित्रियुक्तापुत्रं च विषयीकृत्येमं ग्टोकं व्याचिक्षाते । तत्र । अनियुक्ता- पुत्रस्याक्षेत्रजत्वाद् । " अनियुक्तास्त्रय " ( अ. ९ थ्टो. १४३ ) इत्यनेन तस्य रिक्थम्यद्विणानियेषात् । " यथेकरिक्थनौ " इत्यनन्वयाव ॥ १६२ ॥

एक एवौरसः पुत्रः वित्र्यस्य वसुनः प्रसुः । शेषाणामानृशंस्यार्थे प्रदद्यात्तु प्रजीवनम् ॥ १६३ ॥

व्याध्यादिना प्रथमौरसपुत्राभाने क्षेत्रजादिषु कृतेषु पश्चादीपपादिना विमतव्याधे-रीरस उत्पत्रे सतीदस्रच्यते । औरस एवेकः एतः पितृधनस्वामी । शेषाणां क्षेत्रज-व्यतिरिक्तानां तस्य पष्टांशादेर्वक्ष्यमाणत्वारपापसंबन्धपरिहारार्थं वासाच्छादनं द्यात् ॥

पष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं मदद्यात्पैनृकाद्धनात् । औरसो विभजन्दायं पित्र्यं पश्चममेव वा ॥ १६४ ॥

औरसः पुत्रः पितृसंबन्धि दार्थ विभजन् , क्षेत्रजस्य पष्टमंशं पञ्चमं वा द्यास् । निर्मुणसगुणापेक्षश्रायं विकल्पः ॥ १६४ ॥

औरसक्षेत्रजौ पुत्रौ पितृरिक्थस्य भागिनौ । दशापरे तु क्रमशो गोत्ररिक्थांशभागिनः ॥ १६५ ॥ औरसक्षेत्रजौ प्रताबुक्तप्रकारेण पितृथनहरौ स्याताम् । अन्ये प्रनर्देश रक्तका-३२ इयः पुत्रा गोतमाजो भवन्ति, " पूर्वभावे परः परः " ( याश्व अ. २ श्लो. १३२) इत्येवं क्रमेण धनांश्रहराथ ॥ १६५ ॥

स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेद्धि यम् ।

तमौरसं विजानीयात्पुत्रं प्रथमकल्पितम् ॥ १६६ ॥

स्वभावायां कन्यावस्थायामेव कृतविवाहसंस्कारायां ये स्वयम्रस्पादयेतं पुत्रमौरसं मुक्तं विवाह । " सवर्णायां संस्कृतायाम्रत्पादितमौरसपुत्रं विवाह " इति बौधाय-नदर्शनास्त्रजातीयायामेव स्वयम्रत्पादित औरसो क्रेयः ॥ १६६ ॥

> यस्तल्पजः प्रमीतस्य झीवस्य व्याधितस्य वा । स्वधर्षेण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः ॥ १६७ ॥

यो सतस्य नपुंसकस्य प्रसवविरोधिव्याध्युपेतस्य वा भार्यायां घृताकत्वादिनियो-गर्थमेण युरुनियुक्तायां जातः स क्षेत्रजः पुत्रो मन्त्रादिभिः स्मृतः ॥ १६७ ॥

> माता पिता वा दद्यातां यमित्रः पुत्रमापित् । सहशं शीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दित्रमः सुतः ॥ १६८॥

"शुक्कशोणितसंभवः प्रस्थो मातापितृनिमित्तकस्तस्य प्रदानविक्रयपरित्यागेषु माता-चित्तरौ प्रभवतः" इति विसिष्ठस्मरणान्माता पिता वा परस्परानुज्ञया यं पुत्रं परिग्र-दीत्वः समानजातीयं तस्यैव पुत्राभावनिमित्तायामापदि प्रीतिष्ठकं न तु भयादिना उद-कपूर्वं द्यात्स दक्षिमारूयः पुत्रो विक्षेयः ॥ १६८ ॥

सहत्रं तु मकुर्याचं गुणदोषविचक्षणम् । पुत्रं पुत्रगुणैर्युक्तं स विद्रेयश्च कृत्रिमः ॥ १६९ ॥

यं पुनः समानजातीयपित्रोः पारलैकिकश्राद्वादिकरणाकरणाभ्यां युष्यदोषी भवत इस्रेवमादिक्षं, पुत्रमुणेश्च मातापित्रोराराधनादिग्रक्तं पुत्रं क्रुयांत्स कृतिमारूयः पुत्रो वाच्यः॥ १६९॥

> उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः । स गृहे गृह उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तत्पनः ॥ १७० ॥

यस्य मृहेऽबस्थितायां भार्यायां पुत्र उत्पयते, सजातीयोऽयं भवतीति ज्ञानेऽपि कस्मान्त्रकपविशेषाज्यातोऽसाविति न ज्ञायते स मृहेऽप्रकाशञ्चरपणस्तस्य पुत्रः स्याय-दीयायां भार्यायां जातः ॥ १७० ॥

मातापित्भ्यामुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा । यं पुत्रं परिगृहीयादपविद्धः स उच्यते ॥ १७१ ॥

मातापितृस्यां त्यक्तं, त्योरन्यत्तरमरणेनान्यतरेण वा त्यक्तं, पुत्रं स्वीक्कर्यात्सोप-विद्याख्यः पुत्र बच्यते ॥ १७१ ॥ पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः।

तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोदुः कन्यासमुद्धवम् ॥ १७२ ॥ पितृगृहे कन्या यं पुत्रमप्रकाशं जनयेत्तं कन्यापरिणेतः पुत्रं नाम्ना कानीनं वदेत् ॥ १७२ ॥

या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि वा सती ।

वौदुः स गर्भो भवति सहोट इति चोच्यते ॥ १७३ ॥ या गर्भवती अज्ञातगर्भा ज्ञातगर्भा वा परिणीयते, स गर्भस्तस्यां जातः परिणेद्धः पुत्रो भवति सहोद इति व्यपदिश्यते ॥ १७३ ॥

र्काणीयाद्यस्त्वपत्यार्थं मातापित्रोर्यमन्तिकात्।

स क्रीतकः सुतस्तस्य सहशोऽसहशोऽपि वा ॥ १७४ ॥

यः पुत्रार्थं मातापित्रोः सकाशायं क्रीणीयात्स क्रीतकस्तस्य पुत्रो भवति । क्रेटुर्शुणैस्तुल्यो हीनो भवेत्र तत्र जातितः सादृश्यवैसादृश्ये । " सजातीयेष्वयं प्रोकस्तनयेषु मया विधिः " ( अ. २ श्टो. १३३ ) इति याज्ञवल्क्येन सर्वेषामेव पुत्राणां सजातीयत्वाभिधानत्वेन मानवेऽपि क्रीतन्यतिरिक्ताः सर्वे पुत्राः सजातीया बोद्धन्याः ॥ १७४॥

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । उत्पादयेत्पुनभूत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥ १७५ ॥

या भर्त्रो परित्यक्ता सतभर्तृका वा स्वेच्छयान्यस्य पुनर्भार्यो भूत्वा यस्रत्पादेतसः इत्पादकस्य पौनर्भवः पुत्र उच्यते ॥ १७५ ॥

> सा चेदशतयोनिः स्याद्रतप्रत्यागतापि वा । पौनर्भवेन भत्री सा पुनः संस्कारमईति ॥ १७६ ॥

सा श्री ययश्वतयोनिः सत्यन्यमाश्रयेत्तदा तेन पौनर्भवेन भर्ता प्रनिवंदाहारूयं सं-स्कारमहिति। यद्वा कौमारं पितम्रत्सुज्यान्यमाश्रित्य पुनस्तमेव प्रत्यागता भवति तदा तेन कौमारेण भर्ता पुनर्विवाहारूयं संस्कारमहिति॥ १७६॥

मातापिद्वविद्दीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात्।

आत्मानं स्पर्शयेद्यस्मै स्वयंदत्तस्तु स स्मृतः ॥ १७७ ॥

यो मृतमातापितृकस्त्यागोचितकारणं विना द्वेषादिना ताभ्यां त्यको वात्मार्गं यस्मै ददाति स स्वयंदत्तारूयस्तस्य पुत्रो मन्वादिभिः स्मृतः ॥ १७७ ॥

यं ब्राह्मणस्तु श्रुद्रायां कामादुत्पादयेत्स्रुतस्

सपारयनेव शवस्तस्मात्पारशर्वः स्मृतः ॥ १७८ ॥

" विश्वास्त्रेष विधिः स्पृतः" ( अ. १ श्वी. ९२ ) इति याज्ञवल्क्यदर्शनात्पिर-

णीतायामेव ग्रदायां बाह्मणः कामार्थं पुत्रं जनयेत्स जीवनेव शवतुल्य इति पारशवः स्कृतः । यद्यप्ययं पित्रुपकारार्थं श्राद्धादि करोत्येव तथाप्यसंपूर्णोपकारकत्वाच्छव-व्यपदेशः ॥ १७८ ॥

दास्यां वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भवेत् । सोऽनुज्ञातो हरेदंशमिति धर्मों व्यवस्थितः ॥ १७९ ॥

ध्वजाहतायुक्तलक्षणायां दास्यां, दाससंबन्धिन्यां वा दास्यां, श्रद्धस्य यः पुत्रो जा-यते स पित्राञ्जतातपरिणीतापुत्रैः समांशभागो भवानभवित्यञ्जातस्तुत्यभागं एभत इति शाखन्यवस्था नियता ॥ १७९ ॥

क्षेत्रजादीन्सुतानेतानेकाद्श यथोदितान् । पुत्रमतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीषिणः ॥ १८० ॥

एतान्क्षेत्रजादीनेकादश पुत्रान्, पुत्रोत्पादनविधिछोपः पुत्रकर्तव्यश्राद्वादिछोपश्र मा भूदित्येवमर्थं पुत्रप्रतिच्छन्दकान्छनय आहुः ॥ १८०॥

य एतेऽभिहिताः पुत्राः प्रसङ्गादन्यवीजजाः । यस्य ते वीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य त ॥ १८१ ॥

य एते क्षेत्रजादयोऽन्यत्रीजोत्पत्राः पुत्रा औरसपुत्रप्रसङ्गेनोक्तास्ते यद्भीजोत्पत्रास्त-स्येत पुत्रा भवन्ति न क्षेत्रिकादेरिति सस्यौरसे पुत्र पुत्रिकायां च सत्यां न ते कर्तव्या इत्येवंपरमिदस, अन्यत्रीजजा इत्येकादशपुत्रोपलक्षणार्थम्। स्ववीजजाताविष पोनर्भव-शौद्रौ न कर्तव्यौ । अत एव सद्बृहस्पातिः—"आज्यं विना यथा तैलं सद्भिः प्रतिनिधिः स्मृतः। तथैकादश पुत्रास्तु पुत्रिकौरसयोर्विना "॥ १८१॥

> भ्रातृणामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रवान्भवेत् । सर्वीस्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरत्रवीत् ॥ १८२ ॥

भातृणामेकमातापितृकाणां मध्ये यशेकः प्रवानस्यादन्ये च पुत्ररहितास्तदा तेनैक-पुत्रेण सर्वान्भातृनसपुत्रान्मन्तराह । ततश्च तस्मिन्सत्यन्ये पुत्रप्रतिनिधयो न कर्तव्याः । स एव पिण्डदेष्ट्रश्चरश्च भवतीत्यनेनोत्तम् । एतच "पत्नी दुहितरश्चेव पितरौ भातरस्तथा । तत्स्रता " ( अ. २ श्लो. १३५ ) इति याज्ञवत्कयवचनाद्भानृपर्यन्ता-भावे नोहस्यम् ॥ १८२ ॥

सर्वासामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत्। सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवर्तामेनुः ॥ १८३ ॥

एकपतिकानां सर्वासां खीणां मध्ये यथेका पुत्रवती स्यात्तदा तेन पुत्रेण सर्वास्ताः पुत्रयुक्ता सन्तराह । ततथ सपरनीपुत्रे सित खिया न दक्तकादिपुत्राः कर्तव्या इत्येतद-धीमदम् ॥ १८३ ॥

श्रेयसः श्रयेसोऽलाभे पाषीयान्सिक्थमहिति । बहवश्रेत्तु सहज्ञाः सर्वे रिक्थस्य भागिनः ॥ १८४ ॥ औरसादीनां सर्वेषां पुत्राणां प्रकृतत्वादीरसादीनुपकम्य तेषां पूर्वः पूर्वः श्रेयान्स एव दायहरः, "स चान्यान्विश्यात् " इति विष्णुवचनात् । औरसादीनां पुत्राणां पूर्वपूर्वाभावे परः परो रिष्ट्यमहीते । पूर्वसद्भावे परसंवर्षनं स एव कुर्यात् । एवंच सिद्धे श्रद्धापुत्रस्य द्वादशपुत्रमध्ये पाठः क्षेत्रजादिसद्भावे धनानईत्वज्ञापनार्थत्वेन सार्थकः । अन्यथा तु क्षत्रियावैश्यापुत्रवदौरसत्वात्क्षेत्रजादिसद्भावेऽपि धनं रुभेत्पूर्वस्य परसंवर्षन् नमात्रं खापवादेतरिवषये द्रष्टव्यम् । क्षेत्रज्ञपुणवहत्तकपुत्रयोः पञ्चमं पष्टं वा भागमी-रसो द्यादिति विहितत्वात् । यदि तु समानक्ष्याः पौनर्भवादयो वहवः पुत्रास्तदा सर्व एव विभज्य रिक्थं गृह्यीपुः ॥ १८४ ॥

> न भ्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः । पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव च ॥ १८५ ॥

न सोदरभातरो, न पितरः, किंतु औरसाभावे क्षेत्रजादयो गौणपुत्राः पितृरिकथ-इरा भवन्तीत्यनेनोच्यते । औरसस्य तु " एक एवौरसः पुत्रः" (अ. ९ श्लो.१६३) इत्यनेनैव सिद्धत्वात् । अविद्यमानम्रक्यपुत्रस्य पत्नीदृद्दितृरदितस्य च पिता धर्न गृहीयात्तेषां मातुष्टाभावेन भातरो धर्न गृहीयुः । एतज्ञानन्तरं प्रपञ्चिपणामः॥१८५॥

इदानीं क्षेत्रजानामप्यपुत्रितामहादिधनेऽप्यधिकारं दर्शयितुमाह-

त्रयाणामुदकं कार्य त्रिष्ठ पिण्डः प्रवर्तते । चतुर्थः संप्रदातेषां पञ्चमो नोपपचते ॥ १८६ ॥ [अस्रुतास्तु पितुः पत्न्यः समानांशाः प्रकीर्तिताः । पितामश्चश्च ताः सर्वा मातृकल्पाः प्रकीर्तिताः ॥ ४ ॥]

त्रयाणां वित्रादीनासुद्कदानं कार्य, त्रिभ्य एव च तेभ्यः विण्डो देयः । चतुर्धश्र विण्डोद्कयोदीता । पञ्चमस्यात्र संबन्धी नास्ति । तस्मायुक्तोऽपुत्रवितामहादिधने गौणवीत्राणामधिकारः । ओरसपुत्रवीत्रयोध "पुत्रेण कोकाक्षयति " (अ. ९ श्र्टो. ३७) इत्यनेनैवात्र वितामहादिधनभागित्वस्रक्तम् ॥ १८६॥

> अनन्तरः सर्पिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत् । अत ऊर्ध्वं सकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव वा ॥ १८७ ॥ [हरेरनृत्विजो वापि न्यायत्रताश्च याः स्त्रियः ॥ ५ ॥

अस्य सामान्यवचनस्योक्तौरसादिसपिण्डमात्रविषयत्वे वैयध्यांत्ततश्रावकपत्न्यादिदायप्राप्त्यर्थमिदम् । सपिण्डमध्यात्संनिकृष्टसरो यः सपिण्डः पुमान् श्री वा तस्य
मृतयनं भवति । तत्र " एक एवौरसः पुत्रः " ( अ. ९ श्लो. १६३ ) इत्युक्तत्वात्स
एव मृतयने स्वाधिकारी । क्षेत्रजगुणवद्दत्तकयोस्तु - यथोकं पञ्चमं पर्धं वा भागं
दचात् । कृतिमादिपुत्राणां संवर्धनमात्रं कुर्यात् । औरसाभावे प्रतिका तत्युत्रश्र
" दौद्दित्र एव च दरेदपुत्रस्याखिलं धनम् " ( अ. ९ श्लो. १३५ ) इत्युक्तत्वादौ-

रसपुत्ररहित एव तत्रापुत्रो विवक्षितः । तदभावे क्षेत्रजादय एकादग्र पुत्राः क्रमेण पितृथनाथिकारिणः । परिणीतग्रद्धापुत्रस्तु दशमभागमात्राधिकारी " नाधिकं दश-माद्याच्छुदापुत्राय " (अ. ९ श्लो. १२४) इत्यायुक्तत्वात् । दशमभागावशिष्टं थर्ने संनिक्ष्टसपिण्डो युद्धीयात् । त्रयोदशविधपुत्राभावे पत्नी सर्वभर्तुधनभागिनी । यदाह याज्ञवल्क्यः-- " पत्नी दृष्टितरश्रव वितरी भातरस्तथा। तत्सती गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सब्रह्मचारिणः॥ एषामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः। स्वर्यातस्य बपुत्रस्य सर्ववर्णेष्वयं विधिः॥"( अ.२श्लो.१३५-३६) बृद्दस्पतिरप्याह-"आन्नाये स्यतितन्त्रे च टोकाचारे च स्रिशिः । शरीरार्धं स्मृता जाया पुण्यापुण्यफ्टे समा ॥ यस्य नोपरता भार्या देहार्थं तस्य जीवति । जीवत्यर्थशरीरे त कथमन्यः स्वमा-प्रुयात् ॥ पद्मल्येविंगमानेस्तु पितृमातुसनाभिभिः । अपुत्रस्य प्रमीतस्य पत्नी तदागहारिणी ॥ पूर्वप्रभीताग्रिहोत्रं मृतं भर्तरि तद्धनम् । विन्देरपतिवता नारी धर्म एष सनातनः ॥ जङ्गमं स्थावरं देम कुप्यं धान्यमथाम्बरम् । आदाय दापयेच्छादं मासवाण्मासिकादिकम् ॥ पितृव्यगुरुदौहिबान्भर्तृस्वसीयमातुलान् । पूजयेत्कव्यपू-र्नाभ्यां ब्रहानप्यतिशीक्षियः॥ तत्सपिण्डा बान्धवा वा ये तस्याः परिपन्धिनः। हिंस्युर्धनानि ताबाजा चौरदण्डेन शासयेत ॥ " सृद्धमन्तः-" अपुत्रा शयनं भर्तः पाटयन्ती वते स्थिता । परन्येव दयात्तिरपण्डं कृत्स्ममर्थं उभेत च ॥ " यदक्तम्--" बीणां तु जीवनं दबातु " इति संवर्धनमाववचनं, तर्:शीलाधार्मिकसविकारयौ-वनस्थपत्नीविषयम् । अतो यन्मेपातिथिना पत्नीनामंशभागित्वं निषिद्वमुक्तं तद-संबद्ध । " पत्नीनामुंशभागित्वं बृहस्पत्यादिसंमतम् । मेधातिथिनिराक्कवंत्र प्रीणाति सतां मनः ॥ " परन्यभावेऽप्यपुनिका दुहिता तदभावे पिता माता च तयोरभावे सीद्यंश्राता तदभावे तत्सतः। " मातर्यपि च वत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम् " ( अ. ९ न्हों, २१७ ) इति बङ्यमाणत्वात् । विनृमाता तदभावेऽन्योऽपि संनिकृष्टस-पिण्डो मृतयनं गृहीयात् । तचथा पितामहसंतानेऽवियमाने प्रपितामहसंनान एव । तदप्युक्तम् । अत अध्वं सपिण्डसंतानाभावे समानोदक आचार्यः शिष्यश कमेण धनं गृह्णीयात् ॥ १८७ ॥

सर्वेषायप्यभावे तु ब्राह्मणा रिक्थभागिनः । त्रैविद्याः शुचयो दान्तास्तथा धर्मो न हीयते ॥ १८८ ॥

एपामभाव इति बक्तव्यं सर्वेषामभाव इति यदुक्तं तत्सत्रश्चचार्यादेरिप धन-हारित्वार्थम् । सर्वेषामभावे बाह्मणा वेदत्रयाध्यायिनां बाह्मान्तरशौचयुक्ता जिते-न्द्रिया धनहारिणो अवन्ति त एव च पिण्डदाः, तथा सनि धनिनो सृतस्य आदा-दिधर्महानिर्न भवति ॥ १८८॥

अहार्थं ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः । इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेकृपः ॥ १८९ ॥ बाह्मणसंबन्धि धनं न राज्ञा कदाचिद्राष्ट्रमिति शाख्यमर्थाता । किंतृकव्श्वणज्ञा- द्मणाभावे ब्राह्मणमात्रेभ्योऽपि देयम् । क्षत्रियादिधनं पुनः पूर्वोक्तरिक्थइराभावे राजा गृद्धीयात् ॥ १८९ ॥

# संस्थितस्यानपत्यस्य सगोत्रात्पुत्रपाहरेत् ।

तत्र यद्रिक्यजातं स्यात्तत्तिसम्मितपादयेत् ॥ १९०॥

अनपत्यस्य मृतस्य भार्या समानगोत्रात्यंसो गुरुनियुक्ता सती नियोगधर्मेण प्रत्रम्वत्पादयेत् । तस्मिन्मृतविषये यद्धनजातं भवेतत्तस्मिन्पुत्रे समर्पयेत् । "देव-राद्वा सिपण्डाद्वा " (अ. ९ श्टो. ५९) इत्युक्तत्वात् । सगोत्रात्रियोगप्राप्त्यर्थे तज्ञस्य च रिक्थभागित्वार्थोमेदम् ॥ १९० ॥

द्वी तु यौ विवदेयातां द्वाभ्यां जातौ स्त्रिया धने । तयोयद्यस्य पित्र्यं स्यात्तत्स गृह्णीत नेतरः ॥ १९१ ॥

" ययेकिरिक्थिनो स्याताम् " (अ. ९ क्षो. १६२) इत्यौरसक्षेत्रजयोककनिदं त्वौरसपौनर्भविषयम् । यदोत्पन्नौरसभर्तुर्मतत्वाद्वालापत्यतया स्वामिथनं स्वीकृत्य पौनर्भवभर्तुः सकाशात्पुत्रान्तरं जनयेत्तस्यापि च पौनर्भवस्य भर्तुर्मृतत्वादिकथहरान्तराभावाद्धनं गृक्षीतवती, पश्चात्तौ द्वाभ्यां जातौ यदि विवदेयातां बीहस्तगतथने तदा तयोर्यस्य यज्जनकस्य धनं स तदेव गृद्धीयात्र त्वन्यपितृजोऽन्यजनकस्य ॥ १९१॥

जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोदराः । भजेरन्यातृकं रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः ॥ १९२ ॥

मातिर मृतायां सोदर्यत्रातरो भगिन्यश्च सोदर्या अन्द्धा मातघनं समं ऋत्वा गृह्णीयुः । जढास्तु धनावुरूपं संमानं लभन्ते । तदाइ बृहस्पतिः—" स्त्रीधनं स्याद-पत्यानां दुहिता च तदंशिनी । अपुत्रा चेत्समूद्धा तु लभते मानमात्रकम् ॥ " तत-श्चानदानां पितृधन इवोदानां मातृधनं भात्रा स्वादंशाच्तूर्थभागो देयः ॥ १९२ ॥

यास्तासां स्युद्धिहतरस्तासामपि यथाईतः ।

मातामह्या धनारिंकचित्प्रदेयं शीतिपूर्वकम् ॥ १९३ ॥

तासां दुहितॄणां या अच्छा दुहितरस्ताभ्योऽपि मातामहीधनाद्यथा तासां पूजा भवति तथा प्रीत्या किंचिहातव्यम् ॥ १९३ ॥

अध्यान्यध्यावाहनिकं दत्तं च श्रीतिकमिणि ।

भ्रातृमातृपितृपाप्तं षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम् ॥ १९४॥

अध्यक्रीति "अन्ययं विभक्तिसमीप-" (पा. स. २।१।६ ) इत्यादिएत्रेण समी-पार्थेज्ययीभावः । विवाहकाले अग्रिसंनिधौ यत्पित्रादिदत्तं तदध्यप्रि श्रीधनम् । त-दाह कात्यायनः—" विवाहकाले यत्स्त्रीभ्यो दीयते श्रीप्रसंनिधौ । तदध्यप्रि कृतं मद्भिः श्रीधनं परिकीर्तितम् ॥" यत्तु पितृयहाद्भर्तुर्युहं नीयमानया द्रव्यं तद्ध्यावाहनि- कं तथाच कात्यायनः—"यरपुनर्ङभते नारी नीयमाना तु पैतृकात् । अध्याबाहनिकं नाम तरजीधनमुदाहतम् ॥ " यतु प्रीतिहेतुकर्मणि भर्वादिद्तं तथा भावा पित्रा च समयान्तरे यहत्तम् एवं पट्मकारकं जीधनं स्मृतम् ॥ १९४॥

अन्वाधेयं च यहत्तं पत्या शीतेन चैव यत् ।

पत्यौ जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत् ॥ १९५ ॥

अन्वाधेयं व्याख्यातं कात्यायनेन—"विवादात्परतो यतु उव्धं भर्तृकुळे क्रिया। अन्वाधेयं तदुक्तं तु सर्ववन्धुकुळे तथा॥" विवाहादृध्वं भर्तृकुळे पितृकुळे वा यात्विया खव्यं भर्ता च प्रीतेन दक्तं, यदध्यप्रयादि पूर्वश्लोके उक्तं तद्गर्तीर जीवति मृतायाः क्रियाः सर्वथनं तदपत्यानां भवति॥ १९५॥

ब्राह्मदैवार्पगान्धर्वप्राजापत्येषु यद्वसु ।

अवजायामतीतायां भर्तरेव तदिष्यते ॥ १९६ ॥

बाह्यादिषु पञ्चस विवाहेषक्तलक्षणेषु यत्स्त्रियाः षड्वियं धनं तदनपत्यायां सृतायां भतुरेव मन्वादिभिरिष्यते ॥ १९६ ॥

यत्त्वस्याः स्याद्धनं दत्तं विवाहेण्वासुरादिषु !

अप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तदिष्यते ॥ १९७॥

यत्प्रनः क्षिया आसरराक्षसपैशोचपुक्तळक्षणेषु विवाहेषु यत्क्रियाः पङ्किषं धनमपि नदनपत्थायां सतायां मातापित्रोरिध्यते ॥ १९७॥

स्त्रियां तु यद्भवेद्वित्तं पित्रा दत्तं कथंचन ।

ब्राह्मणी तद्धरेत्कन्या तदपत्यस्य वा भवेत् ॥ १९८ ॥

त्राह्मणस्य नानाजातीयास चीपु क्षित्रियादिश्चियामनपत्यपतिकायां मृतायां, तस्याः पितृदत्तं धनं सजातिविजातिसापण्यकन्यापुत्रसद्भावेऽपि ब्राह्मणीसापत्नेयी कन्या सृ-द्वीयात् । तदभावे तदपत्यस्य तद्वनं भवेत् ॥ १९८ ॥

> न निर्हारं स्त्रियः कुर्युः कुटुम्बाद्धहुमध्यगान् । स्वकाद्पि च वित्ताद्धि स्वस्य भर्तुरनाज्ञया ॥ १९९ ॥

भात्रादिबहुसाधारणात्कुरुम्बधनाद्वार्योदिभिः श्रीभी रत्नाउंकारावर्धे धनसंखर्ध न कर्तव्यमः । नापि च भर्तुराज्ञां विना भर्तुपनादपिकार्थमः । तत्रश्च नेदं श्रीधनम् ॥१९९॥

पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिरलंकारो धृतो भवेत्।

न तं भजेरन्दायादा भजभानाः पतन्ति ते ॥ २०० ॥

भर्तिर जीवति तरसंमताभियौंऽछंकारः श्रीभिर्धतस्त्रास्मिन्मृते विभागकाछे तं पुत्रा-दयो न भजेरन् । भजमानाः पापिना भवन्ति ॥ २००॥

अनंशो क्रीवपतिंतो जात्यन्धवधिरो तथा । उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिनिसिन्द्रियाः ॥ २०१ ॥ नपुंसकपतितंजात्यन्धश्रोत्रविकलोन्मत्तजहमुकाश्च ये च कुणिपङ्ग्वादयो विकलेन निद्यास्ते पित्रादिधनहरा न भवन्ति । किंतु प्रासाच्छादनभागिनः ॥ २०१ ॥ तदेवाह—

सर्वेपामि तु न्याय्यं दातुं शक्तया मनीषिणा । ग्रासाच्छादनमत्यन्तं पतितो ह्यददद्भवेत् ॥ २०२ ॥

सर्वेषामेषां क्रीवादीनां शासज्ञेन रिक्थहारिणा यावजीवं स्वशक्त्या वासाच्छादनं देशम् । अददत्त्पापी स्यात् ॥ २०२ ॥

यद्यर्थिता तु दारैः स्यास्क्रीवादीनां कथंचन । तेषामुत्पन्नतन्तूनामपत्यं दायमहीते ॥ २०३ ॥

कथंचेनस्यभिधानारक्षीबादयो विवाहानहाँ इति सचितम् । यदि कथंचिदेशां विवाहिनहाँ इति सचितम् । यदि कथंचितम् । यदि विवाहिनस्य । यदि विवाहितम् । यदि विवाहितम् । यदि विवाहितम् । यदि

यत्किचित्पितरि पेते धनं ज्येष्ठोऽधिगच्छति । भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालितः ॥ २०४ ॥

पितरि मृते सति भावृभिः सहाविभक्तो ज्येष्टः किंचित्स्येन पौरुपेण धनं तमते । ततो धनाद्विषाभ्यासयतां कनिष्ठभावृणां भागो भवति नेतरेपाम् ॥ २०४ ॥

अविद्यानां तु सर्वेषामीहातश्रेद्धनं भवेत् । समस्तत्र विभागः स्यादिपत्रय इति धारणा ॥ २०५ ॥

सर्वेषां भातृषां कृषिवाणिज्यादिचेष्टया यदि धनं स्यात्तदा पित्र्यवर्जिते तस्मि-न्धने स्वार्जिते समो विभागः स्यात तृह्वारोऽपित्र्य इति निश्रयः॥ २०५॥

> विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यैव धनं भवेत् । मैञ्यमोद्वाहिकं चैव माधुपर्किकमेव च ॥ २०६ ॥

विवामैत्रीविवाद्दाजितं माधुपिकंकं मधुपकंदानकाले पूज्यतया यहक्षं तस्यैव तस्यात् । " यिकंचित्पति " (अ.९ क्ते. २०४) इत्युक्त्वायमपवादः । विवाधनं च व्याद्धतं कात्यायनेन " परभक्तप्रदानेन प्राप्ता विवा यदान्यतः । तया प्राप्तं च विविचा विवाप्राप्तं तदुच्यते ॥ उपन्यस्ते च यहक्ष्यं विवया पणपुर्वकम् । विवाधनं तु तिद्वयाद्विभागे न विभज्यते ॥ शिष्याद्विव्ययतः प्रभात्संदिग्धप्रभनिर्णयाद् । स्वज्ञानशंसनाद्वादाहरूषं प्राज्ययनाच यत् ॥ विवाधनं तु तत्प्राहुविभागे न विभज्यते ॥" अतो यन्मेधातिथिगोविन्दराजाभ्या माधुपिकंकमारिवज्यधनं व्याख्यातं तदन्युक्तम्, विवाधनत्वात् ॥ २०६ ॥

भ्रातृणां यस्तु नेहेत धनं शक्तः स्वकर्मणा । स निर्भाज्यः स्वकादंशार्तिकचिद्दस्वोपजीवनम् ॥ २०७॥ राजानुगमनादिकर्मणा यो धनमर्जितं शको भातृणां साधारणं धन नेच्छित छ स्वीयादेशार्तिकचिदुपजीवनं दस्त्रा भातृभिः प्रथकार्यः । तेन तत्पुत्रास्तत्र घने काळान्तरे न विवदन्ते ॥ २०७ ॥

> अनुपन्निन्पृहरूयं श्रमेण यदुपार्जितम् । स्वयमीहितलन्धं तन्नाकामो दातुमईति ॥ २०८ ॥

पितृथनात्रपषातेन यस्कृष्यादिक्केशादर्जयेत्तस्वचेष्टाप्राप्तमानिच्छन्धातृभ्यो दाद्यं नार्हेति ॥ २०८ ॥

> पैतकं तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाश्चयात् । न तत्पुत्रैर्भजेत्सार्थमकामः स्वयमर्जितम् ॥ २०९ ॥

यत्पुनः पितृसंबन्धि धनं तेनासामध्येनोपेक्षितत्वादनवासं पुत्रः स्वक्षक्या प्राप्तु-यात्तत्त्वयम्।जितमनिच्छन्पुत्रैः सह न विभजेत् ॥ २०९ ॥

विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन्युनर्यादे ।

समस्तत्र विभागः स्याज्येष्ठचं तत्र न विद्यते ॥-२१०॥ पृवं सोढारं निरुद्धारं वा विभक्ता भातरः पश्चादेकीकृत्य धनं सह जीवन्तो यदि उनविभागं कुर्वन्ति तदा तत्र समो विभागः कार्यः। उपेष्ठस्योद्धारो न देयः॥२१०॥

येषां ज्येष्टः कनिष्ठो वा हीयेतांशपदानतः ।

म्नियेतान्यतरो वापि तस्य भागो न सुप्यते ॥ २११ ॥ येषां भातृषां मध्ये कश्चिद्विभागकाले प्रवस्यादिना स्वांशाद्धीयेन्मृतो वा भवेत्तस्य भागो न सुप्यते ॥ २११ ॥

किंतु-

सोदर्या विभजेरंस्तं समेत्य सहिताः समम् । भ्रातरो ये च संसृष्टा भागन्यश्च सनाभयः ॥ २१२ ॥

सोदर्या अतरः समागम्य सदिताः भगिन्यश्च सोदर्यास्तमंशं समं कृत्वा विभक्तेर न्सोदर्याणां सापत्न्यानामपि मध्याये मिश्रीकृतधनस्वेनैकयोगक्षेमास्ते विभक्षेयुः सम् सर्वे सोदर्याः सपत्न्या वा । एतच पुत्रपत्नीपितृमात्रभावे द्रष्टव्यम् ॥ २१२ ॥

यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत लोभाद्धातृन्यवीयसः । सोऽज्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः ॥ २१३ ॥ यो ज्येष्ठो भाता लोभात्कनीयसो भातृन्यञ्चयेत्स ज्येष्ठभातृपूजासन्यः सोद्धारभा-

गरहितक राजदण्ड्यक्ष स्यात् ॥ २१३ ॥

सर्व एव विकर्मस्या नाईन्ति भ्रातरो धनम् । न चाइत्त्वा कनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठः कुर्वीत यौतकम् ॥ २१४ ॥ अपितता अपि ये भातरो यूतवेश्यासेवादिविकर्मासकास्ते रिक्थं नार्हन्ति । नच कनिष्ठेभ्योऽनद्यकल्प्य ज्येष्टः साधारणधनादात्मार्थम्साधारणधनं कुर्यात् ॥ २१४ ॥

## भ्रातृणामविभक्तानां यद्युत्थानं भवेत्सह ।

न पुत्रभागं विषमं पिता द्द्यास्कथंचन !! २१५ !! धातृष्णां पित्रा सहावस्थितानामविभक्तानां यदि सह धनार्जनार्धम्रत्थानं भवेत्तदा विभागकाले न कस्पचित्पुत्रस्याधिकं पिता कदाचिदयात् ॥ २१५ ॥

ऊर्ध्व विभागाज्ञातस्तु पित्र्यमेव हरेद्धनम् । संसृष्टास्तेन वा ये स्युर्विभजेत स तैः सह ॥ २१६ ॥

यदा जीवतेव पित्रा पुत्राणामिच्छया विभागः कृतस्तदा विभागाद्ध्वं जातः पुत्रः पित्तिरे भृते पितृरिक्थमेव गृह्धीयात् । ये कृतविभागाः पित्रा सह पुनर्मिश्रीकृतधना-स्तः सहासौ पित्तिरे मृते विभजेत् ॥ २१६ ॥

> अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाम्रुयात् । मातर्यपि च द्यतायां भितुमाता हरेद्धनम् ॥ २१७ ॥

अनपत्यस्य प्रतस्य धनं माता मृद्धीयात्पूर्वं "पिता इरेरप्रतस्य रिकथम्" ( अ.९ क्टो. १८६ ) इत्युक्तत्वात्, इह माता इरेदित्यादि यात्रवल्कपेन "पितरौ" ( अ. २ क्टो.१३६ ) इत्येकशेपकरणात्, विष्णुना च—" अपुतस्य धनं पन्यभिमामि तदभावे दुद्धिनुगामि तदभावे पितृगामि" इत्येकशेपस्यव कृतत्वात्, मातापितरौ विभव्य मृद्धी-याताम् । मातरि मृतायां पनीपितृशातृशातृशातृशात्वाभावे पितृर्माता धनं मृद्धीयात्॥२१७॥

ऋणे धने च सर्वस्थित्मविभक्ते यथाविधि । पश्चाहृश्येत यर्तिकचित्तत्सर्वे समतां नयेत् ॥ २१८ ॥

जरूणे पित्रादिधार्यमाणे धने च तदीये सर्वस्मिन्यथाशास्त्रं विभक्ते सति पश्चायः स्किचित्पेतृकं ऋणं धनं वा विभागकालेऽज्ञातस्रपटभ्येत सत्सर्वं समं कृत्वा विभज-नीयं, नतु शोध्यं गार्स्य न वा ज्येष्टस्योद्धारो देयः ॥ २१८ ॥

वक्षं पत्रमलंकारं कृतान्नमुदकं खियः । योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्यं भचक्षते ॥ २१९ ॥

वर्षं वाह्नमाभरणमविभागकाले यथैनोपभुक्तं तत्तस्यैव न विभाज्यम् । एतञ्च नश्तिनम्ताधिकमूल्यविषयंम् । यतु बहुष्ट्यमाभरणादिसं तिद्वभाज्यमेव । तिद्विषयमेव 'विकीय वक्षाभरणम्" इति वृहस्पतेविभागवचनम् । कृतानमोदनसक्त्यादि तत्र विभाजनीयम् । तत्रातिप्रचुरत्तरमुख्यं सफ्त्यादि तावन्यात्रमूल्यथनेन 'कृतानं चाक्न्तावेन परिवर्षं विभव्यते " इति वृहस्पतिवचनाद्विभजनीयमेव । उद्दर्भ कृपादिन् गतं सर्वेरुपभोग्यमविभजनीयम् । तियो दास्याया धास्तुल्यभागा न भवन्ति ता न

त्रिभाज्याः । किंतु तुल्यं कर्म कारयितव्याः । योगक्षेमं मन्त्रिष्ठरोहितादि योगक्षेमहेतु-स्वाद् प्रचारो गवादीनां प्रचारमार्गः एतत्सर्वं मन्वादयोऽविभाज्यमाहुः ॥ २१९ ॥

अयमुक्तो विभागो वः पुत्राणां च क्रियाविधिः । क्रमशः क्षेत्रजादीनां द्यतधर्म निवोधत ॥ २२०॥

एव दायभागः पुत्राणां क्षेत्रजादीनां क्रमेण विभागकरणप्रकारी युष्माकस्रकः। इदानीं सृतन्यवस्थां श्रष्टलः॥ २२०॥

चूतं समाहयं चैव राजा राष्ट्रानिवारयेत् ।

राजान्तकरणावेतौ द्वौ दोषौ पृथिवीक्षिताम् ॥ २२१ ॥ यूतसमाह्नयो वक्ष्यमाणलक्षणो राजा स्वराष्ट्राज्यित्वर्तयेतः । यस्मादेतौ द्वौ दोषौ राज्ञां राज्यविनाशकारिणौ ॥ २२१ ॥

> प्रकाशमेतत्तास्कर्ये यद्देवनसमाहयौ । तयोर्नित्यं प्रतिघाते नृपतिर्यत्नवान्भवेत् ॥ २२२ ॥

प्रकटमेतचोर्यं यह्यूतसमाहृयो, तस्मात्तिवारणे राजा नित्यं यत्तपुकः स्यात् । अमाणिभियेत्क्रियते तछोके द्युतमुच्यते ।

पाणिभिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाह्यः ॥ २२३ ॥

अक्षवालाकादिभिरप्राणेयित्कियते तहोके यूतं कथ्यते । यः पुनः प्राणिभिमेषकु-कुटादिभिः पणपूर्वकं कियते स समाहृयो क्षेयः । टोकप्रसिद्धयोरप्यनयोर्वक्षणकथनं यरिहारार्थम् ॥ २२३ ॥

द्यृतं समाह्यं चैव यः कुर्यात्कारयेत वा । तान्सवीन्यातयेदाजा शुद्रांश्च द्विजलिङ्गिनः ॥ २२४॥

यूत्तसमाह्नयौ यः कुर्याचो वा सभिकः कारयेत्तेषामपरावाषेश्वया राजा इस्तच्छे-दादि वर्थ कुर्याद् । यजोपनीतादिद्विजविद्वधारिणः श्रद्धान्द्वन्यात् ॥ २२४ ॥

> कितवान्कुजीलवान्क्र्रान्पापण्डस्थांश्च मानवान् । विकर्मस्थाञ्लोण्डिकांश्च क्षिप्रं निर्वासयेत्पुरात् ॥ २२५ ॥

वृतादिसेविनो, नर्तवज्ञायकान्, वेदविद्विषः, श्रुतिस्मृतिवास्त्रत्नसारिणः, अना-यदि परकर्मजीविनः, शोण्डिकान्सयकरान्मचप्यान् विप्रं राजा राष्ट्रानिर्वासयेदिति । कित्तवप्रसङ्गेनान्येपामस्यभिथानम् ॥ २२५ ॥

अत्र देतुमाह—

एते राष्ट्रे वर्तमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः। विकर्मक्रियया नित्यं वाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः॥ २२६॥ एते कितवादयो गढ़चौरा राष्ट्रे वसन्तो नित्यं वद्धनात्मककियया सजना-न्पीडयन्ति ॥ २२६॥

द्यूतमेतत्पुरा कल्पे दृष्टं वैरकरं महत् । तस्माद्द्यूतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान् ॥ २२७ ॥ नेदानीमेव परं किंतु पूर्वस्मिणपि कल्पे यूतमेतद्रतिशयेन वैरकरं हृष्टमः । अतः प्राज्ञः परिद्यार्थमपि तल सेवेत ॥ २२०॥

प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा तिनेषेवेत यो नरः । तस्य दण्डविकल्पः स्याद्यथेष्टं नृपतेस्तथा ॥ २२८ ॥ यो मडण्यस्तङ्यूतं गढं प्रकटं वा कृत्वा सेवेत तस्य यथा नृपतेरिच्छा भवति त-थाविधो दण्डो भवति ॥ २२८ ॥

इदानीं पराजितानां धनाभावे सतीदमाइ-

क्षत्रविद्शुद्रयोनिस्तु दण्डं दातुमश्रक्षुवन् ।

आनृष्यं कर्मणा गच्छेद्विशो दद्याच्छनैः श्रनैः ॥ २२९ ॥ क्षत्रवैश्यग्रद्रजातीयो निर्धनत्वेन दण्डं दातुमसमर्थस्तद्वचितकर्मकरणेन दण्डशोधनं कुर्यात् । ब्राह्मणः पुनर्यथालाभं कर्मण द्यात्र कर्म कारियतन्यः ॥ २२९ ॥

स्त्रीवालोन्मत्तद्वद्धानां दिरद्राणां च रोगिणाम् । शिफाविदलरज्ज्वाद्यैर्विदध्यान्नृपतिदेमम् ॥ २३०॥ जीवालादीनां प्रनः विकावेण्यस्वप्रदाररज्ज्वन्यनादिभिर्दमनं राजा कुर्यात्॥२३०॥ ये नियुक्तास्तु कार्येषु हन्युः कार्याणि कार्यिणाम् ।

धनोष्मणा पच्यमानास्तान्निःस्वान्कार्येन्धृपः ॥ २३१ ॥ ये व्यवद्वारावेत्रणादिषु कार्येषु राह्म नियुक्ता उत्कोचयनतेजसा विकारं भजन्तः स्वाम्यादीनां कार्यं नाशयेषुस्तान्युद्दीतसर्वस्वान् राजा कार्येषु ॥ २३१ ॥

कूटशासनकर्तृश्च प्रकृतीनां च दूषकान् । स्त्रीवालब्राह्मणघ्रांश्च इन्याद्विट्सेविनस्तथा ॥ २३२ ॥ कूटराजाजाळेखकान् अमात्यानां च भेदकान्, स्नीवालबाद्यणघातिनः शत्रसेविनश्च

बाजा हन्यात् ॥ २३२ ॥

तीरितं चानुशिष्टं च यत्र कचन यद्भवेत् । कृतं तद्भवो विद्यास तद्भयो निवर्तयेत् ॥ २३३ ॥ [तीरितं चानुशिष्टं च यो मन्येत विकर्मणा । द्विगुणं दण्डमास्थाय तत्कार्यं पुनरुद्धरेत् ॥ ६ ॥] ३८६

यत्र क्विवृणादानादिव्यवहारे यत्कार्यं धर्मतस्तीरितम् । " पार तीर कर्म-समाप्तौ " इति चुरादौ पठ्यते । शास्त्रव्यवस्थानिर्णीतम् । अनुशिष्टं दण्डपर्यन्ततां श्व नीतं स्थात्तत्कृतमङ्गीकुर्यात्र पुनर्निवर्तयेत् । एतचाकारणात् । अतः कारणकृतं निवर्तयेदैव ॥ २२३ ॥

> अमात्याः पाडिवाको वा यत्कुर्युः कार्यमन्यथा । तत्स्वयं नृपतिः कुर्यात्तान्सहस्रं च दण्डयेत् ॥ २३४ ॥

राजामात्याः प्राह्मिवाको वा व्यवद्वारेक्षणे नियुक्तो यदसम्यग्व्यवद्वारिनिर्णयं कुर्युस्त-स्वयं राजा कुर्यात्पणसद्धां च तान्दण्डयेत् । इदं चीत्को चथनग्रद्दणेतरिविषयम् । इत्कोचग्रदणे " ये नियुक्तास्तु " ( अ. ९ श्लो. २३१ ) इत्युक्तस्वात् ॥ २३४ ॥

इन्हाहा च सुरापश्च रतेयी च गुरुतल्पगः ।

एतं सर्वे पृथग्रीया महापातिकनो नराः ॥ २३५ ॥

यो मनुष्यो ब्राह्मणं इतवान्स ब्रह्महा, सरापो द्विजातिः पैष्ट्याः पाता ब्राह्मणक्ष पैष्टीमाध्वीगौडीनां, तस्करो ब्राह्मणस्वर्णहारी मनुष्यः, यथ कश्चिद्वरुपलीगामीत्येते सर्वे प्रत्येकं महत्पतिकनो बोह्म्याः॥ २३५॥

> चतुर्णामपि चैतेषां प्रायश्चित्तमकुर्वताम् । शारीरं धनसंयुक्तं दण्डं धर्म्यं प्रकल्पयेत् ॥ २३६ ॥

चतुर्णाप्रद्वेषां महापानिकनां प्रायधिक्तमकुर्वतां शारीरं धनग्रहणेन च धनसंदन्ध-मपराधातुरारेण धर्मादनपेतं वस्यमाणं दण्डं कुर्यात् ॥ २३६ ॥

गुरुतल्पे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः ।

स्तेये च न्दपदं कार्ये ब्रह्महण्यशिशः पुमान् ॥ २३७ ॥

" नादुःया राज्ञा छछाटे स्युः " ( अ. ९ श्लो. २४० ) इति वश्यभाणस्वाह-हाटमेवाडु नस्थानमवगम्यते । तत्र गुरुपत्नीगमने यावज्ञीवस्थायि तप्तछोहेन छ-हाटे भगाकृति गुरुपत्नीगमनिवहं कार्यम् । एवं सरापाने कृते पानुर्दीचं सरा-ध्वजाकारं, सवर्णापदारे सत्यपहर्तुः कृषुरपादरूपं कार्यम् । बहाहणि क्षयन्यः प्रमानकर्तव्यः॥ २३७॥

> असंभोज्या ह्यसंयाज्या असंपाठ्याविवाहिनः । चरेयुः पृथिवीं दीनाः सर्वधर्मबहिष्कृताः ॥ २३८॥

अन्नादिकं नेते भोजधितव्याः, न चैते याजनीयाः, नाष्येतेऽध्यापनीयाः, नाष्येतेः कन्यादानकंबन्धः कर्तथ्यः । एते च निर्धनत्वाद्याचनादिदैन्ययुक्ताः सर्वश्रीतादिकर्मच-किताः पृथिवी पर्यटेषुः ॥ २३८ ॥

> ज्ञातिसंबिधिभिस्त्वेते त्यक्तव्याः कृतलक्षणाः । निर्द्या विनेगस्कारास्तन्यनोरनुज्ञासनम् ॥ २३९ ॥

श्रातिभिः संयन्धिमिर्मातुलायैरेते कृतांकास्त्यजनीयाः, नचैषां दया कार्या, नाप्येते वसस्कार्या इतीयं मनोराज्ञा ॥ २३९ ॥

प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः सर्ववर्णी यथोदितम् ।

नाङ्कर्या राज्ञा छछाटे स्युदीप्यास्तूत्तमसाइसम् ॥ २४०॥ शास्त्रविद्वितं प्रायिक्षतं पुनः कुर्वाणा बाद्यणादयस्यो वर्णा राज्ञा छछाटेऽङ्कर्नीया न भवेगुः । उत्तमसाइसं पुनर्दण्डनीयाः॥ २४०॥

आगःसु ब्राह्मणस्येव कार्यो मध्यमसाहसः ।

विवास्यो वा भवेद्राष्ट्रात्सद्रव्यः सपरिच्छदः ॥ २४१ ॥

"इतरे कृतवन्तस्तु" इत्युत्तरश्लोके श्रूयमाणम् "अकामतः" (अ. ९ श्लो.२४२) इति चात्रापि योजनीयम् । तेनाकामत्त इत्येतेष्वपराचेषु गुणवतो बाह्मणस्य मध्यम-साहसो दण्डः कार्यः । पूर्वोक्तस्तूत्तमसाहसो निर्गुणस्य द्रष्टव्यः । कामतस्तेष्वपराचेषु चनधान्यादिपरिच्छदसहितो बाह्मणो देशानिर्वास्यः ॥ २४१ ॥

इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः ।

सर्वस्वहारमहिन्त कामतस्तु प्रवासनम् ॥ २४२ ॥

शासणादन्ये पुनः स्रत्रियादय एतानि पापान्यनिच्छन्तः कृतवन्तः सर्वस्वद्-रणमहिन्ति । इदं च सर्वस्वहरणं पूर्वोक्तेनोत्तमसाहसेन छत्तापेक्षया व्यवस्थापनी-सम् । इच्छया पुनरेषामेतेष्वप्राधेषु प्रवासनं वधे।ऽहित । " प्रवासनं परासनं निषद्रनं निहिंसनम् " (अमरकोषे स्नत्रियवगं श्लो. ११३) इति वधपर्यायं प्रवासनशब्दं पठन्त्याभिधानिकाः ॥ २४२॥

नाददीत नृपः साधुर्महापात्किनो धनम् ।

आददानस्तु तल्लोभात्तेन दोषेण लिप्यते ॥ २४३ ॥ धार्मिको राजा महापातकसंबन्धि धनं दण्डरूपं न गृहीयाद । कोभात्यनस्तदृद्ध-स्महापातकदोषेण संयुज्यते ॥ २४३ ॥

का तर्हि दत्तधनस्य प्रतिपत्तिरित्येतदर्थमाह--

अप्सु प्रवेक्य तं दण्डं वरुणायोपपादयेत् ।

श्रुतरृत्तोपपने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत् ॥ २४४ ॥ तद्दण्डधनं नयादिजले प्रक्षिपेद्ररुणाय दथाच्छुतरृतस्तंपन्नवाद्यणायवादयात्॥२४४॥

ईशो दण्डस्य वरुणो राज्ञां दण्डधरो हि सः।

ईशः सर्वस्य जगतो ब्राह्मणो वेदपारगः ॥ २४५ ॥

महापातिकदण्डधनस्य वरुणः स्वामी यस्मादाज्ञामपि दण्डधारित्वात्प्रसुः । तथा त्राह्मणः समस्तवेदाध्यायी सर्वस्य जगतः प्रसुः । अतः प्रभुत्वात्ती दण्डच-नमर्थतः ॥ २४९ ॥ यत्र वर्जयते राजा पापकुद्धचो धनागमम् । तत्र कालेन जायन्ते मानवा दीर्घजीविनः ॥ २४६ ॥ निष्पद्यन्ते च सस्यानि यथोप्तानि विज्ञां पृथक् । बालाश्च न प्रमीयन्ते विकृतं न च जायते ॥ २४७ ॥

यत्र देशे प्रकृतं महापातिकथनं राजा न गृहाति तत्र परिपूर्णेन कालेन मनुष्या बत्पयन्ते, दीर्घाष्ट्रपश्च भवन्ति । वैश्यानां च यथेव धान्यादिसस्यान्युप्तानि तथेव प्रथक् पृथक् जायन्ते । अकाले न बाला भ्रियन्ते । दीर्घजीविन इत्युक्तेऽप्यादरार्थं बालानां पुनर्वेचनम् । व्यक्तं च न किंचिद्वृतसुत्पवते ॥ २४६ ॥ २४७ ॥

ब्राह्मणान्वाधमानं तु कामादवस्वर्णजम् । इन्याचित्रैर्वधोपायैरुद्वेजनकरैर्नृपः ॥ २४८ ॥

गरीरपीडाधनणहणादिना ग्रद्धमिच्छातो बाझणान्वाधमानं छेदादिधिरुद्धेगकरैर्ष-धोपायैर्नृपो इन्यास् ॥ २४८ ॥

यावानवध्यस्य वधे तावान्वध्यस्य मोक्षणे । अधर्मो नृपतेर्देशे धर्मस्त विनियच्छतः ॥ २४९ ॥

अवध्यस्य वर्षे यावानधर्मा नृपतेः शाखेण ज्ञातस्तावानेव वध्यस्य त्यागेऽपि । यथागाखं दण्डं तु कुर्वतो धर्मः स्यात्तस्मातं कुर्यात् ॥ २४९ ॥

उदितोऽयं विस्तरशो मिथो विवदमानयोः । अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णयः ॥ २५० ॥

अष्टादशस् ऋणादानादिष्ठ व्यवहारपदेषु परस्परं विवदमानयोर्थिप्रत्यर्थिनोः कार्यनि-र्णयोऽयं विस्तरेणोक्तः ॥ २५० ॥

एवं धर्म्याणि कार्याणि सम्यक्कवन्महीपतिः।

देशानलब्धां छिप्सेत लब्धांश्र परिपालयेत् ॥ २५१ ॥

अनेनोक्तप्रकारेण धर्मादनपेतान् व्यवहारान् निर्णयन् राजा जनातुरागाद्-कम्बान्देशांष्ठव्युप्तिच्छेहय्धांश सम्यक्पालयेत्। एवं सम्यग्व्यवहारदर्शनस्याद्यवध्यप्रदे-शप्राप्त्यर्थत्वसुक्तम् ॥ २५१ ॥

सम्यङ्किविष्टदेशस्तु कृतदुर्गश्च शास्त्रतः । कण्डकोद्धरणे नित्यमातिष्टेद्यत्नमुत्तमम् ॥ २५२ ॥

" जाङ्गठं सस्यसंपन्नम् " ( अ. ७ श्लो. ६९ ) इत्यक्तरीत्या सम्यमाश्रितदेश-स्तत्र सप्तमाध्यायोक्तप्रकारेण कृतदुर्गश्रीरसाहसिकादिकण्टकनिराकरणे प्रकृष्टं यत्नं सदा कुर्यात् ॥ २५२ ॥

रक्षणादार्यवृत्तानां कण्टकानां च शोधनात्। नरेन्द्रास्त्रिदिवं यान्ति प्रजापाळनतत्पराः ॥ २५३ ॥ यस्मात्साध्वाचाराणां रक्षणाङ्गोरादीनां च शासनात्प्रजापाळनोयुका राजानः स्वर्गं गच्छन्ति । तस्मात्कण्डकोद्धरणं यत्नं कुर्यात् ॥ २५३ ॥

अशासंस्तस्करान्यस्तु वर्लि गृह्णाति पार्थिवः । तस्य प्रक्षुभ्यते राष्ट्रं स्वर्गाच परिद्ययते ॥ २५४ ॥

यथा पुनर्रुपतिऔरादीनानिराकुर्वन् पड्भागायुक्तं करं गृह्वाति तस्मै राष्ट्रवासिनो जनाः कुप्यन्ति । कर्मान्तरार्जिताप्यस्य स्वर्गप्राप्तिरनेन दुष्कृतेन प्रातिवध्यते ॥२५४॥

> निर्भयं तु भवेद्यस्य राष्ट्रं वाहुबङाश्रितम् । तस्य तद्दर्थते नित्यं सिच्यमान इव द्रुमः ॥ २५५ ॥

यस्य राजो बाहुवीर्याश्रयेण राष्ट्रं चौरादिभयरहितं भवति तस्य नित्यं तहुर्दि गच्छति । उदकसेकेनेव दक्षः ॥ २५५ ॥

> द्विविधांस्तस्करान्विद्यात्पद्धन्यापहारकान् । प्रकाशांश्वापकाशांश्व चारचश्चमेहीपतिः ॥ २५६ ॥

चार एव चौरज्ञानहेतुत्वाचञ्चरिव यस्यासौ राजा, चारैरेव प्रकटतया गुद्धतया द्विप्रकाराण्यायेन परधनग्राहिणो जानीयात्॥ २५६॥

प्रकाशवञ्चकास्तेषां नानापण्योपजीविनः ।

मच्छन्नवश्चकास्त्वेते ये स्तेनाटविकादयः ॥ २५७ ॥

तेषां पुनश्रीरादीनां मध्याये तुलाप्रतिमानलोष्टचयादिना हिरण्यादिषण्यविकविण परधनमञ्जीचतेन मृद्धन्ति ते प्रकाशवञ्चकाः स्तेनाश्रीराः सद्धिष्केदादिना गुप्ताटच्या श्रयाथ परधनं मृद्धन्ति ते प्रच्छणवञ्चकाः ॥ २५७ ॥

किंच-

उत्कोचकाश्रीपथिका वश्चकाः कितवास्तथा ।
मङ्गलादेशहत्ताश्च भद्राश्चेक्षणिकैः सह ॥ २५८ ॥
असम्यकारिणश्चेव महामात्राश्चिकित्सकाः ।
किल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः ॥ २५९ ॥
एवमादीन्विजानीयात्मकाशां होककण्टकान् ।
निगृहचारिणश्चान्याननार्योनायेलिङ्गिनः ॥ २६० ॥

हत्कोचका ये कार्यिभ्यो धनं गृहीत्वा कार्यमयुक्तं कुर्वन्ति । औपधिका भयद-र्कानांचे धनस्रपञ्जीवन्ति । बञ्चका ये सवर्णादि द्रव्यं गृहीत्वा परद्रव्यप्रक्षेपेण बञ्च-यन्ति । कितवा धृतसमाह्यपदेविनः । धनपुत्रज्ञभादिमञ्ज्ञकमादित्य ये वर्तन्ते ते मञ्ज्ञब्देश्वरत्ताः । भद्गाः कल्याणाकारप्रच्छत्रपापा ये धनयाहिणः । ईक्षणिका हस्त-रेखायबदोकनेन ग्रभाग्रभक्षकथनजीविनः । महामात्रा हस्तिविकाजीविनः । चिकित्सकाश्विकित्साजीविनः असम्यकारिण इति महामात्रचिकित्सकविशेषणम् । शिल्पोपचारगुक्ताश्वित्रलेखागुपायजीविनः तेऽप्यतप्रजीव्यमानशिल्पोपायप्रोत्साहनेन धनं गृह्वन्ति । पण्यचियश्व परवशीकरणकुश्चला इत्येवमादीन्प्रकाशं लोकवञ्चकांश्वारे-जांनीयात् । अन्यानिप प्रच्छत्रचारिणः श्रदादीन्बाद्यणादिवेषचारिणो धनग्राहिणो जानीयात् ॥ २९८ ॥ २९८ ॥ २६० ॥

> तान्विदित्वा सुचिरितैर्गृढैस्तत्कर्षकारिभिः । चारैश्रानेकसंस्थानैः श्रोत्साद्य वश्रमानयेत् ॥ २६१ ॥

तात्तकान्वञ्चकान्सभ्यैः प्रच्छन्नेस्तत्कर्मकारिभिर्वणिजां स्तेये विणिन्भिरित्येवमा-दिभिः पुरुषेरेतव्यातिरिक्तैः सप्तमाध्यायोपदिष्टकःपिटकादिभिश्वारैरनेकस्थानस्थैर्भात्वा प्रोत्साथ स्ववज्ञान्कुर्याम् ॥ २६१ ॥

तेषां दोषानभिरूयाप्य स्वे स्वे कर्मणि तत्त्वतः। कुर्वीत शासनं राजा सम्यक्सारापराधतः॥ २६२॥

तेषां प्रकाशप्रकाशतस्कराणां स्वकर्मणि चौर्यादौ ये पारमार्थिका दोषाः संधि-च्छेदादयस्ताँहोके प्रख्याप्य तद्रतचनशरीरादिसामध्यांपेक्षयाऽपराधापेक्षया च राजा दण्डं कुर्याह् ॥ २६२ ॥

निह दण्डाहते शक्यः कर्तुं पापविनिग्रहः । स्तेनानां पापबुद्धीनां निभृतं चरतां क्षितौ ॥ २६३ ॥

यस्माचौराणां पापाचरणबुद्धीनां विनीतवेषेण पृथिन्यां चरतां दण्डन्यतिरेकेण पापक्रियायां नियमं कर्त्तमशक्यमत एषां दण्डं कुर्यात् ॥ २६३ ॥

> सभाप्रपाप्रवालावेशमद्याज्ञविक्रयाः । चतुष्पथाश्चैत्यद्वश्चाः समाजाः प्रेक्षणानि च ॥ २६४ ॥ जीर्णोद्यानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च ॥ शून्यानि चाष्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ २६५ ॥ एवंविधात्रृपो देशान्युर्वेः स्थावरजङ्गमैः । तस्करप्रतिषेधार्थं चारैश्चाष्यनुचारयेत् ॥ २६६ ॥

सभा वामनगरादौ निवर्तं जनसमृहस्थानं, प्रपा जल्दानगृहं, अपूर्णविकयवैदम, पण्यक्षीगृहं, मयास्रविकयस्थानानि, चतुष्पथाः, प्रक्ष्यात्तद्यसमुलानि, जनसमृहस्थानानि, क्षित्रमोद्यानानि, क्षित्रमोद्यानानि । एवप्रकारान्देशान्सैन्यैः पदातिसमृहैः स्थावरजङ्गमैरेकस्थानस्थितैः प्रचारिभिश्रान्यैशारै-स्तरकरित्रद्राण्यं चारयेत् । प्रायेणैवंविधे देशेऽस्रपानकीसंशोगस्वप्रहर्षायन्वेषणार्थं तस्करा अवितिष्टन्ते ॥ २६४ ॥ २६५ ॥ २६६ ॥

तत्सद्दायैरनुगतैर्नानाकर्मभवेदिभिः । विद्यादुत्सादयेचैव निपुणैः पूर्वतस्करैः ॥ २६७॥

तेषां साहाय्यं प्रतिपश्चमानैस्तघरितात्तवृत्तिभिः संघिच्छेदादिकर्मानुष्ठानवैदिभिः पूर्वचौरैश्चाररूपेश्चारमायानिपुणैस्तस्काराञ्चानीयादुत्तादयेख ॥ २६७ ॥

भक्ष्यभोज्योपदेशैश्र ब्राह्मणानां च दर्शनैः शौर्यकर्मापदेशैश्र कुर्युस्तेषां समागमम् ॥ २६८ ॥

ते पूर्वचौराश्वरभूता आगच्छतास्मद्भृदं गच्छामस्तत्र भोदकपायसादीन्यशीम इस्यै-वं भक्ष्यभोज्यन्याजेन, अस्माकं देशे त्राद्यणोऽस्ति सोऽभिछिषतार्थितिद्धं जानप्ति तं पश्चाम इत्येत्रं त्राह्मणानां दर्शनैः, कश्चिदेक एव बहुभिः सह योत्स्यते तं प-द्याम इत्येत्रं शौर्यकर्मन्याजेन तेषां चौरणां राज्ञो दण्डधारकपुरुषाः समागमं कुर्यु-माहयेषुश्च ॥ २६८ ॥

ये तत्र नोपसर्पेयुर्मूलमणिहिताश्र ये।

तान्त्रसह्य नृपो इन्यात्सामित्रज्ञातिबान्धवान् ॥ २६९ ॥

ये चौरास्तत्र भक्ष्यभोज्यादौ निग्रहणश्चद्भया गोपसपिन्ति ये च मुखे राज-निग्रक्तपुराणचौरवर्गे प्राणिहिताः सावधानभृताः तैः सह संगति भजन्ते तांश्री-रांस्तभ्य एव ज्ञात्वा तदेकतापनभित्रपित्रातिस्वजनसहितान्वछाद।क्रम्य राजा हन्यात्॥ २६९॥

न होढेन विना चौरं घातयेद्धार्पिको नृपः। सहोढं सोपकरणं घातयेदविचारयन्॥ २७०॥

धार्मिको राजा इतद्रव्यसंधिच्छेरोपकरणव्यतिरेकेणानिश्चितचौरभावं न घातये-त्कित् इतद्रव्येण चौर्योपकरणेन च निश्चितचौरभावमनिचारयन्यातयेत्॥ २७०॥

ग्रामेष्वपि च ये केचिचौराणां भक्तदायकाः।

भाण्डावकाश्चद्ाश्चेव सर्वोस्तानिप घातयेत्।। २७१।।

ग्रामादिष्यपि ये केचियौराणां चौरत्वं ज्ञात्वा मक्तदाः, चौर्योपष्ठकमाण्डादि गृहा-वस्थं ये ददति तानपि नैरन्तर्यायपराधगोचरापेक्षया वातयेत् ॥ २७१ ॥

राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान्सामन्तांश्रव चोदितान् ।

अभ्याघातेषु मध्यस्थाञ्छिष्याचौरानिव द्वतम् ॥ २७२ ॥ य राष्ट्रेषु रक्षानियक्ताः, ये च सीमान्तवासिनः कूराः सन्तश्रीयापदेशे भध्यस्था भवन्ति तांश्रीरवत्स्वप्रं दण्डयेषु ॥ २७२ ॥

> यश्रापि धर्मसमयात्मच्युतो धर्मजीवभः । दण्डेनैव तमप्योषेत्स्वकाद्धमीद्धि विच्युतम् ॥ २७३ ॥

याजनप्रतिग्रहादिना परस्य यागदानादिधर्मम्रहत्पाद्य यो जीवति स धर्मजीवनो बाह्यणः सोऽपि यो धर्ममर्यादायाश्रमुतो भवति तमपि स्वधर्मात्परिषष्टं दण्डेनोप-तापयेत् ॥ २७३ ॥

ग्रामघाते हिताभङ्गे पथि मोषाभिदर्शने ।

शक्तितो नाभिधावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छदाः ॥ २७४ ॥ ग्रामछण्डने तस्करादिभिः कियमाणे, दिताभङ्गे जल्सेत्रभङ्गे जाते । "क्षेत्रीत्मन-सस्यनावने दक्तिभङ्गे च "इति मेपातिथिः। पथि चौरदर्शने तनिकटवर्तिनो यथाशक्तितो ये स्कां न कुर्वन्ति ते शब्यागवाचादिपरिच्छदसदिता देशानिर्वासनीयाः॥ २७४ ॥

> राज्ञः कोषापहर्तृश्च प्रतिकूछेषु च स्थितान् । यातयेद्विविधैर्दण्डैररीणां चोपजापकान् ॥ २७५ ॥

राज्ञो घनगृदाद्धनापहारिणस्तथा तदाज्ञाव्याधातकारिणः शत्रूणां च राज्ञा सद्द वैरि-द्यदिकारिणोऽपराधापेक्षया करचरणजिद्धाच्छेदनादिभिर्नानाप्रकारदण्डेर्घातयेत्॥२७९॥

संधि छित्त्वा तु ये चौर्य रात्रौ कुर्वन्ति तस्कराः । तेषां छित्त्वा नृपो इस्तौ तीक्ष्णे श्रूले निवेशयेत् ॥ २७६ ॥

ये रात्री संधिच्छेदं कृत्वा परघनं तस्करा सुष्णन्ति तेषां राजा इस्तद्वयं छित्वा तीक्ष्णे श्हे तानारोषयेत् ॥ २७६ ॥

अङ्कुलीग्रेन्थिभेदस्य छेदयेत्प्रथमे ग्रहे । द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये वधमहिति ॥ २७७ ॥

पटप्रान्तादिस्थितं छवर्णादिकं घन्धिमोक्षणेन यश्चोरयति स प्रन्थिभेदस्तस्य प्रथमे द्रव्यग्रहणेऽङ्कुः छोक्छेदयेत् । तेचाङ्कुछतर्जन्यौ " उत्क्षेपकप्रनिथभेदौ करसंदंशद्दीनकौ " (अ. २ को. २७४) इति याक्षवन्क्यवचनात् । द्वितीये प्रहणे दस्तपादौ छेदयेत् । सृतीये ग्रहणे वथादौ भवति ॥ २७७ ॥

अग्निदान्भक्तदांश्रेव तथा शस्त्रावकाशदान् । संनिधातृंश्र मोषस्य हन्याचौरमिवेश्वरः ॥ २७८ ॥

धन्थिभेदादिकारिणो विज्ञायाग्रिभक्तशकाबस्थानप्रदान्मुष्यत इति मोषश्चीरधनं तस्यावस्थापकांश्चीरवदाजा निगृह्वीयात् ॥ २७८ ॥

तडागभेदकं हन्यादप्सु शुद्धवधेन वा । यद्वापि प्रतिसंस्कुर्यादाप्यस्तृत्तमसाहसम् ॥ २७९ ॥

यः स्नानदानादिना जनोपकारकं तहागं सेतुभेदादिना विनाशयित तमप्छ मजन-नेन प्रकारान्तरेण वा इन्यात् । यद्वा यदि तहागं पुनः संस्कुर्योत्तदोत्तमसाहसं दण्डयः॥ २७९॥

## कोष्टागारायुधागारदेवेतागारभेदकान् । इस्त्यश्वरथइर्तृश्च इन्यादेवाविचारयन् ॥ २८० ॥

राजसंबिन्धधान्यादिषु धनागारायुधगृहयोदेवप्रतिमागृहस्य च बहुधनव्ययसा-ध्यस्य विनाशकान्हस्त्यभरथस्य चापहर्तृक्शिग्रमेव हन्यात् । यतु संकमध्वजय-ष्टिदेवताप्रतिमाभेदिनः पञ्चशतदण्डं वक्ष्यति सोऽस्सादेव देवतागारभेदकस्य वध-विधानान्मृन्मयपुजितोजिझतदेवताप्रतिमाविषयोऽत्र द्रष्टव्यः॥ २८०॥

यस्तु पूर्वनिविष्टस्य तडागस्योदकं हरेत् ।

आगमं वाष्यपां भिद्यात्स दाप्यः पूर्वसाइसम् ॥ २८१ ॥

यः पुनः प्रजार्थं पूर्वं केनिक्कतस्य तडागस्योदकमेव गृह्णाति कृत्कतडागोद-कनाशने वघदण्डः प्रागुक्तः । तथोदकगमनमार्गे सेतुबन्धादिना यो नाश्चयति स प्रथमसाहसं दण्ड्यः ॥ २८१ ॥

समुत्सृजेद्राजमार्गे यस्त्वमेध्यमनापदि ।

स द्वी कार्षापणी दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेत् ॥ २८२ ॥ अनार्तः सन्यो राजपथेषु प्रीषं क्वर्यात्स कार्षापणद्वयं दण्डं द्यात्स चामेध्यं शीधमेवापसारयेत् ॥ २८२ ॥

आपद्रतोऽथवा वृद्धा गर्भिणी बाल एव वा । परिभाषणमहिन्ति तच शोध्यमिति स्थितिः ॥ २८३ ॥

न्याधितद्वद्दगर्भिणीबाला न दण्डनीयाः किंतु ते पुनः किंकुतमिति परिभाषणीयाः । तचामेध्यं शोधनीया इति शास्त्रमर्थादा ॥ २८३ ॥

चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्या प्रचरतां दमः।

अमानुषेषु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यमः ॥ २८४ ॥

सर्वेषां कायशल्यादिभिषजां दुश्चिकित्सां कुर्वतां दण्डः कर्तव्यः । तत्र गवाश्वादि-विषये दुश्चिकित्सायां प्रथमसाहसदण्डो मात्रपविषये पुनर्मध्यमसाइसः ॥ २८४ ॥

संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः।

पतिकुर्याच तत्सर्वे पश्च दद्याच्छतानि च ॥ २८५ ॥

संक्रमो जलोपरि गमनार्थं काष्टिशिलादिरूपः, ध्वजिवहं राजद्वारादौ, यष्टिः पुष्क-रिण्यादौ, प्रतिमाश्र खुदा मृन्मय्यादयस्तासां विनाशकः पञ्चशतपणान्दयात्तव विना-शितं सर्वं पुनर्नवं कुर्यात् ॥ २८५ ॥

अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा । मणीनामपवेधे च दण्डः प्रथमसाहसः ॥ २८६ ॥ अदुष्टदृष्याणामपद्रव्यप्रक्षेपेण दूषणे, मणीनां च माणिक्यादीनामभेषानां विदाः रणे, वेच्यानामपि सुकादीनामनवस्थानवेधने प्रथमसाहसी दण्डः कार्यः । सर्वच परकीयद्रव्यनाचे द्रव्यान्तरदानादिना स्वामित्रष्टिः कार्यो ॥ २८६ ॥

समैहिं विषमं यस्तु चरेद्दै मूल्यतोऽपि वा । समाग्नयादमं पूर्व नरो मध्यममेव वा ॥ २८७ ॥

समैः समम्रूल्यदातृभिः सहोत्कृष्टापकृष्टद्रव्यदानेन यो विषमं व्यवहरति सममूल्यं द्रव्यं दत्त्वा यः कस्पचिद्रहुमूल्यं कस्यचिदलपमूल्यमिति विषमं मूल्यं गृहाति सोऽत्रव-न्वविशेषापेक्षया प्रथमसाहसं मध्यमसाहसं वा दण्डं प्राप्नुयात् ॥ २८७ ॥

> बन्धनानि च सर्वाणि राजा मार्गे निवेशयेत् । दुःखिता यत्र दृश्येरान्विकृताः पापकारिणः ॥ २८८ ॥ प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम् । द्वाराणां चैव भङ्कारं क्षिपमेव प्रवासयेत् ॥ २८९ ॥

बन्धनगृहःणि सर्वजनदृश्ये राजमार्गे कुर्यात् यत्र निगडबन्धनायुपेताः छत्तृष्णा-भिभूता दीर्घकेशनखदमश्रवः कृशाः पापकारिणोऽन्येरकार्यकारिभिरकार्यःनिष्ठत्यर्थे हु-इयरेन् राजगृहपुरादिसंबन्धिनः प्राकारस्य भेदकं तदीयानामेव परिखाणां पूरियतार्थं तद्वतानां द्वाराणां भञ्जकं शीव्रमेव देशानिवासयेत् ॥ २८८ ॥ २८९ ॥

अभिचारेषु सर्वेषु कर्तव्यो द्विश्वतो दमः । मूलकपिण चानाप्तेः कृत्यासु विविधासु च ॥ २९० ॥

अभिचारहोमादिषु शाकीयेषु मारणोपायेषु लैकिकेषु च मूलनिखननपद-पांश्वग्रहणादिषु कृतेष्वत्रतम्मरणक्लेषु द्विशत्तपणग्रहणक्ष्यो दण्डः कर्तथ्यः । मरणे सु मात्रपमारणदण्डः । एवं मातृपितृभार्यादिश्यातिरिकेरसस्यैर्ध्यामोध्य धनग्रह-व्याद्यये वशीकरणे तथा कृत्यासुबाटनापाटवादिहेतुषु कियमाणास नानाप्रकारास दि-कत्तपणदण्ड एव कर्तव्यः ॥ २९०॥

> अवीजिवक्रयी चैव वीजोत्कृष्टं तथैव च । मर्यादाभेदकक्ष्चैव विकृतं भाष्तुयाद्द्धम् ॥ २९१ ॥

अवीजं वीजप्ररोहासमर्थं बीखादि प्ररोहसमर्थमिति कृत्वा यो विकीणीते, तथापकृष्टमेव कतिपयीत्कृष्टप्रक्षेपेण सर्वमिदं सोत्कर्षमिति कृत्वा यो विकीणीते यथ यामनगरादिसीमां विनाशर्यात स विकृतनासाकरचरणकर्णादिक्पं वर्षे प्राप्तुपात्॥ २९१॥

सर्वकण्टकपापिष्ठं हेमकारं तु पार्थिवः । श्रवतमानमन्याये छेदयेह्ववज्ञः क्षुरैः ॥ २९२ ॥ सर्वकण्टकानां मध्येऽतिश्ययेन पापतमं स्वर्णकारं तुकाच्छ्यकपपरिवर्तापदः- व्याप्रक्षेपादिना हेमादिचौर्ये प्रवर्तमानमत्त्रचन्यापेश्वयाङ्गाविशेषेण सर्वदेहं वा स्रण्ड-श्रक्तवेदयेस् ॥ २९२ ॥

सीताद्रव्यापहरणे ऋस्नाणामौषधस्य च ।

कालमासाय कार्य च राजा दण्डं प्रकल्पयेत् ॥ २९३ ॥ कृष्यमाणभूमिद्वयाणां इतकुदालादीनामपदरणे, खड्वादीनां च शकाणां, औष-धस्य च कल्याणघृतारेऔर्ये सरमप्योगकालेतरकालापेश्वया प्रयोजनापेश्वया च राजा दण्डं कुर्योद्य ॥ २९३ ॥

स्वाम्यमात्यौ पुरं राष्ट्रं कोशदण्डौ सहत्तथा । सप्त प्रकृतयो होताः सप्ताङ्गं राज्यमुच्यते ॥ २९४ ॥

स्वामी राजा, अमात्यो मञ्चादिः, पुरं राज्ञः कृतदुर्गनिवासनगरं, राष्ट्रं देशः, कोशोवित्तनिचयः, दण्डो इस्त्यश्वराथवादातं, मित्रं त्रिविधं सप्तमाध्यायोक्तमित्येताः सप्त प्रकृतयोऽङ्गःनि । सप्ताङ्गमिदं राज्यमित्युच्यते ॥ २९४ ॥

ततः किमित्याइ-

सप्तानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमम्। पूर्व पूर्व गुरुतरं जानीयाद्यसनं महत् ॥ २९५॥

आसां राज्यप्रकृतीनां सम्नातां कमोक्तानाम्चत्तरस्याविनाशमपेश्य पूर्वस्याः पूर्व-स्या विनाशिवये गरीयो व्यसनं जानीयात् । तथादि । मित्रव्यसनात्सवरुव्यसनं गरीयः, संपन्नवरुस्यैव।मित्रात्तग्रदे सामर्थ्यात् । एवं दलात्कोशो गरीयान् , कोशनाशे बर्जस्यापि नाशात् । कोशादाष्ट्रं गरीयः, राष्ट्रनाशे कृतः कोशोत्पातः । एवं राष्ट्रा-दुर्गनाशोऽपि, दुर्गादेव यवसन्धनादिसंपनादाज्यरश्चासिद्धिः । दुर्गादमात्यो गरीयान् , प्रयानामात्यनाशे सर्वाङ्गवैकस्यात् । अमात्याद्प्यात्माः, सर्वस्यात्मार्थत्वात् । तस्मादु-त्तरापेश्यया पूर्वं यत्नतो रक्षेत् ॥ २९५ ॥

सप्ताङ्गस्येह गाज्यस्य विष्टब्यस्य त्रिदण्डवत् । अन्योन्यगुणत्रैशेष्यान्त्र किंचिदतिरिच्यते ॥ २९६ ॥

उक्तसप्ताङ्गवतो लोके राष्ट्रस्य विदण्डवदन्योन्यसंबन्धस्य परस्परविलक्षणोपकार-णान कि चिदङ्गमधिकं भवति । यद्यपि पूर्वस्लोके पूर्वपूर्वाङ्गस्याधिकयमुक्तं तथाष्ये-पामङ्गानां मध्यादन्यस्याङ्गसंबन्धिनमपकारमन्यदङ्गं वर्तं न शकोति, सस्मादुत्तरोत्त-राङ्गमन्यपेक्षणीयमित्येवेपरोऽयमाधिकयनिषेधः । अत्र प्रसिद्धं यतिनिदण्डमेव दृष्टानतः तद्धि चतुरङ्गुलगोवालवेष्टनादन्योन्यसंबन्धं, न च तन्मध्ये विदण्डधारणशासार्थं कथि-रण्डोऽधिको भवति ॥ २९६ ॥

तेषु तेषु तु कृत्येषु तत्तदङ्गं विशिष्यते । येन यत्साध्यते कार्य तत्तस्मिञ्श्रेष्ठमुच्यते ॥ २९७ ॥ यस्मात्तेषु तेषु संपायेषु कार्येषु तत्तदङ्गस्यातिशयो भवति, तत्कार्यमन्येन कर्तुम-शक्तेः । एवंच येनाङ्गेन यस्कार्यं संपायते तस्मिन्कार्यं तदेव प्रधानस्रुच्यते । ततश्रा-न्योन्यगुणविशेषादि यदुक्तं तदेवानेन स्फुटीकृतम् ॥ २९७ ॥

चारेणोत्साहयोगेन किययैव च कर्मणाम्।

स्वशक्तिं परशक्तिं च नित्यं विद्यान्महीपतिः ॥ २९८ ॥

सप्तमाध्यायोक्तकापटिकादिना वळस्योत्साहयोगेन कर्मणां च इस्तिवन्यविषकप-थादीन।महाष्टानेन जातां शत्रोदात्मनथ शक्ति राजा सदा जानीयास् ॥ २९८ ॥

पीडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथैव च।

आरभेत ततः कार्यं संचिन्त्य गुरुलाघवम् ॥ २९९ ॥

पीडनानि मारकादीनि कामकोधोद्भवानि, दुःसानि च स्वपरचक्रगतानि तेषां च गुरुळक्रभावं पर्याळाच्य संथिविग्रहादि कार्यमारभेत ॥ २९९ ॥

आरथेतैव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः । कर्माण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीनिषेवते ॥ ३ ०॥

राजा स्वराज्यवृद्धिपरापचयनिमित्तानि कार्याणि कथेचिदिदं संजातिमिति छछान्य-प्यारभ्यात्मना खिनः पुनःपुनस्तान्यारभेतैव । यस्मात्कर्माणि सृज्यमानं पुरुषं श्रीनि-तरां सेवते । तथा नावाद्यणे नानाश्रये श्रीरस्तीति प्ररोहितापि शोषमेति, ॥ ३००॥ नच प्रमात्ररूपेण कर्माणि फलन्तीति राजोदासितव्यं यतः—

कृतं त्रेतायुगं चैव द्वापरं कल्पिन च।

राज्ञो हत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते ॥ ३०१ ॥

कृतत्रेताद्वापरकलयो राज्ञ एव चेष्टितविशेषास्तैरेव सत्यादिविशेषप्रवृतेः । तस्भा-व्याजैव कृतादिग्रमभिर्थायते ॥ ३०१ ॥

कीदृक्चेथितः कृतादिशुगमित्यत आह—

कािः प्रसुप्तो भवति स जाग्रद्वापरं युगम् । कर्मस्वभ्युद्यतस्त्रेता विचरंस्तु कृतं युगम् ॥ ३०२ ॥

अज्ञानालस्यादिना यदा निरुषमी राजा भवति तदा कलिः स्यात् । यदा जानचिष नाहतिष्ठति तदा द्वापरम् । यदा कर्मात्रष्ठानेऽवस्थितस्तदा वेता । यथाशास्त्रं पुनः कर्माण्यवृतिष्ठन्विचरित तदा कृतस्यम् । तस्मादाज्ञा कर्मात्रष्ठानपरेण भाव्यमित्यव ताहपर्यं नतु वास्तवकृतसुगायपळापे ॥ ३०२ ॥

इन्द्रस्यार्कस्य वायोश्र यमस्य वरुणस्य च ।

चन्द्रस्याग्नेः पृथिक्याश्च तेजोव्चतं नृपश्चरेत् ॥ ३०३ ॥

इन्द्रादिसंबन्धिनो वोर्यस्यात्ररूपं चरितं राजात्ततिष्ठेत् । तथाच राजा कण्टकोद्धाः रेण प्रतापात्ररागान्यां संयुक्तः स्यात् ॥ ३०३ ॥ कथमिन्द्रादिचरितमद्यतिष्ठेदित्याह— वार्षिकांश्रतुरो मासान्यथेन्द्रोऽभिमवर्षति । तथाभिवर्षेत्स्वं राष्ट्रं कामैरिन्द्रवतं चरन् ॥ ३०४॥

ऋतुसंवत्सरपञ्चाश्रयणेनेदम्रच्यते । यथा श्रावणादींश्रतुरो मासानिन्द्रः सस्या-दिसिद्धये वर्षत्येवमिन्द्रचरितमन्त्रतिष्ठन् राजा स्त्रदेशायातसाघूनभिकिषताथैः पूर्यत् ॥ ३०४ ॥

अष्टी मासान्यथादित्यस्तोयं इरति रिक्मिभः। तथा हरेत्करं राष्ट्रान्नित्यमकेव्रतं हि तत् ॥ ३०५॥

यथा सर्यो मार्गशीर्पायष्टमासान् रहिमभिः स्तोकं स्तोकं रसमीवत्तापेनादते, तथा राजा शास्त्रीयकरानपीडया सदा राष्ट्रादृद्धीयात् । यस्मादेतदस्यार्कत्रतम् ॥ ३०५ ॥

> प्रविश्य सर्वभूतानि यथा चरति मारुतः । तथा चारैः प्रवेष्टन्यं व्रतमेतद्धि मारुतम् ॥ ३०६ ॥

यथा प्राणारूयो वायुः सर्वजन्तुः प्रविश्य विचरत्येवं चारद्वारेण स्वपरम-व्डळजाळेषु चिकीर्षितार्थज्ञानार्थमन्तः प्रवेष्टव्यम् । यस्मादेतन्मारुतं चरितम्॥३०६॥

यथा यमः प्रियद्वेष्यौ पाप्ते काले नियच्छति । तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि यमव्रतम् ॥ ३०७॥

यद्यपि यमस्य शत्रुमित्रे न स्तस्तथापि तिनन्दकार्चकयोः शत्रुमित्रयोर्यथा यमः शत्रुमित्रमरणकाले तुल्यवित्रयमयत्येवं राज्ञाऽपराचकाले रागद्वेषपरिद्वारेण प्रजाः प्र-मापणीयाः । यस्मादेतदस्य याम्यं त्रतम् ॥ ३०० ॥

वरुणेन यथा पाशैर्वेद्ध एवाभिदृश्यते । तथा पापान्त्रिगृह्णीयाद्वतमेतद्धि वारुणम् ॥ ३०८ ॥

यो वरुणस्य रज्जुभिर्वन्चियतुमिष्टः स यथा तेनाविशिङ्कृतः पाशैर्वेद एव उक्ष्य-ते । तथा पापकारिणे(ऽविशिङ्कितानेव यावन्न पारयन्ते तावच्छासयेत् । यस्मादेत-दस्य वारुणं त्रतम् ॥ ३०८ ॥

परिपूर्ण यथा चन्द्रं दृष्ट्वा हृष्यन्ति मानवाः । तथा प्रकृतयो यस्मिन्स चान्द्रवृतिको नृपः ॥ ३०९ ॥ यथा पूर्णेन्दुदर्शनेन मत्रुष्या हर्षम्रत्यादयन्त्येवममात्यादयो यस्मिन्दृष्टे तृष्टिश्वपगच्छ-न्ति स चन्द्राचारचारी नरेन्द्रः ॥ ३०९ ॥

मतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकर्मस् । दुष्टसामन्तिस्रश्च तदाग्नेयं वर्तं समृतम् ॥ ३१० ॥ पापकारित सदा दण्डपातेन प्रचण्डोऽसहनः स्यात्तथा प्रतिकृष्णमात्यहिंसनकीको भवेत् । तदस्याग्रिसंचन्धि वतं स्यतम् ॥ ३१० ॥

> यथा सर्वाणि भृतानि धरा धारयते समम् । तथा सर्वाणि भृतानि विश्वतः पार्थिवं वतम् ॥ ३१९ ॥

यथा प्रथिवी सर्वाण्युवावचानि स्थावरजङ्गमान्युत्कृष्टापकृष्टानि समं कृत्वा धार-यते तद्वद्विद्वद्वनिकगुणवद्भृतानि तदितराणि च दीनानाथादिसर्वभृतानि रक्षणधनदा-नादिना सामान्येन धारयतः पृथिवीसंबन्धि वतं भवति ॥ ३११ ॥

एतैरुपायैरन्यैश्र युक्तो नित्यमतन्द्रितः ।

स्तेनान्राजा नियुद्धीयात्स्वराष्ट्रे पर एव च ॥ ३१२ ॥

एतैरुकोपायैरन्यैश्राहकैरपि स्वहृद्धिप्रयुक्तो राजानकसः सन् स्वराष्ट्रे ये चौरा व-सन्ति,ये चपरराष्ट्रे वसन्तस्तरेशमागत्य सुष्णन्ति, तात्तभयप्रकारात्रिगृह्णीयात् । "सो प्रश्निभवति वास्रश्र" (अ. ७ खो. ७) इत्यादिना पूर्वसिद्धवदुक्तमग्न्यादिरूपत्विमह त तद्वुणयोगेन स्झ्टाकृतभित्यपुनस्किः ॥ ३१२ ॥

परामप्यापदं प्राप्तो ब्राह्मणाञ्च प्रकोपयेत् ।

ते होनं कुपिता इन्युः सद्यः सबछवाइनम् ॥ ३१३ ॥

कोशक्षयादिना प्रकृष्टामप्यापदं प्राप्तो राजा ब्राह्मणान्त प्रकोपयेत् । यस्मान्ते रुष्टाः सबलवाहनमेनं सय एव शापाभिचाराभ्यां इन्युः ॥ ३१३ ॥

त्तथाहि--

यैः कुतः सर्वेभक्ष्योऽग्निरपेयश्च महोद्धिः।

क्षयी चाप्यायितः सोमः को न नश्येत्प्रकोप्य तान् ॥ ३१४॥ यैर्काणिरभिचापेन सर्वभक्ष्योऽग्रिः कृतः, सम्रद्धापेयजकः, चन्द्रश्र क्षयग्रकः पश्चा-रपूरितस्तान्कोपयित्वा को न नश्येत् ॥ ३१४॥

विंच-

लोकानन्यान्सृजेयुर्ये लोकपालांश्र कोपिताः।

देवान्कुर्युरदेवांश्च कः क्षिण्वंस्तान्समृध्ययात् ॥ ३१५ ॥ ये स्वर्गादिकोकान्परानन्यांश्च कोकपाकान्सृजन्तीति संभाज्यते ॥ देवांश्च शापेन बाह्यपदिन्कुवेन्ति तान्पीडयन्कः सम्रद्धिं प्राप्त्ययात् ॥ ३१५ ॥

अपिच-

यानुपाश्रित्य तिष्ठन्ति लोका देवाश्च सर्वदा । ब्रह्म चैव घनं येषां को हिंस्याचाञ्चिजीविषु: ॥ ३१६ ॥ यान्बाह्मणान्यजनयाजनकर्तृकानाश्रित्य " अग्री प्रास्ताहुतिः " ( अ.३ स्टो. ७६) इति न्यायेन प्रियव्यादिकोका देवाध स्थिति ठभन्ते, वेद एव च येषां धनमभ्यदयसाः घनतया याजनाध्यापनादिना घनोपायत्वाच, ताङ्गीवितुमिच्छन्को हिंस्यात् ॥३१६॥ एवं तर्हि विद्वांसं बाह्मणं सेवेतेत्यत आह—

> अविद्वांश्रेव विद्वांश्र ब्राह्मणो दैवतं महत् । प्रणीतश्राप्रणीतश्र यथाप्रिदैंवतं महत् ॥ ३१७ ॥

यथाहितोऽनाहितो वाग्निर्महती देवता एवं मूर्खी विद्वांश्र श्राह्मणः प्रकृष्टा देवतोति ॥ ३१७ ॥

> इमशानेष्वपि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति । इयमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभिवर्धते ॥ ३१८ ॥

यथाग्निमंदातेजाः रमशाने शवं दहन्कावेंऽपि नैव दुष्टो भवति किंतु पुनरपि यशेषु द्वयमानोऽभिवर्षते ॥ ३१८ ॥

> एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु । सर्वथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत् ॥ ३१९ ॥

एवं कुत्सितकर्मस्विप सर्वेषु यथापि ब्राह्मणाः प्रवर्तन्ते तथापि सर्वप्रकारेण पूज्याः। यस्मात् प्रकृष्टं तदैवतम् । स्तृत्यर्थत्वाचास्य न यथाश्चतार्थविरोधः बङ्कनीयः॥३१९॥

क्षत्रस्यातिमद्रद्धस्य ब्राह्मणान्मति सर्वेशः । ब्रह्मैव संनियन्त् स्यात्सत्रं हि ब्रह्मसंभवम् ॥ ३२०॥

क्षत्रियस्य त्राह्मणान्प्रति सर्वथा पीडाइडत्तस्य नाह्मणा एव शापाभिचारादिना सः
स्यद्भियन्तारः । यस्मात्क्षत्रियो ब्राह्मणात्संभृतः, ब्राह्मणबाहुप्रसृतत्वात् ॥ ३२० ॥
तथाच—

अद्भचोऽभिन्नेहातः क्षत्रमञ्मनो लोहमुस्थितम् । तेषां सर्वत्रगं तेजः स्वासु योनिषु शास्यति ॥ ३२१ ॥

जलबाद्मणपायाणेभ्योऽग्रिक्षत्रियक्षणाणि जातानि तेषां संबन्धि तेजः सर्वत्र दह-नाभिभवच्छेदनार्थकं कार्यं करोति । स्वकारणेषु जलबाद्यणपायाणाक्ष्येषु दहनाभि-भवच्छेदनात्मकं कार्यं न करोति ॥ ३२१ ॥

नाब्रह्म क्षत्रमृध्नोति नाक्षत्रं ब्रह्म वर्धते । ब्रह्म क्षत्रं च संपृक्तमिह चामुत्र वर्धते ॥ ३२२ ॥

बाद्यणराहितक्षत्रियो दृद्धि न याति, शान्तिकपौष्टिकन्यवद्दारेक्षणादिधमीवरहात्। एवं द्वत्रियरहितोऽपि बाद्यणो न वर्षते, रक्षां विना यागादिकमीनिष्पतेः। किंतु बाद्यणः द्वत्रियश्च परस्परसंबद्ध एवेद्द छोके परलोके च धर्मार्थकायमोजावाह्या खिदमिति । दण्डप्रकरणे चेयं बाह्मणस्तुतिर्बाह्मणानामपराधिनामपि लघुदण्डप्रयो-गनियमार्था ॥ ३२२ ॥

यदा तु विशिष्टदर्शनेनाचिकित्स्यव्याधिना वाससमृत्युर्भवति तदा---

दत्त्वा धनं तु विषेभ्यः सर्वदण्डसमुत्थितम् । पुत्रे राज्यं समासृज्य कुर्वीत प्रायणं रणे ॥ ३२३ ॥

महापातकियनन्यतिरिक्तिविनियुक्ताविधयसर्वदण्डधनं ब्राह्मणेभ्यो दस्ता, पुत्रे राज्यं समर्प्यासन्तम्दद्यः फलातिशयप्राप्तये संधामे प्राणत्यागं कुर्याह् । संधामासंभवे स्वनधनादिनापि ॥ ३२३ ॥

एवं चरन्सदा युक्तो राजधर्मेषु पार्थिवः । हितेषु चैव लोकस्य सर्वान्मृत्यानियोजयेत् ॥ ३२४ ॥ श्वमध्यायत्रयोक्तराजधर्मेषु व्यवदार्यमाणो राजा सर्वदा यत्ववान्प्रजाहितेषु सर्वान्त्रस्यान्विवियोजयेत ॥ ३२४ ॥

> एषोऽखिलः कर्मविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः । इमं कर्मविधि विद्यात्क्रमशो वैदयशूद्रयोः ॥ ३२५ ॥

एतदाज्ञः कर्मात्रष्टानं पारंपर्यागततया नित्यं समयम्बक्तम् । इदानीं वैक्यगूद्धक्रमेण वक्यमाणिमदं कर्मात्रष्टानं जानीयात् ॥ ३२५ ॥

वैश्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपरिग्रहम् । वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात्पज्ञनां चैव रक्षणे ॥ ३२६ ॥

वैदयः कृतोपनयनपर्यन्तसंस्कारो विवाहादिकं कृत्वा जीविकायां वक्ष्यमाणायां कृष्यादिकार्यार्थं पश्चपालने च सदा समायुक्तः स्यात् । पश्चरक्षणस्य वार्तात्वेऽपि प्राथान्यख्यापनार्थं पृथग्वियानम् । तथा चोत्तरश्लोकाभ्यां प्राधान्यं दर्शयति ॥३ २६॥

प्रजापतिर्दि वैश्याय सृष्ट्वा परिद्दे पश्न् । ब्राह्मणाय च राज्ञे च सर्वाः परिद्दे प्रजाः ॥ ३२७ ॥

यस्माद्वश्चा पश्नमुङ्का रक्षणार्थं वैदयाय दत्तवानतो वैदयेन रक्षणीयाः पशव इति पूर्वाहवादः । प्रजाश्च सर्वाः सृष्ट्वा ब्राह्मणाय राम्ने च रक्षणार्थं दत्तवानिति प्रसङ्का-देतदुक्तम् ॥ ३२७ ॥

न च वैश्यस्य कामः स्यान रक्षेयं पश्चिति । वैश्ये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथंचन ॥ ३२८ ॥

पग्ररक्षणं न करोमीति वैद्येनेच्छा न कार्या । अतः कृष्यादिष्टत्तिसंभवेऽपि वै-द्र्येन पग्ररक्षणमवद्यं करणीयम् । वैद्ये च पग्ररक्षणं कुर्वत्यन्यः पग्ररक्षणं न कार्ययत्वयः ॥ ३२८ ॥ किंच---

मणिमुक्तात्रवालानां लोहानां तान्तवस्य च । गन्धानां च रसानां च विद्याद्वेबलाब्लम् ॥ ३२९ ॥

मणिखक्ताविद्रुमलोहवस्राणां, गन्धानां कर्पूरादीनां, रसानां जवणादीनास्रक्तमम-ध्यमानां देशकालापेक्षया मुल्योत्कर्षापकर्षं वैदयो जानीयात्॥ ३२९॥

> वीजानामुप्तिविच स्यात्क्षेत्रदोषगुणस्य च । मानयोगं च जानीयात्तुलायोगांश्च सर्वेशः ॥ ३३०॥

बीजानां सर्वेषां वपनविधितः स्यात् । इदं बीजमस्मिन्काले तत्र संहतं चोसं प्ररोहत्यस्मिनेत्येवं तथेदमूषरमिदं सस्यप्रदमित्यादि क्षेत्रदोषगुणक्षश्च स्याद् । मानोपायांश्च प्रस्थद्रोणादीन्तुलोपायांश्च सर्वान् तत्त्वतो जानीयात् । यथान्यो न वज्ञयति ॥ ३३०॥

सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणागुणान् । लाभालाभं च पण्यानां पशूनां परिवर्धनम् ॥ ३३१ ॥

इद्छत्कृष्टमेतदपकृष्टमित्येकजातीनामपि द्रव्याणां विशेषे जानीयात्तथा देशानां प्राक्पश्चिमादीनां क किमल्पमूल्यं किं बहुमूल्यं चेत्यादि देशगुणदोषौ ब्रध्येत । वि-क्रयद्रव्याणां चेयता कालेन इयानपचय उपचयो वेति विद्यात्। तथास्मिन् देशे काले- इनेन च तृणोदकयवादिना पश्चो वर्धन्तेऽनेन क्षीयन्त इत्येतदिप जानीयात्॥३३१॥

भृत्यानां च भृतिं विद्याद्भाषाश्च विविधा नृणाम् । द्रव्याणां स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च ॥ ३३२ ॥

गोपालमहिषपालानामितीदमस्य देयमिति देशकालकर्मात्ररूपं वेतनं जानीयात् । गोडदाक्षिणात्यादीनां च मनुष्याणां नानाप्रकारा भाषा विक्रयाद्यथं विधात्तथेदं द्रव्यमंवं स्थाप्यतेऽनेन च संयुक्तं चिरं तिष्ठतीति बुद्धयेत, तथेदं द्रव्यमस्मिन्देशे काले चेयता विकायत इत्येतदिष जानीयात् ॥ ३३२॥

> धर्मेण च द्रव्यदृद्धावातिष्ठेद्यत्नमुत्तमम् । दद्याच सर्वभूतानामन्नमेव प्रयत्नतः ॥ ३३३ ॥

धर्मेण विक्रयादिनोक्तप्रकारेण धनवृद्धौ प्रकष्टं यत्नं कुर्यात्। द्विरण्यादिदानमपेक्ष्या-त्रमेव प्राणिभ्यो विशेषेण द्यास् ॥ ३३३ ॥

> विमाणां वेदविदुषां गृहस्थानां यश्चास्विनाम् । शुश्रूषेव तु शुद्रस्य धर्मो नैश्रेयसः परः ॥ ३३४ ॥

ग्रद्रस्य पुनर्वेदविदां गृहस्थानां स्वथमीतृष्टानेन यशोपुक्तानां ब्राह्मणानां या परिचर्या सव प्रकृष्टस्वर्गादिश्रयोहेतुर्थमेः॥ ३३४॥

## ग्रुचिरुत्कृष्टग्रुश्रूषुर्पृदुवागनहंकृतः । ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमश्रुते ॥ ३३५ ॥

बाध्याभ्यन्तरशौचोपेतः, स्वजात्यपेक्षयोत्कृष्टद्विजातिपरिचरणशीलः, अपरुषभाषी, निरहंकारः, प्राधान्येन बाह्मणाश्रयस्तदभावे क्षत्रियवैश्याश्रयोऽपि स्वजातित उत्कृष्टां जाति प्रामोति ॥ ३३५ ॥

> एषोऽनापादि वर्णानामुक्तः कर्पविधिः शुभः । आपद्यपि हि यस्तेषां क्रमशस्तिनिवोधत ॥ ३३६ ॥

इति मानवे धर्मशाखे भृगुप्रोक्तायां संहितायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ एव वर्णानामनापदि चतुर्णामपि कमेविषिधर्म उक्तः, आपदापि यस्तेषां धर्मः तं संकीर्णश्रवणादृध्वं च क्रमेण श्रष्ठत ॥ ३३६ ॥ क्षे. ॥ ६ ॥

इति श्रीकुळ्कमहविरचितायां मन्वर्थमुक्तावल्यां नवमोऽध्यायः ॥ २ ॥

## अथ द्शमोऽध्यायः।

अधीयीरंस्त्रयो वर्णाः स्वकर्पस्था द्विजातयः । प्रवृत्याद्वाह्मणस्त्वेषां नेतराविति निश्चयः ॥ १ ॥

वैद्यश्चद्रधर्मानन्तरं " संकीणांनां च संभवम् " ( अ. १ व्हो. ११६ ) इति प्रतिज्ञातत्वात्त्तिमन्वाच्ये वर्णेभ्य एव संकीणांनाम्चत्पत्तेः वर्णाद्यवद्ययं वैवर्णिकस्य प्रधानधर्ममध्ययनं बाह्यणस्य चाध्यापनमम्बद्धति । बाह्यणाद्यक्रयो वर्णा अध्ययन्वाद्यस्य नाह्यस्यक्रयां वर्षा वर्षे अध्ययन्वाद्यस्यक्रयां वर्षा वर्षे पठेषुः । एषां पुनर्मध्ये बाह्यण एवाध्यापनं क्वर्यात्र क्वर्यन्विद्ययां विश्वयः । प्रवृयाद्भाह्यणस्त्वेषामित्यनेनैव व्यविद्ययोरध्यापननिषेधिसद्धी नेतराविति पुनर्निषेधवचनं प्रायश्चित्तमौरवार्षम् ॥ १ ॥

किंच--

सर्वेषां ब्राह्मणो विद्याद्वृत्त्युपायान्यथाविधि । प्रब्रूयादितरेभ्यश्च स्वयं चैव तथा भवेत् ॥ २ ॥

सर्वेदां वर्णानां जीवनोपार्यं यथाशासं ब्राह्मणो जानीयात्तेभ्यशोपदिशेस्स्वयं च यथोक्तविषयसम्ब्रीतष्टेतः ॥ २ ॥

अत्राज्ञवादः---

वैशेष्यात्मकृतिश्रेष्टचान्नियमस्य च धारणात् । संस्कारस्य विशेषाच वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुः ॥ ३ ॥

जात्युत्कर्षात् , प्रकृतिः कार्णं हिरण्यमभाँत्तमाङ्गरूपकारणोत्कर्षात् , नियम्यते । ऽनेनेति नियमो वेदस्तस्याध्ययनाध्यापनव्याख्यानादियक्तसातिशयवेदघारणात् । अतः एव " ब्रह्मणश्चेव धारणात् " ( अ. १ श्वो. ९३ ) इति सातिश्चयवेदघारणेनैव ब्राह्मणोत्कर्ष उक्तः । गोविन्दराजस्तु कातकवतानां धारणादिति व्याख्यातवान् । तत्र । श्वविद्यादिसाधारण्यात् । संस्कारस्योपनयनाख्यस्य श्वविद्यायपेश्चया प्राधान्य-विधाने विशेषाद्वर्णानामध्यापन्छस्यपदेशयोत्राह्मण एवेश्वरः ॥ ३ ॥

### ब्राह्मणः क्षत्रियोवैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः । चतुर्थ एकजातिस्तु शुद्रो नास्ति तु पश्चमः ॥ ४ ॥

त्राह्मणादयस्वयो वर्णो द्विजाः, तेषास्रुपनयनविधानात् । सदः पुनश्रतुर्थो वण एकः जातिः, उपनयनाभावात् । पञ्चमः पुनर्वणौ नास्ति । संक्रीर्णजातीनां त्वश्वतरवन्माता-पितृजातिन्यतिरिक्तजात्मन्तरत्वात्र वर्णत्वम् । अयं च जात्यन्तरोपदेशः शास्त्रे संन्य-बहुरणार्थः ॥ ४॥

#### सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु । आनुलोम्येन संभूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ ५ ॥

त्राह्मणादिषु वर्णेषु चतुर्व्वि, समानजातीयास यथाशासं परिणीतास्वक्षतयोनिव्वानुकोम्येन ब्राह्मण्यां क्षत्रियेण क्षत्रियायामित्यनेनानुक्रमेण ये जातास्ते
मातापित्रोर्जात्या यक्तास्तज्जातीया एव ज्ञातन्याः । आनुकोम्यग्रहणं चात्र मन्दोपपुक्तमुत्तर्यकोक न्ययोक्ष्यते । गवाश्वादिवद्वयवसंनिवेशस्य ब्राह्मणजात्यभित्र्यक्षकाभावादेतद्भाद्मणादिन्व्क्षणमुक्तम् । अत्र च पत्नीग्रहणादन्यपत्नीजनितानां न ब्राह्मणादिज्ञातित्वम् । तथाच देवलः—" द्वितीयेन तु यः पित्रा सवर्णायां प्रजायते । अववाट
इति ख्यातः इद्धर्थमां स ज्ञातितः ॥ वतर्दीना न संस्कार्याः स्वतन्त्रास्विपे ये सताः
उत्पादिताः सवर्णेन वात्या इव बहिष्कृताः ॥ " व्यासः—" ये तु जाताः समानास्य
संस्कार्याः स्पुरतोऽन्यथा । " याज्ञवल्क्योऽपि—" सवर्णेभ्यः सवर्णास् जायन्ते हि
सजातयः " ( अ. १ श्लो. ९० ) इत्यभिधाय " वित्रास्वेष विधिः स्मृतः" ( या.
अ. १ श्लो.९२ ) इति बुवाणः प्रत्युत्पादितस्यैव ब्राह्मणादिजातित्वं निश्चिकाय ॥ ९ ॥

## स्त्रीष्वनन्तरजातासु द्विजैरूत्पादितान्सुतान् । सहशानेव तानाहुमीतृदोषविगर्हितान् ॥ ६ ॥

आहुकोम्पेनाव्यवद्वित्वर्णजातीयास भार्यास द्विजातिभियें उत्पादिताः पुत्राः, यथा ब्राह्मणेन स्वियायां, स्वियेण वैदयायां वैदयेन ग्रद्धायां तान्मातुर्दीनजातीयत्वदीपाद्व- द्वितान्प्यत्वस्त्रायां, स्वियेण वैदयायां वैदयेन ग्रद्धायां तान्मातुर्दीनजातीयत्वदीपाद्व- द्वितान्प्यत्वस्त्रायः त्वित्वस्त्रायः पितृसदृश्यदणान्मातृजाते- रुत्कृष्टाः पितृजातितो निकृष्टा श्रेयाः । एतेषां च नामानि मूर्थावसिक- माहिष्यकरणाख्यानि याश्चवत्वपादिभिरुकानि, दृत्ययीयाश्चश्चनसोक्ताः-इस्त्यत्वर्थ- विश्वा अख्यारणं च मूर्याभिषिकानां, नृत्यगीतनक्षत्रजीवतं सस्यरक्षा च माहिष्याणां, द्विजातिग्रश्च्या धनधान्याध्यक्षता राजसेवादुर्गान्तःपुरस्या च पारश्वोधकरणा- नामिति ॥ ६ ॥

अनन्तरासु जातानां विधिरेष सनातनः । द्वचेकान्तरासु जातानां धर्म्यं विद्यादिमं विधिम् ॥ ७ ॥

एय पारम्पर्यागतत्त्वा नित्यो विधिरनन्तरजातिभायोत्पन्नानाञ्चकः एकेन द्वाभ्यां च वर्णाभ्यां व्यवहितासत्पनानां यथा ब्राह्मणेन वैश्यायां क्षत्रियेण ग्रद्धायां ब्राह्मणेन गृद्धायामिमं वश्यमाणं धर्मादनपेतं विधि जानीयात् ॥ ७ ॥

ब्राह्मणाद्वैश्यकन्यायामम्बष्टो नाम जायते । निषादः शुद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥ ८ ॥

कन्याग्रहणादत्रोहायामित्यध्याहार्यम् । "वित्रास्त्रेष विधिः स्मृतः" ( अ. १ श्टो. ९२ ) इति याज्ञवस्कयेन स्फुटीकृतत्वाच । ब्राह्मणाद्वैरूयकन्यायामृद्वायामम्ब-ष्ठारूयो जायते । शूद्रकन्यायामृद्वायां निपाद उत्पद्यते । यः संज्ञान्तरेण पारशब-श्रोच्यते ॥ ८ ॥

> क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां क्र्राचारविहारवान् । क्षत्रशूद्रवपुर्जन्तुरुग्रो नाम प्रजायते ॥ ९ ॥

क्षत्रियाच्छ्रदकन्यायामृद्धायां कूरचेष्टः कूरकर्मरतिथ क्षत्रग्रदस्यभाव उग्राख्यः पुत्रो जायते ॥ ९ ॥

विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु नृपतेर्वर्णयोद्देयोः ।

वैदयस्य वर्णे चैकस्मिन्पडेतेऽपसद्ाः स्मृताः ॥ १० ॥ जाधणस्य क्षत्रियादित्रपक्षाः, क्षत्रियस्य वैद्यादिवर्णद्वयोः क्षियोः, वैदयस्य च श्चः द्वायां, वर्णत्रयाणामेते पद् प्रताः सवर्णपुत्रकार्यापेश्वयापसदा अवसन्ता निकृष्टाः स्युः॥१०॥ एवमञ्जोमानुकत्वा प्रतिलोमानाह---

> क्षत्रियाद्विमकन्यायां सूतो भवति जातितः । वैक्यान्मागधवेदेहौ राजविमाङ्गनासुतौ ॥ ११ ॥

अत्र विवाहासंभवारकन्याप्रदृशं श्लामात्रप्रदर्शनार्थम् । अत्रैव खोके राजविप्राङ्काः नास्ताविति ब्राह्मण्यां अत्रियाज्ञात्या सतनामा संजायते । वैदयायपाक्षमं क्षत्रियानाह्मः ण्योमांगधवेदेदारूयो पुत्रो भवतः । एषां च टलयो मत्त्रनेवाभिधास्यन्ते ॥ ११ ॥

शूद्रादायोगवः क्षत्ता चण्डास्त्रश्राधमो नृणाम् । वैदयराजन्यविपास जायन्ते वर्णसंकराः ॥ १२ ॥

रादाहैदयाक्षत्रियात्राह्मणीषु क्रमेणायोगवः क्षत्ता नृणामधमश्रण्डाळश्र वर्णानां सं-करो येषु जनयितव्येषु ते वर्णसंकरा जायन्ते ॥ १२ ॥

एकान्तरे त्वानुलोम्यादम्बष्टोग्रौ यथा स्मृतौ । क्षत्तृबैदेहकौ तद्दस्मातिलोम्येऽपि जन्मनि ॥ १३ ॥ एकान्तरेऽपि वर्णे ब्राह्मणाहेक्ष्यकस्यायामस्यष्टः, क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायाञ्चयः, एतावा-नुलोम्येन यथा स्पर्भावहाँ तह्रदेकान्तरे प्रतिलोमजननेऽपि ग्रहात्क्षत्रियायां कत्ता, वैश्याद्भाद्मण्यां वैदेहः, एताविप स्पर्भादियोग्यौ विशेषौ । एकान्तरोत्पत्रयोः स्पर्भा-यद्यज्ञानादनन्तरोत्पत्रानां स्तमागथायोगवानां स्पर्भोदियोग्यत्वं सिद्धं भवति । अत-अण्डाल एवैकः प्रतिलोमतः स्पर्भादौ निरस्यते ॥ १३ ॥

> पुत्रा येऽनन्तरस्त्रीजाः क्रमेणोक्ता द्विजन्मनाम् । ताननन्तरनाम्नस्तु मातृदोधात्मचक्षते ॥ १४ ॥

मातुरोपादिति देतूपन्यासादनन्तरग्रहणमनन्तरवर्षेकान्तरग्रन्तरप्रदर्शनार्थम् । ये द्विजातीनामनन्तरेकान्तरग्रदर्शनार्थम् । ये द्विजातीनामनन्तरेकान्तरग्रहान्तरजातिकीष्वात्रलोन्येनोत्पनाः पूर्वम्रकाः प्रशस्तान्त्रीन नजातिमातृदोषान्मातृजातिक्यपदेदयानाचक्षते । मातापितृक्यितिरिक्षसंकीर्णजातित्वे- ऽप्येषां मातृजातिक्यपदेद्यकथनं मातृजातिसंस्कारादिधर्मप्राप्त्यर्थम् ॥ १४ ॥

ब्राह्मणादुग्रकन्यायामाद्यतो नाम जायते । आभीरोऽम्बष्टकन्यायामायोगच्यां तु थिग्वणः ॥ १५ ॥

, क्षत्रियेण श्रद्धायाम्रत्पचीमा उपा चासौ कन्या चत्युपकन्या तस्यां ब्राह्मणादान्द्र-तनामा जायते । ब्राह्मणेन वैदयायाम्रत्पचाम्बद्धा तस्यां ब्राह्मणादाभीराख्यो जायते । शूद्रेण वैदयायाम्रत्पत्रा आयोगवी तस्यां ब्राह्मणाद्धिग्वणो जायते ॥ १५ ॥

आयोगवश्च क्षत्ता च चण्डालश्चाधमो नृणाम् । प्रातिलोम्येन जायन्ते शूद्राद्पसदास्त्रयः ॥ १६ ॥

आयोगवः क्षत्ता चण्डालश्च महण्याणामचम इत्येते त्रयो न्युत्कमेण वैदयाश्वत्रिया-त्राह्मणीयु पुत्रकार्योद्पगतास्त्रयः श्रद्धा जायन्ते । पुत्रकार्याक्षमत्वप्रतिपादगर्थश्चका-नामण्येषां पुनर्वचनम् । एवसुत्तरस्टोकोक्तानामपि ॥ १६ ॥

वैश्यान्मागधवैदेही क्षत्रियात्स्र्त एव तु । प्रतीपमेते जायन्ते परेऽप्यपसदास्त्रयः ॥ १७॥

क्षत्रियाबाह्यण्योर्मागचनैदेहौ क्षत्रियाद्भाह्मण्यां सत इत्येवं प्रातिलोग्येनापरेऽपि त्रयः पुत्रकार्याद्रपसदा जायन्ते ॥ १७ ॥

जातो निपादाच्छूद्रायां जात्या भवति पुकसः । जूद्राज्जातो निपाद्यां तु स वै कुकुटकः स्मृतः ॥ १८ ॥

निषादाच्छद्रायां जातो जात्या पुकसो भवति । निषायां पुनः श्रद्रायो जातः स कुकुटफनामा स्मृतः॥ १८॥

> क्षत्तुर्जातस्तथोग्रायां श्वपाक इति कीर्त्यते । वैदेहकेन त्वम्बष्टचामुत्पन्नो वेण उच्यते ॥ १९ ॥

रुद्रेण वैश्यायां जातः सत्ता । क्षत्रियेण रुद्रायां जाता उद्या । तेन तस्यां जातः भपाक इत्सुच्यते । वैदेहकेनाम्बध्यां बाह्मणेन वश्याजातायां वेण इति कथ्यते ॥१९॥

द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त्यव्रतांस्तु यान् ।

तान्सावित्रीपरिभ्रष्टान्त्रात्यानिति विनिर्दिशेत् ॥ २० ॥

द्विजातयः सवर्णास बीष्ठ यान्युत्रादृत्पादयन्ते ते चेदुपनयनारूपवतद्दीना भवन्ति तदा तानकृतीपनयनान्त्रात्येत्यनया संत्रया व्यपदिशेत् । "अत अध्य वयोऽप्येते " (अ. २ श्वो. ३९ ) इत्युक्तमपि व्रात्यञ्चणं प्रतिञोमजपुत्रवदस्याप्युपकाराक्षमपुत्र-त्वप्रदर्शनार्थमस्मिन्संकीर्णप्रकरणेऽचिद्रतम् ॥ २०॥

व्रात्यात्तु जायते विपात्पापात्मा भूजेकण्टकः । आवन्त्यवाटधानौ च पुष्पधः शैख एव च ॥ २१ ॥

मात्याद्भाद्यणात् "सवर्णास" (अ. १० श्टो. २०) इत्यनुष्टत्तेर्वाद्यण्यां पापस्वभावो भूर्जकण्यको जायते । तथा आवन्त्यवाय्थानपुष्पचर्येखा जायन्ते । एकस्य चैतानि वेशभेदप्रसिद्धानि नामानि ॥ २१ ॥

ब्रल्लो मल्लश्च राजन्याद्वात्यान्निच्छिविरेव च । नटश्च करणश्चैव खसो द्रविड एव च ॥ २२ ॥

क्षत्रियाद्वात्यात्सवर्णायां भ्रष्टमष्ट्रनिच्छिवनटकरणससद्वविद्याख्या जायन्ते । एता-न्यप्येकस्यैव नामानि ॥ २२ ॥

वैश्यात्तु जायते व्रात्यात्सुधन्वाचार्य एव च ।

कारुषश्च विजन्मा च मैत्रः सात्वत एव च ॥ २३ ॥

वैदयात्पुनर्जात्यात्सवर्णायां स्थन्वाचार्यकारुपविजन्ममैत्रसात्वताख्या जायन्ते । एकस्य चैतान्यपि नामानि ॥ २३ ॥

व्यभिचारेण वर्णानामवेद्यावेदनेन् च ।

स्वकर्मणां च त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः ॥ २४ ॥

त्राह्मणादिवर्णानामन्योन्यक्षीरामनेन, सगोत्रादिविवाहेन, उपनयनरूपस्वकर्मस्यागेन वर्णसंकरो नाम जायते । अतो युक्तमस्मिन्यकरणे वात्मानामभिषानम् ॥ २४ ॥

संकीर्णयोनयो ये तु भतिलोमानुलोमजाः ।

अन्योन्यव्यतिषक्ताश्च तान्यवक्ष्याम्यशेषतः ॥ २५ ॥

ये संकीणयोनयः प्रतिलोमैरहलोमैश्र परस्परसंबन्धाजायन्ते तान्विशेषेण बक्ष्यामि ॥ २५ ॥

सृतो वैदेइकथैंव चण्डालथ नराधमः । मागधः सत्रजातिश्च तथाऽयोगव एव च ॥ २६ ॥ एते पड्डकञ्क्षणाः सतादय स्तरार्थमन्द्यन्ते ॥ २६ ॥ एते पट् सदृशान्वणीञ्जनयन्ति स्वयोनिषु । मातृजात्यां प्रसृयन्ते प्रवरासु च योनिषु ॥ २७ ॥

एते पूर्वोकाः षट् प्रतिकामकाः स्वयोनिष्ठ छतोत्पत्ति कुर्वन्ति । यथा अद्रेण वैदयायां जात आयोगवः, आयोगव्यामेव । मातृजातौ वैदयायां, प्रवस्त अवियान्त्र । अवस्त अवियान्त्र । स्वरं च न पित्रपेक्षया किंतु मातृजात्यादिष्ठ चातुर्वर्ण्यक्षिष्वेव पितृतोऽिषकगार्हितपुः न्त्रोत्पत्तेवेद्वयमाणत्वात् , तत्सदृशान्पितृतोऽिषकगार्हितान् , स्वजाताविष जनयन्तित्येतावदेवाप्राप्तत्वादनेन विषयिते । किंतु जधन्यवर्णेनोत्तमवर्णक्षिष्ठ जनितत्वात्किः यादुष्टा आयोगवायाः प्रतिकोमजाः क्रियादुष्टाभ्यां मातापितृभ्यां त्रत्यामपि जनिते आयोगवादिपुत्रे ब्रह्महन्त्रनन्तराजितो ब्रह्महन्त्रमातापितृजनितवदिषकदुष्ट एव न्याप्यः । श्रद्धन्नाह्मणादिजातीयेन श्रद्धनाह्मण्यादिसजातीयायां जनितः पितृतुल्यएवोः चित्रो नत्न क्रियादुष्टोभयजनितोऽिष ॥ २७ ॥

यथा त्रयाणां वर्णानां द्वयोरात्मास्य जायते । आनन्तर्यात्स्वयोन्यां तु तथा बाह्येष्वपि क्रमात् ॥ २८ ॥

यथा त्रयाणां वर्णानां क्षत्रियवैद्यग्रद्धाणां मध्याद्वयोर्वणयोः क्षत्रियवैद्ययोर्गमने ब्राह्मणस्याद्वलोम्याद्विज उत्पयते, सजातीयायां च द्विजो जायते । एवं क्षत्रेष्ट्रापि क्षत्रि-यवैद्ययाम्यां वैद्यक्षत्रियाम्यां क्षत्रियात्राद्धण्योजीतेषुत्कर्षापक्षमो मवति । ग्रद्धजातप्र-तिलोमापेक्षया द्विजायुत्पनप्रतिलोमप्राञ्चस्त्यार्थमिदम् । मेघातिथिस्तु-द्विजस्वप्रति-पादकमेतदेषां वचनस्रपनयनार्थमित्याद्व । तत्र । "प्रतिलोमजास्तु धर्महीनाः " इति गौतमेन संस्कारनिषेषात् ॥ २८ ॥

ते चापि बाह्यान्सुबहूंस्ततोऽप्यधिकदृषितान्। परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान्॥ २९ ॥

से चायोगवादयः षट् परस्परजातीयास भार्यास स्वद्धनाहकोम्येऽप्यधिकदुष्टान्स-त्कियाबहिर्म्यताक्षनयन्ति । तयथा । आयोगवः क्षृत्रजायायामात्मनो हीनतरं जन-यति, तथां क्षत्ताप्यायोगव्यामात्मनो हीनतरस्रत्यादयति । एवमन्येष्वपि प्रतिकोमेन्न द्रष्टव्यम् ॥ २९ ॥

> यथैव शुद्रो ब्राह्मण्यां बाह्यं जन्तुं प्रसूयते । तथा बाह्यतरं बाह्यश्चातुर्वर्ण्यं प्रसूयते ॥ ३०॥

यथा ब्राह्मण्यां ग्रद्धोऽपशृष्टं चण्डाळाख्यं प्राणिनं प्रस्यते जनयत्येवं बाह्मश्रण्डा-कादिवर्णचतुष्टये चण्डाळादिभ्योऽप्यपशृष्टं पुत्रं प्रस्यते ॥ ३० ॥ रतदेव विस्तारयति-

मतिक्छं वर्तमाना बाह्या बाह्यतरान्पुनः । हीना हीनान्मस्यन्ते वर्णान्यञ्चद्त्रीव तु ॥ ३१ ॥

अत्र मेघातिथिगोविन्दराजयोज्यांच्यानं-चातुर्वर्णंबाग्राक्षण्डालक्षत्रायोगवाः शह-प्रभवाचयथातर्वर्ण्ये गच्छन्त आत्मनो हीनतरान् परस्परापेक्षयापकृष्टोत्कृष्टवर्णप्रभव-त्वात्पञ्चदश्रवर्णान्संपादयन्ति । सथ्या चण्डाकः श्रद्धायामात्मनो हीनतरं वैदयाधत्रि-याकाधाणीजातेभ्य उत्कृष्टं जनयाति. एवं वैश्यायां तत्रोऽप्यपसदं, क्षत्रियायां त्राह्मणी-जातादत्कृष्टं जनयति, तत्तोऽपसदं अत्रियायां बाह्मणीजातादुरकृष्टं, ततोऽपि हीनं बाह्यण्यां जनयति, एवं क्षत्रायोगवायपि चातुर्वण्ये चतुरश्रतुरो जनयतः । इत्येते ग्र.द-प्रभवचण्डाळळत्रायोगवेभ्यथातुर्वर्ण्यद्वादशप्रभेदा उत्पवन्ते । आत्मना च चण्डाळज्ञ-वायोगवाध्यय इत्येवं शहप्रभवाः पञ्चदश उत्पयन्ते । एवं वैश्यक्षत्रियत्राद्यणप्रभवाः प्रत्येकं पञ्चदश संभवन्ति । एवं पष्टिशातवैण्येन सह चतःपष्टिप्रभेदा भवन्ति । ते त परस्परममनेन नानावर्णाञ्जनयन्तीति । नैतन्मनोहरम् । पूर्वश्लोके पण्णां प्रतिलीमजा-नां प्रकृतस्वात्तिहिस्तारकथनत्वाचास्य । अत्रापि श्लोके प्रतिकृतं वर्तमाना इत्युपादा-नाटप्रतिलोसजमात्रविषयोऽयं श्लोको नाल्लोमजविषयः । तथा च वैदयक्षत्रियशाद्यण-प्रभवाश प्रत्येकं पञ्चदश संभवन्त्येवं पष्टिरिति न संगच्छते । नच संभवमात्रेणैवेयं पष्टिरुका न दुष्टतया, श्रद्रप्रभवायोगवश्रुतचण्डाला एव चातुर्वण्यसंतानीपेताः पञ्च-इब गर्डिता इति बाच्यम् । यतो वैश्यक्षत्रियाभ्यामपि प्रतिकोमत उत्पादितानां त्रयाणां हीनत्वात्तेरपि चातुर्वण्ये जनितानां गहितत्वस्य संभवात् "तथा बाह्यतरं बाधशातवंपरें प्रस्यते " ( अ. १० श्टो. ३० ) इति महनैवानन्तरं रफुटमुक्तत्वात्। प्रवाभ्यामपि तथैव व्याख्यातत्वाचातुर्वर्ण्येन सह चतुःपष्टिरिति सर्वयैवाप्रकृतम् । नहि संकीर्णप्रकरणे ग्रह्मातुर्वर्ण्यगणनोष्ट्रिता । किंच "वर्णान्पञ्चदश प्रसूपनत" इति अयमाणद्वादशजनातुक्त्वा ते चात्मना चण्डालक्षत्रायोगवासय इत्येवं सद्ग्रभवाः पञ्चदशेति न युक्तम् । अपि चात्मना सह पञ्चदश संपादयन्तीति न संगच्छते । असंपाधत्वादात्मनः पञ्चद्वा संपद्यन्त इति च व्याख्यानेऽध्याहार एव दोषस्तस्मादेवं व्याख्यायते ।-प्रतिकृतं वर्तमानाः प्रतिलोमजाः बाधाः, द्विजप्रतिलोमजेभ्यो निकृष्ट-त्वात् । श्रद्रप्रभवायोगवश्चन्चण्डाछाखयः । पूर्वश्लोकार्रहवर्तमाने चातुर्वण्ये स्वजातौ " एते पढ़ सड़शान् " ( अ. १० श्लो. २७ ) इत्यत्र सजात्युत्पन्नस्य पितृतो गाँई-तत्वाभिषानादात्मापेश्वया बाह्यान्तरानप्रत्येकं पञ्चदश पुत्राञ्जनयन्ति । तयथा आयो-गवशातुर्वण्यंत्रीषु चायोगन्यामारमनो निकृष्टान्पञ्च पुत्राक्षनयन्ति । एवं क्षतुचाण्डाला-वपि प्रत्येकं पत्न प्रत्राक्षमयतः । इत्यं चाह्याद्ययः पञ्चद्य प्रत्राक्षमयन्ति । तथानुलो-मजेभ्यो हीना वैश्यक्षत्रियप्रभवा मागपवैदेहसता आत्मापेक्षया हीनानपूर्ववचातुर्वर्णः क्षीपु सजाती प्रत्येकं पञ्च पुत्राक्षचयन्ता द्वीना अपि त्रयः पञ्चद्वीय पुत्राक्षनयन्ति । एवं विश्वदेते भवन्ति । अथवा शाख्यान्दो हीनशन्दश्च पहेव प्रतिलोमजानाह । अत्र बाह्याश्चण्डालक्षत्रायोगववैदेहमागधस्ताः पञ्चथोत्तरमुद्धपानिप्रातिलोम्येन खीपु वर्त-माना बाह्यतरान्पञ्चद्दशैव पुत्राञ्जनयन्ति । तद्यथा—चण्डलः क्षत्रियादिषु पञ्चस् खीपु, क्षत्तायोगव्यादिषु चतसूषु, आयोगवो वैदेह्यादितिसृषु, वैदेहो मागधीस्त्योः, मागधः सत्यां, सतस्तु प्रतिलोमाभावात्प्रातिलोम्येन पञ्चदशैव पुत्राञ्जनयति । पुन-रिति निर्देशाद्वीना स्तादयश्रण्डालान्ताः पञ्चथोत्तरमपकर्पादाहलोम्येनापि प्रतिलोमो-करीत्या स्वापेक्षया होनान्पञ्चदशैव पुत्राञ्जनयन्ति । एवं त्रिंशदेते भवन्ति ॥ ३१ ॥

### प्रसाधनोपचारज्ञमदासं दासजीवनम् । सौरिन्धं वागुरावृत्तिं सूते द्रस्युरयोगवे ॥ ३२ ॥

कंशरचनादिः प्रसाधनस्तस्योपचारतं अदासम्रच्छिष्टभक्षणादिदासकर्मरिहतमङ्ग-संवाहनादिदासकर्मजीवनं पाशव-धनेन मृगादिवधारुषदृत्यन्तरजीवनं सैरिन्धनामानं " मुखबाह्रस्पज्ञानाम्" (अ. १० श्लो ४६) इति श्लोके वश्यमाणो दस्प्ररायोगव-स्त्राचातो शूद्रेण वैश्यायाम्प्रत्पन्तायां जनयति, तचास्य मृगादिभारणं देवपित्रीपधार्थं वेदित्तव्यम् ॥ ३२ ॥

# मैत्रेयकं तु वैदेहो माधूकं संप्रसूयते । नृन्पशंसत्यजसं यो घण्टाताडोऽरुणोद्ये ॥ ३३ ॥

वैश्याद्भाद्यप्यां जातो वैदेदः प्रकृतायामायोगव्यां मेत्रेयारूपं मधुरभाषिणं जनयति। यः प्रातर्घण्टामादृत्य राजप्रश्वतीनसततं वृत्त्यर्थं स्तौति ॥ ३३ ॥

# निषादो मार्गवं सूते दासं नौकर्मजीविनम् । कैवर्तमिति यं पाहुरार्यावर्तनिवासिनः ॥ ३४ ॥

ब्राह्मणेन बूद्दायां जातो निषादः प्रागुक्तायामायोगव्यां मार्गवं दासायरनामानं जोव्यद्वारजीविनं जनयति । आर्यावर्तदेशवासिनः कैवर्तशब्देन यं कीर्तयन्ति ॥ ३४ ॥

### मृतवस्त्रभृत्सु नारीषु गर्हिताझाश्चनासु च । भवन्त्यायोगवीष्वेते जातिहीनाः पृथक् त्रयः ॥ ३५ ॥

सौरिन्धमैत्रेयमार्गवा द्वीनजातीयात्रयः मृतत्रकपरिधानासः कूरास्रव्छिष्टादिभका-जासनायोगवीपु पितृभेदाद्विता भवन्ति ॥ ३६ ॥

## कारावरो निषादान्तु चर्मकारः प्रसूयते । वैदेहिकादन्ध्रमेदौ वहिर्ग्रामप्रतिश्रयौ ॥ ३६ ॥

"वेदेखामेव जायते" (अ. १० को. ३७) इत्युत्तरत्र अवणाद्, अत्राप्याशङ्कायां सेव संबध्यते । निपादाद्वेदेखां जातः कारावराख्यधर्मच्छेदनकारी जायते । अत्रख्य औशनसे कारावराणां चर्मच्छेदनाचरणमेव वृत्तित्वेनोक्तम् । वेदेदकादन्त्र-मेदाख्यो ग्रामबिद्दवांसिनो । अन्तरानिदेशाद्वेदेहकेन च वेदेखां जातस्य गहितवेदेह- कस्याप्यक्तित्वास् , कारावरनिषादजात्योशात्र श्लोके संनिधानास् , कारावरनिषाद -वियोरेव क्रमेण जायते ॥ ३६ ॥

#### चण्डालात्पाण्डुसोपाकस्त्वक्सारव्यवहारवान् । आहिण्डिको निषादेन वैदेह्यामेव जायते ॥ ३७ ॥

वैदेशां चण्डालात्पाण्डुसोपाकारूयो वे खुव्यवद्वारजीवी जायते । निपादेन च वैदेशामेवाद्विण्डिकारूयो जायते । अस्य च बन्धनस्थानेषु वाश्वसंरक्षणादाद्विण्डिका-नामित्यौधनसे द्यतिरुक्ता । समानमातापितृकत्वेऽपिकारावराद्विण्डिकयोर्वृतिभेदसंश्रव-णाद्वयप्देशभेदः ॥ ३७॥

#### चण्डालेन तु सोपाको मूलव्यसनदृत्तिमान् । पुकस्यां जायते पापः सदा सज्जनगहिंतः ॥ ३८॥

शूदायां निपादेन जातायां पुकस्यां चण्डाछेन जातः सोपाकारूयः पापात्मा, सर्वदा साधुभिनिन्दितो, मारणोचितापराधस्य मूळं वध्यस्तस्य व्यसनं राजादेशेन मारणं तेन वृत्तिर्यस्य स जायते ॥ ३८ ॥

#### निषादस्री तु चण्डालात्पुत्रमन्त्यावसायिनम् । इमज्ञानगोचरं सृते वाह्यानामपि गर्हितम् ॥ ३९ ॥

निषादी चण्डालादन्त्यावसायिसंशं चण्डालादिभ्योऽपि दुष्टतमं वसशानवासिनं तहूर्ति च जनयति ॥ ३९ ॥

संकरे जातयस्त्वेताः पितृमातृपद्शिंताः।

प्रच्छना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स्वकर्मभिः ॥ ४० ॥

वर्णसंकरविषये एता जातयो, यस्पेयं जनविश्री अयं जनकः स एवंजातीय इत्येवं षितुमातृकथनपूर्वकं दर्शिताः । तथा गढाः प्रकटा वा तजात्प्रदितकर्मातृशनेन शातव्याः ॥ ४० ॥

## सजातिजानन्तरजाः षद् स्रता द्विजधर्मिणः । ज्ञूद्राणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मृताः ॥ ४१ ॥

द्विजातिसमानजातीयास जाताः, तथाउठोम्येनोत्पनाः बाह्यजेन क्षत्रियावैद्ययोः क्षत्रियेण वैदयायामेवं पद् पुत्रा द्विजधर्मिण उपनेयाः । " ताननन्तरनात्रस्तु " ( अ. १० श्टो. १४ ) इति यदुक्तं तत्तजातिन्यपदेशार्थं न संस्कारार्थमिति कस्यचिद्धमः स्यादत एषां द्विजातिसंस्कारार्थमिदं वचनम् । ये पुनरन्ये द्विजात्युत्पन्ना अपि सृता-दयः प्रतिडोमजास्ते श्रद्धभर्माणो नेपास्रपनयनमस्ति ॥ ४१ ॥

तपोबीजप्रभावैस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे । उत्कर्षे चापकर्षे च मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ ४२ ॥ सजातिजानन्तरजाः, तपःप्रभावेण विश्वामित्रवत्, बीजप्रभावेण ऋष्यस्यक्षा-दिवस्, कृतवेतादी मसुष्यमध्ये जात्युत्कर्षं गच्छन्ति । अपकर्षं च वश्यमाणहेतुना यान्ति ॥ ४२ ॥

्शनकैस्तु क्रियाछोपादिमाः क्षत्रियजातयः। दृषछत्वं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ ४३ ॥

इमा बक्ष्यमाणाः क्षत्रियजातय उपनयनादिकियालोपेन त्राह्मणानां च याजनाध्या-पनप्रायश्चित्तावर्थदर्शनाभावेन शनैः शनैलोंके शृदतां प्राप्ताः ॥ ४३ ॥

पौण्ड्रकाश्रीड्द्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः । पारदाःपह्नवाश्रीनाः किराता दरदाः खशाः ॥ ४४ ॥

पौण्ड्रादिदेशोद्भवाः सन्तः कियाळोपादिना शूदत्वमापनाः ॥ ४४ ॥ मुखबाहूरुपज्जानां या छोके जातयो बहिः ।

म्लेच्छवाचश्रार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ ४५ ॥

बाह्यणश्चित्रयवैश्यशूदाणां कियाछोपादिना या जातयो बाह्या जाता म्लेच्छभाषा-युक्ता आर्यभाषोपेता वा ते दस्यवः सर्वे स्मृताः ॥ ४५ ॥

ये द्विजानामपसदा ये चापध्वंसजाः स्पृताः । ते निन्दितैर्वर्तयेयुर्द्विजानामेव कर्मभिः ॥ ४६ ॥

ये द्विजानामानुलोम्येनोप्तनाः "पडेतेऽपसदाः स्मृताः" (अ. १० श्लो. १०) इति ॥ तेषामपि पितृतो जचन्यत्वेनापसदशब्देन प्रामभिष्यानादपध्वंसजास्ते द्विजात्युपकार-केरेव निन्दितौर्वदयमाणैः कर्माभिर्जीवेषुः॥ ४६॥

सूतानामश्वसारथ्यपम्बष्टानां चिकित्सनम् । वैदेहकानां स्त्रीकार्यं मागधानां वणिक्पथः ॥ ४७ ॥

स्तानामभदमनयोजनादि रथसारध्यं जीवनार्थम् । अम्बद्यानां रोगशान्त्यादि चिकित्सा, वैदेहकानामन्तःपुररक्षणम्, मागधानां स्थळपधवणिज्या ॥ ४७ ॥

> मत्स्यवातो निषादानां त्वष्टिस्त्वायोगवस्य च । मेदान्ध्रचुञ्जमद्रूनामारण्यपशुहिंसनम् ॥ ४८ ॥

निषादानाञ्चकानां मत्स्यवेषः, आयोगवस्य काष्टतक्षणं, मेदान्धज्जञ्जमदूनामारण्य-पञ्चमारणम् । जुञ्जर्मदुश्च वैदेहकसन्दिक्षियोर्बाद्धणेन जातौ वौधायनेनोकौ बौद्धन्यौ । बन्दिस्री च क्षत्रियेण शूदायां जाता सोधैव धाह्या ॥ ४८ ॥

क्षत्रुग्रपुक्तसानां तु विलोकोवधवन्धनम् ।

धिम्बणानां चर्मकार्थं वेणानां भाण्डवादनम् ॥ ४९ ॥ क्षत्रादीनां विलिनवासिगोधादिवधवन्धनं, धिम्बणानां चर्मकरणं "चर्मकार्यं तद्धि- कयश्च जीवनं चिन्वणानाम् " इत्यौधनसदर्शनात् । अतएव कारावरेभ्य एषां हति-च्छेदः । वेणानां कांस्पश्चरजादिवायभाण्डवादनम् ॥ ४९ ॥

चैत्यहुमश्मशानेषु शैलेषूपवनेषु च । वसेयुरेते विज्ञाना वर्तयन्तः स्वकर्मभिः ॥ ५० ॥

मामादिसमीपे ख्यातरक्षश्रेत्यहुमः तन्मुले समज्ञानपर्वतवनसमीपेषु चामी प्रका-श्रकाः स्वकर्मभिर्जीवन्तो वसेषुः ॥ ५० ॥

> चण्डालश्वपचानां तु बहिर्ग्रामात्मितिश्रयः । अपपात्राश्च कर्तव्या धनमेषां श्वगर्दभम् ॥ ५१ ॥ वासांसि मृतचेलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम् । काष्णीयसमलंकारः परिव्रज्या च नित्यशः ॥ ५२ ॥

प्रतिश्वयो निवासः चण्डालभपाकानां तु गामाद्वहिनिवासः स्यात् । पात्ररहिताः कर्तञ्या यत्र लोहादिपात्रे तेर्भुक्तं तरसंस्कृत्यापि न व्यवहर्तञ्यं, धनं चैषां कुकुरखरं न दृषभादि, वासांसि च शववखाणि, भित्रशरावादिषु च भोजनं, लौहवलयादि चार्क-करणं, सर्वदा च भमणशीलत्वम् ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

न तैः समयमन्विच्छेत्पुरुषो धर्ममाचरन् । च्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदृशैः सह ॥ ५३ ॥

यमां हष्टानसमये चण्डाळ भपाकैः सह दर्शनादिन्यवहारं न कुर्यात् । तेषां च ऋण-दानग्रहणादिन्यवहारो विवाहश्र समानजातीयैः सहान्योन्यं स्थात् ॥ ५३ ॥

अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद्धिन्नभाजने । रात्रो न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च ॥ ५४ ॥

अत्रमेषां परायत्तं कार्यं, साक्षादेभ्यो न देवं किंतु प्रेष्येभित्रपात्रं दातव्यम् । ते च रात्रो ग्रामनगरयोर्न पर्यटेषुः ॥ ६४ ॥

दिवा चरेयुः कार्यार्थे चिह्निता राजशासनैः। अवान्धवं शवं चैव निर्हरेयुरिति स्थितिः॥ ५५॥

दिवा ग्रामादी ऋषविक्रयादिकार्यार्थं राजाज्ञया चिह्नाङ्किताः सन्तः पर्यटेयुः । अ-नार्थं च शर्वं ग्रामानिर्दरेयुरिति शालमर्यादा ॥ ५६ ॥

वध्यांश्र हन्युः सततं यथाशास्त्रं नृपाइया । वध्यवासांसि गृह्णीयुः शय्याश्राभरणानि च ॥ ५६ ॥

वध्यांश्र शास्त्रानतिऋमेण शङ्कारोपणादिना सर्वदा राजाज्ञया इन्युस्तद्वश्वशय्यार्ङ-कारांश्र युद्धीयः॥ ५६ ॥ वर्णापेतमविज्ञातं नरं कलुषयोनिजम् । आर्थक्तपमिवानार्यं कर्मभिः स्वैविभावयेत् ॥ ५७ ॥

वर्णस्वादपेतं मद्यश्यं संकरजातं ठोकतस्तथात्वेनाविज्ञातमतण्यार्यसरृशं वस्तृतः दुनरनार्यं, निन्दितयोन्यत्वरूपाभिश्रेष्टाभिर्वदयमाणाभिनिश्चियात् ॥ ५७ ॥

> अनार्यता निष्ठुरता क्रूरता निष्क्रियात्मता । पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम् ॥ ५८ ॥

निष्टुरत्वपरुषभाषित्वर्हिस्रत्वविद्विताननुष्ठानृत्वानि संकरजातित्वं अस्मिँहोके प्रक-टीक्कवैन्ति ॥ ६८ ॥

यस्मात्—

पित्र्यं वा भजते शीलं मातुर्वोभयमेव वा । न कथंचन दुर्योनिः प्रकृतिं स्वां नियच्छति ॥ ५९ ॥

असी संकरजातो दुष्टयोनिः पितृसंबन्धि दुष्टस्वभावत्वं सेवते मातृसंबन्धि वोध-यसंबन्धि वा । न कदाचिद्दसावात्मकारणं गोपिषतुं शकोति ॥ ५९ ॥

कुले मुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसंकरः । संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽल्पमपि वा वहु ॥ ६० ॥

महाकुलप्रसतस्यापि यस्य योनिसंकरः प्रच्छत्रो भवति स मन्रुप्यो जनकस्वभावं स्तोकं प्रचुरं वा सेवत एव ॥ ६० ॥

यत्र त्वेते परिध्वंसाज्जायन्ते वर्णदूषकाः ।

राष्ट्रिकैः सह तद्राष्ट्रं क्षिप्रमेव विनञ्यति ॥ ६१ ॥ यस्मिन्राष्ट्रं एते वर्णसंकरा वर्णानां दृषका जायन्ते तदाष्ट्रं राष्ट्रवासिजनैः सह जीवमेव नायमेति । तस्मादाज्ञा वर्णानां संकरो निरसनीयः ॥ ६१ ॥

> ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा देहत्यागोऽतुपस्कृतः । स्त्रीवालाभ्युपपत्तौ च बाह्यानां सिद्धिकारणम् ॥ ६२ ॥

गोत्राह्मणश्चीवाळानामन्यतरस्यापि परित्राणार्थं दुष्टप्रयोजनानपेश्वः प्राणत्यागः प्रतिटोमजानां स्वर्गप्राप्तिकारणम् ॥ ६२ ॥

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः ।
[श्राद्धकमीतिथेयं च दानमस्तेयमाजिवम् ।
प्रजनं स्वेषु दारेषु तथा चैवानस्यता ॥ १ ॥]
एतं सामासिकं धर्म चार्त्वक्येंऽन्नवीन्मनुः ॥ ६३ ॥
हिंसात्यामी, यथार्थाभिधानम्, अन्यायेन परधनस्याग्रहणं, मृजदादिना विश्विद्धः,

इन्द्रियसंयम इत्येवं धर्मं संक्षेपतशातुर्वण्यात्रियं मनुराह । प्रकरणसामध्यार्त्संकीर्णा-नामप्ययं धर्मे वेदितव्यः ॥ ६३ ॥

इदानीं " सर्ववर्णेषु तुल्यास " ( अ. १० को. ५ ) इत्युक्तत्रक्षणव्यतिरेकेणापि त्राह्मण्यादि दर्शयितुमाह—

# शूद्रायां ब्राह्मणाज्जातः श्रेयसा चेत्रजायते । अश्रेयान् श्रेयसीं जाति गच्छत्यासप्तमाद्यगात् ॥ ६४ ॥

श्रद्वायां ब्राह्मणाजातः पारश्रवाख्यो वर्णः प्रजायत इति सामर्थ्यात्बीरूपः स्यात् । सा यदि श्री ब्राह्मणेनोढा सती प्रस्थते सा दुहितरमेव जनयति । साप्यन्येन ब्राह्मणेनोढा सती दुहितरमेव जनयति । साप्येवमेव सप्तमे युगे जन्मनि स पारश्रवाख्यो वर्णो वीजप्राधान्याद्वाह्मण्यं प्राप्नोति । आसप्तमायुगादित्यभिधानात्सप्तमे जन्मनि ब्राह्मणः संप्रधात इत्यर्थः ॥ ६४ ॥

#### शुद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शुद्रताम् । क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥ ६५ ॥

एवं पूर्वश्लोकोक्तरीत्या ग्रद्धो ब्राह्मणतां यति ब्राह्मणश्च ग्रद्धतामेति । ब्राह्मणोऽश्व ब्राह्मणाच्छ्नद्वायाद्वरपत्रः पारश्ववो न्नेयः । स यदि पुमान्केवच्याद्वोद्वदेन तस्यां पुमान्सेव जनयति, सोऽपि केवच्याद्वोद्वादेनापरं प्रमांसमेव जनयति, सोऽप्येवं, तदा स ब्राह्मणः सप्तमं जन्म प्राप्तः केवच्याद्वतां वीजनिकर्षात्कमेण प्राप्नोति । एवं श्वत्रियाद्वेद्वयाच ग्रद्धायां जातस्योत्कर्षापकर्षो जानीयात् । किंतु जातरपकर्षात् "जात्युत्कर्षो युगे न्नेयः सप्तमे पद्धमेऽपि वा " (अ. १ को. ९६) इति याज्ञवत्क्ययदर्शनाच क्रित्याज्ञातस्य पद्धमे जन्मन्युत्कर्षापकर्षो बोद्धव्यो । वैद्याज्ञातस्य पद्धमे जन्मन्युत्कर्षापकर्षो वोद्धव्यो । वैद्यायां जातस्य पद्धमे जन्मन्युत्कर्षापकर्षो न्नेयो । अनेनेव न्यायेन ब्राह्मणेन वैद्यायां जातस्य पद्धमे जन्मन्युत्कर्षापकर्षो, क्षत्रियायां जातस्य तृतीय एव बोद्धव्यो ॥ ६६॥

### अनार्यायां समुत्पन्नो ब्राह्मणात्तु यदच्छया । ब्राह्मण्यामप्यनार्यात्तु श्रेयस्त्वं केति चेद्रवेत् ॥ ६६ ॥

एकः श्रद्वायां यतृष्ठया अनदायामपि त्राह्मणादुत्पत्रोन्यश्च त्राह्मण्यां श्रद्वाज्ञातः इयोर्मध्ये क्षचोत्पत्रस्य श्रेयस्त्वमिति चेत्संश्चयः स्पात्संश्चयीजं च यथा बीजोत्कर्षात् । त्राह्मणाच्छदायां जातः साधुः श्रदः, एवं क्षेत्रोत्कर्षाद्वाद्यण्यामपि श्रद्रेण जातः किमिति साधुः श्रद्धो न स्यात् ॥ ६६ ॥

तत्र निर्णयमाह-

जातो नार्यामनार्यायामार्यादार्यो भनेडुणैः । जातोऽध्यनार्यादार्यायामनार्य इति निश्चयः ॥ ६७ ॥

शहायां कियां त्राह्मणाज्ञातः स्मृत्युक्तैः पाक्रयक्वादिभिर्युणैरत्वश्रीयमानैर्युक्तः प्रशस्यो भवति । इद्धेण प्रनर्जाद्यण्यां जातः प्रतिकोमत उत्पन्नतया कृद्यमेष्वप्यनाधिकाराद्-प्रशस्य इति निश्चयः । न्यायप्राप्तोऽप्यथां वचनप्रामाण्यादत्र नोध्यते ॥ ६७ ॥

ताबुभावप्यसंस्कार्याविति धर्मो व्यवस्थितः । वैगुण्याज्जन्मनः पूर्व। उत्तरः प्रतिलोमतः ॥ ६८ ॥

पारश्वचण्डाळौ द्वावप्यनुपनेयाविति व्यवस्थिता शास्त्रमर्यादा । पूर्वः पारशवः श्रदाजातत्वेन जातिवेगुण्यादनुपनेयः । प्रातिकोम्येन श्रद्रेण त्राह्मण्यां जासत्वादित्यु-त्तरत्वेनातुपनेयः ॥ ६८ ॥

> सुबीजं चैव सुक्षेत्रे जातं संपद्यते यथा । तथायीज्ञात आयीयां सर्वे संस्कारमहिति ॥ ६९ ॥

यथा शोभनवीजं शोभनक्षेत्रे जातं समृद्धं भवत्येवं द्विजातेद्विजातिस्त्रियां सवर्णा-यामानुकोम्येन च क्षत्रियावैद्ययोजातः सवर्णसंस्कारं क्षत्रियवैद्यसंस्कारं च सर्व औतं स्मातं चाईति । नच पारशवचण्डाठाविति पूर्वोक्तदार्क्यार्थमेतत् ॥ ६९ ॥

दर्शनान्तराण्यकस्थैवार्थस्य स्थैर्यार्थमाइ-

वीजमेके पशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः। बीजक्षेत्रे तथैवान्ये तत्रेयं तु व्यवस्थितिः ॥ ७० ॥

के चित्पण्डिता बीजं स्तुवन्ति, हरिण्यायुत्पन्नऋष्यष्टङ्गादेर्वह्ममुनित्वदर्शनात । अपरे पुनः क्षेत्रं स्तुवन्ति, क्षेत्रस्वामिपुत्रत्वदर्शनात् । अन्ये पुनर्वीजक्षेत्रे उभे अपि स्तवन्ति, छवीजस्य सक्षेत्रे समृद्धिदर्शनात् । एतस्मिन्मतभेदे वक्ष्यमाणेयं व्यवस्था ज्ञेया ॥ ७० ॥

अक्षेत्रे वीजमुत्सृष्टमन्तरेव विनश्यति । अवीजकमपि क्षेत्रं केवळं स्थण्डिलं भवेत् ॥ ७१ ॥

उपरप्रदेशे बीजसभं फ लमदददन्तराल एव विनश्यति । शोभनमपि क्षेत्रं कीजर-हितं स्थण्डिङमेव केवलं स्यान तु सस्यम्रत्ययते । तस्मात्प्रत्येकनिन्दया " स्वीजं चैव सक्षेत्रम् " (अ. १० श्हो. ६९ ) इति प्रागुक्तसुभयप्राधान्यमेवाभिहितम् ॥०१॥

इदानीं बीजप्रधान्यपक्षे दृष्टान्तमाइ-

यस्माद्धीजप्रभावेण तिर्यम्ना ऋषयोऽभवन् । पूजिताश्र प्रशस्ताश्र तस्पाद्वीजं प्रशस्यते ॥ ७२ ॥

यस्माद्भीजमाहात्म्येन तिर्यन्जातिहरिण्यादिजाता अपि ऋष्यश्रद्धादयो धनित्वं प्राप्ताः, पुनिताश्राभिवायत्वादिना, वेदशानग्रदेना प्रशस्ता वाचा संस्तुतास्तरमाद्वीनं प्रस्तृयते । एतव बीजप्राधान्यनिगमनं बीजयोन्योर्मध्ये बीजोतकृष्टा जातिः प्रधान-भित्येवंपरतया बोद्धव्यम् ॥ ७२ ॥

अनार्यमार्यकर्माणमार्ये चानार्यकर्मिणम् । संप्रधायोत्रवीद्धाता न समी नासमाचिति ॥ ७३ ॥

श्रद्धं द्विजातिकर्मकारिणं द्विजातिं च श्रद्धकर्मकारिणं ब्रह्मा विचार्यं " न सभी नासमी " इत्यवोचत्। यतः श्रद्धो द्विजातिकर्मापि न द्विजातिसमः, तस्यानिषकारिणो द्विजातिकर्माचरणेऽपि तत्साम्याभावात् । एवं श्रद्धकर्मापि द्विजातिर्मे श्रद्धसमः, निषि-द्वित्तेवनेन जात्युत्कर्पस्यानपायात् । नाष्यसमौ निषिद्वाचरणेनोभयोः साम्यात् । तस्माययस्य विगर्दितं तत्तेन न कर्तव्यमिति संकरपर्यन्तवर्णवर्मोपदेशः ॥ ७३ ॥

इदानीं ब्राह्मणानामापद्धमं प्रतिपादियप्यत्रिदमाह--

त्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ये स्वकर्मण्यवस्थिताः । ते सम्यगुपजीवेयुः षट्टर्माणि यथाक्रमम् ॥ ७४॥

ये त्राद्यणा वद्याप्राप्तिकारणबद्धाध्याननिष्ठाः स्वकर्मानुष्ठाननिरताश्च ते पद् कर्माणि वक्ष्मणान्यध्यापनादीनि क्रमेण सम्यगन्नतिष्ठेषुः ॥ ७४ ॥

तानि कर्माण्याह-

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहश्चेत्र पद्धर्मीण्यग्रजन्मनः ॥ ७५ ॥

अध्यापनाध्ययने साङ्गस्य वेदस्य, तथा यजनयाजने, दानप्रतिवही चेत्येतानि पट् कर्माणि ब्राह्मणस्य वेदितव्यानि ॥ ७६ ॥

पण्णां तु कर्मणावस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । याजनाध्यापने चैव विशुद्धाच मतिग्रहः ॥ ७६ ॥

अस्य ब्राह्मणस्यैपामध्यापनादीनां पण्णां कर्मणां मध्यायाजनमध्यापनं विश्वद्धप्र-तियहः " द्विजातिभ्यो धनं लिप्सेरप्रशस्तेभ्यो द्विजः " इति वचननिर्देशाद्विजातेः प्रतियह दृत्येतानि वीणि कर्माणि जीवनार्थानि शेयानि ॥ ७६ ॥

> त्रयो धर्मा निवर्तन्ते ब्राह्मणात्क्षत्रियं प्रति । अध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥ ७७ ॥

बाह्मणापेक्षया क्षत्रियस्याध्यापनयाजनप्रतिग्रहारूयानि चस्यर्थानि कीणि कर्माहिक निवर्तन्ते । अध्ययनयागदानानि तु तस्यापि भवन्ति ॥ ७७ ॥

वैद्यं पति तथैवैते निवर्तेशिक्षति स्थितिः।

न तौ प्रति हि तान्धर्मान्मनुसह प्रजापतिः ॥ ७८ ॥

यथा अतियस्याध्यापनयान्तनप्रतियहा निवर्तन्ते तथा वैदयस्यापीति शासव्यवधा । यस्मान्मतः प्रजापतिस्ती अतियवैदयौ प्रति तानि वृत्त्यर्थानि कर्माणि कर्त्तव्यत्वेन नोक्तवान् । एवं वैदयस्याप्यध्ययनयागदानानि भवन्ति ॥ ७८ ॥ शस्त्रास्त्रभृत्त्वं क्षत्रस्य वणिक्पशुकृषिविशः । आजीवनार्थे धर्मस्तु दानमध्ययनं याजिः ॥ ७९ ॥

शखं खड्गादि असं दाणादि एतदारणं प्रजारक्षणाय क्षत्रियस्य च उत्पर्धम् । वाणिज्यपञ्चरक्षणकृषिकर्माणि वैदयस्य जीवनार्थानि । धर्मार्थाः पुनरनयोदानाध्ययन-यागा अवन्ति ॥ ७९ ॥

वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम् । वार्ता कर्मैव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकर्षसु ॥ ८० ॥

वेदास्यासो वेदाध्यापनं रक्षावार्तास्यां हत्यर्थास्यां सहोपदेशात्तद्भाह्यणस्य,प्रजारक्षणं क्षत्रियस्य, वाणिज्यं पाश्चपाल्यं वैश्यस्य, एतान्येतेषांहत्यर्थकर्मस श्रेष्ठानि ॥ ८० ॥ अधुना आपद्धर्ममाह—

> अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन कर्मणा । जीवेत्स्रत्रियधर्मेण स ह्यस्य प्रत्यनन्तरः ॥ ८१ ॥

यथोक्तेनाध्यापनादिस्वकर्मणा बाह्मणो नित्यकर्मानुष्ठानकुदुम्बसंवर्धनपूर्वकम-जीवन् , क्षत्रियकर्मणा ग्रामनगररक्षणादिना जीवेत् । यस्मात्क्षत्रियधर्मोऽस्य संनिकुष्टा द्वतिः॥ ८१॥

उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेद्रवेत् । कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्वैश्यस्य जीविकाम् ॥ ८२ ॥

त्राह्मण स्थाभयां स्वद्यत्तिक्षत्रियद्यतिभ्यामजीवन्केन प्रकारेण वर्तेतेति यदि संशयः स्यात्तदा कृषिपग्रस्थणे आश्रित्य वैश्यस्य द्यत्तिमत्रतिष्ठेत् । कृषिगोरक्षयद्वणं वाणि-ज्यदर्शनार्थम् । तथाच विकेयाणि वद्यति । स्वयंकृतं चेदं कृष्यादि श्राक्षणापद्वृत्तिः । अस्वयंकृतस्य " ऋतामृताभ्यां जीवेत " ( अ. ४ श्लो. ४ ) इत्यनापथेव विदित्तत्वात् ॥ ८२ ॥

संप्रति कृष्यादेर्वेठावलमाइ—

वैश्यवृत्त्यापि जीवंस्तु ब्राह्मणः क्षत्रियोऽपि वा । हिंसाप्रायां पराधीनां कृषि यत्नेन वर्जयेत्॥ ८३॥

बाह्मणः क्षत्रियोऽपि वा वैश्यहत्त्वापि जीवन्भूमिष्ठजन्तुर्हिसाबहुटां सळीवदीदिपरा-चीनां कृषि यस्नतस्त्यजेत् । अतः पग्नुपाळनायभावे कृषिः कार्येति दृष्टव्यम् । क्षत्रि-योऽपि वा इत्युपादानात्क्षत्रियस्याप्यात्मीयष्टरयभावे वश्यद्यत्तिरस्तीत्याभगम्यते॥८३॥

कृषिं साध्विति मन्यन्ते सा द्वतिः सिंद्वगिर्हिता । भूमिं भूभिश्चयांश्चैव इन्ति काष्ट्रमयोमुखम् ॥ ८४ ॥

साध्वदं जीवनमिति कृषि केचिन्मन्यन्ते, सा पुनर्जीविका साधुभिनिन्दिता, य-समाद्धळकुदाळादिछोहप्रान्तं काष्ठं भूमिं भूमिष्ठजन्तुंश दन्ति ॥ ८४ ॥ इदं तु द्वत्तिवैकल्यात्त्यजतो धर्मनैपुणम् । विद्पण्यमुद्धृतोद्धारं विकेयं वित्तवर्धनम् ॥ ८५ ॥

बाद्यणस्य क्षत्रियस्य चात्मीयद्वत्तेरसंभवे, धमं प्रति यथोक्तनिष्णातस्वं त्यजतो वैदयेन यद्विकेतव्यं द्रव्यजातं तद्वक्ष्यमाणवर्जनीयवर्जितं धनद्वद्विकरं विकेयम् ॥ ८९॥ तानि वर्जनीयान्याह—

> सर्वात्रसानपोहेत कृतानं च तिलैः सह । अञ्चनो लवणं चैव पश्चो ये च मातुषाः ॥ ८६ ॥

सर्वानचोषमानानधर्मान् यथा सिद्धार्थतिळपाषाणठवणपद्यमनुष्यान् न विक्रीणीत रसत्वेनेव ठवणस्य निषेधसिद्धौ विशेषेण निषेषो दोषगौरवज्ञापनार्थः । तत्र प्रायश्चि-त्तर्गौरवार्थमेवमन्यस्यापि पृथङ्किषेयो व्यारूपेयः ॥ ८६ ॥

सर्वे च तान्तवं रक्तं शाणशौमाविकानि च । अपि चेत्स्युररक्तानि फलमूले तथौषधीः ॥ ८७॥

सर्वं तन्तुःनिर्मितं वस्तं क्रसम्भादिरकं वर्जयेष्ठ् । शणश्चमातन्तुमयान्याविकलोमभ-वानि च यद्यकोहितान्यपि भवेषुस्तयापि न विक्रीणीत । तथा फलमूलगुहूच्यादीनि वर्जयेषु ॥ ८७ ॥

अपः शस्त्रं विषं मांसं सोमं गन्थांश्र सर्वशः। क्षीरं क्षीद्रं दिथ घृतं तैलं मधु गुडं कुशान्॥ ८८॥

जळळोइविषमांससोमधीरदाविष्टृततेळगुडदर्भान् तथा गन्यवन्ति सर्वाणि कर्पूरा-दीनि, स्रोदं माक्षिकं, मधु मधुच्छिष्टं " सम्रामरमधूच्छिष्टम् " इति पाजवल्येन पठिलं वर्जपेषु ॥ ८८ ॥

आरण्यांश्च पञ्चन्सर्वान्दंष्ट्रिणश्च वयांसि च । मद्यं नीलिं च लाक्षां च सर्वाश्चैकशफांस्तथा ॥ ८९ ॥ [त्रपुसीसं तथा लोहं तैजसानि च सर्वशः । वालांश्चर्म तथास्थीनि सस्नायूनि विवर्जयेत् ॥ २ ॥]

आरण्यान्सर्वान्पश्चन्द्दस्त्यादीन्, दंष्ट्रिणः सिंहादीन्, तथा पीक्षजळजनतृन्, मया-दीन्, एकशकांश्रान्यादीन् न विकीणीत् ॥ ८९ ॥

काममुत्पाद्य कुष्यां तु स्वर्थमेव कृषीवलः । विक्रीणीत तिलाञ्लुद्रान्धर्मार्थमाचिरास्थितान् ॥ ९०॥

कर्षकः स्वयमेव कर्षणेव तिलाहत्पाय, द्रव्यान्तरेण मिश्रार्हत्पत्यनन्तरमेव नतु काभार्थं कालान्तरं प्रतीक्ष्य, धर्मनिमित्तामिच्छतो विकीणीत, निषिद्धस्य तिल्विक-यस्य धर्मार्थमयं प्रतिप्रसवः॥ ९०॥ भोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्यदन्यत्कुरुते तिछै: । कृमिभूतः श्वनिष्ठायां पितृभिः सह मज्जति ॥ ९१ ॥ भोजनाभ्यङ्गदानव्यतिरिक्तं यदन्यनिषदं विक्रयादि तिछानां क्रुस्ते, तेन पितृभिः सह कृमित्वं प्राप्तः कुकुरपुरीषे मजाति ॥ ९१ ॥

सद्यः पति मांसेन लाक्षया खवणेन च।

ज्यहेण अूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरिविक्रयात् ॥ ९२ ॥ मांसलाक्षालवणविक्रयैशीक्षणस्तत्क्षणादेव पत्ततीति दोषगौरवन्यारुपानार्यमेतत् , पञ्जानामेव महापातिकेनां पतित्यहेत्नां वक्ष्यमाणत्वात् । क्षीपविकयात्र्यहेण श्रद्धतां प्राप्नोति । एतदपि दोषगैरवात्प्रायश्चितगौरवक्ष्यापनार्थम् ॥ ९२ ॥

इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः । ज्ञाह्मणः सप्तरात्रेण वैदयभावं नियच्छति ॥ ९३ ॥ ज्ञाह्मण उक्तभ्यो मांसादिभ्योऽन्येषां प्रतिषिद्धानां पण्यानामिच्छातो नहः प्रमादा-इच्यान्तरसंस्थिष्टानां सप्तरात्रविक्यणेन वैदयत्वं गच्छति ॥ ९३ ॥

रसा रसैनिमातन्या न त्वेव छवणं रसैः।

कृता त्रं चाकृता त्रेन तिला धान्येन तत्समाः ॥ ९४ ॥ रसा गुडादयो रसैर्वृतादिभिः परिवर्तनीयाः । टवणं प्रना रसान्तरेण न परिवर्तनीयां, सिद्धार्च चामात्रेन परिवर्तनीयं, तिला धान्येन धान्यप्रस्थेनेत्येवं तत्समाः परिवर्तनीयाः ॥ ९४ ॥

जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः ।

न त्वेव ज्यायसीं वृत्तिमभिमन्येत किहींचित् ॥ ९५ ॥

क्षत्रियः आपदं प्राप्तः एतेनेत्यभिषाय सर्वेण इत्यभिषानाद्वाद्यणगोचरसया नि-पिक्षेनापि रसादिविक्रयणेन वैश्यवज्ञीवेन पुनः कदाचिद्भाष्मणजीविकामाश्ययेष् । न केवलं क्षत्रियः क्षत्रियवदन्योऽपि ॥ ९५ ॥

> यो लोभाद्धमो जात्या जीवेदुत्कृष्टकमेभिः । तं राजा निर्धनं कृत्वा क्षिप्रमेव भवासयेत् ॥ ९६ ॥ नेक्षरजातिः सन् , लोभादत्कृष्टजातिविहितकर्मभिजीवेतं राजा कृडीतस

यो निकृष्टजातिः सन्, लोभादुरकृष्टजातिविहितकर्मभिजीवेत्तं राजा यृहीतसर्वस्तं कृत्वा तदानीमेव देशाकिःसारयेत् ॥ ९६ ॥

> वरं स्वधमीं विगुणो न पारक्यः स्वनुष्टितः । परधर्मेण जीवन्हि सद्यः पतित जातितः ॥ ९७॥

विगुणमपि स्वकर्म कर्तुं न्याय्यं, न परकीयं संपूर्णमपि । यस्माज्यस्यन्तराविहि-तकर्मणा जीवन् तत्वणादेव स्वजातितः पततीति दोषां वर्जनार्थः ॥ ९७॥ वैश्योऽजीवन्स्वधर्मेण शूद्रवृत्त्यापि वर्तयेत्। अनाचरचकार्याणि निवर्तेत च शक्तिमान्॥ ९८॥

वैश्यः स्वरूत्या जीवितुमशकुवन् शद्रदृत्यापि द्विजातिशुश्रूषयोग्छिष्टभीजनादीन्य-कुर्वन् वर्तेत निस्तीर्णापत्कमशः शद्रदृत्तितो निवर्तेत ॥ ९८ ॥

अज्ञक्रुवंस्तु शुश्रूषां शुद्रः कर्तुं द्विजन्मनाम् । पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीवेत्कारुककर्मभिः ॥ ९९ ॥

ग्रदः द्विजातिग्रथूषां कर्तुमक्षमः श्रदवसम्रपुत्रकल्यः सूपकारादिकर्मभिजीवेत् १ १॥

यैः कर्मभिः प्रचितिः शुश्रूष्यन्ते द्विजातयः ।

तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च ॥ १००॥
पूर्वोककारुककर्मविशेषाभिधानार्थमिदम्। यैः कर्मभिः कृतै हिंजातयः परिचर्यन्ते तानि

च कर्माणि तञ्चणादीनि शिल्पानि च चित्रविखितादीनि नानाप्रकाराणि कुर्यात् ॥१००॥

वैश्यद्वत्तिमनातिष्ठन्त्राह्मणः स्वे पथि स्थितः । अवृत्तिकर्षितः सीदन्निमं धर्मे समाचरेत् ॥ १०१ ॥

ब्राह्मणो ट्रस्यभावपीडितोऽवसादं गच्छन् क्षत्रियवैदयद्यत्तिमन।तिष्ठन् " वरं स्वयमां विगुणः " ( अ. १० श्टो. ९७ ) इत्युक्तत्वात्स्वद्यसावेव वर्तमान इमां वक्ष्यमाणां द्यत्तिमद्यतिष्ठेत् । अतथ विगुणप्रतिग्रहादिस्वद्यस्यसंभवे परद्याश्रयणं ज्ञेयम् ॥ १०१॥

> सर्वतः प्रतिगृह्णीयाद्वाह्मणस्त्वनयं गतः । पवित्रं दुष्यतीत्येतद्धर्मतो नोपपद्यते ॥ १०२ ॥

त्राद्यण आपदं प्राप्तः सर्वेभ्योऽपि निन्दिततमेभ्यः क्रमेण प्रतिग्रहं कुर्यात् अत्रार्थाः नतरन्यासो नामार्छकारः। यस्मात्पवित्रं गङ्गादि रथ्योदकादिना दुप्यतित्येतच्छाखास्थि स्या नोपपयते ॥ १०२॥

यस्मात्—

नाध्यापनाद्याजनाद्वा गहिंताद्वा प्रतिग्रहात् । दोषो भवति विशाणां ज्वलनाम्बुसमा हि ते ॥ १०३ ॥ बाह्यणानामापदि गहिंताध्यापनयाजनप्रतिषद्वेरधर्मो न भवति । यस्मात्स्वभावतः पवित्रत्वेनाम्यदकतुल्यास्ते ॥ १०३ ॥

जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । आकाशमिव पद्गेन न स पापेन लिप्यते ॥ १०४ ॥

यः प्राणात्ययं प्राप्तः प्रतिकोमजादश्रमभाति सोऽन्तरिक्षमिव कर्दमेन पापन न संबध्यते ॥ १०४ ॥ अत्र परकृतिरूपार्थवादमाइ-

अजीगर्तः सुतं इन्तुमुपासर्पह्नभुक्षितः ।

न चालिप्यत पापेन भ्रत्यतीकारमाचरन् ॥ १०५ ॥

क्रियजिंगतीं इसिक्षाः सन् , पुत्रं युनःशेपनामानं स्वयं विकीतवान् युग्ने गोशतलाभाय युग्नयूपे बद्धा विश्वसिता भूत्वा इन्तुं प्रचक्रमे । न च क्षुस्प्रतीकाराणं तथा कुर्वन्पापेन लिप्तः । एतच बह्वचत्राक्षणे युनःशेपाल्यानेषु व्यक्तमुक्तम् ॥ १०५ ॥

श्वमांसमिच्छन्नार्तोऽचुं धर्माधर्मविचलणः।

प्राणानां परिरक्षार्थं वामदेवो न लिप्तवान् ॥ १०६ ॥

वामदेवारूय ऋषिर्धर्माधर्मज्ञः श्वथार्तः प्राणत्राणार्थं श्वमांतं सादितुमिच्छन्दोषेण म किसवान् ॥ १०६ ॥

थरद्वाजः श्वधार्तस्तु सपुत्रो विजने वने । वहीर्माः प्रतिजग्राह दृथोस्तक्ष्णो महातपाः ॥ १०७ ॥

मरद्वाजारूयो छनिः महातपस्त्री प्रत्रसहितो निर्जने वनेऽरण्ये अवित्वा छत्पीडितो द्रश्वनाशस्त्रक्णो बद्धीर्गोः प्रतिगृहीसवान् ॥ १०७॥

> क्षुधार्तश्राचुमभ्यागाद्विश्वामित्रः श्वजार्धनीम् । चण्डालहस्तादादाय धर्माधमीविचक्षणः ॥ १०८॥

ऋषिविश्वामित्रो यर्मायर्मेतः श्वरपीडितश्रण्डाउद्दस्ताद्वृद्दीत्वा कुणुरजधनसांसं भिक्ष-तुमध्यवसितवान् ॥ १०८ ॥

मतिब्रहाद्याजनाद्वा तथैवाध्यापनादपि । मतिब्रहः मत्यवरः मेत्य विमस्य गर्हितः ॥ १०९ ॥

गाहितानामप्यध्यापनयाजनप्रतिप्रहाणां मध्याद्भाषाणस्यासत्प्रतिप्रहो निकृष्टः पर-कोके नरकहेतः। ततथापदि प्रथमं निन्दिताध्यापनयाजनयोः प्रवर्तितव्यं तदसंभवे स्वसत्प्रतियहः इत्येवंपरमेतत् ॥ १०९॥

अत्र हेतुमाह-

याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संस्कृतात्मनाम् । प्रतिग्रहस्त् क्रियते शुद्राद्य्यन्त्यजन्मनः ॥ ११० ॥

याजनाध्यापने आपयानापदि च उपनयनसंस्कृतात्मनां हिजातीनामेव कियेते । प्रतिग्रहः पुनर्निकृष्टजातेः श्रद्धादिप क्रियते तस्मादसौ ताभ्यां गर्हितः॥ ११०॥

> जपहोभैरपैत्येनो याजनाध्यापनैः कृतम् । प्रतिग्रहनिभित्तं तु त्यागेन तपसैव च ॥ १११॥

पनोग्रहणादसस्प्रतिग्रहयाजनाध्यापनैर्यदुपपणं पापं तत्प्रायश्चित्तप्रकरणे वक्ष्यमाण-क्रमेण जपहोमैर्नदयति । असत्प्रतिग्रहजनितं पुनः प्रतिगृहीतद्रव्यत्यागेन 'मासं गोधे पयः पीत्वा' इत्येवमादिवक्ष्यमाणसपसापमञ्जति ॥ १११ ॥

शिलोञ्खमप्याददीत विमो<sup>ऽ</sup>जीवन्यतस्ततः ।

मतिग्रहाच्छिलः श्रेयांस्ततोऽप्युज्छः मञ्जस्यते ॥ ११२ ॥

बाक्षणः स्वयुत्त्याऽजीवन्यतस्ततोऽपि धिकोञ्छं गृह्णीयात्र त तत्संभवेऽसत्प्रति-यदं कुर्यात् । यस्भादसत्प्रतियद्वाच्छिकः प्रचस्तः । मञ्जर्यात्मकानेकथान्योत्रयनं धिकस्ततोऽप्युन्छः श्रेष्टः । एकैकथान्यादिगुककोचयनम्रन्छः ॥ ११२ ॥

सीद्द्रिः कुप्यभिच्छद्भिर्धने वा पृथिवीपतिः । याच्यः स्यात्स्नातकैर्विभैरदित्संस्त्यागमदेति ॥ ११३ ॥

जातकैर्बाह्यणैर्पनाभावाहमांधं कुदुम्बावसादं गच्छद्भिः सवर्णरजतन्यतिरिक्तं यान्यवस्तादि कुप्यं धनं यागायुषयुक्तं हिरण्यायप्यापत्प्रकरणात्स्रतियोऽप्युच्छास-वर्ती याचितन्यः स्यात् । यथ दात् नेच्छति कुपणत्वेनावधारितः स त्याज्यो न याचनीय इत्यर्थः । मेधातिथिगोविन्दराजौ तु " त्यागमईतीति तस्य देशे न वस्त-व्यस् " इति व्याचक्षाते ॥ ११३ ॥

अकृतं च कृतात्सेत्राद्गौरजाविकमेव च । हिरण्यं धान्यमत्रं च पूर्व पूर्वमदोपवत् ॥ ११४ ॥

अकृतमद्वप्तस्यं क्षेत्रं तत्कृतादुप्तस्यात्प्रतिग्रहे दोपरहितं तथा गोछागमेपहिरण्य-धान्यसिद्धानानां मध्यात्पूर्वं पूर्वमदुष्टम् । तत्रश्रेषां पूर्वपूर्वासंभवे पर: परो ज्ञेयः ॥११४॥

> सप्त वित्तागमा धम्यों दायो लाभः क्रयो जयः । प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतिग्रह एव च ॥ ११५ ॥

दायायाः सप्त धनागमाः यथाधनाधिकारं धर्मादनपेताः तत्र वायोऽन्वयागतधनं, काभो निध्यादेः मैत्र्यादिङ्यस्य च, क्रमः प्रतिद्धः, एते त्रयश्रतुर्णामपि वर्णानां धर्म्याः । जयधनं विजयत्वेन क्षत्रियस्य, धर्म्यः प्रयोगो दृद्धादिधनस्य, कर्मयोगाश्र कृषिवाणिज्ये, एतो प्रयोगौ वैदयस्य धर्म्यां, सत्प्रतिग्रहो त्राह्मणस्य धर्म्यः । एवं चैतेषां धर्मत्ववचनादेतदभानेऽन्येष्यनापद्विदितेषु द्यत्तिकर्मस्य प्रवित्तव्यम् । तद्भावे चापदिहिदेतेषु प्रकृतेष्वित्येतदर्थमेतदिहोड्यते ॥ ११६ ॥

विद्या शिल्पं सृतिः सेवा गोरक्ष्यं विपणिः कृषिः । धृतिर्भेक्ष्यं कुसीदं च दश जीवनहेतवः ॥ ११६ ॥

आपत्यकरणाजीवनहेतुव इति निर्देशादेषां मध्ये यया ष्टस्या यस्यानापदि न जी-वनं तया तस्यापयभ्यवज्ञायते । यथा आज्ञाणस्य ऋतिसेवादि । एवं शिल्पादाविष ज्ञेयम् । निश्वा वेदवियाव्यतिरिक्ता वैयतकिवियापनयनादिविया सर्वेषामापदि जीव- नार्थं न दुष्यति । शिल्पं गन्धपुक्त्यादिकरणं, मृतिः प्रैष्यभावेन वेतनग्रहणं, सेवा पराज्ञासंपादनं, नोरस्यं पश्चपाल्यं, विषणिवंणिज्या, कृषिः स्वयं कृता, कृतिः संतो-षस्तिस्मन्सत्यलपकेनापि जीव्यते, भैक्ष्यं भिक्षासमूहः, कुसीदं दृह्या धनप्रयोगः स्वयं कृतोऽपीत्येभिर्दशभिरापदि जीवनीयम् ॥ ११६॥

ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वृद्धि नैव प्रयोजयेत् ।

कामं तु खलु धर्मार्थ द्यात्पापीयसेऽल्पिकाम् ॥ १२७ ॥ बाह्मणः क्षत्रियो वापि द्यादिषनमापयपि न प्रयुक्तीत किंतु निकृष्टकर्मणा धर्मा-र्थमल्पिकया द्या प्रयुक्तीत ॥ ११७ ॥

इदानीं राज्ञामापढर्ममाइ--

चतुर्थमाद्दानोऽपि क्षत्रियो भागमापदि ।

प्रजा रक्षन्परं श्वन्त्या किल्विपात्प्रतिमुच्यते ॥ ११८ ॥
राज्ञो पान्यादीनामध्म इत्याद्युक्तं स आपदि धान्यादेशतुर्थमपि भागं करार्यं गृहन्परया शक्त्या प्रजा रक्षत्रधिककरग्रहणपापेन न संवध्यते ॥ ११८ ॥
करमात्युनरापयपि राज्ञोऽपि रक्षणमुच्यते यस्मात्—

स्वधर्मो विजयस्तस्य नाहवे स्यात्पराङ्मुखः। शस्त्रेण वैदयात्रक्षित्वा धर्म्यमाहारयेद्वस्त्रिम् ॥ ११९ ॥

राज्ञः शत्रुविजयः स्वधमाँ विजयफ्टं युद्धमित्यर्थः । प्रजारक्षणप्रयुक्तस्य यदि कुतिश्रद्धयं स्यात्तदा स युद्धपराङ्ख्यो न भवेष् । एवं च श्रष्ठेण वैश्यान्दस्यभ्यो रक्षित्वा तेभ्यो धर्मादनपेतमाप्तपुरुपैर्वेडिमाहारयेषु ॥ ११९ ॥

कोऽसौ बकिस्तमाइ---

धान्येऽष्टमं विशां ग्रुल्कं विशं कार्षापणावरम् । कर्मोपकरणाः शूद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा ॥ १२० ॥

धान्ये विंश उपचये (?) वैदेशानामदृषं भागं ग्रुल्कमाहारयेत् । धान्यानां द्वादशोऽपि भाग उक्तः । आपण्यसम्द्रम उच्यते । अत्यन्तापदि प्राग्नुकश्वतुर्थो वेदिनव्यस्तन्नापि विंशं प्राष्ट्रम् । तथा हिरण्यादीनां कार्पापणान्तानां विंशतितमं भागं ग्रुल्कं गृही-यास्त्रापि "पञ्चाशद्वाग आदेयो राज्ञा पश्चिरण्ययोः" (अ. ७ श्लो. १३०) इत्यनापदि पञ्चाशद्वाग उक्तः । आपण्यमं विंश अच्यते । तथा श्रद्धाः, कारवः स्त्रकारादयः, शिल्पिनः तश्चादयः, कर्मणैवोषकुर्वन्ति नतु तेभ्य आपणि करो प्राष्ट्रः ॥ १२०॥

शूद्रस्तु वृत्तिमाकाङ्कन्क्षत्रमाराधयेद्यदि । धनिनं वाप्युपाराध्य वैद्यं शुद्रो जिर्जाविवेत् ॥ १२१ ॥ शृह्यो बाद्यणग्रश्रृष्याऽऽजीवन्यदि व्यक्तिमाकाङ्केतदा क्षत्रियं परिचयं तरभावे चनिनं वैक्यं परिचर्य जीवितुमिच्छेत् । द्विजातिश्रश्रृपणासामध्यें तु प्राग्रकानि कर्माण कुर्यात् ॥ १२१॥

स्वर्गार्थमुभयार्थं वा विप्रानाराधयेतु सः।

जातत्राह्मणराब्दस्य सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ १२२ ॥

स्वर्गप्राप्त्यर्थं स्वर्गस्ववृत्तिखिप्सार्थं वा ब्राह्मणानेव ग्रदः परिचरेत्। तस्याज्यातो बाह्मणाश्रितोऽयमिति शब्दा यस्य। शाकपार्थिवादित्वात्समासः। सास्य शद्भस्य कृतकृत्यता तद्यपदेशतयासौ कृतकृत्यो भवति॥ १२२॥

यत एवमतः--

वित्रसेवैव शुद्रस्य विशिष्टं कर्म कीर्स्यते ।

यदतोऽन्यद्धि कुरुते तद्भवत्यस्य निष्फलम् ॥ १२३ ॥

बाह्मणपरिचर्येव श्रद्रस्य कर्मान्तरेभ्यः प्रकृष्टं कर्म शाचेऽभिधीयते । यस्मादेतव्य-तिरिक्तं यदसौ कर्म कुरुते तदस्य निष्फ्लं भवतीति पूर्वस्तृत्यर्थं न स्वन्यनिष्टक्तये । पाकयज्ञादीनामपि तस्य विद्वितत्वात् ॥ १२३ ॥

प्रकल्या तस्य तैर्हेत्तिः स्वकुडम्बाद्यथाईतः ।

शक्ति चावेक्ष्य दाक्ष्यं च भृत्यानां च परिग्रहम् ॥ १२४॥ तस्य परिचारकस्वस्य परिचर्यासामध्यं कर्मोत्साहं प्रवहारादिभर्तव्यपरिमाणं चावेषय तैर्बाह्मणेः स्वग्रहादग्रह्मा जीविका कल्पनीया ॥ १२४॥

> उच्छिष्टमत्रं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च । पुलाकाञ्चैव धान्यानां जीर्णाञ्चैव परिच्छदाः ॥ १२५ ॥

तस्मै प्रकृताश्रितश्रदाय भुकावशिष्टात्रं बाह्यणैदेयम् । एवं च " न श्रदाय मितं द्याणोच्छिष्टम् " ( अ. ४ श्लो. ८० ) इत्यनाश्रितश्रद्धियमयतिष्टते । तथा जीणे-वजासारधान्यजीणेशस्यापिरच्छदा अस्मै देयाः ॥ १२५ ॥

न शुद्रे पातकं किंचिन्न च संस्कारमहित ।

नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति न धर्मात्यतिषेधनम् ॥ १२६ ॥

उग्रनादिभक्षणेन शहे न किंचित्पातकं भवति नतु ब्रह्मवधादावि । " आहंसा सत्यं " (याज्ञ ० अ. १ को. १२२) इत्यादेशातुर्वण्यंसापारणत्वेन विहितत्वात् । नचा प्रप्रनयनादिसंस्कारमहीते, नास्याग्रिहीत्रादिधमें अधिकारोऽस्ति, अविहितत्वात् । नच श्रद्भविहितात्वात्पाकयज्ञादिधमांदस्य निषेधः एवं चास्य सर्वस्य सिद्धार्थत्वादयं कोक उत्तरायोंऽत्वादः ॥ १२६॥

धर्मेप्सवस्तु धर्मज्ञाः सतां वृत्तमनुष्ठिताः । मन्त्रवर्ज्यं न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्तुवन्ति च ॥ १२७ ॥ ये पुनः ग्रद्धाः स्वधमैवेदिनो धर्मप्राप्तिकामाश्चैवर्णिकानामाचारमानिषदमाणि-तास्ते " नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञात्र द्वापयेत् " (अ. १ श्वो. १२१ ) इति या-ज्ञवस्कयवचनात्रमस्कारमञ्जेण मन्त्रान्तररहितं पञ्चयज्ञादि धर्मान्कुवाणाः न प्रत्यव-यन्ति, रूपार्ति च ठोके छमन्ते ॥ १२७ ॥

> यथायथा हि सहृत्तमातिष्ठत्यनसूयकः । तथातथेमं चामुं च लोकं प्रामोत्यनिन्दितः ॥ २२८ ॥

परगुणानिन्दकः ग्रद्धो यथायथा द्विजात्याचारमनिषिद्धमन्नतिष्ठति तथा तथा जैन-रनिन्दित इह ठोके उत्कृष्टः स्मृतः स्वर्गादिकोकं च प्राप्नोति ॥ १२८ ॥

> शक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यो धनसंचयः । शुद्रो हि धनमासाय ब्राह्मणानेव वाधते ॥ १२९ ॥

धनार्जनसमर्थेनावि ग्रहेण पोष्यवर्गसंवर्धनपञ्चयज्ञायधितादधिकवहुधनसंचयो न कर्त्तव्यः । यस्माच्छुदो धनं प्राप्य शासानभिज्ञत्वेन धनमदाच्छुश्रूपायाश्राकरणाद्भात-णानेव पीटयतीत्युक्तस्याहवादः ॥ १२९॥

एते चतुर्णी वर्णीनामापद्धमीः प्रकीर्तिताः ।

यान्सम्यगनुतिष्ठन्तो त्रजन्ति प्रमां गतिम् ॥ १३०॥ अमी चतुर्णां वर्णानामापयत्रधेया धर्मा उक्ताः । यान्सम्यगाचरन्तो वि-दिताद्यक्षनात्रिषिद्धानाचरणाच निष्पापतया ब्रह्मज्ञानळाभेन परमां गर्ति मोक्षळ-क्षणां उभन्ते ॥ १३०॥

एष धर्मविधिः कृत्स्त्रश्चातुर्वर्ण्यस्य कीर्तितः । अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधि ग्रुभम् ॥ १३१ ॥

इति मानवे धर्मशास्त्रे भ्रागुत्रोक्तायां संहितायां दशमोऽध्यायः॥ १०॥ अयं चतुर्णां वर्णानामाचारः समग्रः कथितः। अत कध्वं प्रायधित्ताहणनं श्रम-मिश्रधास्यामि ॥ १३१॥ क्षे. श्लो. २॥

इति श्रीकुलुकसङ्गिरिचितायां मन्वर्थमुक्तावल्यां मनुकृती दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

अथ एकाद्द्योऽध्यायः।

सांतानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं सर्ववेदसम् । गुर्वेथं पितृमात्रर्थं स्वाध्यायाध्येपतापिनः ॥ १ ॥ नवैतान्स्नातकान्विद्याद्वाह्मणान्धर्मभिक्षुकान् । निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्याविश्वेषतः ॥ २ ॥ नव " अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तःविधि छमम् " ( अ. १० खो. १३१ ) इति प्रायिक्तस्य वक्तव्यतया प्रतिक्षातत्वात्सांतानिकादिभ्यो देयमित्यादेः कः प्रस्ताव स्थ्यते । "दानेनाकार्यकादिणः " (अ.६ श्लो. १००) इति प्रायुक्तत्वात् "दानेन वधनिणैंकं सर्पादीनामशकुवन् " (अ. ११ श्लो.१३९) इत्यादेश वक्ष्यमाणत्वारप्र-कृष्टप्रायश्चित्तात्मकदानपात्रीपन्पासः प्रकृतोपग्रक्त एव । वर्णाश्रमधर्मादिव्यतिरिक्तप्रायश्चित्तादिनैमित्तिकधर्मकथनार्थत्वाचायस्यान्यस्यापि नैमित्तिकधर्मस्यात्रीपन्यासो यक्तः । संतानप्रयोजनत्वाद्विवाद्वस्य सांतानिको विवादार्थां, यद्यमाणोऽवद्यकर्तव्यव्यतिर्देशमादि यागं चिकीर्षुः, अध्वयः पान्थः, सर्ववेदसः कृतसर्वस्वदक्षिणविष्विद्यायः, विद्यागुरोधांसाच्छादनाद्यर्थः प्रयोजनं यस्य स गुर्वर्थः, एवं पितृमात्रर्थावपि, स्वाध्यानसर्थां स्वाध्यायाध्ययनकाद्यीनाच्छादनाद्यर्थां, बद्यचारी, उपतापी रोगी, एतावव बाद्याणान्यमीपक्षाश्चीद्यानकाद्यानायात् । एतेभ्यो निर्थनेभ्यो गोहिरण्यादि द्ययत इति दानं विद्याविशेषानुरूपेण दथात् ॥ १ ॥ २ ॥

एतेभ्यो हि द्विजाउयेभ्यो देयमत्रं सदक्षिणम् । इतरेभ्यो बहिर्वेदि कृतात्रं देयमुच्यते ॥ ३ ॥

एतेभ्यो नवभ्यो बाह्यणश्रेष्टेभ्योऽन्तर्वेदि सदक्षिणमत्रं दातन्यम् । एतव्यतिरिक्तेभ्यः युनः सिद्धानं वर्रहर्वेदि देयत्वेनोपदिश्यते । धनदाने स्वनियमः ॥ ३ ॥

> सर्वरत्नानि राजा तु यथाई प्रतिपाद्येत् । ब्राह्मणान्वेदविदुषो यज्ञार्थे चैव दक्षिणाम् ॥ ४ ॥

राजा पुनः सर्वरत्नानि मणिश्चकादीनि यागोपयोग्यानि च दक्षिणार्थं धनं विद्या-तुक्ष्पेण वेदविदो बाह्यणान्स्वीकारयेत् ॥ ४ ॥

कृतदारोऽपरान्दारान्भिक्षित्वा योऽधिगच्छति । रतिमात्रं फलं तस्य द्रव्यदातुस्त संततिः ॥ ५ ॥

यः सभायैः संतत्यर्थादिनिमित्तमन्तरेणापरान्दारान् भिक्षित्वा करोति तस्य र-तिमात्रं फर्ळं, घनदातुः पुनस्तदुत्पन्नान्यपत्यानि भवन्तीति निन्दातिशयः । नैवंविधेन घनं याचित्वान्यो विवादः कर्तन्यो नाप्येवंविधाय नियमतो घनं देयमिति ॥ ६ ॥

> धनानि तु यथाशक्ति विषेषु मतिपादयेत् । वेदवित्सु विविक्तेषु मेत्य स्वर्ग समश्चते ॥ ६ ॥

धनानि गोभुहिरण्यादीनि शक्त्यनतिक्रमेण आद्यालेषु वेदशेषु विविक्तेषु पुत्रकलनाः यवसक्तेषु प्रतिपादयेक्तद्वशाच स्वर्गप्राप्तिर्भवतीति ॥ ६ ॥

यस्य त्रैवार्षिकं भक्तं पर्याप्तं भृत्यवृत्तये । अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुमईति ॥ ७॥

यस्यावद्मयपोष्यभरणार्थं वर्षत्रयपयोशं तद्धिकं वा भक्तादि स्यात्स काम्यसोमयागं

कर्तुमर्हति । नित्यस्य प्रनर्यथाकथंचिदवश्यकर्तव्यत्वात्रार्यं निषेषः । अत एव "समा-न्ते सौभिकेर्मखैः ( अ. ४ खो. २६ ) इति नित्यविषयत्वम्रकवान् ॥ ७ ॥

अतः स्वरूपीयसि द्रव्ये यः सोमं पित्रति द्विजः । स पीतसोमपूर्वोऽपि न तस्यामोति तत्फलम् ॥ ८॥ नेवापिकथवादरुपने सति यः सोमयायं करोति तस्य प्रथमसोमयागो नित्योऽपि

न संपन्नो भवति । स्तरां द्वितीययागः काम्यः ॥ ८ ॥

शक्तः परजने दाता स्वजने दुःखर्जीविनि । मध्वापातो विषास्वादः सधमेप्रतिरूपकः ॥ ९ ॥

यो बहुअनत्वादानशक्तः सन्न वश्यभरणीये पितृमात्रादिहातिजने दौर्गत्यादु स्थोपेते स्रति यशोऽर्थमन्यभयो ददाति स तस्य दानविशेषो धर्मप्रतिरूपको नतु धर्म एव ! मध्वापातो मधुरोपकमः प्रथमं यशस्करत्वात् । विषास्वादश्यान्ते, नरकफलत्वात्तस्मा-देतन्त्र कार्यस् ॥ ९ ॥

भृत्यानामुपरोधेन यत्करोत्यौर्ध्वदेहिकम् । तद्भवत्यसुखोदकं जीवतश्च मृतस्य च ॥ १० ॥ [दृद्धौ च मातापितरौ साध्वी भार्या शिशुः सुतः । अप्यकार्यशर्तं कृत्वा भर्तव्या मनुरत्रवीत् ॥ १ ॥]

पुत्रदारायवदयभर्तन्यपीडनेन यत्पारलौकिकथर्मबुखा दानादि करोति तस्य दातु-जीवतो स्तस्य च तदानं दुःखफलं भवतीति पूर्वं कीर्त्यादिहृष्टार्थदानप्रतिषेषः । अयं त्वहृष्टार्थदानप्रतिषेषः॥ १०॥

> यज्ञश्चेत्प्रतिरुद्धः स्यादेकेनाङ्गेन यज्वनः । ब्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजनि ॥ ११ ॥ यो वैश्यः स्याद्घहुपशुद्दीनकतुरसोमपः । कुटुम्बात्तस्य तद्वव्यमाहेरद्यज्ञसिद्धये ॥ १२ ॥

क्षत्रियादेर्यजमानस्य विशेषतो बाह्मणस्य यदि यज्ञ इतराङ्गसंपत्ती सत्यामेकेना-ङ्गनासंपूर्णः स्यान्तदा यो वैश्यो बहुपभादिधनः पाक्षयज्ञादिरहितोऽसोमयाजी तस्य यृह्यत्तदङ्गोचितं द्रव्यं बळेन चौर्येण वा हरेत् । एतज्ञ धर्मप्रधाने सति राजनि कार्यम् । स हि शाखार्धमछतिष्ठन्तं न नियुद्धाति ॥ ११ ॥ १२ ॥

आहरेत्रीणि वा दे वा कामं शूद्रस्य वेश्वनः। न हि शुद्रस्य यज्ञेषु कश्चिद्दस्ति परिग्रहः॥ १३॥

यज्ञस्य द्वित्रयङ्गवैकल्ये सति तानि जीणि चाङ्गानि द्वे वाङ्गे वैश्यादवाभे सति निर्विशङ्कं अदस्य गृहाद्वलेन चौर्येण वा हरेत् । यस्माच्छ्दस्य कचिद्गि यन्नसंबन्धो मास्ति । " न एकार्थ घर्न शद्राद्विप्रो भिक्षेत " ( अ. ११ श्लो. २४ ) इति वह्य-माणप्रतिषेधः शङ्खायाचनस्य नत् बळग्रहणादेः ॥ १३ ॥

> योऽनाहिताग्निः ज्ञतगुरयज्वा च सहस्रगुः । तयोरपि कुद्रम्बाभ्यामाहरेदविचारयन् ॥ १४॥

योऽनाहितायिगोंशतपरिभाणयन आहितायिवाँऽसोमयाजी गोसहस्रपरिभितधनः इयोरिप गृहाभ्यां प्रकृतमञ्जद्वयं त्रयं वा वित्रं संपादियतुं बाह्यणेन द्वास्यामाह-रणीयं बाह्मणक्षत्रियाभ्यामपि ब्राह्मण आहरेत । क्षत्रियस्य त अदस्यक्रियावद्भाह्मण-स्त्रहरणं निषेषयिष्यति ॥ १४ ॥

> आदाननित्याचादातुराहरेदभयच्छतः । तया यशोऽस्य प्रथते धर्मश्रीव प्रवर्धते ॥ १५ ॥

प्रतियहादिना आदानं धनग्रहणं नित्यं यस्यासावादानन्तियो जाखणस्तस्मादिष्टा-पुर्तदानरहिताबज्ञाङ्कद्वयत्रयार्थायां याचनायां कृतायामददत्तो बढेन चौगेंण वा हरेत । तथा कृतेऽपहर्तुः रूपातिः प्रकाशते धर्मश्र रुद्धिमेति ॥ १५ ॥

तथैव सप्तमे भक्ते भक्तानि घडनश्रता । अश्वस्तनविधानेन इर्तव्यं हीनकर्मणः ॥ १६॥

सायंप्रातभौजनीपदेशात्रिरात्रीपवासे दत्ते चतुर्थेऽहनि प्रातः सप्तम भक्ते दानादि-धर्मरहितादेकदिनपर्याप्तमर्थं चौर्यादिना हर्तेन्यम् ॥ १६ ॥

खळात्क्षेत्रादगाराद्वा यतो बाप्युपछभ्यते । आरूयातव्यं तु तत्तस्मै पृच्छते यदि पृच्छति ॥ १७॥

धान्यादिमर्दनस्थानात्क्षेत्राद्वाः गृहाद्वा यतो वान्यस्मात्प्रदेशाह्वान्यं हीनकर्मसंबन्धि क्रम्यते ततो इर्तन्यं, यदि वासौ धनस्वामी प्रच्छति किनिमित्तं कृतमिति प्रच्छते निमित्तं चौर्यादि वक्तव्यम् ॥ २७ ॥

> ब्राह्मणस्वं न इतेव्यं क्षत्रियेण कदाचन । दस्युनिष्क्रिययोस्तु स्वमजीवन्हर्तुमहिति ॥ १८ ॥

उक्तेष्यपि निमित्तेषु क्षत्रियेण ब्राह्मणस्य धनं ततोऽपङ्गष्टस्वात्र हर्तव्यं, समानन्याः यत्रया त वैदयशदाभ्याधुत्कृष्टजातितो न हर्तव्यम् । प्रतिषिदकृद्विहिताननुष्टायिनौ-पुनर्वोद्याणक्षत्रिययोरत्यन्तापदि क्षत्रियो इर्तुमईति ॥ १८ ॥

योऽसाधुभ्योऽर्थमादाय साधुभ्यः संप्रयुच्छति । स कत्वा प्रवमात्मानं संतारयति तावभौ ॥ १९ ॥

यो हीनकर्गादिस्य उत्कृष्टेर्स्योऽभिहितेष्यपि निमित्तेष्कात्ररूपं यज्ञाङ्कादि साधनं कुत्वा साधुम्य उत्कृष्टेम्य ऋत्विगादिभ्यो घनं ददाति स यस्यापदरति तद्दरितं नाय- याति यस्मै तहदाति तहौर्गेत्याभिधातादित्येवं द्वावप्यात्मानश्रहुपं कृत्वा दुःस्वा-नमोचयति ॥ २९ ॥

यद्धनं यज्ञशीलानां देवस्वं तद्विदुर्बुधाः । अयज्वनां तु यद्वित्तमासुरस्वं तद्वुच्यते ॥ २० ॥

यज्ञशिष्ठानां यद्धनं तथागादौ विनियोगादेवस्य विद्वांसो मन्यन्ते । यागादिश्रन्यानां तु यद्दव्यं तद्धमेविनियोगाभावादाखरस्वष्ठच्यते । अतस्तद्व्यपद्वस्य यागसंपादना-त्तदेवस्यं कर्तव्यम् ॥ २० ॥

न तस्मिन्धारयेदण्डं धार्मिकः पृथिवीपतिः ।

क्षत्रियस्य हि बालिङ्याह्याद्याणः सीद्ति श्रुधा ॥ २१ ॥ तस्मित्रुक्तनिभित्ते चौर्यवटात्कारं क्षर्वाणे धर्मप्रधानो राजा दण्डं न क्र्यांत् । यसमादाक्षो मुदत्वाद्धाक्षणः श्रुधावसादं प्राप्नोति ॥ २१ ॥

ततश्र--

तस्य भृत्यजनं ज्ञात्वा स्वकुटुम्बान्महीपतिः । श्रुतशिले च विज्ञाय वृत्ति धर्म्या प्रकल्पयेत् ॥ २२ ॥ तस्य ब्राह्मणस्यावश्यभरणीयपुत्रादिवगं शाला श्रुताचारोचिततदरुरूपां हर्ति स्वभृहाद्वाजा कल्पयेत् ॥ २२ ॥

कल्पयित्वास्य द्वति च रक्षेदेनं समन्ततः।

राजा हि धर्मपड्भागं तस्मात्मामोति रक्षितात् ॥ २३ ॥ अस्य ब्राह्मणस्य जीविकां विधाय शत्रुचौरादेः सर्वतो रक्षयेद । यस्माद्धाह्मणदः क्षितात्तस्य धर्मपङ्भागं प्रामोति ॥ २३ ॥

न यज्ञार्थे धनं श्रुद्राद्विमो भिन्नेत कहिंचित्।

यजमानो हि भिक्षित्वा चण्डालः प्रेत्य जायते ॥ २४ ॥
यज्ञसिद्धये धनं ब्राह्मणः कदाचित्र ब्रद्धायाचेत । यस्माच्छ्द्दायाचित्वा यमं कुर्वाणो
मृतश्रण्डालो भवति । अतो याचननिषेधाच्छ्द्दादयाचितोपस्थितं यज्ञार्थमण्यविरुद्धम् ॥ २४ ॥

यज्ञार्थमर्थे भिक्षित्वा यो न सर्वे पयच्छित ।

स याति भासतां विपः काकतां वा शतं समाः ॥ २५ ॥ यज्ञसिखार्थं धनं याचित्वा यो यज्ञे सर्व न विनिष्ठङ्के स शतं वर्षाणि भासत्वं काकत्वं वा प्राप्नोति॥ २५॥

देवस्वं ब्राह्मणस्वं वा लोभेनोपहिनस्ति यः । स पापात्मा परे लोके गृधोच्छिष्टेन जीवति ॥ २६ ॥ प्रतिमादिदेवतार्थस्तुष्टं धर्नं देवस्वं, ब्राह्मणस्वं च यो छोभादपहरति स पापस्व-भावो जनमान्तरे युप्नोच्छिष्टेन जीवति ॥ २६ ॥

इष्टिं वैश्वानरीं नित्यं निविषेदब्दपर्यये। कृप्तानां पशुसोमानां निष्कृत्यर्थमसंभवे।। २७॥

समाप्ते वर्षे द्वितीयवर्षस्य प्रष्टतिरन्दपर्ययं चैत्रग्रक्वादिवर्षप्रष्टतिस्तत्र वर्षान्सरे वैश्वानरीमिष्टिं विद्वितसोमयागासंभवे तदकरणदोपनिईरणार्थं सर्वदा शद्वादितो धन-यहणेन उक्तरूपामिष्टिं कुर्यात् ॥ २७ ॥

आपत्करपेन यो धर्म कुरुते नापदि द्विजः।

स नामोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम् ॥ २८ ॥

आपिद्विहितेन विधिना योऽनापिद धर्माद्यक्षानं द्विजः कुरुते तस्य तत्परकोके नि-प्फर्लं भवतीति मन्यादिभिर्विचारितम् ॥ २८ ॥

विश्वैश्व देवैः साध्येश्व ब्राह्मणैश्व महर्षिभिः । आपत्सु मरणाद्धीतैर्विधेः मतिनिधिः कृतः ॥ २९ ॥

विभेदेवारूपैर्वेवः साध्येश तथा महर्षिभिनाद्याणेर्मरणाद्वीतैरापत्छ झुख्यस्य विधेः सोमादेवे<del>भान</del>र्यादिः प्रतिनिधिरद्यष्टितोऽसौ सुख्यासंभवे कार्यो न तु सुख्य-संभवे ॥ २९ ॥

> त्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते । न सांपरायिकं तस्य दुर्मतेविद्यते फलम् ॥ ३० ॥

यो अरूपाइष्ठानसंपन्नः सन्नापद्विद्वितेन प्रतिनिधिनाइष्ठानं करोति तस्य दुर्वुद्धैः पा-रङौकिकसभ्यदयरूपं प्रत्यवायपरिद्वारार्थं फलं च न भवति । " आपत्कल्पेन यो घर्मस " ( अ. ११ श्लो. २८ ) इत्यनेनोक्तमप्येतच्छाखादरार्थं पुनरुच्यते ॥ ३०॥

> न ब्राह्मणोऽवेद्येत किंचिद्राजनि धर्मवित् । स्वयीर्येणैव ताञ्चिष्यान्मानवानपकारिणः ॥ ३१ ॥

धर्मज्ञो बाह्मणः किंचिद्व्यपकृतं न राज्ञः कथयेत्। अपि तु स्वशक्तयेव वद्यमा-णाभिचारादिनाऽपकारिणो मनुष्याविगृद्धीयात् । ततश्च स्वकीयधर्मविरोधादपकृष्टा-पराधकरणे सत्यभिचारादि न दोषायेत्येवंपरमेतत् । न त्वभिचारो विधीयते राज-निवेदनं वा निषिध्यते ॥ ३१ ॥

स्ववीयोद्राजवीयोच स्ववीयं वलवत्तरम् । तस्मात्स्वेनैव वीर्येण निग्रह्णीयाद्रीन्द्रिजः ॥ ३२ ॥

यस्मात्स्त्रसामध्यद्वाजसामध्यांच पराधीनराजसामध्यांपेक्षया स्वसामध्यमेव स्वा-धीनत्वाद्वछीयः । तस्मात्स्वेन वीर्वेणैव शत्रून्बाद्वणो निगृहीयात् ॥ ३२ ॥ तत्विं स्ववीर्यमित्याह—

श्रुतीरथर्वाङ्गिरसीः कुर्यादित्यविचारयन् । वाक्शस्त्रं वै ब्राह्मणस्य तेन इन्याद्रीन्द्रिजः ॥ ३३ ॥ [तदस्त्रं सर्ववर्णानामनिवार्ये च शक्तितः । तपोवीर्यमभावेण अवध्यानिष बाधते ॥ २ ॥]

अथर्ववेदस्य <del>आङ्गिरसी</del>र्दुष्टाभिचारश्रुतीरविचारयन्कुर्यात् । तदर्थंमभिचारमत्तिष्टे-दित्यर्थः । यस्मादभिचारमन्त्रोचारणात्मिका बाह्मणस्य वागेव शक्षकार्यकरणाच्छक्षं तेन बाह्मणः शत्रून्हन्यात्रतु शत्रुनियमाय राजा वाच्यः ॥ ३३ ॥

क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः।

[तद्धि कुर्वन्यथाशक्ति प्रामोति परमां गतिम् ॥ ३ ॥]

घनेन वैक्यशूद्री तु जपहोमैद्विंजोत्तमः ॥ ३४ ॥

क्षत्रियः स्वपौरुषेण शहुतः परिभवलक्षणामात्मन आपर्द निस्तरेत् । वैश्यश्रद्धौ युनः प्रतिकर्ते धनदानेन । ब्राह्मणस्त्वभिचारात्मकैर्जपहोमैः ॥ ३४ ॥

> विधाता शासिता वक्ता मैत्रो ब्राह्मण उच्यते । तस्मै नाकुशलं ब्रूयाच शुष्कां गिरमीरयेत् ॥ ३५॥

विहितकर्मणामद्यश्वता, पुत्रशिष्यादीनां शास्ता, प्रायश्वित्तादिधर्माणां वक्ता, सर्वभू-तमैत्रीप्रधानो त्राह्मण उच्यते । तस्मै निगृद्धतामयमित्येवमनिष्टं न ब्रूयानापि साक्रोशां वाचं वाग्दण्डधिग्रूरूपां तस्योचारयेत् ॥ ३५॥

न वै कन्या न युवतिर्नाल्पविद्यो न बालिशः । होता स्यादिशहोत्रस्य नार्तो नासंस्कृतस्तथा ॥ ३६॥

कन्याऽन्द्रता ऊढापि तरुणी, तथा अल्पाध्यायिमूर्वव्याध्यादिपीडिताद्यपनीताः स्रोतान्सायंप्रातदोंमात्र कुर्युः। " हावयेत् " इति प्रसक्तावयं कन्यादीनां प्रतिषेधः ॥३६॥

नरके हि पतन्त्येते जुह्नन्तः स च यस्य तत्। तस्माद्वैतानकुश्चलो होता स्याद्वेदपारगः॥ ३७॥

एते कन्यादयो होमं कुर्वाणा नरकं गच्छन्ति । यस्य तदग्रिहोत्रं प्रतिनिधिरूपेण कुर्वन्ति सोऽपि नरकं गच्छति तस्माच्छ्रोतकर्मप्रवीणः समस्तवेदाध्यायी होता कार्यः ॥ ३७ ॥

प्राजापत्यमद्त्त्वाश्वभग्न्याधेयस्य दक्षिणाम् । अनाहिताग्निभवति ब्राह्मणो विभवे सति ॥ ३८॥ आधाने प्राजापत्यमभं प्रजापतिदेवताकं धनसंपत्तौ सत्यां ब्राह्मणो दक्षिणामदस्वा कृतेञ्चाधानेऽनाहिताग्रिर्भवत्याधानफर्लं न लभते । तस्मादाधांनेऽभं दक्षिणां दबात्॥ ३८॥

पुण्यान्यन्यानि कुवींत श्रद्धानो जितेन्द्रियः । न त्वल्पदक्षिणैयज्ञैयेजेतेह कथंचन ॥ ३९॥

श्रद्धावान्वश्री जितेन्द्रियो यज्ञव्यतिरिक्तानि तीर्थयात्रादीनि कर्माणि पुण्यानि कुर्वीत नत्त श्राष्ठांकदक्षिणातोऽल्पदक्षिणैर्यजेत । परोपकारार्थत्वादिशणायाः स्वल्पेनाप्यु-त्विगादिदोषनिपेषार्थमिदं वचनम् ॥ ३९ ॥

> इन्द्रियाणि यज्ञः स्वर्गमायुः कीर्ति प्रजाः पश्चन् । हन्त्यरपदक्षिणो यज्ञस्तस्माञ्चारपधनो यजेत् ॥ ४० ॥ [अञ्चर्हानो दहेद्राष्ट्रं मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः । दीक्षितं दक्षिणाहीनो नास्ति यज्ञसमो रिपुः ॥ ४ ॥]

द्यश्चरादीनीन्द्रियाणि, जीवतः स्व्यातिरूपं यशः, स्वर्गाग्रुपी, मृतस्य स्व्याति-रूपां कीर्ति, अपत्यानि, पश्चंशाल्पदक्षिणो यज्ञो नाश्चयति । तस्मादल्पदक्षिणादानेन यागं न कुर्यात् ॥ ४० ॥

अग्निहोत्र्यपविध्यात्रीन्त्राह्मणः कामकारतः । चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत् ॥ ४१ ॥

अग्रिहोत्री ब्राह्मण इच्छातोऽग्रिष्ठ सार्यप्रातहोंमानकृत्वा मासं चान्द्रायणं चरेत् । श्रुमाद्वीरः प्रत्रस्तस्य इत्या इननं तत्तुल्यमेतत् । तथाच श्रुतिः—" वीरहा वा एव देवानां भवति योऽग्रिखद्वासयते " अन्ये त मासमपविध्येति समर्थयन्ति ॥ ४१ ॥

ये ज्ञूद्राद्धिगम्यार्थमग्निहोत्रमुपासते ।

ऋत्विजस्ते हि शुद्राणां ब्रह्मवादिषु गहिंताः ॥ ४२ ॥

ये श्रूबाद्धिमस्यार्थं प्राप्य सामान्याभिधानेन याचनेन वार्थं स्वीकृत्य " द्य-क्रान्नपुषसंविनास् " (अ. ११ श्वो. ४२) इति वश्यमाणिकद्भादाधानपूर्वकम-ग्रिह्यात्रमत्तिष्ठन्ति ते श्रद्धाणामेव याजका नतु तेषां तत्फलं भवत्यतस्ते वेदवादिषु निन्दिताः॥ ४२॥

> तेषां सततमज्ञानां वृषलाम्युपसोविनास् । पदा मस्तकमाक्रम्य दाता दुर्गाणि संतरेत् ॥ ४३ ॥

तेवां श्रद्धधनाहिताग्रिपरिचारिणां मूर्खाणां मूर्जि पादं दच्चा श्रद्धस्तेत्र दानेन सततं परकोके दुःखेभ्यो निस्तरति नतु यजमानानां फर्छ भवति ॥ ४३ ॥

अक्विन्विहतं कमे निन्दितं च समाचरन् । असक्तश्चेन्द्रियार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ ४४ ॥ नित्यं यद्विहितां संघ्योपासनादि, नैमितिकं च शवस्पर्शादी जानादि, तद्कुर्वन् तथा प्रतिनिद्धं हिंसायज्ञतिष्ठन्नविहितनिषिद्धं प्रत्यत्तासिकं कुर्वषरी मज्ञप्पजातिमात्रं प्रामिश्वतमहित । नतु " इन्द्रियार्थेष्ठ सर्वेष्ठ न प्रस्त्यते कामसः " (अ. ४ श्लो १६ ) इति निषेधान्नित्तपदेनैव प्रसक्तश्रेन्द्रियार्थेष्वस्पपि संग्रहीतमतः पृथङ्न वक्तव्यम् । उच्यते । अस्य ज्ञातकत्रतेषु पाठात्तत्र " व्रतानीमानि धारपेष् " (अ. ४ श्लो. १३ ) इत्यपक्रमानायं प्रतिषेषः किंतु व्रतविधिः । तिर्हं "अक्रवेन्विहितं कमं " इत्यनेनैव प्राप्तत्वात्पृथङ्च वक्तव्यमिति चेन्न । स्नातकेतरविषयत्वेनास्य सवि-षयत्वात् ॥ ४४ ॥

अकामतः कृते पापे प्रायिश्वतं विदुर्बुधाः । कामकारकृतेऽप्याहुरेके श्रुतिनिदर्शनात् ॥ ४५ ॥

अबुद्धिकृते पापे प्रायिश्वतं भवतीत्याद्वः पण्डिताः । एके पुनराचार्याः कामतः कृते पापे प्रायिश्वतं भवतीत्याद्वः । एतच पृथककृत्याभिषानं प्रायिश्वत्तगौरवार्थं श्वतिनिदर्शनादिति । "इन्द्रो यतीन्साळाढकेभ्यः प्रायच्छत्तमश्चीठा वागेत्यावदत्त प्रजापतिश्व-पाथावत्तत्मात्तम्रायुण्डव्यं प्रायच्छत् " इति । अस्यार्थः । इन्द्रो यतीन् बुद्धिपूर्वकं अभ्यो दत्तवान् , स प्रायिश्वत्तार्थं प्रजापतिसमीपमगमत्, तस्मै प्रजापतिकृपह्च्यारूपं कर्म प्रायिश्वत्तं दत्तवान् । अतः कामकारकृतेऽप्यस्ति प्रायिश्वत्तम् ॥ ४५ ॥

अकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुध्यति । कामतस्तु कृतं मोहात्प्रायश्चित्तेः पृथग्विधेः ॥ ४६ ॥

अनिच्छातः कृतं पापं वेदाभ्यासेन ग्रध्यति नश्यति । वेदाभ्यासेनेति कामकृत-विषयप्रायश्चित्तापेक्षया छ्युप्रायश्चित्तोपछक्षणार्थम् । प्रायश्चित्तान्तराणामपि विधाना-द्वागद्वेषादिव्यामुद्धतया पुनर्रानच्छातः कृतं नानाप्रकारैः प्रायश्चित्तैर्विणाधनतपोभिः श्चाद्यतीति ग्रकप्रायश्चित्तपरम् । अतः पूर्वोक्तस्यैवायं व्याकारः । ययप्यधिकारिनरू-पणं प्रकृतं प्रायश्चित्त त्वनन्तरं वक्ष्यति तथाप्यक्षानाष्ट्यप्रायश्चित्ताधिकारी ज्ञानाद्रुक-प्रायश्चित्तेऽधिकियत इत्यधिकारिनिक्ष्पणमेवेद्म् ॥ ४६ ॥

प्रायिश्वतीयतां प्राप्य दैवात्पूर्वकृतेन वा । न संसर्ग व्रजेत्सद्भः प्रायिश्वतेऽकृते द्विजः ॥ ४७ ॥ [प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते । तपोनिश्चयसंयुक्तं प्रायिश्वतमिति स्मृतम् ॥ ५ ॥]

दे<del>वार</del>प्रमादादन्यशरीरकृतेन पूर्वजन्मार्जितदुष्कृतेन क्षयरोगादिभिः सचितेन प्राय-श्रित्तीयतां प्राप्याकृते प्रायधिते साधुभिः सह याजनादिना संसर्गं न गच्छेद् ॥ ४७ ॥

इह दुश्वरितैः केचित्केचित्पूर्वक्रतैस्तवा । प्राप्नुवन्ति दुरात्मानो नरा रूपविपर्ययम् ॥ ४८ ॥ इद जन्मनि निषिद्धाचरणैः केचित्पूर्वजन्मकृतेर्दुष्टस्वभावा मत्रव्या कौनरूदादिकं रूपविषयंर्थं प्राप्नवन्ति ॥ ४८ ॥

मुवर्णचौरः कौनख्यं मुरापः स्यावदन्तताम् ।
बहाहा सयरोगित्वं दोश्वर्ध्यं गुरुतल्पगः ॥ ४९ ॥
पिशुनः पौतिनासिक्यं सूचकः पूतिवक्रताम् ।
धान्यचौरोऽङ्गद्दीनत्वमातिरैक्यं तु मिश्रकः ॥ ५० ॥
अञ्चह्ताऽऽमयावित्वं मौक्यं वागपहारकः ।
वस्तापहारकः श्वैत्र्यं पङ्कृतामश्वहारकः ॥ ५१ ॥
[दीपहर्ता भवेदन्धः काणो निर्वापको भवेत् ।
हिंसया व्याधिभूयस्त्वमरोगित्वमहिंसया ॥ ६ ॥
एवं कमिविशेषेण जायन्ते सिद्दगिर्हिताः ।
जडमकान्धविरा विकृताकृतयस्तथा ॥ ५२ ॥

बाह्मणस्वर्णचीरः कृत्सितनखत्वं प्राप्नोति । निषिद्वस्तरापः स्यावदन्ततां, ब्रह्महा ध्यरोगित्वं, गुरुभार्यागामी विकोशमहनत्वम्, पिश्चनो विद्यमानदोषाभिषायी दुर्गन्धिन्यन्तस्तं, अविद्यमानदोषाभिषायको दुर्गन्धिस्रस्त्वं, धान्यचौरोऽङ्गद्दीनत्वं, धान्यादेर-पद्वद्येण मिश्रणकर्ताऽतिरिकाङ्गत्वं, अवचौरो मन्दानस्त्तं, अनस्त्राताध्यायी मूकत्वं, वक्षचौरः चेतकुष्ठत्वं, अचचौरः खङ्गत्वस् । एवं बुद्धिवाकच्यक्षःश्रोत्रविकरण विकृतक्याः साधुविगर्दिताश्च प्राजनसार्जितोपश्चकदुष्कृतशेषेणोत्पद्यन्ते । "दीप-दर्ता भवेश्वयः करणो निर्वापकस्तथा । हिसारुचिः सदा रोगी वाताङ्गः पार-दारिकः ॥ "॥ ४९—५२॥

चित्वयमतो नित्यं प्रायिश्वत्तं विशुद्धये । निन्धिर्हि लक्षणैर्युक्ता जायन्तेऽनिष्कृतैनसः ॥ ५३ ॥

यस्मादिनिष्कृतमनाशितमेनो यस्तैऽनिष्कृतैनसोऽकृतप्रायिश्वसाः परलेकोपभुक्तदुष्कृतक्षेण निन्धेर्वश्वणेः कुनिक्तवादिभिर्मुका जायन्ते । तस्माद्विग्रह्वये पापनिर्दरणार्थं
प्रायिश्वसं सदा कर्तव्यम् । एवं "भिन्ने जुद्दोति " इतिवन्न नैमित्तिकमात्रं प्रायिश्वसं
किंत्वनिष्कृतैनस इत्युपादानात्त्रथा निग्नह्वये चरितव्यमिति विधावधिकारापेश्वायां फलमात्रे निदेशादिति रात्रिसन्नयायेन श्रूयमाणमेन निग्नह्वयं इति फलमधिकारिनिशेषणं ग्रक्तम् ।
इममेवार्थं स्कृत्यिति याज्ञवल्ययः—" विदितस्यानज्ञद्यानानिन्दितस्य च सेवनात् । अनिग्नहानेन्द्रयाणां नरः पत्तनस्य्कृति ॥ तस्मानेनेद्र कर्तव्यं प्रायिश्वसं विग्रह्वये ॥ "
(अ. ३ श्वो. २१९–२२०) पत्तनस्यकृति पापं प्रक्ष्मोतीत्वर्थः । विग्रह्वये पापविन्
नाश्वय । " बहुन्वर्यमणान्योराक्ररकान्प्राप्य तस्थयात् । संस्रारान्प्रतिप्यन्ते महापा-

तिकवित्त्वमान् ॥ " ( अ. १२ को. ५४ ) इत्यादिना महापातक्यादीनां नरकादि-प्राप्तिं वस्यति । न तनेमितिकमात्रत्वं प्रायश्चित्तानां संगच्छते । तस्याद्वस्त्रवस्यदिक-नित्रपापक्षयार्थिन एव प्रायश्चित्तविधावधिकार इति ग्रेयस् ॥ ५३ ॥

#### ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागृयः । महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्रापि तैः सह ॥ ५४ ॥

बाह्यणप्राणवियोगफलको व्यापारो बहाइत्या स च साक्षादन्यं वा निपुज्य तथा गोहिरण्यप्रहणादिनिमिक्तकार्यकस्थापि तदुदेशेन बाह्यणपरणे बहाहत्या । नन्येविषपु-कारस्थापीपुत्पादनद्वारोण तथा वध्यस्यापि इन्तृगतमन्युत्पादनद्वारा बहाहत्या स्थाद् । उच्यते । शास्त्रतो यस्य बाह्यणहन्तृतं प्रतीयते स एव बहाहन्ता । अत एव शातात-पः—"गोभूहिरण्यग्रहणे खीसंबन्धकृतेऽपि वा । यहादिप्य त्यजेत्प्राणांस्तमाहुर्बद्याः निकस्य ॥ " एवं चान्यान्यपि शास्त्रीयाण्येव बह्यवधनिमिक्तानि हेयानि । तथा " रागा-हेवात्प्रमादाद्वा स्वतः परत एव वा । बाह्यणं धात्रयेयस्तु तमाहुर्बद्यातकम् ॥ " इति प्रयोजकस्थापि इन्दृत्वं शास्त्रीयम् । तथा निषदस्यत्यानं, ब्राह्मणस्वणहरणं, गुरुश्य पिता निषेक्तदीनि कर्माणीत्यादिना तस्य गुरुत्वेन विधानात् । तथा सह संसर्गः संवत्सरेण पत्रतियेतानि महापातकान्याहुः । महापातकसंत्रा चेयं वक्ष्यमाणस्योपपातकादिसंज्ञालाधवार्थम् ॥ ६४ ॥

#### अनृतं च समुत्कर्षे राजगामि च पैशुनेम् । गुरोश्रालीकनिबन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥ ५५ ॥

जात्मुत्कर्षनिमित्तम्भरकर्षभाषणं यथा बाह्मणोऽहमिति अब्राह्मणो बनीति, रा-जनि वा स्तेनादीनां परेषां मरणकरुकं दोषाभिषानं, गुरोशानृक्तिमिशंसनम् । तथाच गौतमः—" गुरोरनृताभिशंसनम् " इति । महापातकसमानीत्येतानि ब्रह्म-हत्यासमानीति ॥ ६६ ॥

## ब्रह्मोज्झता वेद्विन्दा कौटसाक्ष्यं सुहृद्धः । गर्हितानाद्ययोजिभ्धः सुरापानसमानि षट् ॥ ५६ ॥

त्रक्षणोऽचीतवेदस्यानभ्यासेन विस्मरणम्, असच्छान्नाश्रयणेन वेद्कृत्सनम्, साद्ये मृणाभिधानम्, मित्रस्यात्राक्षणस्य वधः, निषिद्धस्य उग्छनादेभेश्रणम्, अनम्बस्य पुरी-पादेरदनम् । मेधातिधिस्तु-न भोश्यत इति संकल्प्य यहुज्यते तदनायमित्याच्छे । एतानि सरापानसमानि ॥ ५६ ॥

### निक्षेपस्यापहरणं नराश्वरजतस्य च । भृभिवज्रमणीनां च रुक्मस्तेयसमं स्मृतम् ॥ ५७ ॥

श्राह्मणसुवर्णव्यतिरिक्तानिक्षेपस्य इरणं तथा मतुष्यतुरमरूप्यभूमिहीरक्रमणीनां इ-रणं सुवर्णस्तेयतुल्यम् ॥ ५७ ॥ रेतःसेकः स्वयोनीषु कुमारीज्वन्त्यजासु च । सस्युः पुत्रस्य च स्त्रीष्ट्र गुरुतल्पसमं विदुः ॥ ५८ ॥

सोदर्यभगिनीकुमारीचण्डाजीसिखपुत्रभांस यो रेतःसेकस्तं ग्रुक्भार्याग्यमनसमान-माहुः। एतेषां भेदेन समीकरणं यथेन समीकृतं तस्य तेन प्रायधिक्तार्थम्। यत्कौट-साक्ष्यस्रद्वद्वथयोः स्रापानसमीकृतयोर्वस्रद्वस्याप्रायधिक्तं वक्ष्यति तद्विकल्पार्थम्, यत्पु-नगुरोरत्जीकनिर्वन्थस्य वहाद्वयासमीकृतस्य पुनरुपरिष्ठाद्वस्यस्यायधिक्तिवर्देशः त-त्समीकृतानां न्युनप्रायधिक्तं भवतीति ज्ञापनार्थम्। तथा च लोके राजसमः सचिव इत्यक्तं सचिवस्य न्युनतेव यस्यते। अभीपदेशिकप्रायधिक्तोभ्य आतिदेशिकप्रायधिक्तानां तन्युनं प्रायधिक्तं सभीकृतानां च ॥ ५८॥

#### <del>इदार्नाश्चपपातकान्य</del>ाह—

गोवधोऽयाज्यसंयाज्यपारदार्यात्मविक्रयाः । गुरुमातृपितृत्यागः स्वाध्यायाप्रयोः सुतस्य च ॥ ५९ ॥ परिवित्तितानुजेऽनुहे परिवेदनपेव च । तयोदीनं च कन्यायास्त्योरेव च याजनम् ॥ ६० ॥ कन्याया दूषणं चैत्र वार्धुष्यं व्रतलोपनम् । तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रयः ॥ ६१ ॥ ब्रात्यता बान्धवत्यागो भृत्याध्यापनमेव च । भृत्या चाध्ययनादानमपण्यानां च विक्रयः ॥ ६२ ॥ सर्वोकरेष्वधीकारी महायन्त्रप्रवर्तनम् । हिंसौषधीनां इयाजीवोऽभिचारो मूळकर्म च ॥ ६३ ॥ इन्धनार्थमशुष्काणां द्वमाणामवपातनम् । आत्मार्थे च क्रियारम्भो निन्दितान्नादनं तथा ॥ ६४॥ अनाहिताग्निता स्तेयमृणानामनपक्रिया । असच्छास्त्राधिगमनं कौशीलव्यस्य च क्रिया ॥ ६५ ॥ धान्यकुष्यपशुस्तेयं मद्यपश्चीनिषेवणम् । स्त्रीशुद्रविट्सत्रवधो नास्तित्रयं चोपपातकम् ॥ ६६ ॥

भोहननं, जातिकर्मदृष्टानां गाजनं, परपक्षीसमनं, आत्मविकवः, मारुपितृगुरूणा च शुश्रृपायकरणं, सर्वदा बहायक्षत्यामः न वेदविस्मरणं " ब्रह्मोज्झता ( अ. ११ खो. ५६ ) दुत्यनेनोक्तत्वात् । अप्रेथ स्मार्तस्य त्यामः, श्रोतानां " अग्निद्दोत्र्यपविध्यार्थः-

न् "( अ. ११ श्टो. ४१ ) इत्युक्तस्वात् , स्रतस्य च संस्कारभरणायकरणं, कनी-यसा आदौ विवाहे कृते ज्येष्टस्य परिवित्तित्वं भवति । " दाराग्रिहोत्रसंयोगः " ( अ. ३ भ्डो. १७१ ) इत्यादिना प्राप्तकं क्रिक्टिस परिवेत्त्वं तयोश्व कन्याया दानं तयोरेव विवाहहोमादियागेष्वार्त्विज्यं, कन्याया मैधुनवर्जमङ्गलिप्रक्षेपादिना दृषणं, रीतःसेकपर्यन्तमेथुनेषु तु " रेतःसेकः स्वयोनीयु क्रमारीध्वन्त्यजासु च " ( अ. ११ को. ५८ ) इत्युक्तत्वातप्रतिपिद्धं, स्वि<del>द्धिनीय</del>नं, ब्रह्मचारिणोः मैथुनं, तदागोधानभार्या-पत्यानां विकयः, यथाकाळमञ्जनयनं मात्यता । तथा चोक्तम्--" अत कर्ध्व त्रयो-्येते यथाकालमसंस्कृताः " ( अ. २ श्लो. ३९ ) इति । बान्धवानां पितृव्यादीनाम-न उटितः, प्रतिनियतवेतनप्रहणपूर्वकमध्यापनं, प्रतिनियतवेतनप्रदानपूर्वकमध्ययनं 🖼 अविकय्यादिनां तिलादीनां विकयः, सवर्णांबत्पत्तिस्थानेषु राजाक्रवाऽधिकारः, महतां प्रवाहप्रतिबन्धहेतूनां सेतुबन्धादीनां प्रवर्तनं, श्रीमधीनां जातिमात्रादीनां हिंसनम् " एतच ज्ञानपूर्वंकाभ्यासक्रियायां प्रायधित्तगौरवात् । युत् " कृष्टजानामौषर्यानां " ( अ.११ न्हो.१४४ ) इत्यादिना वश्याति तत्सकृद्धिसायां प्रायश्चित्तलायवात् । भार्षा-दिष्णीणां वेश्यात्वं कृत्वा तदुपजीवनं, श्येनादियते<del>गा</del>नपराहस्य मारणं, मन्त्री<del>पवि</del>ना वर्शाकरणं, पाकादिदृष्टप्रयोजनार्थमात्रमेव दंशच्छेदनं, अनातुरस्य देवपित्राध्देशम-न्तरेण पाकाबरुधानं, निन्दितात्रस्य लगुनारेः सकुद्दिनच्छया भक्षणम् . इच्छापूर्व-काभ्यासभक्षणे पुनः " गर्हितानाधयोर्जन्धः " (अ. ११ श्लो. ५६ ) इत्सुक्तत्वात् । मत्यधिकारेऽद्रयनाधानं, सवर्णादन्यस्य सारद्रव्यस्यापहरणं, ऋणानां च ऋणैक्रिकि-र्वरणवानरो जायते तदनपकरणं, अतिस्मृतिविरुद्धशास्त्रशिक्षणं, इत्यमीतवादिनोपले-वनं, धान्यताम्रलोहादेः पशूनां च चौर्यं, द्विजातीनां पीतमयायाः विद्या गमनं, कीश्रद्भवैश्यक्षत्रियद्दननं, अदृष्टार्थकर्माभावद्यद्धिः, एतत्प्रत्येकसुपपातकम् । " वान्धव-त्यामः " ( अ. ११ श्टो. ६२ ) इत्यनेनैव मात्रादीनां त्यामप्राप्ती पृथन्वचनं निन्दा-र्थम् । पितृब्यादिवान्थवत्यागेनावश्यमेव प्रायाश्चेतं भवति किंतु मात्रादित्यागप्रस्य-धित्तात्र्यनम्पि भवति ॥ ५९---६६ ॥

> ब्राह्मणस्य रूजः कृत्वा घ्रातिरघ्रेयमद्ययोः । जैह्नयं च मैशुनं पुंसि जातिभ्रंशकरं स्मृतम् ॥ ६७ ॥

बाधाणस्य दण्डहस्तादिना पांडाकिया, यदतिशयदुर्गन्धितयाहेचं चग्रनपुरीपादि तस्य भवस्य चाम्राणं, क्वटिलस्वं बकता, पुंति च मुखादी मैधुनमित्येतरप्रस्थेकं जान तिभंशकरं स्मृतम् ॥ ६७ ॥

> खराश्वोष्ट्रमृगेभानामजाविकवधस्तथा । संकरीकरणं क्षेत्रं मीनाहिमहिषस्य च ॥ ६८ ॥

गर्देभतुरगोष्ट्रसग्रहस्तिच्छागमेषमत्स्यसर्पमहिषाणां - प्रत्येकं वधः संकरीकरणं जेयम् ॥ ६८ ॥

#### निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं शृद्दसेवनम् । अपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम् ॥ ६९ ॥

अप्रतिग्राह्यधनेभ्यः प्रतिग्रहो वाणिज्यं स्वद्गस्य परिचर्या अनुताभिधानमित्येतत्त्र-त्येकमपात्रीकरणं त्रेयम् ॥ ६९ ॥

> कृमिकीटवयोहत्या मद्यानुगतभोजनम् । फलैघःकुसुमस्तेयमधैर्यं च मलावहम् ॥ ७० ॥

कृश्यः श्वदजनतवस्तेभ्य ईषस्त्युकाः कीटास्तेषां वधः, पश्चिणां च । अधातुम यद्वोज्यमपि शाकावेकत्र पिटकादौ कृत्वा मधेन सहानीतं तस्य भोजनम् । मेधाति-थिस्तु—मधातुगतं मधसंस्पृष्टमाह् तन्न, तत्र प्रायश्चित्तगौरवात् । फलकाष्टपुरपाणां च चौर्यमस्पेऽपच्योऽप्यत्यन्तवैक्षव्यम् । एतत्सवं प्रत्येकं मिलनीकरणम् ॥ ७० ॥

> एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि पृथक्पृथक् । यैथैंर्त्रतैरपोद्यन्ते तानि सम्यङ्निवोधत ॥ ७१ ॥

एतानि ब्रह्मदत्यादीनि सर्वाणि पापानि भेदेन यथोक्तानि येथैंत्रतैः प्रायश्चित्तरूपै-र्नाश्यन्ते तानि यथावत् श्रणुत्ता ७१ ॥

> ब्रह्महा द्वादश्च समाः कुटीं कृत्वा वने वसेत् । भैक्षाश्यात्मविशुद्धचर्थं कृत्वा शवशिरोध्वजम् ॥ ७२ ॥

यो ब्राह्मणं इतवान्स वने कुटीं कृत्वा इतस्य शिरक्षणाळं तदभावेऽन्यस्थापि चिक्रं कृत्वारण्ये भैक्षभ्रमात्मनः पापनिर्हरणाय द्वादश वर्षाणि वसेद्रतं क्वर्याद । अत्रापि कृतवापनी निवसेदिति वक्ष्यति । मुन्यन्तरोक्ता अपि विशेषा माह्याः । तथाच यमः--" सप्तामाराण्यपूर्वाणि यान्यसंकल्पितानि च। संविशेत्तानि शनकैर्विधूमे भुक्तवजने॥ भूणप्ने देहि मे भिक्षामेनो विख्याच्य संचरेह । एककालं चरेद्रैक्यं तदलब्धनोदकं पिनेत् ॥ " अयं च द्वादशवार्षिकविधिश्राद्वाणस्याज्ञानकृतवाद्यणवचे " इयं विशु-द्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम् " ( अ. ११ श्लो. ८९ ) इति वक्ष्यमाणत्वास् । क्षत्रियवैद्यस्यद्वाणां तु क्रमेणैतद्वादशयार्थिकं द्विगुणं त्रिगुणं चतुर्गुणं च द्रष्टव्यम् । यधोकं भविष्यपुराणे—" द्विगुणाः क्षत्रियाणां तु वैश्यानां त्रिगुणाः स्मृताः । चतुर्गु-षास्तु शद्भाणां पर्यदुक्ता महात्मनाम् ॥ पर्यदुक्तवतं प्रोक्तं श्रद्धये पापकर्मणाम् ॥ " यावद्विनीह्मणेत्रीक्षणानां सभा, ततो द्विगुणैः श्वत्रियाणां दृष्टव्यव्यवहारदर्शनायर्थाः सभा भवेत्, त्रिगुणैवेंद्रयेवेंद्रयानां, चतुर्भिः ग्रद्धैः ग्रद्धाणामिति संभवाच स्रत्रिया-दीनां त्रयाणां त्रतमपि द्विगुणत्रिगुणचतुर्गुणमित्यर्थः । एतानि च मन्तत्रवद्यत्रभ्याय-श्रिक्तवचनानि गुणवरकृतनिर्गुणबाह्मणद्दननविषयस्वेन भविष्यपुराणे व्याख्यातानि । " इन्ता चेहुणवान्तीर अकामात्रिर्गुणो इतः ॥ कर्तन्यानि मनकानि कृत्वा वै आन-मेचिकम् ॥ बह्यहा हादणाव्यानि क्वर्टी कृत्वा वने वसेत् । गच्छेदवभृथं वापि अका-

मानिर्शुणे इते ॥ जातिशक्तिगुणापेशं सक्तुद्धकृतं तथा । अदुवन्थादि विशाय प्राय-श्चित्तं प्रकल्पयेत् ॥ " इति विश्वामित्रवचनात्प्रायश्चित्ताधिक्यमुहनीयम् । कामकृते तु श्राह्मणवधे द्विगुणं ब्रह्मवध्यप्रायश्चितं चतुर्विशतिवर्षम् । तदाहाङ्गिराः—" अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं न कामतः । स्यास्त्रकामकृते यत्तु द्विगुणं बुढिपूर्वके "॥ ७२ ॥

# लक्ष्यं शस्त्रभृतां वा स्याद्विदुषामिच्छयात्मनः।

मास्येदारमानमग्री वा समिद्धे त्रिरवाक्शिराः ॥ ७३ ॥

यद्वःशरायाष्ट्रध्यारिणां ब्रह्मवध्यापश्चयार्थमयं उक्ष्यभूत इत्येवं जानतां स्वेच्छ्या वाण्यञ्चयभूतो वावतिष्ठेत । यावन्मृतो मृतक्ष्यो वा विश्वष्येष्ठ् । तदाइ याज्ञवस्यः— " संयामे वा इतो उक्ष्यभूतः श्रुंद्धिमवामुयात् । मृतक्ष्यः प्रहारातां जीवनपि विश्वद्ध्यति ॥ " ( अ. ३ श्वो. २४८ ) अग्नौ प्रवीप्ते वाणोम्रख्यीन्वारान्धरीरं प्रथि-चेत् । " तथा प्रास्येत यथा विषयेत " इत्यापस्तम्बवचनादेवं प्रक्षियेत् । एतरप्राय-धित्तद्वयमनन्तरे वक्ष्यमाणं च " यजेत वाश्वमेषेन " ( अ. ११ श्वो. ७४ ) इत्येवं प्रायिक्तवयमितं कामतः क्षत्रियस्य वाष्ट्रणवयमित्रयम् । महश्वोक्षयेव विश्वित्वा व्याख्यानं भविष्यपुराणे— " उक्ष्यं शक्षभृतां वा स्याद्विद्वामिच्छ्यात्ममः । प्रास्ये-दात्मानमग्नौ वा समिद्वे विस्वतिकाः ॥ यजेत वाश्वमेषेन भविष्यो विप्रचातकः । प्रायिक्तत्रयं खेतत्वविषयस्य प्रकीर्तितम् ॥ भविषयो निर्मुणो भीरं ब्राह्मणं वेदपारगम् । विहत्य कामतो वीर उक्ष्यः शक्षभृतो भवेत् ॥ चतुर्वेदविदं भीरं ब्राह्मणं चाप्रदोत्नि-जम् । निद्दत्य कामादात्मानं धिपद्याववाविषयरः ॥ निर्मुणं वाद्यणं इत्वा कामतो गुणवान्युद्द । यष्ट्वा वा आश्वमेषेन भविष्यो यो महीपतिः " ॥ ७३ ॥

# यजेत वाश्वमेधेन स्वर्जिता गोसवेन वा।

अभिजिद्दिश्विजभ्द्यां वा त्रिष्टताग्निष्टुतापि वा ॥ ७४ ॥

"यजेत वाश्वमेधेन " इत्यनन्तरं व्याख्यातम् । स्वर्जिता यागविश्वेषेण गोसवेन आभिजिता विश्वजिता वा विष्टताग्रिष्टुता वा याजयेत् । एतानि चान्नावतो वद्यवेषे प्रायश्चित्तानि त्रैवर्णिकस्य विकल्पितानि । तदुक्तं भविष्यपुराणे—" स्वर्जितादेश यद्वीर कर्मणां पृतनापते । अञ्चष्ठानं द्विजातीनां वधे ग्रमतिपूर्वके "॥ ७४ ॥

#### जपन्वान्यतमं वेदं योजनानां शतं त्रजेत् । ब्रह्महत्यापनोदाय भितसङ्गियतेन्द्रियः ॥ ७५ ॥

वेदानां मध्यादेकं वेदं जपन्स्वल्पाहारः संयतिन्द्रयो श्रह्महत्यापापनिर्हरणाय योज-नानां शतं गच्छेत् । एतदप्यक्षानकृते जातिमात्रज्ञाद्याप्यये त्रैवर्णिकस्य प्रायश्चित्तम् । तथाच भविष्यपुराणे अयमेव श्लोकः पठितो व्याख्यातश्च—" जातिमात्रं यदा विष्रं हन्यादमतिपूर्वकम् । वेदविष्याग्रिहोत्री च तदा तस्य भवेदिदम् "॥ ७५॥

सर्वस्वं वेदविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत् ।\* धनं वा जीवनायालं गृहं वा सपरिच्छदम् ॥ ७६ ॥ सर्वस्वं वा वेदविदे ब्राह्मणाय दशात् । यावद्धनं जीवनाय समर्थं । गृहं वा युहोपयोगिधनधान्यादियुतम् अतः सर्वस्वं वा गृहं वा सपिस्च्छदं द्यात् । जीवना-यास्त्रीति वचनाजीवनपर्याप्तं सर्वस्वं गृहं वा दयात्र ततोऽल्पम् । एतचाझानतोः आतिमात्रवाद्यणवये ब्राह्मणस्य प्रायश्चित्तम् । तथाच अविष्यपुराणम् — "जातिमात्रं यदा हन्याद्वाद्यणं ब्राह्मणो गुह । वेदाभ्यासविद्दीनो वे धनवानग्निविज्ञतः । प्रायश्चित्तं तदा क्वर्यादिदं पापविशुद्धये । धनं वा जीवनायालं गृहं वा सपरिच्छदम् " ॥ ७६ ॥

> इविष्यसुम्वाऽनुसरेत्मतिस्रोतः सरस्वतीम् । जपेद्वा नियताहारस्त्रिवै वेदस्य संहिताम् ॥ ७७ ॥

नीवारादिद्दविष्यानभोजी विख्यातप्रस्वणादारभ्यापश्चिमोद्देः स्रोतः प्रतिसरस्वतीं
यायात् । यत्त जातिमात्रबाद्यण्यवे ज्ञानपूर्वके । तथा मनिष्यपुराणे—" जातिमात्रे
दते विग्ने देवेन्द्र मतिपूर्वकम् । इन्ता यदा वेददीनो धनेन च भवेद्भृतः ॥ तदैतस्कस्पयेत्तस्य प्रायश्चित्तं निवोध मे । इविष्यसुक्चोद्दापि प्रतिस्रोतः सरस्वतीम् ॥
अथवा परिमिताद्वारजीन्वारान्वेदसंदिताम् ॥ " संदिताग्रद्दणात्पदकमन्युदासः ।
अत्रापि भविष्यपुराणीयो विशेषः—" जातिमात्रं तु यो इन्याद्विग्नं त्वमतिपूर्वकम् ।
बाद्याणोऽत्यन्तगुणवांस्तेनेदं परिकल्पयेत् ॥ जपेद्वा नियताद्वारिक्वें वेदस्य संदिताम् ।
क्राची यन्त्रीप सामानि त्रैविद्यारूयं सरोत्तम "॥ ७७ ॥

इदानीम् " समाप्ते द्वादशे वर्षे " ( अ. ११ श्टो. ) इत्युपदेशाद्वादशवार्षिकस्य विशेषमाद—

कृतवापनो निवसेद्धामान्ते गोत्रजेऽपि वा । आश्रमे दक्षमूळे वा गोत्राह्मणहिते रतः ॥ ७८ ॥

कृनकैश्चनखदमश्चर्गोबाद्यणहिते रतो गोबाद्यणोपकारान्कुर्वन्यामसमीपे भोधपुण्य-देशदक्षमुळान्यतमे निवसेत् । वने कुटी कृत्वेत्यस्य विकल्पार्थमिदम् ॥ ७८ ॥

ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सद्यः प्राणान्परित्यजेत्।

मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोर्ब्राह्मणस्य च ॥ ७९ ॥

प्रकानते द्वादश्रवार्षिकंऽन्तराग्नग्रुदकिंसकाधाकान्तवाद्यणस्य गोर्वा परित्राणाध्य प्राणान्परित्यजनबद्यद्वत्याया सुच्यते । गोष्ठाद्यणं वा ततः परित्रायासतोऽप्यसमाप्त-द्वादश्रवपोऽपि सुच्यते ॥ ७९ ॥

त्रिवारं प्रतिरोद्धा वा सर्वस्वमवजित्य वा ।

विमस्य तिन्निमित्ते वा माणालाभे विमुच्यते ॥ ८० ॥

स्तेनादिभिर्माक्षणसर्वस्वेऽपिद्वियमाणे तदानयनार्थं निर्व्याजं यथामिक प्रयत्नं दुर्व-स्तम त्रिवारान् युद्धे प्रवर्तमानो नानीतेऽपि सर्वस्वे ब्रह्महत्यापापात्प्रसुच्यते । अथवा प्रथमवार एव विप्रसर्वस्वमपद्दशं जिल्लार्पयति तथापि सुच्यते। यदा घनापहारकत्वेन स्वैनैव ब्राह्मणो युद्धेन मरणे प्रवर्तते तदा यथाप्यपहतसमधनदानेन तं जीवयति तदापि तिभिम्ति तस्य प्राणठाभे बहादृत्यापापान्मच्यते। एतदितस्प्रकारेण तु रक्षणे गोप्ता गोश्राह्मणस्य चेत्यपुनस्किः ॥ ८० ॥

#### एवं दृढत्रतो नित्यं ब्रह्मचारी समाहितः। समाप्ते द्वाद्वे वर्षे ब्रह्महत्यां व्यपोहति॥ ८१॥

एवस्रकारेण सर्वदा नियमोपहितः चीतंयोगादिशन्यः संगतमनाः समाप्ते द्वादशे वर्षे बहाहत्यापापं नाशयति । एवम् " ब्राह्मणार्थे " ( अ. ११ श्लो. ७९ ) इत्यादि सर्वं प्रकानतद्वादशवार्षिकस्य बोडन्यम् ॥ ८१ ॥

#### शिष्टा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । स्वमेनोऽवभृथस्त्रातो इयमेथे विमुच्यते ॥ ८२ ॥

अच्योथे बाह्मणानामृत्विजां क्षत्रियस्य यजमानस्य समारामेषु ब्रह्रस्यापापं रिक्षा निवेषावश्चथजातो ब्रह्मह्त्यापापान्स्यच्यते, द्वादशवार्षिकस्योपसंहतत्वात् । स्वतन्त्रमेवेदं प्रायश्चित्तम् । तथाच भविष्यपुराणे—' यदा तु गुणवान्विप्रो इत्वा विप्रं तु निर्गु-णम् । अकामतस्तदा गच्छेत्जानं चैवाच्यपेषिकम् ॥ " गोविन्दराजस्तु—अच्येपवि-विजेतसक्यप्रायश्चित्तरोपतोऽस्य प्रकान्तद्वादशवार्षिकप्रायश्चित्तस्यान्तरावभृथज्ञाने तेनेव शुद्धिरित्याहं तदशुक्तम्, भविष्यपुराणवचनविरोधात् ॥ ८२ ॥

## धर्मस्य ब्राह्मणो मूळमग्रं राजन्य उच्यते । तस्मात्समागमे तेपामेनो विख्याप्य शुद्धचति ॥ ८३ ॥

थस्माद्भाद्यणो धर्मस्य कारणं बाह्यणेन धर्मोपदेशे कृते धर्माद्वशनादाजा तस्यापं प्रान्तं मन्वादिभिरुच्यते, साभ्यां बाह्यणक्षत्रियाभ्यां समूळावधर्मतरुनिष्यतेः। तस्या-तेषां समागमेऽभमेधे पापं निवेदावभूधकातः ग्रुध्यतीत्यस्यैव विशेषः॥ ८३॥

#### ब्राह्मणः संभवेनैव देवानामपि दैवतम् । प्रमाणं चैव छोकस्य ब्रह्मात्रैव हि कारणम् ॥ ८४ ॥

त्राह्मण उत्पत्तिमात्रेणैव कि पुनः श्रुतादिभिर्देवानामपि पूज्यः सतरां महस्याणां कोकस्य च प्रत्यक्षवत्प्रमाणम् , तदुपदेशस्य प्रामाण्यात् । यस्मात्तत्र नेद एव कारणं विदम्रककत्वादुपदेशस्य ॥ ४४ ॥

यत एवमतः-

## तेषां वेदविदो ब्र्युख्योंऽप्येनःसुनिष्कृतिम् । सा तेषां पावनाय स्थात्पवित्रा विदुषां हि वाक् ॥ ८५ ॥

तेषां विदुषां बाह्यणानां मध्ये वेदशाखयोऽपि किञ्चताधिकाः पत्पापनिर्हरणाय प्रायश्चित्तं ब्रुग्रस्तत्पापिनां विशुद्धये भवति । यस्माहिदुषां वाक्पाविद्यत्री ततथ प्रकाशप्रायश्चित्तार्थं विदुषामपि परिषद्यव्यं कार्यो । रहस्यप्रायश्चित्ते पुनरेतकास्ति, रहस्यत्वविरोधाद् ॥ ८६ ॥

#### अतोऽन्यतमयास्थाय विधि विषः समाहितः । ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपोहत्यात्मवत्तया ॥ ८६ ॥

अस्मात्प्रायिश्वसमणाद्द्यतमं प्रायिश्वसं ब्राह्मणादिः संयतमना आश्रित्य जमस्ता-र्थतम बह्महत्याकृतं पापमपत्तद्वति । एतच बह्मवपादिप्रायिश्वस्तिविधानं सकृत्यापक-रणिवयमं, पापाद्वत्तौ त्वावतंत्नीयमः । " एनित गुरुणि गुरुणि रुप्ति रुप्ति । इति गौतमस्मरणात् । " पूर्णे चानस्पनस्थान्तु अदहत्यावतं चरेत् " ( अ. ११ न्छो. १४० ) इति, बहुमारणे प्रायिश्वस्तवहुत्वस्य वश्यमाणत्वाद्य । " विधः प्राथिमकाद्यस्माद्वितीये द्विगुणं स्मृतम् । इतिये विगणं प्रोक्तम् " इति गोतमस्मरणात् । गृहदान्द्वादिना यगपदनेकबाह्मणहननेन तु भविष्यपुराणीयो विश्वयः—" ब्राह्मणो श्राह्मणं वीर ब्राह्मणो वा बहुन्गुह । निहत्य यगपद्वीर एकं प्राणान्तिकं चरेत् ॥ कामतस्तु यदा इन्याद्वाह्मणान् सरस्तत्तमः तदात्मानं दहेदग्री विधिना येन तच्छूणु॥" एतचाक्षाविष्यं सर्वमेवैतत् । तथा " अकामतो यदा इन्याद्वाह्मणान्वाह्मणो गुह । चरेह्ने तथा घोरे यावस्प्राणपरिश्वयम् ॥ " एतचाक्षानवधे प्रकृतत्वाद्युगपन्मारणविषयम् । क्रममारणे तु " विधेः प्राथमिकादस्मात् " इत्याद्वत्तिविधायकं वेदवचनम् ॥ ८६ ॥

> हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव व्रतं चरेत्। राजन्यवैज्ञ्यौ चेजानावात्रंयीमेव च ख्रियम् ॥ ८७॥ [जन्मप्रभृतिसंस्कारैः संस्कृता मन्त्रवाच्या। गर्भिणी त्वथवा स्यात्तामात्रेयीं च विदुर्बुधाः॥ ७॥]

प्रकृतत्वाद्वाह्मणमर्भविषयं खीषुंनपुंसकत्वेनाविद्यातं क्षत्रियं वैदयं च यागप्रस्तं हत्वा आवेर्यो च खियं बाह्मणीय "तथावेर्यो च बाह्मणीय "इति यमस्मरणात् । इत्वा बह्महत्याप्रायिवतं कुर्योत् । आवेर्यो च रजस्वला ऋतुजातोच्यते । "रजस्व-कासृतुजातामानेषीय " इति विसप्टस्मरणात् । एवं चानावेरीवाह्मणीवधे वैवार्यिक-छ्यपातकम् । यथोक्तम्—" खीद्यद्विद्धवनधः " इति । यन्त्तरक्षोके " कुस्वा च खीसहद्धयम् " ( अ. ११ खो. ८८ ) इति तदाहिलाप्रिवाह्मणस्य वाह्मणीभार्याविष-यम् । तथा चाह्निराः—" आहिलाग्रेवाह्मणस्य इत्या परनीमनिन्दिताम् । वहाहत्यावतं कुर्योदावेर्याद्यस्तथेव च " ॥ ८० ॥

उक्त्वा चैवानृतं साक्ष्ये मतिरुध्य गुरुं तथा । अपहृत्य च निःक्षेपं कृत्वा च स्त्रीसुहृद्वथम् ॥ ८८ ॥

हिरण्यभूस्यादियुक्तसाक्ष्येऽनृतस्रकत्वा, गुरोश्च मिश्याभिशापस्रत्याण, निक्षेपं च त्रा-खणस्वणीदन्यद्वनतादि द्रव्यं क्षत्रिवादेः सत्रर्णमपि चापहृत्य, खीवधं च यथाव्याख्यातं कृत्या भित्रं चात्राद्धणं हत्वा बद्धहत्यात्रायश्चित्तं कुर्यात् ॥ ८८ ॥

इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजंम् । कामतो त्राह्मणवधे निष्कृतिन विधीयते ॥ ८९ ॥ एतत्तु प्रायिश्तं विशेषोपदेशमन्तरेणाकामतो बाह्मणवधेऽभिद्वितम् । कामतस्तु आह्मणवधे नेयं निष्कृतिर्नेतरप्रायित्रं किंत्वतो द्विगुणादिकरणात्मकीमिति प्रायित्रत-गौरवार्थं नतु प्रायित्रतांभावार्थम् । "कामतस्तु कृतं मोहात्प्रायित्रत्तेः पृथिविषैः " ( अ. ११ श्लो. ४६ ) इति पूर्वोक्तविरोधात् ॥ ४९ ॥

सुरां पीत्वा द्विजो मोहाद्गिवर्णी सुरां पिवेत् । तथा स काये निर्देग्धे मुच्यते किल्विषात्ततः ॥ ९० ॥

स्रशाब्दः पैधीमात्रे सुरुगे नतु गोंडीमाध्यीपेष्टीयु त्रितयाद्वगतैकरूपाभावात्प्रत्येकं च बक्तिकरूपने शक्तित्रयकरपागौरवप्रसङ्गात् । गौरुपादिमदिरास गुणकृष्यापि सराश्वदप्रयोगोपपत्तेः। अत एव भविष्यपुराणे—"स्रा च पेष्टी मुख्योक्ता न तस्या-ित्त्वतरे समे । पैष्ट्याः पापेन चैतासां प्रायिक्षं निवीधत ॥ यमेनोकं महावाहो समासव्यासयोगतः । एतासामिति निर्धारणे पष्टी । एतासां गौर्डीमाध्वीपेष्टीनां प्रकृतानां मध्ये पैष्टीपाने मन्द्रकं प्रायिक्षतं सरां पीत्वाद्विजो मोहादिति निवोधते-त्यर्थः । मुख्यां सरां पैष्टी रागादिन्यामृद्रतया द्विजो बाह्यणादिश्च पीत्वाप्रिवणां सरां पिनेत्त्या सरया शरीरे निर्देग्धे सतिद्विजस्तस्मात्पापानमुच्यते । एतम् गुरुत्वात्काम-कारकृतस्मापानविषयम् । तथाच युद्दस्पतिः—" सरापाने कामकृते ज्वरुन्तीं तां विनिःक्षिपेत् । सखे तथा स निर्देग्धे मृतः श्रदिमवाप्रयात् " ॥ ९० ॥

गोमूत्रमन्निवर्णे वा पिवेदुदकमेव वा । पयो घृतं वाऽऽमरणाद्गोन्नक्रद्रसमेव वा ॥ ९१ ॥

गोधनज्ञाक्षीरमञ्यधृतगोमयरसानामन्यतममग्रिस्पर्शे कृत्वा यावनमरणं पिवेद ॥ ९१ ॥

> कणान्वा भक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सकुन्निशि । सुरापानापनुत्त्यर्थे वास्रवासा जटी ध्वजी ॥ ९२ ॥

अथवा मोरोमादिकृतवासा जटावान् सराभाजनिषक्षः सक्ष्मतण्डुकावयवानाकृष्ट-तकं तिलं वा रात्रावेकवारं संवत्सरपर्यन्तं सरापानपापनाशनार्थं भक्ष्येत् । इदम्बुद्धि-पूर्वकमस्रक्ष्यसरापाने दृष्ट्यं नतु गुणान्तरवैकल्पिकं लघुत्वात् ॥ ९२ ॥

> सुरा वै मलमनानां पाप्पा च मळमुच्यते । तस्माद्वाह्मणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिवेत् ॥ ९३ ॥

यस्मात्तण्डुळपिष्टसाध्यत्वातसराज्यमळं मट्याब्देन च पापस्ययते । तस्मा-द्वाद्याणक्षत्रियवेदयाः पेटीं सरां न पिनेसुरित्यनेन प्रतिषेचे सत्येतदीतक्षमे " सरां पीत्वा" (अ.११ श्लो.९०) इति प्रायश्चितम्। अन्नमळाडवादाच पेटीनिषेच एव न्युष्ट-स्वैवर्णिकस्य मनुनैवोक्तः॥ ९३॥

गौडी पैष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । यथैवैका तथा सर्वा न पातन्या द्विजोत्तमैः ॥ ९४ ॥ या गुढेन कृता सा गौडी, एवं पिष्टेन कृता पैटी, मधुकहक्षी मधुस्तत्युप्पैः कृता सा माध्वी, एवं विप्रकारा सरा जायते । सुख्यस्रासाम्यनिवीधनमितरस्थापेक्षया ब्राह्मणस्य गौडीमाध्वीपाने प्रायक्षित्तगौरवार्थम् । यथा वैका पैटी सुख्या सरा पूर्वजा-क्यानिषिद्धत्वावैवर्णिकस्यापेक्षया तथा पूर्वा गौडी माध्वी च द्विजोक्तमैर्न पातन्या॥९४॥

#### यक्षरक्षःपिशाचानं मधं मांसं सुरासनम् । तद्वाद्वाणेन नात्तव्यं देवानामश्चता हविः ॥ ९५ ॥

मधमव निविद्ववैद्यीगौडीमाध्वीव्यतिरिक्तं नवविधं बोद्यव्यम् । तान्याह पुरुस्त्यः—"पानसदाक्षमाध्वीकं खार्चरं तालमैक्षवस् । माध्वीकं टाङ्कुमाहींकमैरेयं
नालिकेरजम् ॥ सामान्यानि द्विजातीनां मधान्येकादशैव च । द्वादशं तु सरामधं सर्वेपामधमं स्मृतम् ॥ " मांसं च प्रतिषिद्धम् । सुरा च त्रिप्रकारा प्रोक्तः । अस्यतः
इत्यासवो मधानामवस्थाविशेदः । सद्यः इतसंसाधनोऽसंजातमद्यस्वभावः यमधिकृत्येदं
पुरुस्त्योक्तप्रायिक्षत्तम् । " द्वाक्षेक्षदद्वुः सर्वेश्यनसादेश्य यो रसः । सधोजातं च पीत्वा
तु व्यहाच्युध्येद्विजोत्तमः । " एवं मधादि चतुष्ट्यं यक्षरक्षःपिशाचसंबन्ध्यमं नतसत्तद्वाक्रणेन देवानां हविभेक्षयता नाशितव्यम् । निविद्वायाः सरायाः इहोपादानं
यक्षरश्चाधिशास्त्रतत्त्वा निन्दार्थम् । अत्र केचित् "देवानामकता हविः" इति पुंतिकृतनिर्देशाद्वाक्षणस्य पुंस एव मधप्रतियेथो न विषया इत्याष्ट्रस्तदसस् । " पतिकोक्षः
न सा याति बाद्यणी या सरां पिवेत् । इहैव सा ग्रुनी ग्रुप्ती स्करी चोपजायते ॥ "
(अ. ३ श्वो. २५६) इति याजवल्क्यादिस्मृतिविरोधात् ॥ ९५ ॥

अमेध्ये वा पतेन्मत्तो वैदिकं वाष्युदाहरेत्। अकार्यमन्यत्कुर्याद्वा ब्राह्मणो मदमोहितः ॥ ९६ ॥

त्राद्यणो मद्यपानभदमुदबुद्धिः सन्नग्नुचौ वा पतेस् , वेदवावयं वोचारयेत् , नण्यह-स्यायकार्यं वा कुर्यादतस्तेन मयपानं न कार्यमिति पूर्वस्थैवाववादः ॥ ९६ ॥

> यस्य कायगतं ब्रह्म पंचेनाष्ट्राव्यते सकृत् । तस्य व्यपैति ब्राह्मण्यं शूद्रत्वं च स गच्छति ॥ ९७ ॥

यस्य ब्राह्मणस्य कायमतं ब्रह्म वेदः संस्काररूपेणावस्थितः एकदेहस्यात् जीवातमा एकवारमीय मर्थेनाष्ट्राध्यते तथा चैकवारमपि यो ब्राह्मणो मर्थ पित्रति तस्य ब्राह्मण्यं न्यपैति ब्रह्मतं समाप्रोति । तस्मान्मणं सर्वभैव न पातन्यम् ॥ ९७ ॥

## एपा विचित्राभिहिता सुरापानस्य निष्कृतिः । अत कर्व्व प्रवृक्ष्यामि सुवर्णस्तेयनिष्कृतिम् ॥ ९८ ॥

इदं सरापावजनितपापस्य नानाप्रकारं प्रायधिक्तमभिद्वितम् । अतः परं श्राह्मण-स्वर्णदृरणपायस्य निष्कृतिं वस्यामि ॥ ९८ ॥

## ञ्चनर्णस्तेयकृद्विमो राजानमभिगम्य तु । स्वकर्म रूपापयम्बूयान्मां भवाननुशास्त्वित ॥ ९९ ॥

" अपहत्य सवर्णं तु बाह्मणस्य यतः स्वयम् " इति शातातपस्मरणाद्वाञ्चणस्य-र्णंचौरो बाह्मणो राजानं यत्वा बाह्मणस्वर्णापद्वारं स्वीयं कर्म कथयन्मम निग्रहें करोत्विति ब्यात् । बाह्मणग्रद्वणं मतुष्यमात्रप्रदर्शनार्थम् । " प्रायक्षित्तीयते नरः " (अ. ११ को. ४४) इति प्रकृतत्वात्क्षत्रियादीनां च प्रायक्षित्तान्तरानिभवानात् ॥९९॥

#### यहीत्वा मुसलं राजा सकुद्धन्यातु तं स्वयम् । वधेन शुध्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव तु ॥ १००॥

"स्कन्धेनादाय स्रसलम् " इत्यादेरकत्वात्तेनापितं स्रसलादिकं पृहीत्वा स्तेयकार्िणं मल्यमेकवारं राजा स्वयं इन्यात्। स च स्तेनो वधेन स्रसलाभिषातेन "हतो स्रकोऽपि वा स्रचिः" (अ. ३ को. २५७) इति याज्ञवल्क्यस्मरणान्मृतो वा मृतक्ति। वा जीवंस्तस्मात्पापान्स्रच्यते । बाह्मणः पुनस्त्रपस्त्र वेत्येवकारदर्शनात् । स्थाच—" न जातु बाह्मणं इन्यात्सर्वपापेष्यवस्थितम् " इति तपसैव ग्रध्यति । अत एव मन्वर्थव्याख्यानपरे भविष्यपुराणे—"यदेतद्वचनं वीर बाह्मणस्त्रपस्त्र वा । त्रवेव कारणाद्विद्वन् बाह्मणस्य स्राधिप ॥ तपसैवेत्यनेनेह प्रतिवेधो वपस्य तु । वाह्मणस्य क्षतियादीनामपि तपोविकल्यार्थः । बाह्मणस्य तु तप एवेति नियमो नतु बाह्मणस्य तु तपः । अत एव भविष्यपुराणे—" इत्ररेषामपि विभो तपो न प्रतिरिध्यते " इति ॥ १०० ॥

तदेव तप आइ-

#### तपसापनुनुत्सुस्तु सुवर्णस्तेयजं मलम् । चीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेह्रह्महणो वतम् ॥ १०१ ॥

तपसा स्वर्णस्तेयोत्पत्नं पापं द्विको निर्हर्तुभिन्छक्षरण्ययद्वणात्प्राथम्याच नक्षर्ताण्यद्वसञ्चक्तं तत्कुर्यात् । एतच द्वार्यवार्षिकं क्षेत्रगौरवात्क्षित्रयादीनं मरणेन विकलिपस्त्वाच बाद्यणसंबन्धिनः सवर्णापहरणे " पञ्चकृष्णठको माचस्ते सवर्णस्तु वोहयः" (अ. ८ श्टो. १३४) इति सवर्णपरिमाणं दृष्टव्यं न ततो न्यूनस्य । परिमाणापेन्ध्वायां मनक्तपरिमाणस्य यहीतुं न्याच्यत्वात् । यस्विकपरिमाणं भविष्यपुराणं श्रूयते तत्तवाद्यन्धविशिष्टापदारं तथाविष्यप्रायश्चित्तविष्यमेव । तथा भविष्यपुराणे—"क्षत्रियायाक्षयो वर्णां निर्मुणा स्वयतत्त्यराः। गुणाव्यस्यत् विप्रस्य पञ्च निष्कान्दर्यः तथा दृष्ट्यात्मानं तु पावके । ग्रुखोप्रमरणाद्वीर च्यो-द्वारात्मग्रद्धये ॥ विष्कानेकाद्यं तथा दृष्ट्यात्मानं तु पावके । ग्रुखोप्रमरणाद्वीर च्यो-द्वारात्मग्रद्धये ॥ १०१॥

एतेर्त्रतैरपोहेत पापं स्तेयकृतं दिजः ।-गुरुस्त्रीगमनीयं तु व्रतैरेभिरपानुदेत् ॥ १०२ ॥ बाह्मणस्वर्णस्तेयजनितपापमेभिकंतैर्द्धिजो निर्दृरेत् । वततपसोर्द्धयोरुकत्वादेतैरिति बहुवचनं संबन्धापेद्धया मन्दकमपि प्रायधित्तं कल्पनीयमिति ज्ञापनार्थम् । गुरुखीग-मननिमित्तं पुनः पापमेभिवेद्धयमाणैः प्रायधित्तैर्विद्देत् ॥ १०२ ॥

गुरुतल्प्यभिभाष्यैनस्तप्ते स्वप्यादयोमये ।

सूर्मी जवलन्ती स्वाश्चिष्येनमृत्युना स विशुद्धचित ॥ १०३॥ " निषेकादीनि कर्माणि " (अ. २ श्लो. १४२) इत्युक्तत्वाद्भुदः पिता, सर्ल्यं भाषो, गुरुतत्वं गुरुभार्यो तद्भार्यो गुरुभार्योगमनपायं निष्याप्य छोइमये तप्त- अयने स्वप्यात् । छोइमयी कीक्रितिकृतिं कृत्वा उवलन्तीमाणिङ्गय मृत्युना स विश्वदेश भवति ॥ १०३॥

स्वयं वा शिश्रष्टषणावुत्कृत्याधाय चाझलौ ।

नैर्ऋतीं दिश्रमातिष्ठेदानिपातादिजहागः ॥ १०४॥

आत्मनैव वा विङ्गत्यणौ क्रिस्वाऽक्षको कृत्वा यावन्छरीरपातमवश्मातिः सन्दक्षि-गपश्चिमां दिशं गन्छेत् । एवं चोक्तपायश्चिक्तद्वयं गुरुत्वात्सवर्णगुरुभार्याविषयं ज्ञानतो रेतोविसर्गपर्यन्तमेशुनविषयम् ॥ १०४॥

खटुाङ्गी चीरवासा वा रमश्रुको विजने वने । प्राजापत्यं चरेत्कुच्छमब्दमेकं समाहितः ॥ १०५ ॥

सद्वाङ्गश्रद्धस्रखण्डाच्छकोऽच्छित्रकेशनसकोमदमश्चथारी संयतमना निर्जने वने वर्षमेकं प्राजापत्यवतं चरेत् । एवं च वस्यमाणप्रायधिक्तकष्ठुत्वात्स्वभावीदिश्रमेणाज्ञाः नीवषयं नोडव्यम् ॥ १०५॥

चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यस्येन्नियतेन्द्रियः।

इविष्येण यवाग्वा वा गुरुतत्वापनुत्तये ॥ १०६ ॥

यहा गुरुभायांगमनपापनिर्दरणाय संयतेन्द्रियः फलमूलादिना हविष्येण नीवारादि-इत्तयवाग्वा वा चीनमासांधान्द्रायणान्याचरेत् । एतच पूर्वोक्तादपि लघुस्वादसाध्वीम-नावणां वा गुरुभायां गच्छतो द्रष्टन्यम् ॥ १०६ ॥

एतैर्द्रतैरपोद्देयुर्महापातिकनो मूलम् । उपपातिकनस्त्वेबवेभिनीनाविधेर्द्रतैः ॥ १०७ ॥

श्मिरकत्नतैर्वद्यहत्यादिमद्वापातककारिणः पापं निर्हरेषुः। गोवधायुपपातककारिणः व्यर्वद्यमाणप्रकारेणानेकरूपवतैः पापानि निर्हरेषुः॥ १०७॥

उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो मासं यवान्पिवेत् । कृतवापो वसेद्रोष्ठे चर्मणा तेन संदृतः ॥ १०८ ॥ चतुर्थकालमश्रीयादक्षारलवर्णं मितम् । गोमूत्रेणाचरेत्स्नानं द्वौ मासौ नियतेन्द्रयः ॥ १०९ ॥ दिवानुगच्छेद्रास्तास्त तिष्टकृष्ट्वं रजः पिनेत् । शुश्रूषित्वा नमस्कृत्य रात्रौ वीरासनं वसेत् ॥ ११० ॥ तिष्टन्तीष्वनुतिष्ठेतु त्रजन्तीष्वप्यनुत्रजेत् । आसीनासु तथासीनो नियतो वीतमत्सरः ॥ १११ ॥ आतुरामभिन्नस्तां वा चौरच्याद्रादिभिर्भयैः । पतितां पङ्कल्यां वा सर्वोपायैविमोचयेत् ॥ ११२ ॥ उच्छो वर्षति शीते वा मास्ते वाति वा मृश्म् । न कुर्वीतात्मनस्ताणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥ ११३ ॥ आत्मनो यदि वान्येषां ग्रहे क्षेत्रेऽथवा खले । भक्षयन्तीं न कथयेत्विवन्तं चैव वत्सकम् ॥ ११४ ॥ अनेन विधिना यस्तु गोन्नो गामनुगच्छति । स गोहत्याकृतं पापं त्रिभिर्मासैर्व्यपोहति ॥ ११५ ॥ स गोहत्याकृतं पापं त्रिभिर्मासैर्व्यपोहति ॥ ११५ ॥

"अनेन विधिना यस्तु " इति यावत्कृष्ठकम् । उपपातकप्रको गोधार्ता शिथिष्ठयवागृरूपेण प्रथममासं यवान्पिवेत् । सिक्षसं मुण्डितिशा दन् इमश्चस्तेन इत्रगोचर्मणाच्छादितदेहो मासत्रयमेव गोष्ठे वसेत् । गोमूत्रेणाच्छादितदेहो मासत्रयमेव गोष्ठे वसेत् । गोमूत्रेणाचरेत्वानं संयतेन्द्रियः कृतिमण्डिणवणवार्गतं इविष्यमत्रमेकाहं भुक्त्वा हित्तियेऽहि सायं हित्तीयत्तिमासावश्रीयात् । मासत्रयमेव दिवा प्रातस्ता गा अन्तर्मच्छेत् । तासां च गवां खुरप्रहारादृष्ट्वंमृत्थितं रजस्तिष्टकास्तादयेत् । कण्ड्यनादिना ताः परिचर्य प्रणम्य च रात्रौ भित्त्यादिकमनत्रवेष्टयोपविष्ट आसीत् । तथा ग्राचिवंगत-क्रोध उत्थितास्त्र गोष्ठ पश्चादुत्तिष्ठेत् । वने च परिश्रमन्तीष्ठ पश्चात्तः परिश्रमेत् । उपविद्यस्त गोष्ठ पश्चाद्वतेष्ठेत् । वने च परिश्रमन्तीष्ठ पश्चात्तः परिश्रमेत् । उपविद्यस्त गोष्ठपतिक्रेते । व्याधितां चौरव्याग्रादिभयहेतुभिराकान्तां पतितां कर्दमच्याः वा यथाशक्ति मोचयेत् । तथा उष्ण आदित्ये तपति मेषं च वर्षति शीते चोषस्थिते मास्ते चात्यर्थं वाति गोर्यथाशक्ति रक्षामकृत्वाऽऽत्मनक्षाणं न कृयोत् । तथात्मनेऽन्येषां वा गोद्दे क्षेत्रे खलेषु सस्यादिभक्षणं कुर्वन्तीं वत्सं च श्चीः पिचन्तं न कथयेत् । अनेनोक्तविधानेन यो गोन्नो गाः परिचरित स गोवयजनितपापं विभिर्मासरपत्त्विति ॥ १०८--११६ ॥

द्यभैकाद्शा गाश्च द्यात्मुचरितवतः । अविद्यमाने सर्वस्वं वेद्विभ्द्यो निवेद्येत् ॥ ११६ ॥ द्रपम एकादशो यासां ताः सम्यगत्रष्टितप्रायश्चित्तो द्यातः । अविधमाने ताविति धने सर्वस्वं वेदत्रेभ्यो ब्राह्मणेभयो द्यात् ॥ ११६ ॥

एत्देव वर्तं कुर्युरुपपातिकनो द्विजाः।

अवकीर्णिवर्ज्यं गुद्धचर्यं चान्द्रायणमथापि वा ॥ ११७॥

अपरे तूपपातिकनो वश्यमाणावकीणिवर्जिताः पापनिर्हरणार्थमेतदेव गोवधप्राय-थिसे चान्द्रायणं वा उपुरवारकुर्यः । चान्द्रायणं तु उपुन्यपपातके जातिक्षत्तिगुणाय-पेक्ष्यं वा योजनीयम् ॥ ११७ ॥

> अवकीणीं तु काणेन गर्दभेन चतुष्पथे । पाक्यज्ञविधानेन यजेत निर्कृतिं निश्चि ॥ ११८ ॥

अवकीणीं बक्ष्यमाणः काणेन गर्दभेन राजी चतुष्पथे पाकयक्षेन तन्त्रेण निर्क्रत्याख्यां देवतां यजेत् ॥ ११८ ॥

हुत्वायौ विधिवद्धोमानन्ततथ समेत्युचा ।

वातेन्द्रगुरुवहीनां जुहुयात्सपिषाऽऽहुतीः ॥ ११९ ॥

ततो निर्करये गर्दभवपादिहोमान्यथावचतुष्पथे कृत्वा तदन्ते "संमासिञ्चन्तु म-छतः " इरयेतया ऋचा मारुतेम्द्रबृहस्परयग्रीनां घृतेनाऽऽहुवीर्ज्ञहुयात् ॥ ११९ ॥ अप्रसिद्धत्वादयक्षीर्णवत्तो रुक्षणमाह—

कामतो रेतसः सेकं व्रतस्थस्य द्विजन्मनः।

अतिक्रमं व्रतस्याहुर्धमेज्ञा ब्रह्मवादिनः ॥ १२० ॥

इच्छातो द्विजः " अवकीणीं भवेद्रत्वा ब्रह्मचारी च योपितम् " इति वचनात्स्रीः योनौ ग्रुकोत्सर्गं ब्रह्मचर्यस्यातिकसमयकीर्णरूपं सर्वक्षा वेदविदः प्राहुः ॥ १२० ॥

पारुतं पुरुहूतं च गुरुं पावक्रमेव च।

चतुरो ब्रतिनोऽभ्येति ब्राह्मं तेजोऽवकीर्णिनः ॥ १२१ ॥

श्रतचारिणो वेदाध्ययनियमात्रशनजं तेजः तदवकीर्णिनः सत्तो मरुदिन्द्रबृहस्पति-फावकात्रज्ञहरः संकामत्यतस्तेभ्य आज्याहृतीर्छंहुयादिखाज्याहृतेरयमञ्जादः ॥ १२१॥

एतस्मिन्नेनसि माप्ते वसित्वा गर्दभाजिनम् । सप्तागारांबरेद्धैक्षं स्वकर्म परिकीतयन् ॥ १२२ ॥

एतस्मित्रवक्षीणीरूये पाप उत्पन्ने पूर्वोक्तं गर्दभयागादि कृत्वा " गर्दभचर्म परि-याव " इति हारीतस्मरणात्स गर्दभसंबन्धिचर्मप्राष्टतीऽवक्षीण्येहमिति स्वकर्मस्यापनं कुर्वन्छप्त गृहाणि भेक्षं चरेत् ॥ १२२ ॥

तेभ्यो छब्धेन भैक्षण वर्तयन्नेककाछिकम् । उपस्पृत्रांस्निपवणं त्वब्देन स विशुद्धचिति ॥ १२३ ॥ अध्यायः ११ ]

तेभ्यः सप्तगृहेभ्यो उज्येन भेक्षेणेककाठमाहारं कुर्वन्सार्यप्रातमेश्यन्दिनेषु च जा-नमाचरम्सोऽवकीणी संवत्सरेणेव विद्यप्यति ॥ १२३ ॥

जातिश्रंशकरं कर्म कृत्वान्यतमिच्छया।

चरेत्सांतपनं कुच्छ्रं पाजापत्यमनिच्छया ॥ १२४ ॥

" ब्राह्मणस्य रुजः कृत्वा " (अ. ११ श्टो. ६७ ) इत्यादि जातिश्रंशकर्मोकं तन्मध्यादन्यतमं कर्मविशेषमिच्छातः कृत्वा वक्ष्यमाणं सांतपनं सप्ताइसाध्यं क्रुयीत । अनिच्छातः पुनः कृत्वा प्राजापत्यं वक्ष्यमाणं चरेत् ॥ १२४ ॥

संकरापात्रकृत्यासु मासं शोधनमैन्दवम् । मलिनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्यावकैरुयहम् ॥ १२५॥

" खराश्वाष्ट्र" ( अ. ११ श्वो. ६८ ) इत्यादिना संकरीकरणान्युकानि । " नि-निदत्तेभ्यो धनादानम् " ( अ. ११ श्वो. ६९ ) इत्यादिना चापत्त्रीकरणान्युकानि । तेषां मध्यादन्यतमिच्छातः कृत्वा चान्द्रायणं मासं ग्रद्धये कुर्योत् । " कृमिकीटव-योद्दत्या " ( अ. ११ श्वो. ७० ) इत्यादिना मिळनीकरणान्युकानि । तन्मध्यादेक-मिच्छातः कृत्वा त्रिरातं य्वागं क्विथतामभीयात् ॥ १२९ ॥

> तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वधे स्मृतः । वैद्येऽष्टमांशो रुत्तस्थे शूद्रे श्रेयस्तु षोडशः ॥ १२६ ॥

ब्रह्महत्यातुरीयो भागः त्रैवार्षिकरूपः द्वादशवार्षिकस्य चतुर्थो भागः । एतक प्राय-श्चित्तं "श्लीश्रद्भविद्धत्रवधः" ( अ.११ श्लो. ६६ ) इत्युपपातकत्वेनोपिरिधं त्रैवार्षिक-त्वापेश्वया गुरुत्वाद्वत्तस्थक्षत्रियस्य कामतो वधे द्रष्टव्यम् । वैदये साध्वाचारे कामतो इतेऽष्टमो भागः सार्धवार्षिकं व्रतम् । श्रद्धे द्यतस्थे कामतो इते नवमासिकं द्रष्टव्यम् ॥ १२६॥

अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः । द्वषमैकसहस्रा गा दद्यातस्रचरितव्रतः॥ १२७॥

अवुिंदूर्वकं पुनः क्षत्रियं निहस्य द्रषभेणकेनाधिकं सहस्रं यासां गवां ता आत्म-ग्रह्मधर्थं त्राह्मणेभ्यो द्यात्॥ १२७॥

ज्यब्दं चरेद्वा नियतो जटी ब्रह्महणो व्रतम् । वसन्दूरतरे ग्रामादृक्षमूलनिकेतनः ॥ १२८॥

यहा संयतो जटावान्यामाद्विप्रकृष्टदक्षमूळे कृतनिवासो ब्रह्महणि यदुक्तम् "ब्रह्महादशं समाः" (अ. ११ श्लो. ७२) इत्यादि तद्वर्षत्रयं क्र्यात् । नह " तुरीयो ब्रह्महत्यायाः" (अ. ११ श्लो. १२६) इत्यनेन प्रनकृतिर्वाच्या । " जटी दूरतरे यामाद्वश्वमूळिनकेतनः" इति वचनाद्यतिरिक्तशविशरोध्वजधारणादि सकळ्धमनिष्ठ- ध्यर्थत्वादस्य ग्रन्थस्य।अकामाधिकाराचेदमकामतः।अत एवाङ्गळाघवाणुचितम्१२८

एतदेव चरेदब्दं मायश्चित्तं द्विजोत्तयः । भगाष्य वैश्यं दत्तरथं दद्याचैकशतं गवाम् ॥ १२९ ॥

एतरेव द्वादशवार्षिकवतमकामतः साध्वाचारं वैदयं निद्दत्य वर्षमेकं बाह्मणादिः इव्यदिकाधिकं वा गोशतं द्वात् ॥ १२९ ॥

एतदेव व्रतं कृत्सनं घण्मासान् शूद्रहा चरेत्।

वृष्भैकादशा वापि दद्याद्विमाय गाः सिताः ॥ १३० ॥ एतरप्यकागत इत्मेव वर्त सददा पण्मासं चरेत् । द्रपभ एकादशो यासां गवां ताः शुक्कवर्णा बाह्यणाय दशात् ॥ १३० ॥

मार्जारनकुली हत्वा चापं मण्डूकमेव च । श्वगोधोळककाकांश्र शुद्रहत्यावतं चरेत् ॥ १३१ ॥

विडाठनकुठचापभेककुकुरगोधापेचककाकानामेकैकं इत्वा श्रद्रहत्यावतं ब्रीझद्द्र-वध इत्युपपातकप्रायश्चितं गोवधवतं चान्द्रायणं चरेत्, नतु " श्रद्रे क्रेयस्तु पोडशः" (अ. ११ श्लो. १२६ ) इत्यादि प्रायश्चित्तं पापस्य ठशुत्वात् । चान्द्रायणमध्येतत्का-मतोऽभ्यासादिविषये इष्टव्यम् ॥ १३१ ॥

पयः पिवेत्रिरात्रं वा योजनं वाध्वनो व्रजेत्। उपस्पृत्रेतस्ववन्त्यां वा सूक्तं वाब्दैवतं जपेत्॥ १३२॥

अबुद्धिपूर्वकं मार्जारादीनां वधे त्रिरात्रं क्षीरं पित्रेत् । अथं मन्दानकत्वादिना न समर्थेकिसत्रं प्रति योजनमध्यनो त्रजेत् । अत्राप्तक्तिवात्रं नयां कायात् । तत्राष्यक्षम विगात्रम् " आपो हि छा " इत्यादिसक्तं जपेत् । यथोत्तरं लघुत्वात्पूर्वेपूर्वाक्षेपत्रे उत्त-रोक्तरपरिग्रहो नत् वैकल्पिकः ॥ १३२ ॥

अभि कार्ष्णायसीं दयात्सर्पं इत्वा दिजोत्तमः। पळाळभारकं पण्टे सैसकं चैकमाषकम् ॥ १३३॥

सर्पं इत्या ब्राह्मणाय तीक्ष्णायं छोइदण्डं दयात् । नपुंसकं इत्या पछाछभारं तीसकं च मापकं ब्राह्मणाय दयात्॥ १३३॥

घृतकुम्भं वराहे तु तिल्होणं तु तिचिरौ।

शुके दिहायनं वत्सं क्रीश्वं इत्वा त्रिहायनम् ॥ १३४ ॥

स्करे इते घृतपूर्णं घटं बाहाणाय दखास् । तिन्तिरिसंशिनि पश्चिण इते चतुरा-इकपरिमाणं तिछं दखात् । छके इते द्विवर्षं बरसम् । कौखारूयं पश्चिणं इत्या विवर्षे वरसं बाह्मणाय दखात् ॥ १३४ ॥

हत्वा ईसं वलाकां च वकं विर्हिणमेव च । वानरं व्येनभासो च स्पर्शयेद्राह्मणाय गाम् ॥ १३५ ॥ ईसन्बटाकामयुर्वानर्थयेनभासाख्यपक्षिणामन्यतमं इत्वा बाह्मणाय गां द्वात्१३५॥

वासो दद्याद्धयं हत्वा पञ्च नीलान्द्रपानगजम् । अजमेषावनद्वाहं खरं हत्वैकहायनम् ॥ १३६ ॥

अश्वं हत्वा वर्षं द्यात् । हस्तिनं हत्वा पञ्च नीठान्हपभानद्यात् प्रत्येकं छाग-मेपौ हत्वा त्रयभं द्यात् । गर्दभं हस्तैकवर्षे वत्सं द्यात् ॥ १३६ ॥

> क्रव्यादांस्तु मृगान्हत्वा घेतुं दद्यात्वयस्विनीम् । अक्रव्यादान्वत्सतरीमृष्टं हत्वा तु कृष्णलम् ॥ १३७ ॥

आसमांसमञ्ज्ञिणो स्मान्व्यात्रादीन्द्द्या बहुशीरां घेठं दयात् । आसमां-साभश्वकान्द्वरिणादीन्द्द्द्या प्रीद्वित्तिकां द्यात् । उष्ट्रं हृत्वा स्वर्णकृष्णकं मक्तिकां द्यात् ॥ १३७ ॥

> जीनकार्मुकवस्ताबीन्पृथग्दद्याद्विशुद्धये । चतुर्णामपि वर्णानां नारीहत्वाऽनवस्थिताः ॥ १३८ ॥ [वर्णानामानुपूर्व्येण त्रयाणामविशेषतः । अमस्या च प्रमाप्य स्त्रीं शुद्धहत्यात्रतं चरेत् ॥ ८ ॥]

ब्राह्मणादिवर्णक्षियो लोभादुत्कृष्टापकृष्टपुरुपव्यभिचारिणीईत्वा ब्राह्मणादिकमेण चर्मपुरुष तुक्छागमेपाल्यु खर्ष द्यास् ॥ १३८ ॥

> दानेन वधनिर्णेकं सर्पोदीनामशक्तुवन् । एकेंकशश्चरेत्कृच्छं द्विजः पापापनुत्तये ॥ १३९ ॥

अनिप्रश्रुतीनामभावादानेन सर्वपापनिर्दरणं कर्तुमसमर्थो बाह्यणादिः प्रत्येकं वधे कृष्ट्यं प्राथम्यारप्राजापत्यं द्विजः पापनिर्दरणार्थं चरेत् । सर्पादयश्र " अप्रि कार्ष्णाः यसी दद्यात् (अ. ११ व्हो. १३३ ) दृत्येवमारभवैतत्पर्यन्ता गृजन्ते ॥ १३५ ॥

अस्थिमतां तु सत्त्वानां सहस्रस्य प्रमापणे । पूर्णे चानस्थनस्थां तु शुद्रहत्यावतं चरेत् ॥ १४० ॥

अनस्थिलाइचर्यादस्थिमतां प्राणिनां कृकलासादीनां सदसस्य वर्षे शहत्रभप्राध-श्रित्तमोपदेशिकं क्वर्यात् , अस्थिरहितानां च मत्कृणादीनां शकटपरिमितानां वर्षे सदेव प्रायश्चित्तं क्वर्यात् ॥ १४० ॥

> किंचिदेव तु विपाय द्यादस्थिमतां वर्षे । अनस्थ्रां चैव हिंसायां प्राणायामेन शृद्धचित ॥ १४१ ॥

अस्थिमतां अद्रजन्तुनां कुकछासादीनां प्रत्येकं वर्ध किंचिदेव दयात् । अस्थिमतां वर्ध " पणो देषः सुवर्णस्य " इति सुमन्तुस्मरणारिकचिदेवेति पणो बोद्धव्यः । अन-स्थिमतां तु एकामरक्कणादीनां प्रत्येकं वर्षे प्राणायामेन गुद्धो भवति । प्राणायामध " सन्याहतिकां सप्रणवां सावित्रीं शिरसा सह । त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ " इति वसिष्ठप्रोक्तकक्षणो प्राष्टाः ॥ १४१ ॥

# फलदानां तु द्वक्षाणां छेद्ने जप्यमृक्शतम् ।

गुल्मवङ्घीलतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम् ॥ १४२ ॥

पत्वदानामाम्नादीनां द्रक्षाणां, गुल्मानां कुरुजकादीनां, बहीनां गुह्रच्यादीनां, ठतानां द्रक्षणाखासक्तानां, प्रिष्पतानां च बीरुषां कुष्माण्डादीनां प्रत्येकं छेदने पाप-प्रमोचनार्थं साविष्ट्यादि ऋक्षतं जपनीयम् । " इन्थनार्थमग्रुष्काणां द्रुमाणामवपा-तनम् " ( अ. ११ खो. ६४ ) इत्यादेशपपातकमध्ये पठितस्य गुरुप्रायिक्ताभिया-नात् । इदं फळबद्वश्वादिच्छेदने ठथुप्रायिक्तं सकृदग्रहिपूर्वकविषयं वेदितव्यम् ॥१४२॥

अन्नायजानां सन्वानां रसजानां च सर्वतः । फलपुष्पोद्धवानां च घृतपाशो विशोधनम् ॥ १४३ ॥

अनादिषु जातानां, गुडादिरसजातानां चोडुम्बरादिफळसंभवानां, मधूकादिषुप्पो-द्ववानां च सर्वप्राणिनां वधे घृतप्राप्तनं पापशोधनम् ॥ १४३ ॥

कृष्टजानामोषधीनां जातानां च स्वयं वने । वृथालम्भेऽतुगच्छेद्रां दिनमेकं पयोवतः ॥ १४४॥

कर्पणपूर्वकजातानामोपधीनां पष्टिकादीनां, वने च स्वयम्रत्पनानां नीवारादीनां विःप्रयोजनच्छेदने शीराहारः । एष्वेकमदो गोरतममनं क्रयाद् ॥ १४४ ॥

> एतैर्वतैरपोद्यं स्यादेनो हिंसासमुद्भवम् । ज्ञानाज्ञानकृतं कृत्स्रं शृणुतानाद्यभक्षणे ॥ १४५ ॥

एभिरुक्तप्रायश्चिक्तेदिंसाजनितपापं ज्ञानाज्ञानकृतं निर्देरणीयम् । इदानीमभक्ष्य-मक्षणप्रायश्चिक्तं वक्ष्यामणं स्टब्स्त ॥ १४५ ॥

अज्ञानाद्वारुणीं पीत्वा संस्कारेणैव शुद्धचाति । मतिपूर्वमनिर्देश्यं पाणान्तिकमिति स्थिति: ॥ १४६ ॥

महापातकप्रकरणव्यवधानेनास्यात्रानानेई सुख्यपेद्यीसराविषयं वननं किंतु तर्दिन्तर्गविषयम् । तत्र यथा चैका तथा सर्वा । गौडीमाध्य्योधेक्यसरासाम्यकोपनिम् तरमयापेश्वया बाह्यणस्य प्रायधित्तगौरवार्धिमित्सकः । तेनाद्यविष्युर्वकं गौडीं माध्वी व पीत्वा गौतमोक्तं तप्तकुच्छूं कृत्वा पुनःसंस्कारेणैव ग्रध्यति । तथाच गोतमः— "अमत्या मयपाने पयोष्वतस्रदकं वार्धे प्रत्यद्वं तप्तकुच्छूस्ततोऽस्य संस्कारः । " इत्थमेव व्याख्यातं भविष्यपुराणे—" अकामतः कृते पाने गौडीमाध्य्योनेराधिय । तप्तकुच्छूविषानं स्याद्वोत्तमेन यथोदितम् " । द्विष्युर्वकं तु पैदीतरमथपाने " प्राणानिकमनिद्वयम् " इति शास्तमर्यादा । तथा गौडीमाध्य्योग्नीनत्पाने मरणिनपेषानिकमनिद्वयम् ग इति शास्तमर्यादा । तथा गौडीमाध्य्योग्नीनत्पाने मरणिनपेषानिकमनिविष्यान

इति प्रायश्चित्तस्रक्तम् । अत एव गौहीमाध्योः कामतः पानाहरुतौ भविष्यः प्रतिण—" यद्वास्मिन्नेव विषये मानवीयं प्रकल्पयेत् । कणान्वा मक्षयेद्वदं पिण्याकं वा सक्तिश्चि । स्रापापापहर्यायं वाष्ट्वासा जटी ध्वजी " इति । पैष्टीगौहीमाध्वीव्यतित्तिषु उत्तर्योक्तपानसादिनवविषमयस्य प्रत्येकं पाने उद्युत्वात्संस्कारमात्रमेव केत्रज्ञमन्यद्वा उपुत्वात्प्रायश्चित्तं बाह्मणस्य ग्रक्तम् । बुद्धिपूर्वं पानसादिमयपाने तु " मतिपूर्वं स्रापाने कृते वे ज्ञानतो ग्रह । कृष्ट्यतिकृष्ट्यू भवतः प्रनासंस्कार एव हि ॥ " इति भविष्यपुराणीयमन्यद्विविषं मुन्यन्तरोक्तम् ॥ १४६ ॥

अपः सुराभाजनस्था मद्यभाष्डस्थितास्तथा।

पञ्चरात्रं पिबेत्पीत्वा शृङ्खपुष्पीश्रितं पयः ॥ १४७ ॥

पैधीसराभाण्डे तदितरमयभाण्डेऽवस्थिता अपः सरारसगन्धवर्जिताः पीत्वा शङ्खुप्पाल्योषधिप्रक्षेपेण पकं क्षीरं न तद्दकम् "शङ्खुप्पीविपक्षेन त्र्यदं क्षीरेण वर्ते। येत् " इति चौथायनस्मरणात्पञ्चरात्रं पिनेत् । सरामययोः सर्वत्रैव गुरुरुप्रपायित्राः भिथानादिहापि ज्ञानादिप्रकारभेदेन विषयसमीकरणं समाधेयम् । वाचनिकमेव प्रायित्रतं साध्यमिति मेथातिथिराइ ॥ १४७॥

स्पृष्ट्वा दत्त्वा च मिद्रां विधिवत्यतिगृह्य च । शूद्रोच्छिष्टाश्च पीत्वापः कुशवारि पिबेत्त्र्यहम् ॥ १४८॥ स्वरं स्पृष्ट्वा दत्त्वा च स्वस्तिवाचनपूर्वकं च प्रतिगृह्य श्रद्रोच्छिष्टाश्च अपः पीत्वा प्रतिगृह्याभ्यपादानाद्वाद्वाणो दर्भक्वथितस्रदकं त्र्यहं पिवेत् ॥ १४८॥

> ब्राह्मणस्तु सुरापस्य गन्धमात्राय सोमपः । प्राणानप्सु त्रिरायम्य घृतं प्राज्य विज्ञुध्यति ॥ १४९ ॥

त्राह्मणः पुनः कृतसोमयागः सरापस्य सुखसंबन्धिनं गन्धं प्रात्वा जळमध्ये प्राणा-यामत्रयं कृत्वा घृतं प्राक्ष्य विद्यद्वो भवति॥ १४९॥

अज्ञानात्मार्थ विष्मूत्रं सुरास्ंस्पृष्टमेव च।

पुनःसंस्कारमहीन्त त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥ १५०॥

विद्वराहादीनां वक्ष्यमाणत्वादबुद्धिपूर्वकं मतुष्यसंबन्धि मूतं पुरांषं वा प्राश्य मब-छरासंस्पृष्टं च भक्तादिरसं वा प्राश्य द्विजात्वयसयो वर्णाः प्रनरुपनयनमईन्ति॥१५०॥

वपनं मेखला दण्डो भैक्षचर्या व्रतानि च । निवर्तन्ते द्विजातीनां पुनःसंस्कारकर्मणि ॥ १५१ ॥

शिरोधण्डनं मेखलाधारणं दण्डधारणं भैक्षाणि वतानि च मधुमांसलीवर्जनपु तानि प्रायश्रित्तानि पुनरुपनयने द्विजातीनां न भवन्ति ॥ १५१ ॥

> अभोज्यानां तु अक्तवान्नं स्त्रीगूदोच्छिष्टमेव च । जञ्चा मांसमभक्ष्यं च सप्तरात्रं यवान्पिबेत् ॥ १५२ ॥

अभोज्यात्रानाम् "नाश्रोतियकृते यज्ञे " ( अ. ४ क्लो. २०६ ) इत्यायुक्तानामत्रं भुक्त्वा जलमिश्रितसकुरूदेण यदायरूपेण वा यवान्यानयोग्यान्कृत्वा सप्तरात्रं पिवेष् । अष्ठिमित्रेव विषये "मत्या भुक्त्वा चरेत्कृत्रुम् " इति चतुर्याद्ययोथे (क्लो. २२२ ) प्रायश्चित्तमुक्तं तेन सद्द वैकल्पिकम् । विकल्पश्च कर्तृशक्त्यपेशः । तथा द्विज्ञातिश्ची-णामुन्त्रिष्टं शक्ष्त्रोन्छिष्टं वा भुक्त्वैतदेव क्ल्यात् । तथा "क्रव्यादस्कररोष्ट्राणाम् " ( अ. ११ क्लो. १५६ ) इत्यादिना यद्विशेषप्रायश्चित्तं तक्षिषिद्वमांसं भुकत्वेदमेव कृर्यात् ॥ १५२ ॥

शुक्तानि च कषायांश्च पीत्वाऽमेध्यान्यपि द्विजः । तावद्भवत्यमयतो यावत्तव वजत्यधः ॥ १५३ ॥

यानि स्वभावतो मधुरादिरसानि काठयोगेनोदकपरिमाणादिनाम्छभावं वजन्ति तानि युक्तानि, कपायान्विभीतकादीन्, कथितान्यप्रतिपिद्धान्यपि पीस्वा यावज जीर्णानि भवन्ति तावदग्रचिः पुरुषो भवति॥ १५३॥

विट्वराहखरोष्ट्राणां गोमायोः कपिकाकयोः ।

प्राव्य मूत्रपुरीपाणि द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥ १५४ ॥

धाम्यस्करस्रोष्ट्रश्यास्यानस्काकानां मुत्रं प्ररापं वा हिजातिर्श्वक्त्वा चान्द्रायणं क्रयांच्छोपनम् । यत्तु " छत्राकं विद्वराहं च " ( अ. ६ श्टो. १९ ) इत्यनेन विद्वराह्यामकुकुटयोर्वेदिपूर्वकभक्षणे पञ्चमाध्याये प्रायश्चित्तस्रकं तद्रभ्यासविषये व्याख्यात्तम् । इदं त्वनभ्यासविषये तप्तकुक्छ्मित्यविरोषः ॥ १९४॥

ग्रुष्काणि भुक्त्वा मांसानि भौमानि कवकानि च । अज्ञातं चैव सूनास्थमेतदेव व्रतं चरेत् ॥ १५५ ॥

वाश्वादिवा शोषितानि मांसानि भुक्तवा भूम्यादिप्रभवाणि छत्राकाणि भुक्तवा "भूमिजं वा द्रश्चनं वा छत्राकं भश्वयन्ति ये। ब्रह्मत्रास्तान्विज्ञानीयात् " इति यमेन द्रश्चनस्यापि निषेधात् । हरिणमांसं वा रासभमांसमिति भश्याभश्यतया यत्र ज्ञातं तथा हिंसास्थानं सना ततो यदानीतं तदुकत्वा चान्द्रायणभेव कुर्यात् ॥ १९५॥

कव्यादसूकरोष्ट्राणां कुकुटानां च भक्षणे। नरकाकस्वराणां च तप्तकुच्छ्रं विश्लोधनम्।। १५६॥

आममांसभक्षिणां प्राप्यसकरोष्ट्याम्यकुकुटानां तथा माद्यपकाकगर्दभानां प्रत्येकं द्विपूर्वकं मांसभक्षणे वक्ष्यमाणं तप्तकुच्छ्रं प्रायक्षित्तम् । प्राप्यसकरकुकुटयोर्वृद्धिः पूर्वकभक्षणे पद्धमाध्याये पातित्यमकं तद्वभ्यासविषये व्याख्यातं द्वं त नाम्यासविषये व्याख्यातं द्वं त नाम्यासविषये व्याख्यातं द्वं त नाम्यासविषये व्याख्यातं द्वं त नाम्यासविषये

मासिकानं तु योऽश्रीयादसमावर्तको द्विजः । स त्रीण्यहान्युपवसेदेकाई चोदके वसेत् ॥ १५७ ॥ यो ब्रह्मचारी बाह्मणो मासिकश्राह्मसंबन्ध्यत्रमश्राति । एतच सपिण्डीकरणात्पू र्वमेकोदिष्टश्राद्धार्थोपलक्षणम् । स त्रिरात्रध्यपवसेत् । त्रिरात्रमध्ये एकस्मिनहनि जलमावसेत् ॥ १९७॥

> ब्रह्मचारी तु योऽश्रीयान्मधु मांसं कथंचन । स कृत्वा पाकृतं कृच्छं वतशेषं समापयेत् ॥ १५८ ॥

यो ब्रह्मचारी माश्चिकं मांसं वा अनिच्छातः आपदि वाचात्स प्राजापत्यं कृत्वा प्रारच्यत्रह्मचर्यत्रतवेषं समापयेष् ॥ १५८ ॥

> विडालकाकाख्रिच्छिष्टं जग्ध्वा श्वनकुलस्य च । केज्ञाकीटावपनं च पिबेह्रह्मसुवर्चलाम् ॥ १५९ ॥

बिडालकाकमूपककुकुरनकुलानामुच्छिष्टं केशकीटरूपसंसर्गदुष्टं वा कृतमृत्थेप-विद्युद्धिकं ज्ञात्वा अक्तवा बह्मस्वर्चलां क्षितमुदकं पिवेत् ॥ १५९॥

अभोज्यमञ्चं नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता ।

अज्ञानभुक्तं तूत्तार्यं शोध्यं वाप्याशु शोधनैः ॥ १६०॥

आत्मनः ग्रुद्धिकामेन प्रतिषिद्धमनं नादनीयम् । प्रमादातु सुक्तं विमतन्यम् । तदसंभवे प्रायश्चित्तैः क्षिप्रं शोधनीयम् । वमनपक्षे तु रुष्ठप्रायश्चित्तं भवत्येव । ज्ञानतः पुनः पूर्वोक्तं प्रायश्चित्तम् ॥ १६०॥

एषोऽनाद्यादनस्योक्तो त्रतानां विविधो विधिः। स्तेयदोषापद्दर्गणां त्रतानां श्रूयतां विधिः॥ १६१॥

अअक्ष्यभक्षणे यानि प्रायश्चित्तानि तेषामेतन्नानाप्रकारविधानम्रकम् । स्तेयपापहा-रिणां विधानमधुना श्रूयताम् ॥ १६१ ॥

धान्यात्रधनचौर्याणि कृत्वा कामाद्विजोत्तमः । स्वजातीयग्रहादेव कृच्छ्राब्देन विशुध्यति ॥ १६२ ॥

ब्राह्मणी ब्राह्मणगृहाद्धान्यभक्तायत्ररूपणि धनचौर्याणीच्छातः कृत्वा न त्वात्मी-यभानत्या नीत्वा संवत्सरं प्राजापत्यमताचरणेन ग्रुच्चति । एतम देशकालद्रव्यपरिमाणस्वामिगुणायपेक्षया महत्त्वादि बोद्धव्यम् । एतम्बरामिगुणायपेक्षया महत्त्वादि बोद्धव्यम् । एतम्बर्गामग्री

मनुष्याणां तु हरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च ।

कूपवापी जलानां च शुद्धिश्वान्द्रायणं स्मृतम् ॥ १६३ ॥ पुरुषक्षीक्षेत्रगृहाणामन्यतमदृरणे कूपजलस्य वापीजलस्य वा समस्तस्य वा इरणे चान्द्रायणं प्रायिक्षत्तं मन्वादिभिः स्मृतम् ॥ १६३ ॥

> द्रव्याणामल्पसाराणां स्तेयं कृत्वान्यवेद्यतः । चरेत्सांतपनं कृच्छ्रं तिश्चर्यात्मशुद्धये ॥ १६४ ॥

द्रव्याणामस्पार्थाणामस्पत्रयोजनानां चात्रक्तप्रायश्चिक्तविश्वधाणां त्रपुसीसकादीनां परगृहाचौर्यं कृत्वा तदपहतं द्रव्यं स्वामिने दस्वा सांतपनं कृष्क्रूं प्रायश्चितं वक्ष्यमाणं चारमशुद्धये कुर्यात् । स्वामिनेऽपहतं द्रव्यं निर्यात्येति सर्वस्तेयप्रायश्चित्तशेषः ॥१६४॥

भध्यभोज्यापहर्णे यानशय्यासनस्य च ।

पुष्पमूलफलानां च पञ्चगट्यं विशोधनम् ॥ १६५ ॥ भक्ष्यस्य मोदकादेः, भोज्यस्य पायसादेः, यानस्य शकटादेः, शब्यायाः, आसनस्य च, पुष्पमूलकलानां च प्रत्येकमपद्रणे पञ्चगव्यपानं विशोधनम् ॥ १६५ ॥

> तृणकाष्टद्वमाणां च शुष्कानस्य गुडस्य च । चेळचमीमिषाणां च त्रिरात्रं स्यादभोजनम् ॥ १६६ ॥

तृणकाष्टरकाणां सुष्कात्रस्य च तण्डुलादेवीकाचर्ममांसानां मध्ये एकस्याप्यपहरणे त्रिरात्रसुपवासं चरेत् ॥ १६६॥

> यणिमुक्ताप्रवाळानां ताम्रस्य रजतस्य च । अयःकांस्योपलानां च द्वादशाहं कणान्नता ॥ १६७॥

मणिस्रकाविद्वमत्तामरूप्यठोहकांस्योपजानां च प्रत्येकमपहरणे द्वाद्शाहं तण्डु-ठकणभक्षणं कुर्यात् । सर्वत्र चात्र सकृद्भ्यासदेशकालद्रव्यस्वामिगुणादा, शक्त्यपेश्व-योत्कृष्टापकृष्टद्रव्यापद्वारिविषय्समीकरणं समाधेयम् ॥ १६७ ॥

कार्पासकीटजोर्णानां द्विशफैशफस्य च । पक्षिगन्थौपधीनां च रज्जवाश्चैव च्यहं पयः ॥ १६८ ॥

कार्पासकृमिकोशजीर्णानां वजाणां द्विशकैकशकस्य गोरशादेः पक्षिणां छकादीनां गन्धानां च चन्दनप्रभृतीनां रज्जवाश्च प्रत्येकं इरणे व्यहं श्वीराहारः स्यात् । अत्रापि पूर्ववद्विषयसमीकरणपरिहारः स्वामिनश्चोत्कृष्टापकृष्टद्रव्यसमर्पणादपि वचनादेकरूप-धायश्चित्ताविरोधः ॥ १६८ ॥

एतैर्वितरपोइत पापं स्तेयकृतं द्विजः।

अगम्यागमनीयं तु झैतेरेभिरपानुदेत् ॥ १६९ ॥
एतेरुकेः प्रायधिकैः स्तेयजनितपापं द्विजातिरपानुदेव् । अगम्यागमननिमिक्तं
उनरेभिर्वद्वयमाणैर्वतिर्निहरेत् ॥ १६९ ॥

गुरुतल्पवर्तं कुचीद्रेतः सिन्त्वा स्वयोनिषु !

सत्त्यु: पुत्रस्य च स्त्रीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च ॥ १७० ॥

स्वयोतिषु सोदर्यभगिनीषु तथा मित्रभार्यास, पुत्रपत्नीषु, कुमारीषु, वाण्डालीषु, प्रस्थेकं रेतः सिक्स्वा गुरुदारगमनप्रायश्चितं कुर्योद् । अत्रापि ज्ञानाभ्वासायद्ववन्था-पेक्षया मरणान्तिकम् । अत एव " रेतः सिक्स्वा कुमारीषु चाण्डालीस्त्रन्थ- जास च । सपिण्हापत्यदारेषु प्राणत्यागो विधीयते " इति यमेन मरणान्तिकसुपदि-ष्टमजानात्तद्वतम् ॥ १७० ॥

पैवृष्वसेयीं भगिनीं स्वसीयां मातुरेव च ।

भातुश्च भ्रातुस्तनयां गत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ १७१ ॥

ि वितृष्वसर्मातृष्वस्थ दुहितरं भगिनीं मातृश्च सौदर्यभातुर्देहितरं सौदर्यभागे
नीमिव निषिद्धगमनां गत्वा चान्द्रायणं कृर्यास् सकृदत्तानव्यभिचरिताविषयमन्पत्वास् ॥ १७१ ॥

एतास्तिस्रस्तु भायीर्थे नोपयच्छेत्तु बुद्धिमान्।

ज्ञातित्वेनानुपेयान्ताः पतिति ह्युपयन्नथः ॥ १७२ ॥
तिस्र एताः पैतृष्वसेट्याया भार्याथे प्राज्ञो नोद्वहेत । ज्ञातित्वेन नान्यवत्वेन ता
नोपेतव्याः । यस्मादेता उपयन्त्रपागच्छन्तरकं याति । " असिपण्डा च या मातुः "
(अ. ३ श्लो. ६) इत्यनेन निषेधसिद्धौ दाक्षिणात्याचारदर्शननिषेधदादर्शार्थं पुनर्वचनम् ॥ १७२ ॥

अमानुषीषु पुरुष उदक्यायामयोनिषु ।

रेतः सिक्त्वा जले चैव कुच्छ्रं सांतपनं चरेत् ॥ १७३ ॥ अमात्तपीषु वडवायास न गवि ॥ गोष्यवकोणीं संवत्सरं प्राजापत्यं चरेत् " इति यङ्क्विखितादिभिर्गुरुप्रायश्चिताभिषानात् । तथा रजस्वलायां योनितश्चान्यत्र स्त्रियां, जले रेतःसेकं कृत्वा पुरुषः सांतपनं कृच्छ्रं कुर्यात् ॥ १७३ ॥

मैथुनं तु समासेव्य पुंसि योषिति वा द्विजः । गोयानेऽप्सु दिवा चैव सवासाः स्नानमाचरेत् ॥ १७४ ॥ यत्र देशे कापि पुरुषे मैथुनं सेवित्वा श्रियां, गोयाने, शकटादी, जले, दिवाकाले मैथुनं च सेवित्वा सवस्त्रश्र सायाद् ॥ १०४ ॥

चण्डाळान्त्यिस्त्रयो गत्वा भुक्तवा च प्रतिगृह्य च । पतत्यज्ञानतो विभो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति ॥ १७५॥

चण्डाळस्यान्त्यजानां च म्हेच्छशरीरादीनामज्ञानतो ब्राह्मणः वियो गत्वा तेषां चानं अक्त्वा तेभ्यः प्रतिगृद्ध पतिति । पतितस्य प्रायिश्वतं कुर्यात् । एतष गुरुत्वादा-भ्यासतो भोजनप्रतिप्रहृविषयम् । ज्ञानातु तेषां गमनं कृत्वा समानतां गच्छति । एतच प्रायिश्वत्तगौरवार्थम् ॥ १७६॥

विप्रदुष्टां स्त्रियं भर्ता निरुन्ध्यादेकवेश्मनि । यत्पुंसः परदारेषु तचैनां चारयेद्वतम् ॥ १७६ ॥ विशेषण प्रदुष्टाम इच्छया व्यभिचारिणीमित्यर्थः । भर्ता निरुन्ध्यात्पत्नीं कार्येभ्यो निवर्त्य निगडनदामिवैकग्रहे धारयत् । यद्य प्रस्पस्य समातीयपरदारगमने प्रायिश्वतं सदेवैनां कारयेष्ट् । ततथ " कीणामर्थं प्रदातन्यम् " इति यद्वसिष्ठादिभिष्ठकं तद्-निच्छया व्यभिचारे च कर्तन्यम् ॥ १७६॥

> सा चेत्पुनः मदुष्येतु सदृशेनोपयन्त्रिता । कृच्छ्रं चान्द्रायणं चैव तद्दस्याः पावनं स्मृतम् ॥ १७७ ॥ [ब्राह्मणक्षत्रियविशां स्त्रियः शृद्देऽपसंगताः । अमजाता विशुध्येयुः मायश्चित्तेन नेतराः ॥ ९ ॥]

सा श्री सजातीयगमने सक्दुष्टा कृतप्रायधिता यदि पुनः सजातीयेनाभ्यधिता सती तद्वमनं कुर्यात्तदास्याः प्रायधित्तं प्राजायत्यं कृच्छ्रचान्द्रायणं च मनवादिभिः स्मृतम् ॥ १७७ ॥

> यत्करोत्येकरात्रेण दृपलीसेवनाद्विजः । तद्भैक्षसुग्जपन्नित्यं त्रिभिवेर्षैव्येपोइति ॥ १७८ ॥

हषस्यत्र चण्डाठी प्रायश्चित्तगौरवात् । चण्डाठीगमने यदेकरात्रेण ब्राह्मणः पाषम-जंयति तद्वेक्षाशी नित्यं सावित्र्यादिकं जपंक्षिभिर्वयरपद्धति । तथा चापस्तम्बः— "यदेकरात्रेण करोति पापं कृष्णं वर्णं बाह्मणः सेवमानः । चत्वर्थकाठ उदक आत्म-जापी भैक्षचारी त्रिभिर्वपेस्तद्यपोहति पापम् ॥ " मेथातिथिस्त इत्थमेव व्याख्यात-वान् । गोविन्दराजस्त्वक्रमपरिणीतश्चदागुमनप्रयाधित्तमिदमाइ॥ १७८॥

एषा पापकृतामुक्ता चतुर्णामपि निष्कृतिः । पतितैः संपयुक्तानामिमाः शृणुत निष्कृतीः ॥ १७९ ॥

इयं हिंसाभक्ष्यभञ्जणस्तियागम्यागमनकारिणां चतुर्णामपि पापकृतां विद्यादिक्ता । इदानीं साक्षारपापकृद्धिः सह संसर्गिणामिमा वक्ष्यमाणाः संग्रद्धीः श्यन्तः॥ १७९ ॥

संबत्सरेण पतित पतितेन सहाचरन् ।

याजनाध्यापनाद्यानाच तु यानासनाञ्चात् ॥ १८० ॥

पतितेन सह संसर्गमाचरन् एकयानगर्गनेकासनोपवेशनैपङ्किभोजनरूपानसंसर्गः नाचरन्संवत्सरेण पतित । नतु याजनाध्यापनाधौनात्संवत्सरेण पतित किंतु सब एवेत्वर्थः । अध्यापनमन्नोपनयनपूर्वकं सावित्रीश्रावणम् । याजनादिनां च सदायातित्यमाह देवछः—"याजनं योनिसंवन्यं स्वाध्यायं सह भोजनम् । कृत्वा सद्यः पतन्त्येते पतितेन न संशयः ॥" विष्णुः—" आ संवत्सरात्यति पतितेन सहाचरन् । सहयानास्वाध्यानासु सच एव हि ॥ " वीषायनः—" संवत्सरेण पतिते पतितेन सहाचरन् । याजनाध्यापनाणौनात्सयो न भयनासनात् " इति । गोविन्दराजस्तु याजनादिनां वयाणां संवत्सरेण पतित्यहेतुत्वं सहासनादीनां छप्तत्वात्र संवसरेण किंत्व तस्माद्ध्यंभपीति व्याचष्टे । अस्मदिषमङ्ख्याख्याद्धानिव्याख्यात्रसारिणी । नेनां गोनिन्दराजस्य कल्पनामग्रहरूथ्यहे ॥ १८० ॥

यो येन पतितेनेषां संसर्ग याति मानवः । स तस्येव व्रतं कुर्यात्तत्संसर्गविशुद्धये ॥ १८९ ॥

पातितशब्दोऽयं पापकारिवचनः सकलपापिनामविशेषपाठात्। एषां पातितानः मध्ये यो येन पापकारिणा सद्द पूर्वोक्तं संसगं करोति स तस्यैव वतस्यं प्रायश्चितं क्यांवतु मरणान्तिकामित्यभिद्धितं तदिप वतं संसगिंणा कियमाणम् "वद्यद्वा द्वादश-समाः " ( अ. ११ क्यो. ७२ ) इत्यादिकं पाददीनं कर्तव्यम् । तथाच व्यासः——" यो येन संस्कृतेद्ववं सोऽपि तत्समतामियात् । पादन्यनं चरेत्सोऽपि तस्य तस्य वतं द्विजः"॥ १८१॥

पतितस्योदकं कार्य सिपण्डैर्बान्धवैर्वहिः।

निन्दितेऽहर्रने सायाद्वे ज्ञात्यृत्विग्गुरुसंनिधौ ॥ १८२ ॥ महापातकिनो जीवत एव प्रेतस्योदकिया वक्ष्यमाणसीत्या सपिण्डे समा-नोदकैश्च ग्रामाद्भहिर्गत्वा ज्ञात्यृत्विग्गुरुसंनिधाने रिकायां नवम्यां तिथौ दिनान्ते कर्तव्या ॥ १८२ ॥

दासी घटमपां पूर्ण पर्यस्येत्मेतवस्पदा । अहोरात्रमुपासीरत्नशौचं वात्धवैः सह ॥ १८३ ॥

सपिण्डसमानोद्कप्रयुक्ता दासी उदकपूर्णं घटं प्रेतवदिति दक्षिणाभिस्रबीभूष पा-देन श्चिपेत् यथा स निरुदको भवति । तदत्र ते सपिण्डाः समानोदकैः सहाहोरात्रम-सौचमाचरेषुः ॥ १८३ ॥

निवर्तेरंश्च तस्माचु संभाषणसहासने ।

दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रा चैन हि स्नैकिकी ॥ १८४॥ तस्मात्पतितात्सपिण्डादीनां संभाषणमेकासनोपनेशनं च तस्मै अक्यप्रदानं सांन-त्सरिकादौ निमन्त्रणादिरूपो लोकन्यवद्वार एतानि निवर्तरम् ॥ १८४॥

ज्येष्ठता च निवर्तेत ज्येष्ठावाण्यं च यद्धनम्।

ज्येष्ठांशं मामुयाचास्य यवीयान्गुणतोऽधिकः ॥ १८५ ॥ ज्येष्ठस्य यत्प्रत्यत्थानादिकं कार्यं तत्तस्य न कार्यम् । ज्येष्ठकस्यं च तस्य विज्ञत्तः द्वारादिकं धनं न देयम् । यदापि ऋक्थप्रदानप्रतिपेधादेवाच्युद्धारप्रतिपेधः सिदस्त-धापि यवीयसस्तत्प्राप्त्यर्थमन्द्यते । तस्यैव ज्येष्ठस्य संवन्धि धनं सोद्धारांशं तद्दुजो ग्रणाधिको कथते ॥ १८५ ॥

भायश्चित्ते तु चिरिते पूर्णकुम्भमपां नवम् । तेनैव सार्धे भास्येयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये ॥ १८६ ॥ इते दुनः पतितेन प्रायथिते सपिण्डसमानोदकास्तेनैव इतप्रायथितंन सह पविषे जलायारे लात्वा जलपूर्णं नवं घटं प्रक्षिपेयुः । इह नवघटग्रहणाहासीघटमित्यत्र कृती-पर्योगिघटः प्रतीयते ॥ १८६ ॥

> स त्वप्सु तं घटं प्रास्य प्रविक्य भवनं स्वक्षम् । सर्वाणि ज्ञातिकार्याणि यथापूर्वं समाचरेत् ॥ १८७ ॥

स कृतप्रायश्चित्तः तं पूर्वोक्तघटं जलमध्ये क्षित्वा ततः स्वकीयभवनं प्रविक्य यथा-पूर्वे सर्वाणि ज्ञातिकर्माणिं कुर्यात् ॥ १८७ ॥

एतदेव विधि कुर्याद्योपित्सु पतितास्वपि ।

वसान्नपानं देयं तु वसेयुश्च ग्रहान्तिके ॥ १८८ ॥

कृष्यि पतितास्येयमेव पतितस्योदकं कार्यमित्यादिविधि भर्वादिसपि-ण्डसमानोदकवर्गः कुर्यात् । पासाच्छादनानि पुनराभ्यो देयानि । गृहसमीपे चासां वासार्थ कुटीदंगुः ॥ १८८ ॥

एनस्विभिरनिणिक्तैनीर्थं किंचित्सहाचरेत् ।

कृतनिर्णेजनांश्रेव न जुगुप्सेत किंहिचत् ॥ १८९ ॥

पापकारिभिरकृतप्रायश्रितैः सह दानप्रतिप्रहादिकमथै किंचित्राइतिष्ठेह् । कृतप्राय-श्रित्तानैय कदाचिदपि पूर्वकृतपापत्वेन निन्देत्कितु पूर्ववद्यवहरेत्॥ १८९॥

अस्यापवादमाइ-

बाळझांश्र कृतझांश्र विशुद्धानिप धर्मतः।

शरणागतहन्तृंश्र स्त्रीहन्तृंश्च न संवसेत् ॥ १९०॥

बाउं यो इतवान्, कृतोपकारमपकाराचरणेन यो विनाशितवान्, प्राणरक्षार्थ-मागतं यो इतवान्, क्षियं च यो व्यापादितवानेतान्यथावस्कृतप्रायश्चित्तानपि संस-शितया न परिवसेत् ॥ १९० ॥

येषां द्विजानां सावित्री नातृरुयेत यथाविधि । तांश्चारियत्वा त्रीन्कुरुक्टान्यथाविध्युपनाययेत् ॥ १९१ ॥

येषां ब्राह्मणक्षत्रियविशाम् आहकत्विषककारः उपनयनं यथाशालं न कृतवान् तान्प्राजापत्यत्रयं कारियत्वा यथाशाख्यपनयेष् । यत्तु याज्ञवल्क्यादिभिन्नीत्यत्तो-मादिप्रायश्चित्तस्रक्तं तेन सहास्य गुरुष्टापवमञ्जसंथाय जातिशकत्यायपेक्षो विकल्पो सन्तन्यः ॥ १९१ ॥

प्रायिश्वत्तं चिकीर्पन्ति विकर्मस्थास्तु ये द्विजाः । ब्रह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत् ॥ १९२ ॥

ये प्रतिषिद्धश्चद्रसेविनो द्विजास्ते चोपनीता अप्यनभीतवेदाः प्रायश्चितं कर्तुसि च्छन्ति तेषामप्येतस्त्राजापत्यादित्रयसुपदिशेद् ॥ १९२ ॥ यद्रहितेनाचियन्ति कर्मणा ब्राह्मणा धनम् । तस्योत्सर्गेण शुध्यन्ति जप्येन तपसैव च । १९३ ॥

गाईतेन कर्मणा निषिद्धदुःप्रतिग्रहादिना त्राह्मणा यद्धनमर्जयन्ति तस्य वनस्य स्यामेन जपतपोभ्यां वश्यमाणाभ्यां शुध्यन्ति । धनस्यागेन च प्रापश्चित्तविधाना-द्वहुमूल्ये च करितुरमादावल्पमूल्ये च टोहादी परिगृहीते तुल्यप्रापश्चित्ताभिधान-सुप्यनम् । एवमविकस्यविकयादावापि ॥ १९३ ॥

> जिपत्वा त्रीणि सावित्र्याः सहस्राणि समाहितः । मासं गोष्ठे पयः पीत्वा मुच्यतेऽसत्त्रतिग्रहात् ॥ १९४॥

शीणि सावित्रीसहसाणि जिपत्वा गोष्ठे वा मासं श्वीसहारोऽसरप्रतियहजनिता-त्पापान्छको भवति । शद्रप्रतियहादावन्येतदेव प्रायश्चित्तम् । द्रव्यदोषेण च दातृदो-पेणापि प्रतियहस्य गर्हितत्वाविशेषादिति ॥ १९४॥

उपवासकृशं तं तु गोव्रजात्युनरागतम् ।

प्रणतं प्रतिपृच्छेयुः साम्यं सौम्येच्छसीति किम् ॥ १९५ ॥ केवळक्षीराहारेण इतरभोजनन्याहस्या कृशदेहं मोधातप्रत्यागृतं प्रणतं नवीभृतं किमस्माभिः सह साम्यभिच्छसि पुनरसत्प्रतियहं न करिप्यसीत्येवं धर्मं बाह्मणाः परिष्ठच्छेयुः ॥ १९५ ॥

सत्यमुक्तवा तु विभेष्ठ विकिरेचवसं गवाम् । गोभिः प्रवर्तिते तीर्थे कुर्युस्तस्य परिग्रहम् ॥ १९६ ॥

सत्यमेतत्पुनरसत्प्रतिग्रहं न करिष्यामीत्येवं ब्राह्मणेषूक्त्वा पासं गर्या दशात् । तत्मिन्यवसं भक्ष्यमाणे देशे गोभिः पवित्रीकृतत्यात्तीर्थीभृते ब्राह्मणास्तस्य संव्यत्रहारे स्वीकारं कुर्युः ॥ १९६ ॥

त्रात्यानां याजनं कृत्वा परेपामन्त्यकर्म च । अभिचारमहीनं च त्रिभिः कुच्छ्रैट्येपोहति ॥ १९७ ॥

त्रात्यानाम् "अत कथ्वं त्रयोऽप्येते" (अ. २ श्वो. ३९ ) इत्युक्तानां त्रात्यस्तो-मादियाजनं कृत्वा पितृगुर्वादिव्यतिरिक्तानां च निषिद्धौध्वदेहिकदाहश्राद्धादि कृत्वा-ऽभिचारं च इपेनादिकम् । अभिचारोऽनभिचारणीयस्य । अहीनं यागविशेषः । " अहीनयजनमग्रीचिकरम् " इति श्वतेः । त्रिरात्रादि तस्य यजनं कृत्वा त्रिमिः कृष्कृर्विद्यध्यति ॥ १९७ ॥

> शरणागतं परित्यज्य वेदं विष्ठाव्य च द्विजः । संवत्सरं यवाहारस्तत्पापमपसेधति ॥ १९८ ॥

शरणामतं परित्राणार्थम्रपमतं शक्तः सनुषेश्वते द्विजातिरनध्याप्यं च वेदमध्याप्य तज्जनिनं पापं संवत्सरं यवाहारोऽपत्रदक्ति ॥ १९८ ॥ श्वसृगालखर्रेद्देष्टो ग्राम्यैः क्रव्याद्भिरेव च । नराश्वोष्ट्रवराहेश्च प्राणायामेन शुध्यति ॥ १९९ ॥ [शुनाऽऽघ्रातावलीढस्य दन्तैर्विदलितस्य च । अद्भिः प्रक्षालनं प्रोक्तमग्निना चोपचूलनम् ॥ १० ॥]

ङ्कुरसुगाउगर्दभनराभवराह।यैशी#यैथाममांसादैमीजीराहिभिर्दष्टः प्राणायामेन यथ्यति ॥ १९९ ॥

> षष्ठान्त्रकालता मासं संहिताजप एव वा । होमाश्च सकला नित्यमपाङ्ग्र्यानां विशोधनम् ॥ २००॥

अपाङ्क्ष्याः "ये स्तेन पतिताः ऋषाः" (अ. ३ स्टो. १५०) इत्यादिनोक्ताः स्तेषां विश्वपताऽद्यपदिष्टप्रायश्चित्तानां भासं त्र्यहमसुकत्वा तृतीयेऽक्षि सायं भोजनं वेदसंहिताजपो "देवकृतस्यैनसोऽवयजनमसि " इत्यादिभिरष्टभिर्मः व्रहेषकं कार्यः । एतत्ससुद्धिं पापशोधनम् ॥ २००॥

उष्ट्रयानं समारुह्य खरयानं तु कामतः।

स्नात्वा तु विशो दिग्वासाः प्राणायामेन शुध्यति ॥ २०१ ॥

उद्देशकं यानं शकटादि एवं खरयानमधि तत्कामत आस्त्र अव्यवधान उद्दूख-राभ्यां याने प्राणायामबहुत्वं नग्नश्च कामतः जानं कृत्वा प्राणायामन श्वद्धो भवति ॥ २०१॥

विनाद्भिरप्ध वाप्यातः शारीरं संनिवेश्य च । संचैलो वहिराद्धत्य गामालभ्य विशुध्यति ॥ २०२ ॥

असंनिद्दितज्ञलो जलमध्ये वा वेगातीं मूत्रं पुरीपं वा कृत्वा सवासाः बहिर्योमा-जवादौ स्नात्वा गां च स्प्रृष्ट्वा विश्वदो भवाते ॥ २०२ ॥

वेदोदितानां नित्यानां कर्षणां समितिक्रमे । स्नातकवतछोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम् ॥ २०३॥

वेदविद्वितानां कर्मणाम्यविद्वोत्रादीनामत्रपदिष्टप्रायश्चित्तविशेषाणां च परिछोषे स्नात-कत्रतानां चतुर्थाध्यायोक्तानामतिक्रमे सत्येकादोपवासं प्रायश्चित्तं इर्यात् ॥ २०३॥

हुंकारं ब्राह्मणस्योक्त्वा त्वंकारं च गरीयसः । स्नात्वाऽनश्रन्नहःश्लेषमभिवाच प्रसादयेत् ॥ २०४॥

हुं तृष्णीं स्थीयतामित्याक्षेपं ब्राह्मणस्य कृत्या त्वंकारं च विद्याद्ययिकस्यो-कत्वाऽभिवादनकाटादारभ्याहःशेषं यावत्कात्वा भोजननिष्ठतः पादोपग्रहणेनापगतकोषं कृषीत् ॥ २०४॥ ताङ्गित्वा तृणेनापि कण्ठे वाऽऽवध्य वाससा । विवादे वा विनिर्जित्य प्रणिपत्य प्रसाद्येत् ॥ २०५ ॥ प्राकृतं बाद्यणं तृणेनापि ताङ्गित्वा कण्ठे वाऽऽवध्य वाससा वा वाक्क्छहेन जिल्ला प्रणिपातेन प्रसाद्येत् ॥ २०५ ॥

अवगूर्य त्वव्दशतं सहस्रमभिहत्य च । जिघांसया ब्राह्मणस्य नरकं प्रतिपद्यते ॥ २०६ ॥

बाह्मणस्य इननेच्छया दण्डमुखस्य वर्षशतं नरकं प्राप्नोति । दण्डादिना पुनः प्र-इत्य वर्षसद्दसं नरकं प्राप्नोति ॥ २०६ ॥

शो।णितं यावतः पांसुन्संगृह्णाति महीतले ।

ताचन्त्यब्द्सह्स्राणि तत्कर्ता नरके वसेत् ॥ २०७ ॥ प्रदतस्य ब्राह्मणस्य रुधिरं यावत्संख्याकान् रजःकणान्भूमौ पिण्डीकरोति नाव-इसंख्याकानि वर्षसङ्खाणि तच्छोणितोत्पादको नरके वसेत् ॥ २०७ ॥

अवगूर्य चरेत्क्रच्छ्रपतिक्रच्छ्रं निपातने ।

कुच्छ्रातिकुच्छ्री कुर्धीत विमस्योत्पाद्य शोणितम् ॥ २०८॥ शाद्यणस्य दननेच्छ्या दण्डायुव्यमने कृच्छ्रं कुर्याद् । दण्डादिप्रदारे दत्तेप्रतिकृच्छ्रं वक्ष्यमाणं चरेत् । रुधिरम्रुत्पाव कृच्छ्रातिकृच्छ्रो कुर्वीत ॥ २०८॥

अनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानामपनुत्तये ।

शक्ति चावेक्ष्य पापं च प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत् ॥ २०९ ॥ अञ्जकप्रायश्चित्तामां यथा प्रतिक्षेमचपादिकृतामां निर्देरणार्थं कर्तुः वर्रारपमानि सामर्थ्यमवेक्ष्य पापं च जात्वा ज्ञानाज्ञानसकृदाहरयहवन्यादिक्ष्पेण प्रायश्चितं प्रकल्पयेत् ॥ २०९ ॥

यैरम्युपायैरेनांसि मानवो व्यक्किति।

तान्वोऽभ्युपायान्वक्ष्यामि देवर्षिपितृसेवितान् ॥ ६१० ॥
• वेहेंतुभिर्मत्त्रच्यः पापान्यपत्तदति तान्पापनाशहेतृन्देवर्षिपितृभिरतितान् यप्माकं वक्ष्यामि ॥ २१० ॥

> च्यहं प्रातस्यहं सायं च्यहभद्यादयाचितम् । च्यहं परं च नाश्चीयात्माजापत्यं चरन्द्रिजः ॥ २११॥

प्रजापत्याख्यं कृष्ट्रभाचरन् द्विजातिरायं दिनवयं प्रातर्श्वेशीत । प्रातःशकोत्यं भोजनानामौचित्यप्राप्तदिवाकारुपरः । अत एव वितिष्ठः—" त्र्यहं दिवा शुङ्के नक्त-मानि च त्र्यहं त्र्यहं अयाचितवतं त्र्यहं न शुङ्के " इति च कृष्ट्रः । आपस्तम्बो-त्र्याह—" त्र्यहं नकाशी दिवाशी च तत्रष्यहम् । त्र्यहमयाचितवत्रक्षयहं नानाति किंचन ॥ " इति कृष्णूद्वादशरात्रस्य विधिः । अपरं च दिनवर्य सार्यसंध्यायामती-तायां शुक्षीत । अन्यदिनत्रयमयाचितं तावदनं शुक्षीत । शेपं च दिनवर्य न किंचि-दशीयात् । अत्र याससंख्यापरिमाणापेक्षायां पराशरः—"सायं द्वाविंशतिर्यासाः प्रातः पिंड्वशतिस्तथा । अयाचिते चतुर्विंशत्परं चानशनं स्मृतम् ॥ कुकुटाण्डप्रमाणं च यावांश्र प्रविश्वेनसुखम् । एतं प्रासं विज्ञानीयाच्छुद्धार्थं प्रासशोधनम् ॥ इविष्यं चात्र-मश्रीयायथा रात्रौ तथा दिवा । त्रींकीण्यद्दानि शाखीयान्यासानसंख्याकृतान्यथा ॥ अयाचितं तथैवायादुपवासक्यदं भवेस् "॥ २११ ॥

> गोमूत्रं गोमयं क्षीरं द्धि सर्पिः कुकोदकम् । एकरात्रोपवासश्च कुच्छुं सांतपनं स्मृतम् ॥ २१२ ॥

गोमुत्रावेकीकृत्य एकैकस्मिनहिन भक्षयेनान्यतिकिचिद्यात् । अपरिद्रिने चोपवास इत्येतत्सांतपनं कृच्छूं स्मृतम् । यदा त गोमृत्रादिषट् प्रत्येकं षट् दिनान्यपभुष्य सप्तमे दिने चोपवासस्तदा महासांतपनं भवति । तथा च याज्ञवत्क्यः—" कुको-दकं च गोधीरं दिथि मृत्रं शकृद्यृतम् । जग्ध्त्रापरेऽङ्कयुपवसेत्कृच्छूं सांतपनं चरन् ॥ पृथक् सांतपनद्वयैः पडहः सोपवासिकः । सप्तादेन त कृच्छ्रोऽयं महासांतपनं स्मृतम् ॥ " इति ॥ २१२ ॥

एकैकं ग्रासमश्रीयाज्यहाणि जीणि पूर्ववत्।

ज्यहं चोपवसेदन्त्यमतिकुच्छ्रं चरन्द्रिजः ॥ २१३ ॥

अतिकृष्ट्रं द्विजातिरत्तिष्टनप्रातःसायमयाचितादिरूपेणैकैकं प्रासं व्यहाणि कीणि वीणि पूर्ववस् अन्यच त्र्यहं न किचिद्धक्षीत् ॥ २१३ ॥

तप्तकुच्छूं चरन्विमो जलक्षीरघृतानिलान्। मतित्र्यहं पिबेदुष्णान्सकृत्सनायी समाहितः ॥ २१४ ॥ [अपां पिबेच त्रिपलं पलमेकं च सर्पिषः । पयः पिबेचु त्रिपलं त्रिमात्रं चोक्तमानतः ॥ ११]

तमकुच्छ्रं चरन्द्रिजातिः त्यद्दश्रणोदकं त्र्यदृश्रण्यक्षीरं त्र्यदृश्रण्णवृतं त्र्यदृश्रण्णवायु-मेकवारं कानं कुर्वन्संयमवान्यिवेत् । अत्र पराशरोको विशेषः---"पट्पलं तु पिकेद-स्भक्षिपलं तु पयः पिवेत् । पटमेकं पिवेत्सपिस्तप्रकृच्छ्रं विधीयते " ॥ २१४ ॥

> यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम् । पराको नाम कुच्छ्रोऽयं सर्वपापापनोदनः ॥ २१५ ॥

विगतानवधानस्य संयतेन्द्रियस्य द्वादशाहमभीजनमेव पराकारूयः कृष्ट्रः सक्-दाष्टित्तारतम्येन गुरुव्युसमफव्यापापनोदनः ॥ २१६ ॥

एकैकं हासयेत्पिण्डं कृष्णे शुक्ते च वर्धयेत् । उपस्पृत्रंक्षिपवणमेतचान्द्रायणं स्मृतम् ॥ २१६ ॥ सायंत्रातर्मध्याह्नेषु जानं कुर्वाणः पौर्णमास्यां पञ्चदश प्रासानशित्वा ततः कृष्णप्र-तिपत्कमेणैकैकं प्रासं हासयेत्तथा चतुर्दश्यामेको प्रासः संपद्यते । ततोऽमादास्याया-श्वपोप्य शुक्रप्रतिपदप्रभृतिभिरेकैकं प्रासं दृद्धिं नयेत् । एवं पौर्णमास्यां पञ्चदश पा-साः संपद्यन्ते । एतित्पपीतिकामध्याख्यं चान्द्रायणं समृतम् ॥ २१६ ॥

#### एतमेव विधि कृत्स्नमाचरेद्यवमध्यमे । शुक्कपक्षादिनियतश्ररंश्चान्द्रायणं व्रतम् ॥ २१७ ॥

एतमेव पिण्डहासद्यद्वितिपवणस्नानात्मकं विधानं यवमध्याख्ये चान्द्रायणे द्यक्कपक्षमादितः कृत्वा संयतेन्द्रियथान्द्रायणमद्याधिकाचरेत् । ततथ द्यक्कप्रित-पदमारभ्य एकैकं पिण्डं वर्धयेत् । यथा पौर्णमस्यां पञ्चद्रश्च धासाः संप-चन्ते । ततः कृष्णप्रतिपदमारभ्य एकैकं पिण्डं हासयेत् । यथाऽमावास्यायाञ्चप-वासो भवति ॥ २१७॥

### अष्टावष्टौ समश्रीयात्पिण्डान्मध्यंदिने स्थिते । नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन् ॥ २१८ ॥

यतिचान्द्रायणमञ्जतिष्ठन् शुक्कपञ्चात्कुण्णपञ्चाद्वारभ्य मासमेकं संयतेन्द्रियः प्रत्य-इमष्टावष्टी यासान्मध्यंदिने भुक्षीत । मध्यंदिन इति गृहस्थत्रधाचारिणोः सायंभोः जननिष्टस्पर्थम् ॥ २१८ ॥

# चतुरः प्रातरश्रीयात्पिण्डान्विपः समाहितः। चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिशुचान्द्रायणं समृतम्॥ २१९॥

प्रातश्रतुरों ग्रासानश्रीयात् । अस्तमिते च ध्रुरं चतुरो ग्रासान्सुङ्गीत । एतच्छिन्नु-चान्द्रायणं सुनिभिः स्सृतम् ॥ २१९ ॥

#### यथाकथांचित्पिण्डानां तिस्रोऽश्रीतीः समाहितः । मासेनाश्चन्हविष्यस्य चन्द्रस्यैति सस्रोकताम् ॥ २२० ॥

नीवारादिद्दविष्यसंबन्धिनां प्रासानां है अते चत्वारिशद्धिके कदाचिद्दश कदाधि-त्यञ्च कदाचित्वोद्दश कदाचिद्ववास इत्येवमायनियमेन यथाकथंचित्विष्ण्डान्मासेन संयतवान्भुञ्जानश्चन्द्रसङोकतां याति । एवं पापश्चवार्यमभ्युद्यार्थं चेदशकम् । अत एव याज्ञवल्ययः—"धर्मार्थं यथरेदेतचन्द्रस्पेति सङोकताम् । कुच्छूकुच्छर्मकामस्तु महतीं श्रियमाप्तुयात् ॥ " अ. ३ श्ला. ३२६-२० ) अतः प्राजापत्यादिकुच्छमप्य-भयुद्यफ्छमिति याज्ञवल्कयेगोक्तम् ॥ २२० ॥

#### एतद्दुद्रास्तथादित्या वसवश्राचरन्त्रतम् । सर्वाकुशलमोक्षायं मस्तश्र महर्षिभिः ॥ २२१ ॥

एतचान्द्रायणाख्यं वर्तं रुदादित्यवस्रमरुतश्च महर्षिभिः सह सर्वपापनात्राय गुरुङ-गुपापापेक्षया सकृदाहत्तिप्रकारेण कृतवन्तः ॥ २२१ ॥ महाज्याहृतिभिर्होमः कर्तज्यः स्वयमन्वहम् । अद्दिसासस्यमक्रोधमार्जवं च समाचरेत् ॥ २२२ ॥

महान्याद्दतिभिर्भूर्ध्यःस्वरेताभिः " आज्यं इविरवादेशे जुद्दोतिषु विधीयते " इति परिशिष्टवचनादाज्येन प्रत्यदं दोमं कुर्यात्। अद्विसासत्याकोधाकौटिल्यानि चाउतिष्ठेत्। ययप्येतानि पुरुषार्थतया विदितानि तथापि त्रताद्गतयायसुपदेशः॥ २२२॥

> त्रिरहिस्तिनिशायां च सवासा जलमाविशेत् । स्त्रीशुद्रपतितांश्चैव नाभिभाषेत कर्हिंचित् ॥ २२३ ॥

अइनि रात्रावादिमध्यावसानेषु सानार्थं सचैको नयादिनकं प्रविशेत् । एतञ्च विभीकिकामध्ययवमध्यचान्द्रायणेतरचान्द्रायणविषयम् । तयोः " उपस्पृशंक्षिपव-णम् " ( अ. ६ स्टो. २४ ) इत्युक्तस्वात् । जीग्रद्रपतितेथ सह यावद्वतं कदाचि-स्संमाषणं न कुर्यात् ॥ २२३ ॥

स्थानासनाभ्यां विहरेदशक्तोऽधः शयीत वा । ब्रह्मचारी व्रती च स्यादुरुदेवदिजार्चकः ॥ २२४ ॥

अहिन रात्री च उत्थित आसीनः स्याध तु ग्रयीत । असामध्ये तु स्थिण्डिले भ्रमीत न खट्टारी । ब्रह्मचारी खीसंयोगरहितवतः । वती भौक्षीदण्डादियुकः " पा-लाशं चारयेदण्डं श्रचिमोंक्षीं च मेखलाम् " इति यमस्मरणात् । युस्देवबाद्यणानां च पूतको भवेत् ॥ २२४ ॥

सावित्रीं च जपेनित्यं पवित्राणि च शक्तितः । सर्वेष्वेव व्रतेष्वेवं प्रायिक्तार्थमाहतः ॥ २२५ ॥

सावित्रीं च सदा जपेत् । पवित्राणि चात्रमर्पणादीनि यथाशक्ति नपेत् । एतव यथा चान्द्रायणे तथा प्राजापत्यादिकुच्छ्रेष्वपि यत्नवान्प्रायश्चितार्थमत्तिवेत् ॥२२२॥

एतैर्द्विजातयः शोध्या वर्तेराविष्कृतैनसः।

अनाविष्कृतपापांस्तु मन्त्रैहींमैश्र शोधयेत् ॥ २२६ ॥

ठोकविदितपापा द्विजातय एभिरक्तप्रायश्चित्तैर्वश्चमाणपरिषदा शोपनीयाः। अ-प्रकाशितपापांस्तु मानवांन्मन्त्रेहींभैश्च परिषदेव कोषयेत्। यद्यपि परिषदि निवेदने रहस्यत्वस्य नाग्रस्तथाप्यस्रकपापे कृते केनापि ठोकाविदिते किं प्रायश्चित्तं स्थादिति सामान्यप्रभे न विरोधः॥ २२६॥

> ख्यापनेनानुतापेन तपसाऽध्ययनेन च । पापकृत्मुच्यते पापाचथा दानेन चापदि ॥ २२७ ॥

पापकारी नरो ठोकेषु निजपापकथनेन थिङ्मामतिपापकारिणमिति पश्चातापेन श्रध्यति । तपसा चोधकपेण साविशीजपादिना च पापान्सच्यते । तपस्यशको हाने- न च पापान्युक्तो भवति । रूपापनं चेदं प्रकाशप्रायधिताङ्गभूतं न रहस्यप्रायधिन लाङ्गं रहस्यत्वद्दानिप्रसङ्गाद् । अञ्चतापथ प्रकाशरहस्याङ्गमेव । दानेनेति प्राजाप-पत्यवत एकचेद्रविधानात् । चेद्रथ पञ्चप्रराणीया त्रिप्रराणीया वेति । एतेन महाह-त्यानिमित्तके द्वादशवार्षिकवते मासि सार्थद्वयप्राजापस्यात् वस्तरे विष्वदेनवो भव-नित । द्वादशिक्षवेषैः पष्टथिकश्चतवयं चेनवो भवन्तीति ॥ २२०॥

यथा यथा नरोऽवर्म स्वयं कृत्वानुभाषते ।

तथा तथा त्वचेवाहिस्तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ २२८ ॥

यथा यथा स्वयं पापं कृत्वा नरी भाषते ठोके रूपापपति तथा तथा तेन पापन सर्प इव जीर्णत्वचा खच्यत इति रूपापनविषेरत्वारः ॥ २२८ ॥

यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गईति। तथा तथा शरीरं तत्तेनाधर्मेण मुच्यते॥ २२९॥

तस्य पापकारिणो मनो यथा यथा दुष्कृतं कर्म निन्दति तथा तथा श्ररीरं जी-वात्मा तेनाधर्मेण श्रुको भवति अयमत्रतापात्रवाद इति ॥ २२९ ॥

> कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात्पापात्ममुख्यते । नैवं कुर्या पुनरिति निष्टत्त्या पूयते तु सः ॥ २३० ॥

पापं कृत्वा पश्चात्संतप्य तस्मात्पापान्खच्यत इत्युक्तमपि नैवं कृयां प्रविद्यविभन-दितम् । यदा तु पश्चात्तापो नैवं प्रनः करिष्यामीत्येवं निष्ठतिरूपसंकलपश्चकः स्या-त्तदा स्रतरां तस्मात्पापात्पूतो भवतीति । एतच निष्ठतिसंकलपस्य प्रकाषाप्रकाश्चप्राय-श्चित्ताङ्गविधानार्थम् ॥ २३० ॥

एवं संचिन्त्य मनसा प्रेत्य कर्मफलोदयम् । मनोवाङ्मूर्तिभिनित्यं ग्रुभं कमे समाचरेत् ॥ २३१ ॥ एवं ग्रभाग्रभानां कर्मणां परलोक इष्टानिष्टकलं मनसा विकार्य मनोवाकायैः ग्रभमेव सर्वं कर्म क्रयीत् इष्टकलत्वात् । नाग्रभं नरकादिदः बहेत्त्वात् ॥ २३१ ॥

> अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्कृत्वा कर्म विगर्हितम् । तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छन्द्वितीयं न समाचरेत् ॥ २३२ ॥

प्रमादादिच्छातो वा निविद्धं कमं कृत्या तस्मात्वापान्छाकिमेच्छन्युनस्तन कुर्यात् । एतच पुनः करणे प्रायश्चित्तगौरवार्थम् । अत एव देवछः—" दिथेः प्राथमिकादस्मा-द्वितीये द्विग्रुणं अवेत् " इति ॥ २३२ ॥

यस्मिन्कमिण्यस्य कृते मनसः स्याद्लाघवस् । तस्मिस्तावत्तपः कुयोद्यावतुष्टिकरं भवेद् ॥ २३३ ॥ अस्य पापकारिणो यस्मिन्प्राविकात्त्वये कर्मण्यद्वविते न वितस्य संसेषः स्यात-स्मिस्तदेव प्रायाधितं तावशावर्तयेषावन्मकसः संतोषः प्रसादः स्याद् ॥ २३३ ॥ तपोमूलमिदं सर्वे दैवमानुषकं सुखम् । तपोमध्यं बुधैः मोक्तं तपोऽन्तं वेददर्शिभिः ॥ २३४ ॥

यदेतत्सर्व देवानां महण्याणां च छलं तस्य तपः कारणम् । तपसैव च तस्य स्थितिः । तपोऽन्तः प्रतिनियतिविधिरेव देवादिछलस्य तपसा जनगदादिष्टं वेदापे-रुक्तम् । उक्तप्राजापत्यादिप्रायश्चित्तात्मकं तपः । प्रसङ्गेन चेदं वक्ष्यमाणं च सर्वत-पोमादात्म्यकथनम् ॥ २३४ ॥

ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम् । वैश्यस्य तु तपो वातो तपः शूद्रस्य सेवनम् ॥ २३५ ॥ ब्राह्मणस्य ब्रह्मचर्यात्मकवेदान्तावबोधनं तपः, राजन्यस्य रक्षणं तपः, वैश्यस्य कृषिवाणिज्यपाश्चपात्त्यादिकं तपः, श्रद्धस्य ब्राह्मणपरिचर्या तपः इति वर्णविशेषेणो-त्कर्षवोधनार्थमः॥ २३६॥

ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाशनाः । तपसैव मपदयन्ति त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ २३६ ॥ व वाहमनःकायनिवमोपेताः फलमलवायभक्षान्तपसैव जहसस्थाव

ऋषयो वाङ्मनःकायनियमोपेताः फलमूलवायुभक्षास्तपसैव जङ्गमस्थावरसहितं प्रथिव्यन्तरिक्षस्वर्गास्मकं लोकत्रयमेकदेशस्थाः सन्तो निष्पापान्तःकरणाः प्रकर्षेण परयन्ति ॥ २३६ ॥

औषधान्यमदो विद्या देवी च विविधा स्थितिः । तपसैव प्रसिध्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम् ॥ २३७ ॥

औषधानि व्याध्युपग्रमनद्देतुकानि । अगदो गदाभावः नैरुष्यमिति यावत् । विश्वा बद्धाधर्मचर्यात्मकवेदार्थज्ञानं वेदसंबन्धिनी च नानारूपा स्वर्गादाववस्थितिरि-त्येतानि तपसैव प्राप्यन्ते यस्मात्तप एषां प्राप्तिनिभित्तम् ॥ २३७ ॥

यहुस्तरं यहुरापं यहुर्ग यच दुष्करम् ।

सर्वे तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम् ॥ २३८ ॥

यदुःक्षेत्र सीर्यते ग्रहदोषस्य चितापदादि, यदुःखेन प्राप्यते धित्रयादिना यथा विश्वा-मित्रण तेनैव शरीरेण बाह्यण्यादि, यदुःखेन गम्यते भेरुप्रधादि, यदुःखेन क्रियते गोः प्रजुरदानादि, तत्सवं तपसा साधितं शक्यते । यस्मादितदुष्करकार्यकरणं सर्वे तपसा साध्यते तथा दुर्वज्ञनशक्ति ॥ २३८ ॥

> महापातिकनश्चैव शेषाश्चाकार्यकारिणः। तपसैव सुतप्तेन सुच्यन्ते किल्विपात्ततः॥ २३९॥

ब्रह्महत्यादिमहापातककारिणोऽन्ये उपपातकाधकार्यकारिणस्तपसेव उक्तरूपेणातु-ष्टितेन तस्मारपापान्सुच्यन्ते । उक्तस्यापि पुनर्वचनं प्रायक्षित्तस्तुत्यर्थम् ॥ २३९ ॥

# कीटाश्वाहिपतङ्गाश्व पशवश्व वयांसि च ।

स्थावराणि च भूतानि दिवं यान्ति तपोबलात् ॥ २४० ॥

कीटलर्पश्चभपग्चपक्षिणः स्थावराणि च दृक्षगुल्मादीनि भूतानि तपोमाहात्स्येन स्वर्गं यान्ति । इतिहासादौ कपोतोपारूयानादिषु पश्चिणोऽन्यग्निश्चादिकं तपस्तप-नतीति श्रूयते । कीटानां यज्ञातिसहजं दुःखं तत्समं तपस्तेन च क्षीणकलम्या अवि-कारिणो जन्मान्तरकृतेन सकृतेन दिवं यान्ति ॥ २४०॥

यत्किचिदेनः कुर्वन्ति मनोवाङ्मूर्तिभिर्जनाः । तत्सर्वे निर्देदन्त्याग्रु तपसैव तपोधनाः ॥ २४१ ॥

यित्किचित्पापं मनोवाग्देहैमीनवाः क्वविति तत्सर्वं पापं निर्दृत्ति तपसैव तपो-धना इति । तप एव धनामिव रक्षणीयं येषां ते तपोधनाः ॥ २४१ ॥

तपसैव विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य दिवीकसः। इज्याश्च प्रतिगृह्णन्ति कामान्संवर्धयन्ति च ॥ २४२ ॥

प्रायश्चित्ततपसा श्चीणपापस्य त्राह्मणस्य यागे इवींषि देवाः प्रतिग्रह्मन्ति । आभे-कषितार्थाश्च प्रयच्छन्ति ॥ २४२ ॥

प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसैवास्रजत्मभुः । तथैव वेदान्रुषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥

हिरण्यगर्भः सकल्लोकोत्पत्तिस्थितिप्रलयप्रशः तपःकरणपूर्वकमेवेमं ग्रन्थमकरोख् । तथैव ऋषयो वसिष्ठादयस्तपसेव मन्त्रबाद्यणात्मकान्वेदान्प्राप्तवन्तः॥ २४३ ॥

इत्येतत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रवक्षते । सर्वस्यास्य प्रपञ्चन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमम् ॥ २४४॥ [ब्रह्मचर्यं जपो होमः काले ग्रुद्धाल्पभोजनम् । अरागद्वेषलोभाश्च तप उक्तं स्वयंग्रवा॥ १२॥]

सर्वस्यास्य जन्तोर्यंदुर्लभं जन्म तपसः प्रकाशादित्येवं देवाः प्रपश्यन्तः "तपोसूङ् विदं सर्वेख् " ( अ. ११ श्लो. २३४ ) इत्यादि तपोमाहात्म्यं प्रवदन्ति ॥ २४४ ॥

वेदाभ्यासोऽन्वई शक्त्या महायज्ञक्रिया समा।

नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४५ ॥ यथाशक्ति प्रत्यद्दं वेदाध्ययनं पञ्चमद्दायशाद्धशनमपरायसाहिष्युत्वामित्येतानि महापातकज्ञानितान्यपि पापानि श्रीग्रं नाशयन्ति किखतान्यानि ॥ २४५ ॥

यथेधस्तेजसा विदः प्राप्तं निर्दहित सणात् ! तथा ज्ञानामिना पापं सर्वे दहित वेदवित् ॥ २४६ ॥ यथाग्रिः काग्रन्यासलानि खणेनैव तेजसा निःशेषं करोति तथा झानग्निना पापं सर्वं वेदार्थक्षो आद्मणो नाग्नयति । इत्येतत्परमार्थकानस्यैतत्पापक्षयोत्कर्षज्ञाप-नार्थमतत् ॥ २४६ ॥

# इत्येतदेनसामुक्तं मायश्चित्तं यथाविधि ।

अत ऊर्ध्व रहस्यानां मायश्चित्तं निवोधत ॥ २४७ ॥

इत्येतद्भष्ठद्वत्यादीनां पापानां प्रकाशानां प्रायक्षित्तं यथाविष्यभिद्वितम् । अत ऊ-र्व्यमप्रकाशानां पापानां प्रायक्षित्तं श्र्णुत । अयं श्लोको गोविन्दराजेनालिखितः । मेपातिथिना तु लिखित एव ॥ २४७ ॥

# सञ्याहृतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडवा ।

अपि भ्रूणहणं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः ॥ २४८ ॥

सन्याहतिसप्रणवाः साविजीधिरोयुक्ताः पूरककुम्भकरेचकादिविधिना प्रत्यहं पो-दश प्राणायामाः कृता मासाद्भक्षप्रमापि निष्पापं कुर्वन्ति । अपिशक्दादातिदेशिकज्ञसह-त्याप्रायश्चित्ताथिकृतमापि । एतच प्रायश्चित्तं द्विजासीनामेव न क्षीशद्वादेर्मन्त्रान-चिकारास् ॥ २४८ ॥

# कौत्सं जप्त्वाप इत्येतद्वासिष्ठं च प्रतीत्यृचम् । माहित्रं शुद्धवत्यश्च सुरापोऽपि विशुध्यति ॥ २४९ ॥

कौत्सेन ऋषिणा दृष्टम् "अपनः शोग्रचद्धम्" इत्येतत्स्कं, वासप्टेन ऋषिणा दृष्टं च " प्रतिस्तोमेभिक्षसं दक्षिष्ठाः " इत्येवं ऋचं, माहित्रम् " महित्रीणामवोस्तु " इत्येत-त्युकं, ग्रह्बवस्यः " क्लोन्चिण्दं स्तवास श्रह्म् " इत्येतास्तिस ऋचः, प्रकृतं मासम-इरहः शोहणकृत्वोऽपि जापित्वा श्रुरापोऽपि विश्वध्यति । आपिश्चव्यादातिदेशिकश्ररापा-नप्रायश्चित्ताधिकृतोऽपि ॥ २४९ ॥

#### सकुज्जहवास्य वामीयं शिवसंकल्पमेव च । अपहत्य सुवर्णे तु क्षणाद्भवति निर्मेलः ॥ २५० ॥

त्राह्मणः सुवर्णमपहत्य "कस्य वात्रस्य पछितस्य" इत्येतत्सकं प्रकृतत्वा-न्यासमेकं प्रत्यह्मेकवारं जिल्ला, शिवसंकल्पं च " यज्ञायती दृश्य " इत्येतद्वाजस-नेयके यत्पिटतं तर्ज्ञपित्वा स्वर्णमपहत्य क्षिप्रमेव निष्पापो भवति ॥ २५० ॥

#### इविष्पान्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च । जपित्वा पौरुषं सूक्तं मुच्यते गुरुतल्पमः ॥ २५१ ॥

" इविष्णान्तमकरं स्वर्षिदि " इत्येकोनविशतिकत्तः " नतमंहो न दुरितम् " इत्यद्यै, " इति वा इति मे मनः, " "शिवसंकत्प" इति च सक्तं, "सहस्रशीपा पुरुषः" इत्येतच क्षेत्रकर्यं सक्तं मासमेकं प्रत्यहमभ्यस्येति आवणात्प्रकृतत्वात् पोडशाभ्यासा-स्र्यित्वा युक्शस्मत्तस्मात्पापान्श्रच्यते ॥ २५१ ॥ एनसां स्युळसूक्ष्माणां चिकीर्षन्नपनोदनम् । अवेत्युचं जपेदन्दं यत्किचेदमितीति वा ॥ २५२ ॥

स्थूळानां पापानां महापातकानां सक्ष्माणां चोपपातकादीनां निर्देश्णं कर्तुमिच्छन् " अव ते हेळो वरुण नमोभिः" इत्येतामृचं, " विस्किचेदं वरुण देव्ये जमे " इत्येता च अरचं, " इति वा इति मे मनः " इत्येतत्सक्तं संवत्सरमेकवारं प्रत्यहं जपेस्॥२५२॥

मतिगृह्यामतिप्राह्यं भुक्त्वा चार्च विगर्हितम् ।

जर्पस्तरत्समन्दीयं पूयते मानवस्यहात् ॥ २५३ ॥

स्वरूपतो महापातिकथनत्वादिना वाऽप्रतिग्राह्यं प्रतिगृद्ध चालं स्वभावकाटप्र-तिग्रहसंसर्गदुष्टं सुक्त्वा " तरत्त्तमन्द्री घावति " इत्येता ऋचथतस्रो जिपत्वा व्यहं तस्मात्पापानमञ्जयः पूतो भवति ॥ २५३ ॥

सोमारौद्रं तु बह्वेना मासमभ्यस्य ग्रुध्यति ।

खबन्त्यामाचरन्स्नानमर्यम्णामिति च त्वम् ॥ २५४॥

" सोमारका धारयेयामचर्षम् " इति चतसः । " अर्थमणं वस्तं नितं च " इति वस्त्रवयं नयां च स्नानं कृत्वा मासमेकं प्रत्येकमभ्यस्य बहुपापो विश्वव्यति । बहुप्यपि पापेश्च तन्त्रेणेकं प्रायिक्तं कार्यमिति ज्ञापकमिदम् ॥ २५४ ॥

अन्दार्धामिन्द्रमित्येतदेनस्वी सप्तकं जपेत्।

अमशस्तं तु कृत्वाप्सु मासमासीत भैक्षसुक् ॥ २५५ ॥

एनस्वीत्यविशेषात्सर्वेष्वेव पापेषु "इन्द्रं मित्रं वरुणमग्रिम् " इत्येताः सप्त ऋचः पण्मासं जपेषु । अप्रशस्तं मृत्रपुरीपोत्सर्गादिकं जले कृत्वा मासं भैवभोजी भवेषु ॥ २९५ ॥

मन्त्रैः शाकलहोमीयैरव्दं हुत्वा घृतं द्विजः । सुगुर्वप्यपद्दन्त्येनो जप्त्वा वा नम इत्यूचम् ॥ २५६॥

" देवकृतस्य" इत्यादिभिः शाकलहोममन्त्रैः संवत्सरं पृतहोमं कृत्वा "का इन्द्रक्र" इत्येतां वा त्रत्वं संवत्सरं जपित्वा महत्त्वाक्रमापे पापं द्विमातिरपहन्ति ॥ २५६ ॥

महापातकसंयुक्तोऽनुगच्छेद्राः समाहितः ।

अभ्यस्याब्दं पावमानीभैंक्षाहारो विशुध्यति ॥ २५७ ॥

वडाइत्यादिमद्दापातकग्रको भिक्षाख्य्थाद्वारो वर्षमेकं संयतेन्द्रियो यवामन्त्रममं कुर्वन् " यः पानम<del>ानीरध्येति</del> " इत्यादि ऋषोऽन्वदमभ्यासेन जिपत्वा तस्मात्यापा-द्विग्रदो भवति ॥ २५७ ॥

> अर्ण्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम् । मुच्यते पातकैः सर्वैः पराकैः शोधितिस्त्रिभिः ॥ २५८ ॥

विभिः पराकेः पूतो सन्त्रवाद्यणात्मिकां वेदसंदितामरण्ये वारवयमभ्यस्य वा प्रयती बाह्याभ्यन्तरशोचप्रकः सर्वेर्मदापातकेर्ज्ञच्यते ॥ २५८ ॥

त्र्यहं तूपवसेद्युक्तस्त्रिरहोऽभ्युपयन्नपः ।

मुच्यते पातकैः सर्वेक्षिजीपित्वाऽघमषेणम् ॥ २५९ ॥

त्रिरात्रस्रपवसनसंयतः प्रत्यदं प्रातमध्याहसायंकालेषु स्नानं कुर्वन् त्रिपवणस्नान-काक एव जले निमञ्च " ऋतं च सत्त्यं च " इति सक्तमधमपैणं त्रिराहक्तं जिपत्वा कवैंः पापैर्श्वच्यते । तत्र गुरुल्युपापापेकाया पुरुषशकत्याणपेकाया चावर्तर्नायस्॥२५९॥

> वयात्रमधः ऋतुराट् सर्वपापापनोदनः । तथाऽघमर्षणं सूक्तं सर्वपापापनोदनम् ॥ २६० ॥

यथाऽभमेधयागः सर्वयागश्रेष्ठः सर्वपापश्रयदेतुस्तथाघमषेणस्त्रमपि सर्वपापश्र-यहेतुरित्यघमपेणस्त्रोत्कर्पः ॥ २६० ॥

हत्त्वा लोकानपीमांस्त्रीनश्रञ्जपि यतस्ततः।

त्रइग्वेदं धार्यन्विमो नैनः माम्रोति किंचन ॥ २६१ ॥
भूरादिकोकत्रयमपि इत्वा महापातक्यादीनामण्यत्रमधन् ऋग्वेदं धारयन्त्रिप्रादिनं
किंचित्पापं प्राप्नोति ॥ २६१ ॥

अन्वेदं रहस्यप्रायिक्तार्थेष्ठक्तं ततश्च रहस्यपापे कृते ऋक्संहितां मन्त्रबाह्मणात्मि-कामभ्यसेक्तदाह—

> ऋक्संहितां त्रिरभ्यस्य यज्ञुषां वा समाहितः। साम्नां वा सरहस्यानां सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २६२॥

ज्रुक्संहितां मन्त्रब्राद्मणारिमकां नतु मन्त्रमात्रारिमकां अनन्तरम् " वेदे विद्वति" इति प्रत्यवमर्शात् । यञ्जपां वा मन्त्रब्राद्मणानां संहितां साम्नां वा ब्राह्मणोपनिपत्सं-हितां वारत्रयमभ्यस्य सर्वपापैः प्रमुक्तो भवति ॥ २६२ ॥

यथा महाहदं प्राप्य क्षिप्तं छोष्टं विनश्यति । तथा दुश्वरितं सर्वे वेदे त्रिष्टति मज्जति ॥ २६३ ॥

ऋगाधात्मना त्रिरावर्तत इति त्रिष्ठत् । यथा महाह्दं प्रविश्य छोष्टं विश्वीर्यते तथा सर्वे दुर्धारतं त्रिष्टति वेदे विनश्यति ॥ २६३ ॥

जिल्लामेनाइ--

ऋचो यर्जूषि चान्यानि सामानि विविधानि च । एष ज्ञेयस्त्रिहद्देदो यो वेदैनं स वेदवित् ॥ २६४ ॥

ऋच ऋङ्मन्त्राः, यन्त्रीय युजुर्मन्त्राः, सामानि वृदद्वधन्तरादीनि नानाप्रकाराण्य -न्वानि एपां त्रयाणां प्रथक् प्रथक् मन्त्रवाद्धणानि एप त्रिटद्वेदो ज्ञातव्यः । य एनं वेद स वेदविद्ववति ॥ २६४ ॥ आद्यं यत्रयक्षरं ब्रह्म त्रयी यस्मिन्मतिष्ठिता ।
स गुह्योऽन्यस्त्रवृद्वेदो यस्तं वेद स वेद्वित् ॥ २६५ ॥
[एष चोऽभिहितः कृत्स्नः मायश्चित्तस्य निर्णयः ।
निश्रेयसं धमेविधि विमस्येमं निवोधत ॥ १३ ॥
पृथक् ब्राह्मणकल्पाभ्यां स हि वेदस्तिवृत्स्मृतः ॥ १४ ॥
इति मानवे धमेत्राके भग्रयोकायां संहितायामेकादकोऽध्यायः ॥ ११ ॥

इति मानव वनकाक च्युत्राकाया साहतायानकाद्वाऽव्यायः ॥ ११ ॥ सर्ववेदानामायं यद्भुद्ध वेदसारम् अकारोकारमकारात्मकत्वेन व्यक्षरं यत्र त्रयो वेदाः स्थिताः सोऽन्यकिष्टद्वेदः प्रणवाख्यो गुद्धो गोपनीयः वेदमञ्ज्ञेष्ठत्वात्, पर-गार्थाभिधायकत्वात्परमार्थकत्वेन धारणजपाभ्यां मोखदेतुत्वाच । यस्तं स्वरूपतो- व्यक्षय जानाति स वेदविद् ॥ २६६ ॥ क्षे. क्षे. ॥ १४ ॥

प्रायिश्वते बहुमुनिमतालोखनायन्मयोक्तं सव्याख्यानं खलु मुनिगिरां तद्भणव्वं ग्रुणकाः । नैतन्मेधातिथिरभिद्धे नापि गोविन्दराजो व्याख्यातारो न जगुरपरेऽप्यन्यतो दुर्वभं वः ॥ १ ॥ इति श्रीकुलुकमद्वविरिचितायां मन्वर्यमुक्तावस्यां मनुषुतावेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

### अथ द्वादशोऽध्यायः।

चातुर्वेर्ण्यस्य कृत्स्नोऽयमुक्तो धर्मस्त्वयानघ । कर्मणां फलनिर्देत्ति शंस नस्तत्त्वतः पराम् ॥ १ ॥

हे पापरहित, ब्राह्मणादिवर्णचतुष्टयस्य सान्तरप्रभवस्यायं धर्मस्त्वयोकः । इदानीं कर्मणां श्रुभाश्चभफलप्राप्तिं परां जनमान्तरप्रभवां परमार्थक्पामस्माकं ब्रूहीति मह-पंचो भुगुमवोचन् ॥ १ ॥

स तानुवाच धर्मात्मा महधीन्मानवो भृगुः । अस्य सर्वस्य जृणुत कर्मयोगस्य निर्णयम् ॥ २ ॥

स धर्मप्रधानो मनोरपत्यातमा भृगुरस्य सर्वस्य कर्मसंबन्धस्य फर्लनश्रयं य्यु-तोति तान्मद्वर्षीनज्ञवीत् ॥ २ ॥

ग्रुभाग्रुभफलं कर्म मनोवान्देहसंभवम् । कर्मजा गतयो नृणामुत्तमाधममध्यमाः ॥ ३ ॥

मनीवाग्देहदेतुकं कमं विदित्तनिषिद्धरूपं छखदुःखफटकं तजन्या एवं महर्ष्यात-यंगादिभावेनोत्कृष्टमध्यमाधमापेक्ष्या महण्याणां गतयो जन्मान्तरप्राप्तयो भवन्ति । कमेशब्दधात्र न कायचेष्टायामेव किंतु ममेदं स्विभित्तिं संकल्परूपयोगादिध्यानाचर-णादाविष कियामात्रे वर्तते ॥ ३ ॥

# तस्येह त्रिविषस्यापि त्र्यधिष्ठानस्य देहिनः । द्रशलक्षणयुक्तस्य मनो विद्यात्मवतेकम् ॥ ४ ॥

तस्य देहिस्विन्धिनः कर्मण वस्कृष्टमध्यमाधमतया त्रिप्रकारस्यापि मनोवाकाया-श्रितस्य वक्ष्यमाणव्यव्यक्षणोपेतस्य मन एत्र प्रवर्तकं जानीयात् । मनसा हि संक-न्यितसुच्यते क्रियते च । तथा तैत्तिरीयोपनिषदि "तस्माधस्युद्धयो मनसाभिगच्छति सद्दाचा वदित तस्कर्मणा करोति " इति ॥ ४ ॥

तानि दशकक्षणानि कर्मानि दर्भवितुमाइ--

परद्रव्येष्वाभिध्यानं मनसानिष्ट्चिन्तनम् । वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कम मानसम् ॥ ५ ॥

कथं परवनमन्यायेन गृह्धामीत्येवं चिन्तनम्, मनसा वृद्धवधादि निधिद्धाकाङ्का, मास्ति परठोकः देह एवातमेत्येतद्भइक्षेत्येवं त्रिप्रकारमग्रभफ्छं मानसं कर्म । एतत्रय-विपरीतबुद्धिय त्रिविधं ग्रभफ्छं मानसं कर्म । " ग्रभाग्रभफ्छं कर्म " इत्युभयस्यैव प्रकान्तत्वात् ॥ ५ ॥

पारूप्यमनृतं चैव पैशुन्यं चापि सर्वशः । असंबद्धमलापश्च वाङ्मयं स्याचतुर्विधम् ॥ ६ ॥

अप्रियाभियानम्, असत्यभाषणं, परोक्षे परदृपणकथनं, सत्यस्यापि राजदेशपौर-वातीदेनिंग्ययोजनं वर्णनम्, इत्येवं चतुःप्रकारमग्रभफ्ठं वा।चिकं कर्म भवेष् । एतद्विपरीतं प्रियसत्यपरगुणाभियानं श्रुतिपुराणादौ च राजादिचरितकथनं ग्रुभ-फळम् ॥ ६ ॥

अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः। परदारोपसेवा च जारीरं त्रिविधं स्मृतम्।। ७।।

अन्यायेन परस्वप्रहणमञाकीयहिंसा परदारगमनमित्येवं त्रिप्रकारमध्यभकतं भारीरं कर्म । एसद्विपरीतं त्रयं शुभक्तत्रम ॥ ७ ॥

मानसं मनसैवायमुप्रभुद्धेः ग्रुभाग्नुभम् । बाचा वाचा कृतं कर्म काथेनैव च काथिकम् ॥ ८ ॥ [त्रिविधं च शरीरेण वाचा चैव चतुर्विधम् । मनसा त्रिविधं कर्म दश्च धर्मपथांस्त्यजेत् ॥ १ ॥]

मनसा यत्सकृतं दुष्कृतं वा कर्म कृतं तत्फ्रकं सखदुःस्ति जन्मनि जन्मान्तरे वा मनसैवायसप्रसुद्धे । एवं वाचा कृतं शुभाशभं वाग्द्वारेण मधुरगदृदभाषित्वादिना, धारीरं श्रमाश्चमं श्ररीरद्वारेण सक्चन्दनादिश्रियोपभोगव्याधितत्वादिनातभवति । त-स्मात्वयत्वेन शारीरमानसवाविकानि धमरदितानि च वर्जयेश कृशंच ॥ ८ ॥ श्वरीरजैः कमदोषैयीति स्थावरतां नरः ।
वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम् ॥ ९ ॥
[शुभैः प्रयोगैदेंवत्वं व्यामिश्रेमीतुषो भवेत् ।
अशुभैः केवलैश्रेव तिथग्योनिषु जायते ॥ २ ॥
वाग्दण्डो हन्ति विज्ञानं मनोदण्डः परां गतिम् ।
कर्मदण्डस्तु लोकांस्तीन्हन्यादपरिरक्षितः ॥ ३ ॥
वाग्दण्डोऽथ भवेन्यौनं मनोदण्डस्त्वनाञ्चनम् ।
शारीरस्य हि दण्डस्य प्राणायामो विधीयते ॥ ४ ॥
त्रिदण्डं धारयेद्योगी शारीरं न तु वैणवम् ।
वाचिकं काथिकं चैव मानसं च यथाविधि ॥ ६ ॥

यदापि पापिष्ठानां शारीरवाचिकमानसिकान्येव त्रीणि पापानि संभवन्ति तथापि स यदि प्रायशोऽधर्ममेव सेवते, धर्ममल्पमिति बाहुन्याभिष्रायेणेति व्याख्यातम्। बाहुन्येन शरीरकर्मजपापैर्युक्तः स्थावरत्वं मात्रुषः प्राप्नोति । बाहुन्येन वाकृतैः पक्षित्वं स्थात्वातं वा । बाहुन्येन मनसा कृतैथाण्डालादित्वं प्राप्नोति ॥ ९ ॥

वाग्दण्होऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च । यस्यैते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ १० ॥

दमनं दण्डः यस्य वाङ्मनःकायानां दण्डा निविद्धाभिधानात्संकलपप्रतिषिद्धव्यापा-रत्यागेन बुद्धाववस्थिताः स त्रिद्ण्डीत्युच्यते । नतु दण्डत्रयधारणमात्रेणेत्याभ्यन्त-रदण्डत्रयप्रशंसा ॥ १० ॥

त्रिदण्डमेतन्निक्षिप्य सर्वभूतेषु मानवः।

कामकोधी तु संयम्य ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ ११ ॥ एवं निषद्धवागादीनां सर्वभूतगोचरतया दमनं कृत्वैतदमनार्थमेव कामकोषी तु नियम्य ततो मोक्षावाप्तिचक्षणां सिद्धिं महत्यो उभते ॥ ११ ॥

कोऽसौ सिद्धिमाप्रोतीत्यत आह—

योऽस्यात्मनः कार्यिता तं क्षेत्रज्ञं प्रचक्षते ।

यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥ १२ ॥ अस्य लोकसिद्धस्यात्मोपकारकत्वादात्मनः शरीराख्यस्य यः कर्मस्य प्रवतंथिता तं क्षेत्रज्ञं पण्डिता वदन्ति । यः पुनरेष व्यापारान्करोति शरीराख्यः सः पृथिव्यादिश्- सारव्यत्याद्भृतत्मवेति पण्डितैरुच्यते ॥ १२ ॥

जीवसंज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेष्टिनास् । येन वेदयते सर्वे सुखं दुःखं च जनमसु ॥ १३॥ जीवशब्दोऽयं महत्परः, येनेति करणविभक्तिनिर्देशात् । उत्तरश्टोके च " तावुभौ भृतसंपृक्तौ महान्धेत्रश्च एव च " इति तच्छव्देन प्रत्यवमशांच्छरीरक्षेत्रशातिरिक्तो-ऽन्तःशरीरमात्मारूयत्वादात्मा जीवारूयः सर्वक्षेत्रशानां सहज आत्मा । तत्प्राप्तेस्तै-स्तस्य विनियोगात् । येनाहंकारेन्द्रियरूपतया परिणतेन कारणभूतेन क्षेत्रशः प्रति-जन्म स्रखं दुःसं चात्रभवति ॥ १३ ॥

ताबुभौ भूतसंपृक्ती महान्क्षेत्रज्ञ एव च । उचावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः ॥ १४॥ [उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । यो लोकत्रयमाविक्य विभत्येव्ययमीश्वरः ॥ ६ ॥]

तौ हो महत्क्षेत्रज्ञो पृथिन्यादिपञ्चभूतसंपृक्तो वक्ष्यमाणं सर्वठोकवेदस्मृतिपु-राणादिप्रसिद्ध्या तामिति निर्दिष्टं परमात्मानसुत्कृष्टापकृष्टसस्वेषु न्यवस्थितमा-भिस्य तिष्ठतः ॥ १४ ॥

> असंख्या मूर्तयस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः । उचावचानि भृतानि सततं चेष्टयन्ति याः ॥ १५ ॥

अस्य परमात्मनः शरीरादसंख्यमूर्तयो जीवाः क्षेत्रज्ञशन्देनानन्तरग्रुक्तः खिङ्गवारी-रावच्छित्रा वेदान्त उक्तप्रकारेणाग्नेरिव स्फुल्डिङ्गा निःसरन्ति । या मूर्तय उत्कृष्टापक्-ष्टभूताग्निदेवरूपतया परिणतानि सर्वदा कर्मछ प्रेरयन्ति ॥ १५ ॥

> पश्चभ्य एव मात्राभ्यः मेत्य दुष्कृतिनां नृणाम् । शरीरं यातनार्थीयमन्यदुत्पद्यते ध्रुवम् ॥ १६ ॥

पञ्चभ्य एव प्रथिव्यादिभृतेभ्यो दुष्कृतकारिणां मत्रव्याणां पीडात्रभवप्रयोजकं ज-वायुजादिदेहव्यतिरिक्तं दुःखसहिष्यु करीरं परछोके जायते ॥ १६ ॥

> तेनानुभूयता यामीः शारीरेणेइ यातनाः। तास्वेव भूतमात्रासु मलीयन्ते विभागगः॥ १७॥

तेन निर्गतेन शरीरेण ता यमकारिता यातना दुष्कृतिनो जीवाः सक्ष्मानुम्तस्थृ-दशरीरनाशे तेष्वेवारम्भकभृतभागेषु यथास्वं प्रकीयन्ते । तत्संयोगिनो भृत्वा अव-तिष्टनत इत्यर्थः ॥ १७ ॥

सोऽनुभूयासुखोदकीन्दोषान्विषयसङ्गजान् । व्यपेतकल्मपोऽभ्येति तावेवोभौ महौजसौ ॥ १८ ॥

स शरीरी भूतस्क्षमादिकिङ्गशरीरावच्छित्रो निषिद्धशन्दस्यर्शकप्रसगन्यारूपविष-योपभोगजनितयमकोकदुःक्ष्मग्रहभूयानन्तरं भोगादपद्दतपाष्मा तावेद महत्परमात्मानौ महावीयौँ हानाश्रयति ॥ १८ ॥ तौ धर्म पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सह ।

याभ्यां पाम्नोति संपृक्तः भेत्येह च सुखासुखम् ॥ १९ ॥ तो महत्परमात्मानौ अनवसौ तस्य जीवस्य धर्म भुक्तभेषं च पापं सह विचार-यतः । याभ्यां धर्माधर्माभ्यां ग्रको जीवः परलोकेहलोक्योः सस्रदुःखे प्रामेति ॥१९॥

यद्याचरति धर्म स प्रायशोऽधर्ममल्पशः।

तैरेंव चाहतो भूतैः स्वर्गे सुखमुपाश्चते ॥ २०॥ स यदि जीवो माद्यपदशायां बाहुल्येन धर्ममहतिष्ठति अल्पं चाधमं तदा तैरेव प्रथिन्यादिभत्तैः स्थूटशरीररूपतया परिणतैर्षुकः स्वर्गसखमहमवति ॥ २०॥

यदि तु प्रायशोऽधर्मे सेवते धर्ममल्पशः ।

तैर्भृतैः स परित्यको यामीः प्रामोति यातनाः ॥ २१ ॥

यदि युनः स जीवी माद्यवदशायां वाहुत्येन पापमद्यतिष्ठति अल्पं च युग्पं तदा तरेव भूतर्माद्ययदेहरूपतया परिणतैस्त्यको स्रतः सजनन्तरं पञ्चभ्य एव मात्रास्य इत्यक्तरीत्या यातनाद्यभवोचितसंपातकदिनदेहो यामीः पीडा अनुभवति ॥ २१ ॥

यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जीवो वीतकलम्पः । तान्येव पञ्च भूतानि पुनरप्येति भागशः ॥ २२ ॥

स जीवी यमकारितास्ताः पीडास्तेन कठिनदेहेनानुभूय ततो भोगेनापहतपाप्ना तान्पञ्च जरायुजादिशरीरारम्भकान्पृथिन्यादिभृतभागानाधितिष्ठति । मानुषादिशरीरं गृह्यातीत्यर्थः॥ २२॥

एता दृष्टास्य जीवस्य गतीः स्वेनैव चेतसा । धर्मतोऽधर्मतश्चैव धर्मे दृध्यात्सदा पनः ॥ २३ ॥

अस्य जीवस्य एता धर्माधर्महेतुकाः स्वर्गनरकाषुपभोगोचिताप्रियाप्रियदेहप्राप्ती-रनतःकरणे ज्ञात्वा धर्मानुष्ठाने मनः सदा संगतं क्रयीत् ॥ २३ ॥

सत्त्वं रजस्तमश्चेव त्रीन्विद्यादात्मनो गुणान् । यैर्व्याण्येमान्स्थितो भावान्महान्सवीनशेषतः ॥ २४ ॥

सस्वरजस्तमांसि त्रीणि वक्ष्यमाणग्रुणरुक्षणानि आत्मोपकारकस्वादास्मनो महतो गुणाञ्जानीयान् । येग्यांसो महानिमान्स्थावरजङ्गमरूपान्पदार्थात्रिःश्वेषेण ग्याप्य स्थितः ॥ २४ ॥

यो यदैषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । स तदा तद्रुणप्रायं तं करोति शरीरिण्यू ।। २५ ॥ यथि सर्वमेवेदं त्रियुणं तथापि यत्र देहे येषां ग्रुणानां मध्ये यो गुणो यदा सान

कल्येनाधिको भवति तदा तहुण्डक्षणबहुउं तं देहिनं करोति ॥ २५ ॥

संप्रति सःसादीनां रुधणमाह--

सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्पृतम् । एतद्वचाप्तिमदेतेषां सर्वभृताश्चितं वपुः ॥ २६ ॥

यथार्थावभासो द्वानं तत्सत्वस्य छक्षणम् । एतद्विपरीतमज्ञानं तत्तमोछक्षणम् । विषादाभिष्ठापं मानसकार्यं रजोछक्षणम् । स्वरूपं तु सत्त्वरजस्तमसां प्रीत्यप्रीति-विषादात्मकम् । तथाच पठिन्स "प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रद्यतिनियमार्थाः । अन्योग्याभिभवाशयजननमिधुनद्यत्तयथ गुणाः ॥" ( सां. कां. १२) एतचैषां स्वरूप-मनन्तरः छोकत्रयेण वक्ष्यति । एतेषां सत्त्वादिगुणानग्रमेतज्ञानग्रदि सर्वप्राणिव्यापकं छक्षणम् ॥ २६ ॥

तत्र यत्त्रीतिसंयुक्तं किंचिद्दात्मनि लक्षयेत् । मञ्चान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं तदुपधारयेत् ॥ २७॥

तस्मिनात्मिनि यत्संवेदनं प्रीतियुक्तं प्रत्यस्तमितक्षेशं प्रकाशरूपश्रयुभवेक्तत्सक्तं जानीयात् ॥ २७ ॥

यत्तु दुःखसमायुक्तमंत्रीतिकरमात्मनः । तद्गजो प्रतिपं विद्यात्सततं हारि देहिनाम् ॥ २८॥

यत्युनः संवेदनं दुःखानुविद्धमत एव सत्त्वग्रद्धात्मश्रीतेरजनकं सर्वदा च शरीरिणां विषयस्पृद्धोत्पादकं तत्त्वनिवारकत्वात्प्रसिपक्षं रजो जानीयात् ॥ २८ ॥

यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमञ्यक्तं विषयात्मकम् । अप्रतक्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत् ॥ २९ ॥

यत्तुनः सदसद्विवेकश्रन्यमस्क्रुटविषयाकारस्वभावमतर्कणीयस्वरूपमन्तः करणवृद्धिः करणाभ्यां दुर्शातं तत्तमो जानीयात् । एषां च गुणानां स्वरूपकथनं सत्त्वश्रस्यवः स्थितौ यत्त्वता भवितव्यामस्येतत्प्रयोजनकम् ॥ २९ ॥

त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फलोदयः ।

अग्रयो मध्यो जबन्यश्च तं प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ ३०॥

एतेषां सत्त्वादीनां त्रयाणामणि गुणानां यथाकमञ्जतममध्यमाधमरूपी यः फळो-स्पादकस्तं विश्ववेण वक्ष्यामि ॥ ३० ॥

वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः । धर्मिकयात्मचिन्ता च साच्चिकं गुणलक्षणम् ॥ ३१॥

वेदाभ्यासः, प्राजापत्याचन्नधानं, शाकार्थावकोषः, मृद्वार्यादिशीचं, इन्द्रियसंयमः, दा-नादिवर्मान्नधानं, आत्मध्यानपरता एतत्सच्चाख्यगुणस्य कार्यम् ॥ ३१ ॥

आरम्भरुचिताऽधेर्यमसत्कार्यपरिग्रहः । विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणळक्षणस् ॥ ३२ ॥ फलार्थं कर्मात्रष्टानशीलता, अस्पेऽप्यर्थे नैकृत्यं, निषिद्धकर्मानरणं, अजसं शब्दा-दिविषयोपभोग इत्येतदजोभिधानगुणस्य कार्यम् ॥ ३२॥

लोभः स्वमोऽधृतिः क्रौर्यं नास्तिक्यं भिन्नदृत्तिता। याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम् ॥ ३३ ॥

अधिकाधिकधनस्प्रद्वा, निद्वारमता, कातर्यं, पैश्वन्यं, परेखेकाभावद्वद्धिः, भाचा-रपरिकोपः, याचनशीक्रत्वं, संभवेऽपि धर्मादिष्यनवधानं, इत्येतत्तामसाभिधानस्य गु-णस्य कक्षणम् ॥ ३३ ॥

त्रयाणापि चैतेषां गुणानां त्रिषु तिष्ठताम् । इदं सामासिकं ज्ञेयं कमज्ञो गुणलक्षणम् ॥ ३४॥

एषां सस्वादीनां त्रयाणामपि गुणानां त्रिषु कालेषु भृतभविष्यद्वर्तमानेषु विश्वमाना-नामिदं वक्ष्यमाणसाक्षेषिकं क्रमेण गुणळक्षणं प्रातन्यम् ॥ ३४ ॥

यत्कर्म कृत्वा कुर्वेश्व कारिष्यंश्वेष छज्जति । तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वे तामसं गुणलक्षणम् ॥ ३५॥

यत्कर्म कृत्वा , कुवंन् , कारिष्यंश्र ठज्ञावान्भवति । कालवये द्वयोरन्यव वैति विवक्षितं तत्सवं तमःकार्यत्वात्तमोऽभिधानं गुणठञ्जणं शाखविदा बोहज्यम् ॥ ३५ ॥

येनास्मिन्कर्मणा लोके रूयातिभिच्छति पुष्कलाम् । न च शोचत्यसंपत्तौ तद्विश्चेयं तु राजसम् ॥ ३६ ॥

इह छोके महलीं श्रियं प्राप्नोतीत्येदर्धंमेव यो यस्कर्म करोति न प्रस्टोकार्ध नच तस्कर्मफलासंपत्ती दुःखी भवति तद्वजःकार्यस्वाद्वजोग्रुणळक्षणं विशेषम् ॥ ३६ ॥

यत्सर्वेणेच्छति ज्ञातुं यन्न छज्जति चाचरन् ।

येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वगुणस्रभणम् ॥ ३७ ॥ यत्कर्म वेदार्थं सर्वात्मना ब्रातुमिच्छति, यच कर्माचरन्काळत्रयेऽपि न बज्जति,येन येन कर्मणास्यात्मतुष्टिर्जायते, तत्सत्त्वारूपस्य गुणस्य उद्धणं श्रेयम् ॥ ३७ ॥

तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते । सन्त्रस्य लक्षणं धर्मः श्रैष्ठचमेषां यथोत्तरम् ॥ ३८॥

कामप्रधानता तमसो उश्चणम् । अर्थनिष्ठता रजसः । पर्मप्रमानता सत्त्वस्य । एषां च कामादीनामुक्तरोत्तरस्य श्रेष्ठत्वम् । कामादर्थः श्रेयानर्थम् छत्वात्कामस्य । ता-स्यां च पर्मस्तन्मु छत्वात्तयोः ॥ ३८ ॥

येन यस्तु गुणेनैषां संसारान्यतिपद्यते ।

तान्समासेन वक्ष्यामि सर्वस्यास्य यथाक्रमम् ॥ ३९ ॥
एषां सत्त्रादीनां गुणानां मध्ये येन गुणेन स्वकार्येण या गतीनींवः प्राप्नोति ताः
सर्वस्यास्य जनतः संक्षेपतः कमेण वक्ष्यामि ॥ ३९ ॥

देवत्वं सान्तिका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः । तियेवत्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ ४० ॥ ये सम्बद्धताववस्थितास्ते देवत्वं यान्ति । ये ह रजोहत्त्यवस्थितास्ते महष्यत्वम् । ये तमोहत्तिस्थास्ते तिर्यक्तवं चेत्येषा त्रिविधा जन्मप्राप्तिः ॥ ४० ॥

> त्रिविधा त्रिविधेषा तु विज्ञेया गौणिकी गतिः । अधमा मध्यमाद्रया च कमविद्या विज्ञेषतः ॥ ४१ ॥

या सत्त्वादिगुणत्रयनिमित्ता त्रिविधा जन्मान्तरप्राप्तिरुक्ता सा देशकाछादिभेदेन संसारहेतुभूतकर्मभेदाज्ज्ञानभेदाचाधममध्यमोत्तमभेदेन प्रनिष्ठिधा बोद्धव्या ॥ ४१ ॥

स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाः सकच्छपाः । पश्चश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गतिः ॥ ४२ ॥

स्थावरा द्रक्षादयः, क्रमयः सक्षमाः प्राणिनः, तेन्य ईपत्स्थूलाः कोटाः, तथा मत्स्य-सर्पकूर्मपञ्चस्रमाश्रेत्येषा तमोनिमित्ता जघन्या गतिः ॥ ४२ ॥

इस्तिनश्च तुरंगाश्च शुद्रा म्लेच्छाश्च गर्हिताः।

सिंहा व्याघा वराहाश्र मध्यमा तामसी गतिः ॥ ४३ ॥

इस्त्यश्वभूद्रक्छेच्छितिइब्याश्रस्करास्त्रमोगुणनिमित्ता मध्यमा सतिः। सर्हिता इति क्लेच्छानां स्वरूपानुवादः ॥ ४३ ॥

चारणाश्र सुपर्णाश्र पुरुषाश्रेव दाम्भिकाः । रक्षांसि च पिशाचाश्र तामसीपूत्तमा गतिः ॥ ४४॥

चारणा नटादयः, सपर्णाः पश्चिणः, छद्यना कर्मकारिणः प्रष्टपाः, राक्षसाः, पिया-चात्रेत्येषा तामसीपृत्तमा गतिः ॥ ४४ ॥

ब्रल्ला मल्ला नटाश्रैव पुरुषाः सम्बद्धत्तयः ।

चृतपानमसक्ताश्च जधन्या राजसी गतिः ॥ ४५ ॥

श्रष्टा महाः ध्रवियाद्वात्पात्सवर्णायाश्चरपत्ता दश्रमाध्यायोका श्रेषाः । तत्र श्रहा यष्टिप्रहरणाः, महा बाहुयोधिनः, रङ्गावसारका नटाः शक्षजीविष्तपानप्रसकाश प्रदेश अथमा राजसी गतिश्रेया ॥ ४६ ॥

राजानः क्षत्रियाश्रैव राज्ञां चैव पुरोहिताः।

वाद्युद्धमधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ ४६ ॥ राजानोऽभिषिका जनपरेणसः। तथा क्षत्रिया राजप्ररोहिताश बाखार्यकलहित्र-याश्च एका राजसी गतिर्मध्यमा नोद्धन्या॥ ४६ ॥

गन्धर्वा गुह्मका यक्षा विबुधानुचराश्च ये । तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीवृत्तमा गतिः ॥ ४७ ॥ गन्धर्नाः, गुद्धकाः, यक्षा जातिविश्वेषाः प्रराणादिप्रतिद्धाः, ये च देवात्रयायिनो विद्याधरादयः, अप्तरत्तश्च देवगणिकाः सर्वो इत्येषा राजसीमध्य उत्कृष्टा गतिः॥४७॥

तापसा यतयो विमा ये च वैमानिका गणाः । नक्षत्राणि च दैत्याश्च मथमा सात्त्विकी गतिः॥ ४८॥

वानप्रस्थाः, भिक्षवः, बाह्मणाश्च, अन्सरसो व्यतिरिक्ताः पुष्पकादिविमानचारिणः, नक्षत्राणि, देत्याश्वेरवेषा सत्त्वनिमित्ताऽथमा गतिः ॥ ४८ ॥

यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतींषि वत्सराः । पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सान्विकी गतिः ॥ ४९ ॥

यागशिलाः, तथर्षयः, देवाः, वेदाभिमानिन्यश्च देवता विग्रहवस्य इतिहासप्रसिद्धाः, ज्योत्तीिषि धुवादीनि, वत्सरा इतिहासदृष्ट्या विग्रहवन्तः, पितरः सोमपादयः, सा-ध्याश्च देवयोनिविशेषा इत्येषा सत्त्वनिनित्ता मध्यमा गतिः ॥ ४९ ॥

> ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महानव्यक्तमेव च । उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहुमनीषिणः ॥ ५० ॥

चतुर्वदनः, विश्वमुजश्च मरीच्यादयः, धर्मा विग्रहवान्, महान्, अञ्चर्कं च सांख्य-प्रसिद्धं च तत्वद्वयं, तद्विषातृदैवताद्वयमित्व विवक्षितम् । अचेतनगुणत्रयमात्रस्यं-तमशात्त्वकगतित्वानुषपत्तेः । एतां चतुर्वदनावात्मिकां सत्वनिमित्ताष्ठरकृष्टां गतिं विश्वदा वदन्ति ॥ ६० ॥

> एष सर्वः समुद्दिष्टिश्चिप्रकारस्य कर्मणः । त्रिविधास्त्रिविधः कृतस्नः संसारः सार्वभौतिकः ॥ ५१ ॥

एव मनोवाकायरूपत्रयभेदेन त्रिप्रकारस्य कर्मणः सत्त्वरजस्तमोभेदेन त्रिविधः कुनः प्रथममध्यमोत्तमभेदेन त्रिविधः सर्वप्राणिगतः समग्रो गतिविशेषः कात्स्न्यं-त्रोत्तः । सार्वभौतिक इत्यभिधानादनुका अप्यत्र गतयो द्रष्टव्याः । उक्ता गतयन्तु प्रदर्शनार्थाः ॥ ६१ ॥

> इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन धर्भस्यासेवनेन च । पापान्संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ॥ ५२ ॥

इन्द्रियाणां विषयेषु प्रसङ्गेन निषिद्धाचरणेन च प्राथिक्तादिधमानेनुष्टानेन शहा महण्यापसदाः कुत्सिता गतीः प्राप्नुवन्ति ॥ ५२ ॥

यां यां योनि तु जीबोऽयं येन येनेह कर्मणा । क्रमशो याति लोकेऽस्मिस्तत्तत्सर्वे निबोधत ॥ ५३ ॥

अयं जीवो येन येन पापैन कर्मणा इह छोके कृतेन ययज्ञनम प्राप्तीति तत्नक

बहुन्वर्षगणान्धोरान्नरकान्त्राप्य तत्क्षयात् । संसारान्त्रतिपद्यन्ते महापातिकनस्त्वमान् ॥ ५४ ॥

शद्याद्दस्यादिमद्दापातककारिणो बहुन्वर्षसमूहान् भयंकराशरकान्प्राप्य तदुपशोग-श्रयादुष्कृतज्ञेषेण वक्ष्यमाणान् जन्मविशेषान्प्राप्नुवन्ति ॥ ५४॥

श्वसूकरखरोष्ट्राणां गोजाविमृगपक्षिणाम् । चण्डालपुकसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छति ॥ ५५ ॥

इक्षुरसक्तरगर्दभोष्ट्रगोच्छागमेषस्मापिक्षचण्डाकामां प्रकसानां च निषादेन ग्रद्धायां जातानां संबन्धिनीं जार्ति ब्रह्महा प्राप्नोति तत्र पापशेषगौरत्रकाष्ट्रवापेक्षया क्रमेण सर्वयोनिप्राप्तिवींद्धव्या । एवसुत्तरत्रापि ॥ ६६ ॥

कृपिकीटपतङ्गानां विद्धुजां चैव पांक्षणाम् ।

हिंसाणां चैव सत्त्वानां सुरापो ब्राह्मणो व्रजेत् ॥ ५६ ॥ कृमिकीटश्रवभानां प्ररीपभक्षिणां पक्षिणां हिंसनशीवानां च व्याधादीनां प्राणिनां जातिं सरापो ब्राह्मणो गच्छति ॥ ५६ ॥

लूताहिसरटानां च तिरश्चां चाम्बुचारिणाम्।

हिंसाणां च पिशाचानां स्तेनो विष्यः सहस्रशः ॥ ५७ ॥ कर्णनामसर्पकृकलासानां, जलचराणां च, तिरश्यां कुन्भीरादीनां, हिंसनशीलानां च योनि छन्णहारी श्राह्मणः सहस्रवारान्प्रामोति ॥ ५७ ॥

> तृणगुल्मळतानां च क्रव्यादां दंष्ट्रिणामपि । क्रूरकर्मकृतां चैव शतशो गुरुतल्पगः ॥ ५८ ॥

तृणानां दुर्वादीनां, गुरूसानामप्रकाण्डादीनां, खतानां गुरूच्यादीनां, आममांसभिक्ष-ष्यां गुधादीनां, देष्ट्रिणां सिंद्दादीनां, कूरकमेशाकिनां वधशीकानां च व्याधादीनां जाति सत्तवारान्त्राप्नोति गुरुदारमामी ॥ ९८ ॥

> हिंस्रा भवन्ति क्रव्यादाः कृषयोऽभक्ष्यभक्षिणः । परस्परादिनः स्तेनाः प्रेतान्त्यस्त्रीनिषेविणः ॥ ५९ ॥

ये प्राणिवधविष्ठास्त आममांसाचिनो मार्जारादयो भवन्ति । अभक्ष्यमक्षिणे। ये ते कृमयो जायन्ते । महापातकव्यतिरिकाश्चौरास्ते परस्परं मांसस्यादिनो भवन्ति । ये चाण्डाळादिकीमामिनस्ते प्रेताख्याः प्राणिविशेषा जायन्ते । प्रेतान्त्यश्चीनिषेविण इति छन्दःसमानत्वात्स्मृतीनां, सर्वे विश्वयद्यन्दिस विषठ्यन्त इति विद्यारिकोपे च । यद्वा यठोपे च मवणदिर्षः ॥ ५९ ॥

संयोगं पतितैर्गत्का परस्यैव च योषितस् । अपहत्य च वित्रस्वं भवति ब्रह्मराक्षसः ॥ ६०॥

यावत्काकीनपतितसंयोगेन पतितो भवति तावन्तं काळं बहाहादिभिश्रतार्भः सह संसर्ग कृत्वा परेपां च चियं गत्वा बाह्यणस्वणीदन्यदपहृत्य एकैकपापकारेण ब्रह्म-राधासो भूतविशेषो भवति ॥ ६० ॥

> मणिमुक्ताप्रवालानि हत्वा लोभेन मानवः । विविधानि च रत्नानि जायते हेमकर्तृषु ॥ ६१ ॥

मणीन्माणिक्यादीनि, श्रकाविद्रमौ च नानाविधानि च रलानि वैद्र्यहोरका-दौनि छोभेन हत्वात्मीयभमाद्विना सवर्णकारयोनौ जायते । केचित् हेमकारपक्षिण-माचबते ॥ ६१ ॥

धान्यं हत्वा भवत्याखुः कांस्यं इंसो जलं प्रवः।

मधु दंशः पयः काको रसं श्वा नकुलो घृतम् ॥ ६२ ॥

घान्यमपहत्य सूपिको भवति । कांस्यं हत्वा हंसः, जलं हत्वा सुत्राख्यः पश्ची. माक्षिकं हत्वा दंशः, श्लीरं हत्वा काकः, विशेषोपदिष्टगुडङवणादिव्यतिरिक्तमिश्ववादि रसं हत्वा था भवति । घृतं हत्वा नक्कुलो भवति ॥ ६२ ॥

मांसं युत्रो वपां महुस्तैछं तैछपकः खगः। चीरीवाकस्तु छवणं बछाका शकुनिर्देधि ॥ ६३ ॥

मांसं इत्वा गृप्नो भवति । वपां इत्वा मद्भनामा जलचरो भवति । तैलं इत्वा तेकपायिकाल्यः पक्षी, जवणं हत्वा चीरारूय उच्चे स्वरः कीटः, दिषे हत्वा बलाकाः ख्यः पक्षी जायते ॥ ६३ ॥

कौशेयं तिचिरिहत्वा श्लीमं हत्वा तु दर्दुरः।

कापीसतान्तवं क्रौञ्चो गोधा गां वाग्गुदो गुडम् ॥ ६४ ॥

कीटकोशनिर्मितं वस्रं हत्वा तितिरिर्नामा पश्ची भवति । श्वीमकृतं वस्रं हत्वा मण्डकः, कार्पासमयं पटं हत्वा कौञ्चाख्यः प्राणी, मां हत्वा गोघा, गुडं हत्वा वाग्यु-दनामा शक्रनिर्भवति ॥ ६४ ॥

छुच्छन्दरिः शुभान्गन्धान्पत्रज्ञाकं तु बर्हिणः।

श्वावित्कृतात्रं विविधमकृतात्रं तु श्रल्यकः ॥ ६५ ॥

सगन्धिद्वयाणि कस्तूर्यादीनि हत्वा छुच्छुन्दरिर्भवति । वास्तुकादिपवधाकं हत्वा मपुरः. सिद्धाश्रमोदनसक्त्वादि नानाप्रकारकं हत्वा वाविधाख्यः प्राणी, अकृतासं त बीहियवादिकं हत्वा शल्यकसंशो जायते ॥ ६५ ॥

बको भवति इत्वाग्निं ग्रहकारी श्वपस्करम्। रक्तानि हृत्वा वासांसि जायते जीवलीवकः ॥ ६६ ॥

अप्रि हत्वा बकाख्यः पश्ची जायते । गृहोपनोति शर्पम्रसखादि हत्वा भिष्वादिर

खितकादिग्रहकारी सपक्षः कीटो भवति । इ.सम्भादिरकानि वासांसि इत्वा चक्को-राख्यः पक्षी जायते ॥ ६६ ॥

इको मृगेभं व्याघोऽश्वं फलमूछं तु मर्कटः।

स्त्रीमुक्षः स्त्रोकको वारि यानान्युष्ट्रः पञ्चनजः ॥ ६७ ॥

सगं इस्तिनं वा इत्वा हकास्यो हिंसः पश्चभवित । घोटकं हत्वा व्यात्रो भवित । फाक्सूटं इत्वा मर्कटो भवित । खियं हत्वा भरूदको भवित । पानार्थसुदकं हत्या चातकारूयः पक्षी । यानानि शकटादीनि हत्वा स्ट्रो भवित । पश्चनकेतरान् हत्वा स्ट्रागो भवित ॥ ६७ ॥

यद्रा तद्रा परद्रव्यमपह्त्य वलान्नरः।

अवर्थं थाति तिर्यक्त्वं जग्ध्वा चैवाहुतं हवि: ॥ ६८ ॥ यत्किचिदसारमपि परद्रव्यमिच्छातो मात्रपोऽपहत्य प्ररोडाशादिकं तु इविरहुतं अक्ता निश्चितं तिर्यक्त्वं प्राप्नोति ॥ ६८ ॥

ह्मियोऽप्येतेन कल्पेन हत्वा दोषमवामुयुः।

एतेषामेव जन्तूनां भार्यात्वभुषयान्ति ताः ॥ ६९ ॥ वियोऽप्यतेन प्रकारेणेच्छातः परस्वमपद्दत्य पापं प्राप्तवन्ति । तेन पापेनोकानः जन्मनां भार्यात्वं प्रतिषयन्ते ॥ ६९ ॥

एवं निषिद्धासरणकान्यभिषायाधुना विद्विताकरणकाविपाकमाद्द— स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु कर्मभ्यश्च्युता वर्णा ह्यनापदि । पापानसंस्रत्य संसारान्त्रेष्यतां यान्ति शत्रुषु ॥ ७० ॥

जावणादयश्रत्वारो वर्णा आपदं विना पद्धयज्ञादिकर्मत्यागिनो वश्च्यमाणाः कुः स्तिता योनीः प्राप्य ततो जन्मान्तरे शनुदासत्वं प्राप्तवन्ति ॥ ७० ॥

वान्तारुयुल्कामुखः मेतो विशो धर्मात्स्वकान्धुतः । अमेध्यकुणपाशी च क्षात्रियः कटपूतनः ॥ ७१ ॥

बाह्मणः स्वकर्मश्रष्टश्रुदितसुक् ज्वालासुखः वेतविशेषो जायते । क्षत्रियः पुनर्नष्ट-कर्मा पुरीपश्चभोजी कटपूतनारूपः प्रेतविशेषो भवति ॥ ७१ ॥

मैत्राक्षक्योतिकः येतो वैश्यो भवति पूयभुक् ।

चैलासकश्च भवति शुद्रो धर्मात्स्वकाच्युतः ॥ ७२ ॥

वैदयो भष्टकर्मा मैत्राञ्चज्योतिकनामा पृयभक्षः प्रेतो जन्मान्तरे भवति । मित्र-देवताकत्वान्मेत्रः पायुस्तदेवाक्षं कर्मेन्द्रियं तत्र ज्योतिर्यस्य स मैत्राञ्चज्योतिकः । पृषोदरादित्वाज्योतिषः पकारकोषः । सद्रः पुनर्भष्टकर्मा चैलाशकाल्यः प्रेतो भवति । चेळं वक्षं तत्संबन्धिनी युकामभातीति चैलाशकः । गोविन्द्राजस्तु चे- ळाशकाख्यः कीटश्रेल इत्सुच्यते तद्भक्षश्च स भवतीत्याद तद्यकं, प्रेताख्यप्राणि-विकेषप्रकरणाम् ॥ ७२ ॥

> यथा यथा निषेवन्ते विषयान्विषयात्मकाः । तथा तथा कुशस्त्रता तेषां तेषूपनायते ॥ ७३ ॥

यथा यथा शब्दादिविषयान्विषयछोछपा नितान्तं सेवन्ते तथा तथा विषयेण्येव नेषां प्रावीण्यं भवतीति ॥ ७३ ॥

ततः—

तेऽभ्यासात्कर्मणां तेषां पापानामल्पबुद्धयः ।

संप्राप्तुवन्ति दुःखानि तासु तास्विह योनिषु ॥ ७४ ॥ तेऽल्पियस्तेषां निबद्धविषयोषभोगानामभ्यासतास्तम्यात्तास तास गहिंतगिंत-तस्महिंततमास तिर्यगादियोनिष्ठ दुःखमद्यभवन्ति ॥ ७४ ॥

तामिस्नादिषु चोग्रेषु नरकेषु विवर्तनम् । असिपत्रवनादीनि वन्धनच्छेदनानि च ॥ ७५ ॥

" संप्राप्तवनित " ( अ. १२ श्लो. ७४ ) इति पूर्वश्लोकस्थमिहोत्तरबाहवर्तते । ताभिस्रादिषु चतुर्थाध्यायोक्तेषु घोरेषु नरकेषु दुःखाहुभवं प्राप्तवनित । तथाप्रसिपबब-नादीनि वन्धनच्छेदनास्मिकान्नरकान्प्राप्तवनित ॥ ७५ ॥

विविधाश्रैव संपीडाः काकोळूकैश्र भक्षणम् । करम्भवाळुकातापान्कुम्भीपाकांश्र दारुणान् ॥ ७६ ॥

विविधपीडनं काकावैर्भक्षणं तथा तप्तवाङकादीन् क्रम्भीपाकादींश्च नरकान्दः-रुणान्प्राप्ट्यन्ति ॥ ७६ ॥

> संभवांश्र वियोनीषु दुःखप्रायासु नित्यशः । श्रीतातपाभिघातांश्र विविधानि भयानि च ॥ ७७ ॥

संभवान् तिर्यगादिजातिषु नित्यं दुःखबहुटास्त्पत्तिं प्राप्तवन्ति । तत्र शीतातपा-दिपीडनादि नानाप्रकाराणि च प्राप्तवन्ति ॥ ७७ ॥

> असकुद्गर्भवासेषु वासं जन्म च दारुणम् । बन्धनानि च काष्ट्रानि परप्रेष्यत्वमेव च ॥ ७८ ॥

पुनः पुनर्गर्भस्थानेषु वासः समुत्पत्ति च योनियन्त्रादिभिर्दुःस्रावहाम्रत्पत्राश्च मृह्य-व्यदिभिर्वन्धनादिपीडामत्वभवन्ति । परदासत्वं च प्राप्तवन्ति ॥ ७८ ॥

वन्धुप्रियवियोगांश्र संवासं चैव दुर्जनैः।

द्रव्यार्जनं च नाशं च मित्रामित्रस्य ज्ञार्जनम् ॥ ७९ ॥ वान्धवैः सहिद्धिः सह वियोगान्, दुर्जनैश्व सहैकत्रावस्थानं, धनार्जनप्रयासं, चन-विनाशं, कप्टेन मित्रार्जनं, शत्रुप्रादुर्भावं प्राप्डवन्ति च ॥ ७९ ॥ जरां चैवामतीकारां व्याधिभिश्रोपपीडनम् । क्रेशांश्र विविधांस्तांस्तान्मृत्युगेव च दुर्जयम् ॥ ८० ॥

जरां चावियमानप्रतीकारां व्याधिभिश्चोपपीडनं छत्पिपासादिना च नानाप्रका-रान् क्वेशनमृत्युं च दुर्बारं प्राप्तवनित ॥ ४० ॥

याद्योन तु भावेन यद्यत्कर्म निषेवते । ताद्योन शरीरेण तत्तरफळमुपाश्चते ॥ ८१ ॥

यथाविधेन सास्विकेन राजसेन तामसेन वा खेतसा ययत्कमं जानदान-योगायउतिष्ठति तादृशेनेव शरीरेण सास्विकेन रजोऽधिकेन तमोऽधिकेन वा तत्तस्का-गदिफळग्रुपग्रुङ्के ॥ ८१ ॥

एष सर्वः समुद्दिष्टः कर्मणां वः फलोदयः । नैश्रेयसकरं कर्म विमस्येदं निवोधत ॥ ८२ ॥

एष युष्माकं विहितप्रतिषिद्धानां कर्मणां सर्वः फलोदय उक्तः इदानी बाह्मणस्य निःश्रेयसाय मोक्षाय हितं कर्मानुष्ठानमिदं श्र्यपुत ॥ ८२ ॥

वेदाभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः।

अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम् ॥ ८३ ॥

वपनिषदादेवदस्य ग्रन्थतोऽर्थतश्रावर्तनं, तपःकुच्छ्रादि, ज्ञानं ऋषाविषयं, इन्द्रियजयः अविहितर्हिसाम्वर्जनं, गुरुश्चश्र्षेत्येतत्प्रकृष्टं मोक्साधनम् ॥ ८३ ॥

सर्वेषामापि चैतेषां शुभानामिह कर्मणाम् ।

किंचिच्छ्रेयस्करतरं कर्मोक्तं पुरुषं मति ॥ ८४ ॥

सर्वेषामच्येतेषां वेदांश्यासादीनां ग्रभकर्मणां मध्ये किंचित्कर्मातिशयेन मोक्षसा-धनं स्यादिति वित्तकें ऋषीणां जिज्ञासाविधेषादुत्तरण्टोकेन निर्णयमाह॥ ८४॥

संवेषामि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम् ।

तद्धचप्रयं सर्वविद्यानां माप्यते ह्यमृतं ततः ॥ ८५ ॥

एषां वेदास्यासादीनां सर्वेषामीप मध्य उपनिषदुक्तपरमार्थक्षानं प्रकृष्टं स्मृतं यस्मा-त्सर्वेवियानां प्रधानम् । अत्रैव हेतुमाह् । यतो मोक्षस्तस्मात्प्राप्यते ॥ ८५ ॥

पण्णामेषां तु सर्वेषां कर्मणां प्रेत्य चेह च।

श्रेयस्करतरं ज्ञेयं सर्वदा कर्म वैदिकम् ॥ ८६ ॥

एपां पुनः घण्णां पूर्वोक्तानां वेदाभ्यासादीनां कर्मणां मध्ये वैदिकं कर्म परमास्म-झानमैहिकाञ्चिककेषस्करतरं ज्ञातव्यम् । पूर्वश्वोके मोक्षदेतुत्वमात्मज्ञानस्योक्तम्, इद त ऐदिकाञ्चीक्मकश्रेयोऽन्तरदेतुत्वश्चच्यत इत्यपौनस्कत्यम् । तथादि प्रतीकोपास-नानां संज्ञयोदयं "नाम त्रहोत्युपास्ते यावनाक्षो गतं तत्रास्य कामचारो भवति" गोविन्दराजस्तु एपां पूर्वश्चोकोकानां वेदाभ्यासादीनां पण्णां वर्मणां मध्यास्मार्त-कर्मापेक्षया वैदिकं कर्म सर्वेदेहपरकोके सातिशयं सातिशयेन कीर्तिस्वर्गनिःभेयः-साधनं श्रेयमिति व्याख्यातवान् । तदग्रकम् । वेदाभ्यासादीनां पण्णामपि प्रत्येकं श्रुतिविद्वितत्वात् । तेषु मध्ये स्मार्त्तरपक्षया किंचिदेनं किंचिच्च नेति न संभवति । सतश्य कथं निर्धारणे पथी । तस्मायथोकैव व्याख्या ॥ ८६ ॥

इदानीमेहिकाखिष्मकश्रेयःसाचनत्वमेवात्मज्ञागस्य स्पटयति—

वैदिके कर्मयोगे तु सर्वाण्येतान्यशेषतः । अन्तर्भवन्ति क्रमशस्तस्मिन्क्रयाविधौ ॥ ८७ ॥

वीदिके पुनः कर्मयोगे परमात्मोपासनारूपे सर्वाण्येतानि पूर्वश्टोकोकान्यैहिकाझ-ध्मिकश्रयांसि तस्मिनुपासनाविधौ क्रमञ्चः संभवन्ति । अथवा सर्वाण्येतानीति वेदा-भ्यासादीन्येव परामृत्रयन्ते । परात्मञ्चाने वेदाभ्यासादीनि "तमेतं वेदाहवचनेन विविदिपान्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाञ्चकेन" इति श्रुतिविद्विताङ्गस्विनान्तर्भवन्ति॥८॥॥

श्चर्ताभ्युद्यिकं चैव नैःश्रेयसिकमेव च । प्रदृत्तं च निष्टंत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् ॥ ८८ ॥

बौदेकं कर्मात्र ज्योतिष्टोमादि प्रतीकोपासनादि च गृद्यते । स्वर्मादिससप्राप्तिकर-संसारप्रहित्तेदेवुत्वात्प्रहत्तारूयं वैदिकं कर्म, तथा निःश्रेयसं योक्षस्तदर्थं कर्म नैःश्रेयासिकं संसार्निहत्तिदेवुत्वानिवृत्तारूयमित्येवं वैदिकं कर्म द्विप्रकारकं वेदि-सन्यस् ॥ ८८ ॥

एतदेव स्पष्टयति-

इह चामुत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कीर्त्यते । निष्कामं झानपूर्वे तु निवृत्तमुपदिश्यते ॥ ८९ ॥ [अकामोपहतं नित्यं निवृत्तं च विधीयते । कामतस्तु कृतं कर्मे प्रकृत्तमुपदिश्यते ॥ ७ ॥]

इह काम्यसायनं दृष्टिदेतुकारि यागादिरत्र स्वर्गादिफलसायनं ज्योतिष्टोमादि य-रकामतया क्रियते तर्त्संसारप्रदृत्तिदेतुत्वात्प्रदृत्तमित्सुच्यते । दृष्टादृष्टफलकामनारहितं युनर्वक्षज्ञानाभ्यासपूर्वकं संसारनिद्यत्तिहतुत्वाणिदृत्तमित्सुच्यते ॥ ८९ ॥

> प्रवृत्तं कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यताम् । निवृत्तं सेवयानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वै ॥ ९० ॥

प्रवत्तक्षीभ्यासेन देवसमानगतित्वं तत्क्षळं कर्मणा प्राप्नोति । एतस् प्रदर्शनार्थ-सनः हरूकेन कर्मणा प्रवत्तेन फलान्तरमपि प्राप्नोति । निष्टत्तकर्माभ्यासेन युनः शरी-रारम्भकानि पञ्च भुतान्यतिकामति । मोश्रं प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ९०॥

### सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ ९१ ॥

सर्वभूतेषु स्थावरजङ्गमात्मकेष्वहमेवात्मरूपेणास्मि सर्वाणि भूतानि परमात्मप-रिणामसिद्धानि मय्येव परमात्मन्यासत इति सामान्येन जानजात्मयाजी ब्रह्मापंण-न्यायेन ज्योतिष्टोमादि कुर्वन् स्वेन राजते प्रकाशत इति स्वराट् ब्रह्म तस्य भावः स्वाराज्यं ब्रह्मत्वं उभते । मोक्षमाप्रोतीत्यर्थः । तथा च श्रुतिः—" सर्वं खल्विदं ब्रह्म तब्बद्यागिति शान्त उपासीत" । तथा यजुर्वेदमन्त्रः—" यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्ये-वाहपश्यति । सर्वभृतेषु चात्मानं ततो न विज्युप्तते "॥ ९१ ॥

> यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः । आत्मज्ञाने शमे च स्याद्वेदाभ्यासे च यत्नवान् ॥ ९२ ॥

शास्त्रचोदितान्यप्यग्रिहोत्रादीनि कर्माणि परित्यज्य ब्रह्मध्यानेन्द्रियजयप्रणवोपनि-वदादिवेद्यस्यालेषु ब्राह्मणो यत्नं कुर्यात् । एतचैषां मोक्षोपायान्तरङ्गोपायत्वप्रदर्शनार्थं व त्वग्रिहोत्रादिपरित्यागपरत्यक्षक्तम् ॥ ९२ ॥

> एताद्धि जन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः । प्राप्यैतन्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥ ९३ ॥

एतदास्यज्ञानवेदाभ्यासादि द्विजातेर्जन्मसाफल्यापादकत्याज्ञन्मनः साफल्यं विशे-पेण बाह्यणस्य । यस्यादेतत्प्राप्य द्विजातिः कृतकृत्यो भवति न प्रकारान्तरेण ॥९३॥ इदानीं वेदादेव शक्य ज्ञातन्यमिति प्रदर्शयितुं वेदप्रश्रंसामाह—

> षितृदेवमनुष्याणां वेदश्रश्चः सनातनम् । अज्ञाक्यं चाममेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥ ९४ ॥

पितृदेवमत्रस्याणां इन्यकन्याश्रदानेषु वेद एव चक्करिव चक्करनश्वरं तत्प्रमाणस्या-दसंनिकृष्टफरुकन्यदानादौ प्रमाणान्तरानवकाशास् । अशक्यं च वेदशाश्वं कर्तुम । अनेनापौरुवेयतोक्ता । अप्रमेशं च मीमांसादिन्यायनिरपेक्षतयानवसम्यमानप्रमेयमेवं व्यवस्था । ततश्च मीमांसया व्याकरणायङ्गेश्व सर्वेश्रह्मात्मकं वेदार्थं जानीपादिति व्यवस्थितम् ॥ ९४ ॥

> या वेदबाह्याः समृतयो याश्च काश्च क्रदृष्टयः । सर्वास्ता निष्फलाः घेत्य तमोनिष्ठा हि ताः समृताः ॥ ९५॥

या स्मृतयो वेदम्ला न भवन्ति दृष्टार्थवाक्यानि चेंत्यवन्दनात्स्वर्गो भवतित्या-दीनि । यानि चासत्तर्कमूळानि देवतापूर्वादिनिराकरणात्मकानि वेदविश्रद्धानि चार्वो-फदर्शनानि सर्वाणि परलोके निष्फलानि यस्मानस्कक्ष्यानि तानि मन्वादिभिः स्मृतानि ॥ ९९ ॥ एतदेव स्पष्टयति--

उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्। तान्यवीकालिकतया निष्फलान्यवृतानि च ॥ ९६ ॥

यान्यती वेदादन्यमुळानि च कानिचिच्छाका।णि पौरुपेयत्वादुत्पयन्ते एवमाग्र विनक्ष्यन्ति । तानि च इदानींतनत्वाविष्फळानि असस्यरूपाणि च । स्मृत्यादीनां च वेदमुळत्वादेव प्रामाण्यम् ॥ ९६ ॥

चातुर्वर्ण्यं त्रयो स्रोकाश्वस्वारश्वाश्रमाः पृथक् । भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वे वेदात्मसिध्यति ॥ ९७ ॥

" ब्राह्मणोऽस्य झस्समासीत् " इत्यादिवेदादेव चातुर्वेण्यं प्रसिध्यति । ब्राह्मणीस्-तमासापितृजनितत्वमिति तदुपजीवितया स्वर्गादिलोकोऽपि वेदादेव प्रसिद्धः । एवं ब्रह्मचर्याचाश्रमा अपि चत्वारो वेदमुलकत्वाद्वेदादेव प्रसिध्यन्ति । किं बहुना । यितकचिदतीतं वर्तमानं भविष्यं च तत्सर्वं " अग्री प्रास्ताहृतिः सम्यग् " ( अ. ३ को. ७६ ) इत्यादिन्यायेन वेदादेव प्रसिध्यति ॥ ९७ ॥

शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्यश्च पश्चमः । वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसृतिर्गुणकर्मतः ॥ ९८॥

य इह डोके परकोके च शब्दादयो विषयाः प्रस्त्यन्ते प्रयुज्यन्ते एतेरिति प्रस् तयः प्रस्तत्यश्र गुणाश्चेति सत्वरजस्तमोरूपाः त्रिवन्धनवैदिककर्महेतुस्वाह्नेद्दावेष प्रसिद्धयन्ति ॥ ९८ ॥

विभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम् । तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम् ॥ ९९ ॥

वेदशाखं निर्वं सर्वभूतानि धारयति । तथाच " इविरम्रो ह्रयते सोऽग्रिरादित्यस्व न सर्वति तत्स्य्याँ रिदमभिर्वर्षति तेनात्रं भवति अधेह भूतानास्त्रत्वितिक्षेति इवि-र्जायते " इति बाह्मणम् । तस्माहेदशास्त्रमस्य जन्तोवादिककर्माधिकारिपुरुपस्य प्रकृष्टं प्रस्पार्थसाथनं जानन्ति ॥ ९९ ॥

> सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । सर्वेटोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहिति ॥ १०० ॥

सनापत्यं, राज्यं, दण्डप्रणेतृत्वं, सर्वभूम्याधिपत्यादीन्येतत्सर्वश्चकप्रयोजनं वेदा-स्मकशास्त्र एवाईति ॥ १०० ॥

यथा जातवलो वहिदेहत्याद्दीनिष दुमान् । तथा दहति वेदझः कर्मजं दोषमात्मनः ॥ १०१ ॥ [न वेदबलमाश्रित्य पापकर्मरुचिभेवेत्-। अज्ञानाच प्रमादाच दहते कर्म नेतरत् ॥ ८ ॥] यथा छडोऽग्निरार्द्दानिप हुमान्दइत्येवं धन्थतोऽर्थतथ वेदतः प्रतिपिद्धायाचरणादि-कर्मजनितं पापमात्मनो नाशयति । एवंच न वेदः केवछं स्वर्गापवर्गादिहेतुः कि त्व-हितनिष्ठत्तिहेतुरिति दर्शितः ॥ १०१ ॥

वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन् । इहैव लोके तिष्टन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १०२ ॥

यस्तत्त्वतो वेदं तद्धं च कमं ब्रह्मात्मकं जानाति स नित्यनैमित्तिककर्माह्यप्रदीत -ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मचर्मायाश्रमावस्थितोऽस्मित्रव छोके तिष्ठन् ब्रह्मत्वाय कल्पते ॥ १०३॥

> अज्ञेभ्यो प्रन्थिनः श्रेष्ठा प्रन्थिभ्यो धारिणो वराः । धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥ १०३॥

ष्ठभयोः प्रश्वस्यत्वे सत्यन्यतरातिशयविवक्षायां श्रेष्ठ इतीष्ठनो विचानादीषद्ध्य-यना अज्ञास्तेभ्यः समयग्रन्थाध्येतारः श्रेष्ठाः । तेभ्योऽचीतवन्थायरणसमर्थाः श्रेष्ठाः । तेन ग्रान्थिनः पठितविस्सृतग्रन्था वोद्धव्याः । धारिभ्योऽचीतग्रन्थार्थजाः प्रकृष्टास्ते-भ्योऽखष्ठातारः ॥ १०३ ॥

तपो विद्या च वित्रस्य निःश्रेयसकरं परम् । तपसा किल्बिषं इन्ति विद्ययाऽमृतमश्चते ॥ १०४ ॥

तपः स्वषमंद्यसित्वभिति भारतदर्शनात् आश्रमनिहितं कर्म आत्मग्रानं च वाह्य-णस्य मोक्साधनम् । तत्र तपसोऽवान्तरञ्यापारमाइ । तपसा पापमपदन्ति । त्रह्य-ग्रानेन मोक्सामोति । तथाच श्रतिः—" वियां चावियां च यस्तद्वेदोभगं सद् । अविषया मृत्यं तीर्त्वां विषयाऽमृतमश्रुते " विद्यातोऽन्यद्वियां कर्म मृत्युवदुःखसा-धनत्वानमृत्युः पापं । श्रुत्यर्थे एवायं मद्यना व्याक्यायोक्तः ॥ १०४ ॥

प्रत्यक्षं चातुमानं च शास्त्रं च विविधागमम् । त्रयं सुविदितं कार्ये धर्मशुद्धिमभीष्सता ॥ १०५ ॥

धर्मस्य तत्त्वाववोधमिच्छता प्रत्यक्षमञ्जमानं च धर्मसाधनभूतद्वव्यगुणजातितत्वज्ञा -नाय ग्राष्ट्रं च वेदमृष्टं स्मृत्यादिरूपं नानाप्रकारवर्मस्वरूपविज्ञानाय स्विदितं कर्तव्यस् । तदेव च प्रमाणवयं मनोर्राभमतम् । उपमानार्थापत्त्यादेशानुमानान्तर्भावः ॥ १०५ ॥

आर्ष धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राऽविरोधिना । यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्म वेद नेतरः ॥ १०६ ॥

ऋषिदृष्टस्वादार्षं वेदं धर्मोषदेशं च तन्मुलस्मृत्यादिकं यस्तद्विरुद्धेन मीमांसादिन्यायेष विचारवित स धर्मं जानाति नतु मीमांसानिभिक्षः। धर्में कर गं वेदः, मीमांसा चैतिकतंब्यतास्थानीया। तदुक्तं भट्टवार्तिककृता—"धर्में प्रमीयमाणे द्वि वेदेन करः। णात्मना। इतिकर्तब्यतामागं भीमांसा पूर्यिष्यति ॥ १०६॥

नैःश्रेयसमिदं कर्म यथोदितमशेषतः।

मानवस्यास्य शास्त्रस्य रहस्यमुपदिश्यते ॥ १०७ ॥

एतजिःश्रेयससाधनं कर्मं निःशेषेण यथावदुदितम् । अत अर्ध्वमस्य मानवशासस्य रहस्यं गोपनीयसिदं वक्षमाणं श्र्युत ॥ १०७ ॥

अस्य शाखस्यासमस्तवर्माभिषानमाशङ्कयानया सामान्योक्त्या समग्रवर्मोपदेश-कत्वं बोषयति —

अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्भवेत् ।

यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स धर्मः स्यादशङ्कितः ॥ १०८॥ सामान्यविधिप्राप्तेषु विशेषणातुपिदेष्टेषु कथं कर्तव्यं स्यादिति पदि संश्वेषे भवेत्तक्ष यं धर्मं वक्ष्यमाणळक्षणाः शिष्टा बाह्मणा बृष्टः स तत्र निश्चित्तो धर्मः स्याद् ॥ १०८॥

धर्मेणाधिमतो यैस्तु वेदः सपरिबृंहणः ।

ते त्रिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥ १०९ ॥

ब्रह्मचर्यायुक्तथर्मेण येरङ्गर्मामांसाथर्मशासपुराणायुपवृद्धितो वेदोऽधिगतस्ते ब्राह्मणाः श्रुतेः प्रत्यक्षीकरणे हेतवः, ये श्रुति पठित्वा तदर्थस्रपदिशन्ति ते शिष्टा विश्वेगः॥१०९॥

> दशावरा वा परिषयं धर्म परिकल्पयेत् । व्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्म न विचालयेत् ॥ ११०॥ [पुराणं मानवो धर्मो साङ्गोपाङ्गचिकित्सकः । आज्ञासिद्धानि चत्वारि न इन्तव्यानि हेतुभिः ॥ ९ ॥]

यदि बहुवः सन्तोऽविहिता न भवन्ति तदा दशावराख्यवराश्चेति वक्ष्यमाण्डक्षणा यस्याः सा परिषत् तदभावे त्रयोऽवरा यस्याः सा वा सदाचारा यं धर्मे निश्चित्वयात्तं धर्मत्वेन स्वीक्कर्यात्र विसंवदेत् ॥ ११० ॥

त्रैविद्यो हेतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः । त्रयद्याश्रमिणः पूर्वे परिषत्स्यादशावरा ॥ १११ ॥

वेदत्रयसंबन्धशासात्रयाध्येतारः श्रुतिस्वृत्यविरुद्धन्यायशास्त्रः, मीमांसास्मकतर्भः वित्तः, निरुक्ततः, मानवादिधर्मशास्त्रवेदी, ब्रह्मचारी, गृहस्थवानप्रस्थौ इत्येषा दशासरा परिषत्त्यात् ॥ १११ ॥

त्रद्भवेद्विद्यजुर्निच सामवेद्विदेव च । ज्यवरा परिषज्ज्ञेया धर्मसंज्ञयनिर्णये ॥ ११२ ॥

ऋग्यज्ञःसामनेदशालानां येऽध्येतारस्तदर्थज्ञात्र त्रयः सा धर्मसंदेद्दिनरासार्थं ध्यवरा परिषद्भोद्धव्या ॥ ११२ ॥ तदभावे--

एकोऽपि वेदविद्धर्म यं व्यवस्येद्विजोत्तमः ।

स विज्ञेयः परो धर्मी नाज्ञानामुदितोऽयुतैः ॥ ११३ ॥

एकोऽपि वेदार्थयमेको यं धर्म निश्चित्रयात प्रकृष्टो धर्मः स बोद्धव्यो न वेदानिभ-्रानां दशभिः सहस्रेरप्युक्तः । वेदविच्छन्दोऽयं वेदार्थधर्मज्ञपरः । एतच् श्रेष्टोपळक्षणास् । स्मृतिपुराणमीमांसान्यायशासक्रोऽपि गुरुपरंपरोपदेशविच श्रेयः । तथा "केवळं शास-माश्रित्य न कर्तव्यो विनिर्णयः । सुक्तिहीनविचारे तु धर्महानिः प्रजायसे" । तेन बहु-स्मृतिक्षोऽपि यदि सम्यक् प्रायश्चित्तादिधमं जानाति तदा तेनाप्येकेन धर्म उक्तः प्रकृष्टो धर्मो होयः । अतएव यमः-" एको हो वा बयो वापि यद्धपुर्धर्मपाठकाः । स धर्म इति विज्ञेयो नेतरेषां सहस्रशः॥ "॥ ११३॥

अव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम् ।

सहस्रवाः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ ११४ ॥

सावित्यादिश्रहाचारित्रतरिहतानां, मन्त्रवेदाध्ययनराहितानां, बाह्यणजातिमात्रधा-रिणां, बहुनामपि मिलितानां परिषरवं नास्ति । धर्मनिर्णयसामध्यांभावात् ॥ ११४ ॥

यं वदन्ति तमोभूता मुर्खा धर्ममतद्विदः।

तत्यापं शतधा भूत्वा तद्वस्कृननुगच्छति ॥ ११५ ॥

तमोगुणबहुठा मूर्खाः धर्मप्रमाणवेदार्थानाभेजा अतएव प्रश्रविषयधर्माविदः प्रायक्षितादिश्वमें सं पुरुषं प्रतप्रपदिशन्ति तदीयं पापं शतगुणं भूत्वा वाचकान्य-इन भजेता। ११६॥

एतद्वोऽभिहितं सर्वे निःश्रेयसकरं परम् ।

अहमादभच्युतो विषः प्रामोति परमां गतिम् ॥ ११६ ॥ एतजिःश्रेयससाथकं प्रकृष्टं धर्मादिकं सर्वं युष्माकमभिद्दितम् । एतदन्तिवन्त्राहा-णादिः परमां गति स्वर्गापवर्गरूपां प्राप्नोति ॥ ११६ ॥

> एवं स भगवान्देवो छोकानां हितकाम्यया । धर्मस्य परमं गुह्यं ममेदं सर्वमुक्तवान् ॥ ११७॥

स भगवानै वर्षीदिसं प्रको खोतनाहेवी मनुरुक्तप्रकारेणेदं सर्वं धर्मस्य परमार्थं ग्रुश्-प्रिक्षिक्यः अगोपनीयं लोकहितेच्छया समेदं सर्वस्रक्तवानिति स्रुप्नेहर्षीनाह ॥ १९७॥

**ए**वसुप<mark>संहस्य महर्षाणां हितायोक्तमप्पात्मज्ञानं प्रकृष्टमोश्रोपकारकतया प्रथक्तस्याह—</mark>

सर्वमात्मानि संपद्येत्सचासच समाहितः ।

सर्व ब्रात्मनि संपरंपन्नाधर्मे कुरुते मनः ॥ ११८ ॥

सद्भावमसद्भावं सर्वं ब्राह्मणो जानन् ब्रह्मस्वरूपमात्मनसुपरिधक्षं तदात्वकमनन्य-

मना ध्यानप्रकर्षेण साक्षात्कुर्यात् । यस्मात्सर्वमात्मत्वेन पश्यन्रामद्वेषाभावादधर्मे अनो न कुरुते ॥ ११८ ॥

एतदेव स्पष्टयति--

आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम् । आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम् ॥ ११९ ॥

इन्द्राचाः सर्वदेवताः परमात्मेव सर्वेत्मत्वात्परमात्मनः । सर्वे जगदात्मन्येवाव-स्थितं परमात्मपरिणामत्वात् । हिरवधारणार्थे । परमात्मेवैषां श्लेत्रश्चादीनां कर्मसंबन्धं जनयति । तथाच श्चतिः—" एष श्लेव साधु कर्म कारयति यमुख्यं निनी-पति । एष श्लेवासाधु कर्म कारयति यमधो निनीषति " इति ॥ ११९ ॥

इदानीं वद्यमाणब्रह्मध्यानविश्लेषोपयोगितया देहिकाकाशादिषु बाह्माकाशादिनां क्यमाह—

> खं संनिवेशयेत्स्वेषु चेष्टनस्पर्शनेऽनिल्रम् । पक्तिदृष्टचोः परं तेजः स्नेहेऽपो गां च मूर्तिषु ॥ १२० ॥ मनसीन्दुं दिशः श्रोत्रे क्रान्ते विष्णुं बले हरम् । बाच्यमि मित्रमुत्सर्गे प्रजने च प्रजापतिम् ॥ १२१ ॥

बाह्याकाशम्यदरायविच्छनशरीराकाशेषु लीनमेकत्वेन धारपेष् । तथा चेष्टास्पर्श-कारणभूतदेहिकवायो बाह्यवायुं, औदर्यचाध्यपतेजसोरप्रिस्यंयोः प्रकृष्टं तेजः, देहिका-स्वष्म बाह्या अपः बाह्याः प्रिय्यादयः शरीरपार्थिवभागेषु, मनिस चन्द्रं, भोते दिशः, पादेन्द्रिये विष्णुं, बले हरं, वागिन्द्रियेऽप्रिं, पार्थ्विन्द्रिये भित्रं, उपस्थेन्द्रिये प्रजापतिं कीनमेकत्वेन भावयेत् ॥ १२०॥ १२१॥

एवमाध्यात्मिकभूतादिकं ठीनमेकत्वेन भावयित्वा--

प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि ।

रुक्मार्थं स्वअधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं प्रम् ॥ १२२ ॥

प्रशासितारं नियन्तारं ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तस्य चेतनाचेतनस्य जातेर्येाऽयमप्रयादीन्नामोष्ण्यादिनियमो यथादित्यादीनां अमणादिनियमो यच कर्मणां फर्डं प्रतिनिय-तमेतत्सर्वं परमात्माधीनम् । तथाच " एतस्यैवाऽक्षरस्य प्रश्नासने गागिं " (बृहद्वार-ण्येक ३।८।९) इत्यायुपनिषदः । तथा "भयादस्याग्रिस्तपितं भयात्तपाति सूर्यः । भयादिनद्वश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः " (कठोपनि. ६।३) इति । तथा अणोरणी यांसं सर्वात्मत्वास् (नृसिंहतापिनी १।१)। तथाच श्चतिः—"वालाग्रश्नतभागस्य शतथा कल्पितस्य च । भागो जीवेति विश्वेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥" रुषमाभं यणि "अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् " (कठोप. ३।१६) इत्यायुपनिषदा रूपं परमात्मनी

निषदं तथाप्यपासनाविशेषे ग्रदस्यणांभम्॥ अत एव "य एपोऽन्तरादित्ये द्दिरण्ययः" ( १। ६।६ ) इत्यादि छान्दोग्योपनिषत् । स्वप्रधीगम्यम् । दृष्टान्तोऽयं स्वप्रधीसदृशः ज्ञानप्राध्यम् । यथा स्वप्रधीश्रध्यरादिवाधोन्दियोपरसे मनोमानेण जन्यत एवमात्मधीरापि । अत एव व्यासः " नैवासौ चक्षपा ग्राह्यो न च शिष्टेरपीन्द्रियैः । मनसा त्रु प्रसन्नेन गृष्टाते सक्षमदर्शिभिः॥ " एवंविधं परात्मानमहचिन्तयेत् ॥ १२२॥

एतमेके वदन्त्यियं मनुमन्ये प्रजापतिम् । इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥ १२३ ॥

एतं च परमात्मानमग्नित्वेनेके याज्ञिका उपासते । तथा तमेकमग्निमित्यध्वर्यंव उपासते । अन्ये प्रनः स्रष्टुत्वात्स्रष्ट्रारूयप्रजापतिरूपतयोपासते । एके प्रनेरैचर्ययोगा-दिन्द्ररूपतयोपासते । अपरे प्रनः प्राणत्वेनोपासते । सर्वाणि भूरादीनीमानि भूतानि " प्राणमेवाभिसंविज्ञन्ति प्राणमभ्याजिहतः " इत्यादिश्वतिदर्शनात् । अपरे पुनरपगत-प्रपञ्चात्मकं सिचदानन्दस्वरूपं परमात्मानस्रपासते मूर्तामृतंस्वरूपे च बद्धाणि सर्वा एवोपासनाः श्वतिप्रसिद्धा भवन्ति ॥ १२३ ॥

एष सर्वाणि भूतानि पश्चभिन्यीप्य मूर्तिभिः । जन्मवृद्धिक्षयैनित्यं संसारयति चक्रवत् ॥ १२४॥

एव आत्मा सर्वान्प्राणिनः पञ्चभिः पृथिन्यादिभिर्मद्दास्तैः शरीरारम्भकैः परि-गृष्य पूर्वजन्माजितकर्मापेक्षयोत्पत्तिस्थितिविनाशै रथादिचकवदसकृदुपावर्तमानैरामो-बात्संसारिणः करोति ॥ १२४॥

इदानीं मोक्षत्वेनोक्तसर्वधर्मश्रेष्ठतया सर्वत्र परमात्मदर्शनमतुष्ठेयत्वेनोपसंहरत्ति-

एवं यः सर्वभृतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना । स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम् ॥ १२५ ॥ [चतुर्वेदसमं पुण्यमस्य शास्त्रस्य धारणात् । भूयो वाष्यतिरिच्येत पापनिर्यातनं महत् ॥ १० ॥]

" सर्वभृतेषु चात्मानम् " इत्यायुक्तप्रकारेण यः सर्वेषु भृतेष्ववस्थितयात्मा-नमात्मना पदयति स बद्धासाक्षात्कारात्परं श्रेष्ठं पदं स्थानं वद्धा प्राध्नोति । तत्रात्यन्तं कीयते, क्षको भवतीत्यर्थः ॥ १२५॥

> इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुभोक्तं पठिन्द्रजः । भवत्याचारवाजित्यं यथेष्टां प्राप्तुयाद्रतिष् ॥ १२६ ॥ [मनुः स्वायंभुदो देवः सर्वशास्त्रार्थपारगः । तस्यास्यनिर्गतं धर्म विचार्य बहुविस्तरम् ॥ ११ ॥

ये पठन्ति द्विजाः केचित्सर्वपापोपशान्तिदम् । ते गच्छन्ति परं स्थानं ब्रह्मणः सद्य शास्त्रतम् ॥ १२ ॥]

इति मानवे धर्मशास्त्रे शृगुप्रोक्तायां संदितायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ समाप्त्यर्थ इतिश्रन्दः । एतत्स्मृतिशास्त्रं शृगुणा प्रकर्षेणोक्तं द्विजातिः पठन् वि-दितानुष्ठानानिषद्धवर्जनात्सदाचारवान् भवति । यथापेक्षितां च स्वर्गापवर्गादिरूपां गर्ति प्राप्नुयादिति ॥ १२६ ॥ क्षे. श्लो. १२ ॥

सारासारवचःप्रपञ्चनविषौ मेघातिथेश्वातुरी
स्तोकं वस्तु निग्रद्वमल्पवचनाद्गोविन्दराजो जगौ ।

ग्रन्थेऽस्मिन्धरणीघरस्य बहुशः स्वातन्त्र्यमेतावता
स्पष्टं मानवमर्थतत्त्वमिखंळं वकुं कृतोऽयं श्रमः ॥ १ ॥

प्रायो ग्रनिभिविंद्यतं कथयत्येषा मत्रस्मतेर्थम् ।

दश्मिर्ग्रन्थसद्द्वसैः सप्तशतेर्थता कृता द्यत्तिः ॥ २ ॥

सेयं मया मानवधर्मशास्त्रे व्यधायि द्यत्तिर्विदुषां द्विताय ।

दुर्वोधजातेर्दुरितक्षयाय भूयात्ततो मे जगतामधीशः ॥ ३ ॥

इति वारेन्द्रिनन्दनावासीयदिवाकरात्मजशीमत्तुङ्कभट्टविरिचतायां मन्वर्थमुक्तावल्यां
मनुकृतौ द्वादशोऽध्यायः समाप्तः ॥ १ ॥

समाप्तं मानवं धर्मशास्त्रम् ।





# परिशिष्टम् ।

नानाविधधमिनिबन्धेषु मनुवचनत्वेनोपन्यस्ताना-मिदानीन्तनमनुस्मृतिपुस्तकेष्वनुपल-व्धानां श्लोकानां संग्रहः।

> (मनुः) दानहेमाद्रौ ।

इष्टे यज्ञे यद्दीयते दक्षिणादि तदैष्टिकम् । बहिवेंदि च यहानं दीयते तद्धि पौर्तिकम् ॥ १ ॥ स्वर्गायुर्भृतिकासेन तथा पापोपशान्तये। मुमुक्षुणा च दातव्यं ब्राह्मणेभ्यस्तथान्बहम् ॥ २ ॥ ये व्यपेताः स्वकर्मभ्यः पर्पिण्डोपजीविनः। द्विजल्बमभिकाङ्क्षन्ति तांख्य सुद्रवदाचरेत् ॥ ३ ॥ अञ्जता द्यनधीयाना यत्र भैक्ष्यचरा द्विजाः । तं श्रामं दण्डयेद्राजा चौरभक्तप्रदो हि सः ॥ ४ ॥ पात्रभूतो हि यो विप्रः प्रतिगृह्य प्रतिष्रहम् । असत्सु विनियुर्जीत तस्य देयं न किंचन ॥ ५ ॥ संचयं करते यश्च प्रतिगृह्य समन्ततः। धर्मार्थ नोपयुद्धे यो न तं तत्कर्मर्चयेत् ॥ ६ ॥ न कुर्यात्कस्यचित्पीडां कर्मणा मनसा गिरा। आचरत्रभिषेकं तु कर्माण्यप्यन्यया चरन् ॥ ७ ॥ संध्ययोक्तभयोजिप्ये भोजने दन्तधावने । पितकार्ये च दैंवे च तथा मूत्रपुरीषयो: ॥ ८ ॥ गुरूणां संनिधौ दाने योगे चैव विशेषतः । एषु मौनं समातिष्ठन्स्वर्गे प्राप्नोति मानवः ॥ ९ ॥ विष्णुः पराशरो दक्षः संवर्तव्यासहारिताः। शातातपो वसिष्ठश्च यमापस्तम्बगौतमाः ॥ १० ॥ देवलः शङ्कलिखितौ भरद्वाजोशनोऽत्रयः। शौनको याज्ञवल्क्यश्च दशाष्ट्रौ स्मृतिकारिण: ॥ ११ ॥

# व्रतहेमाद्रौ ।

विहितस्याननुष्टानमिन्द्रियाणामनित्रहः । निषिद्धसेवनं नित्यं वर्जनीयं प्रयत्नतः ॥ १२ ॥ श्राद्धहेमाद्रौ ।

यत्किचिन्मधुसंमिश्रं गोक्षीरघृतपायसम् । दृत्तमक्ष्यमित्याहुः पितरस्त्वेव देवताः ॥ १३ ॥ अलामे भिन्नकालानां नान्दीश्राद्धत्रयं बुधः। पूर्वेद्युर्वा प्रकुर्वीत पूर्वोह्वे मातृपूर्वकम् ॥ १४ ॥ एकपिण्डकुतानां तु पृथक्त्वं नोपपद्यते । सपिण्डीकरणादूर्ध्वमृते कृष्णचतुर्द्शीम् ॥ १५ ॥ कुर्वन्प्रतिपदि श्राद्धं सरूपान् छभते सुतान् । कन्यकां तु द्वितीयायां तृतीयायां तु बन्दिनः ॥ १६ ॥ परान् क्षुद्रांखतुर्थ्यो तु पश्चम्या शोभनान्सुतान् । पष्टवां दूर्तं कृषिं चापि सप्तम्यां स्रभेते नरः ॥ १७ ॥ अष्टम्यामपि वाणिज्यं लभते श्राद्धदः सदा । नवम्यामेकखुरकं दशम्यां द्विखुरांस्तथा ॥ १८ ॥ एकाद्द्यां तथा रौप्यं ब्रह्मवर्चेस्विनः सुतान् । द्वादक्यां जातरूपं च रजतं कुप्यमेव च ॥ १९ ॥ ज्ञातिश्रेष्टचं त्रयोदस्या चतुर्दस्यां तु सुप्रजाः । प्रीयन्ते पितरश्चास्य ये शस्त्रेण हता रणे ॥ २०॥ पक्षत्यादिविनिर्दिष्टान्विपुलान्मनसः प्रियान् । श्राद्धदः पश्चद्रयां तु सर्वान्कामान्समञ्तुते ॥ २१ ॥ सर्वे वा यदि वाष्यर्थे पादं वा यदि वाक्षरम्। सकाज्ञाद्यस्य गृह्णीयात्रियतं तस्य गौरवम् ॥ २२ ॥ नानुम्ब्राह्मणी भवति न वणिङ् न कुशीलवः। न शृद्रवेषणं कुर्वन्न स्तेयो न चिकित्सकः ॥ २३ ॥ परपूर्वोपतिं धीरा वदन्ति दिधिपूपतिम् । द्विजोऽप्रेदिधिषृश्चैव यस्य सैव कुटुम्बिनी ॥ २४ ॥ यस्तयोरन्नमञ्जाति स कुछाच्यवते द्विजः ॥ २५ ॥ अतिथिं पुजयेद्यस्तु भ्रान्तं वा हष्टमानसम् ।

सबूषं गोशतं तेन दत्तं स्यादिति मे मति: ॥ २६ ॥ येषामम् विनातिथिर्विप्राणां व्रजते गृहात्। ते वै सरत्वगुष्ट्रत्वमश्वत्वं प्रतिपेदिरे ॥ २७ ॥ किं ब्राह्मणस्य पितरं किं वा प्रच्छति मातरम् । श्रुतं चेद्स्ति वेद्यं वा तन्मातापितरौ स्मृतौ ॥ २८ ॥ अनहेते यहदाति न ददाति यदहेते। अर्हानर्हानभिज्ञानात्सोऽपि धर्माद्हीयते ॥ २९ ॥ परिच्युतेष्ट(?)वस्थानान्निगरन्नेव तच्छुचिः ॥ ३० ॥ निमन्त्र्य विप्रास्तदहर्वर्जयेन्मैशुनं श्चरम् । प्रमत्ततां च स्वाध्यायं क्रोधं शौकं तथानृतम् ॥ ३१ ॥ उपासनामी कुर्वीत गृह्यं कर्म यथाविधि । पञ्चयज्ञानपक्तिश्च यचान्यद्वहाकृत्यकम् ॥ ३२ ॥ बह्वमयस्त ये विप्रा ये वैकामय एव च । तेषा सपिण्डनादूर्व्वमेकोद्दिष्टं न पार्वणम् ॥ ३३ ॥ पूर्वोह्वे वैदिकं श्राद्धमपराह्वे तु पार्वणम् । एकोहिष्टं तु मध्याह्ने प्रातर्वृद्धिनिमित्तकम् ॥ ३४ ॥ पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं क्षणि राजनि शस्यते । वासरस्य तृतीयेंऽदो नातिसंघ्यासमीपतः ॥ ३५ ॥ यस्य चैव गृहे विप्रो वसेत्कश्चिद्भोजितः। न तस्य पितरो देवा हव्यं कव्यं च भुक्तते ॥ ३६ ॥ अतिथिर्यस्य वै प्रामे भिक्षमाणः प्रयत्नतः । स चेन्निरसितस्तत्र ब्रह्महत्या विधीयते ॥ ३७ ॥ अपि शाकंपचानस्य शिलोञ्लेनापि जीवतः । स्वदेशे परदेशे वा नातिथिर्विमना भवेत् ॥ ३८ ॥ \*यस्य मित्रप्रधानानि आद्धानि च हवींषि च । यितृषु दैवयज्ञेषु दाता स्वर्ग न गच्छति ॥ ३९ ॥ श्राद्धेन यः कुरुते संगतानि न देवयानेन पथा स याति । विनिर्मुक्तं पिप्पलं बन्धतो वा स्वर्गाङ्कोका द्रश्यति आद्धमित्रः॥४०॥ \*यत्त्रोक्षितं भवेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया । यथाविधि नियुक्तश्च प्राणानामेव चात्यये ॥ ४१ ॥

<sup>\*</sup> एवंचिद्धितः स्रोकः कियता पाठभेदेन मुळेऽप्यस्ति ।

यस्तु भक्षयते मांसं त्राह्मणानां च काम्यया । स लोकेऽप्रियतां थाति व्याधिभिश्चैव पीड्यते ॥ ४२ ॥

#### मिताक्षरायाम् ।

अकासतस्त्वहोरात्रं शेषेषुपवसेदहः ॥ ४३ ॥ मानुषास्थि शवं विष्टा रेतो मूत्रार्तवं वसा । स्वेदाश्चद्रिका श्लेष्ममलं चामेष्यमुच्यते ॥ ४४ ॥ विष्णो इन्यं च कन्यं च ब्रूयाद्रक्षेति च क्रमात् ॥ ४५ ॥ सभासद्श्र ये तत्र स्मृतिशास्त्रविदः स्थिताः। यथा छेख्यविधौ तद्वत्स्वहस्तं दशुरेव ते ॥ ४६ ॥ निष्के तु सत्यवचनं द्विनिष्के पादलम्बनम् । त्रिकादर्वाक् तु पुण्यं स्यात्कोद्यपानमतः परम् ॥ ४७ ॥ विभक्ता वाऽविभक्ता वा सपिण्डाः स्थावरे समाः । एको हार्नाशः सर्वत्र दानाधमनविकयः ॥ ४८ ॥ बाक्पारुष्ये य एवोक्ता प्रतिलोमानुलोमतः ॥ ४९ ॥ ब्राह्मणस्य वधे मौण्ड्यं पुरान्निर्वासनाङ्कने । ललाटे वाभिशस्ताङ्क्यः प्रयाणं गर्दभेन तु ।। ५० ॥ सृतके तु कुलस्यान्नमदोषं मनुरत्रवीत् ॥ ५१ ॥ बहुनामेककार्याणां सर्वेषां शख्यधारिणाम् । यद्येको घातयेत्तत्र सर्वे ते घातकाः स्मृताः ॥ ५२ ॥ \*ततो मुसलमादाय सकुद्धन्यातु तं खयम् ॥ ५३ ॥ एतान्येव तथा पेयान्येकैकं तु द्यहं द्यहम् । अतिसातपनं नाम श्वपाकमपि शोधयेत् ॥ ५४ ॥ बिद्व द्विप्रनृपर्छाणां नेष्यते केश्वापनम् । ऋते महापातकिनो गोहन्तुश्चावकीर्णिनः ॥ ५५ ॥

# पाराश्रमाधवीये ।

प्रजापतिर्हि यस्मिन्काले राज्यमभूभुजन् । धर्मेकतानाः पुरुपास्तदाऽऽसन्सत्यवादिनः ॥ ५६ ॥ तदा न व्यवहारोऽभूत्र द्वेषो नापि मत्सरः । नष्टे धर्मे मनुष्येषु व्यवहारः प्रवर्तते ॥ ५७ ॥ द्विजान्विहाय संपद्भयेकार्याणि वृपकैः सह । तस्य प्रक्षुभितं राष्ट्रं बलं कोशं च नश्यति ॥ ५८ ॥ संदिग्धेषु तु कार्येषु द्वयोर्विवद्मानयोः। दृष्टश्चतानुभृतत्वात्साक्षिभ्यो व्यक्तदर्शनम् ॥ ५९ ॥ ब्राह्मणो वा मनुष्याणामादित्यस्तेजसामिव । शिरो वा सर्वगात्राणां धर्माणां सत्यमुत्तमम् ॥ ६० ॥ सत्यमेव परं दानं सत्यमेव परं तपः। सत्यमेव परो धर्मो लोकोत्तरमिति स्थिति: ॥ ६१ ॥ सत्ये देवाः समुद्दिष्टा मनुष्यास्त्वनृतं समृतम् । इहैव तस्य देवत्वं यस्य सत्ये स्थिता मतिः ॥ ६२ ॥ नास्ति सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम्। साक्षिधर्मे विशेषेण सत्यमेव वदेत सः ॥ ६३ ॥ \*ऋत्विक्पुरोहितामात्याः पुत्राः संबन्धिबान्धवाः । धर्माद्विचलिता दण्ड्या निर्वास्या राजभिः पुरात् ॥ ६४ ॥ ऋणिक: सधनो यस्तु दौरात्म्यात्र प्रयच्छति । राज्ञा दापयितव्यः स्याद्वहीत्वा द्विगुणं ततः ॥ ६५ ॥ द्रव्यमस्वामिविक्रीतं मूल्यं राज्ञे निवेदितम् । न तत्र विद्यते दोषो न स्यात्तदुपविक्रयात् ॥ ६६ ॥ आर्तस्य कुर्यात्सच्छंसन् यथाभाषितमादितः । सदीर्घस्यापि कालस्य तल्लभेतेव वेतनम् ॥ ६७ ॥ त एव दण्डपारुष्ये व्याप्या दण्डा यथाऋमम् ॥ ६८ ॥ यः कुमारीं मेषपशून् ऋक्षांश्च वृषभांस्तथा । वाहयेत्साहसं पूर्णे प्राप्तुयादुत्तमं वधे ॥ ६९ ॥ महापापोपवक्तारी महापातकशंसकाः। आमध्यमोत्तमा दण्ड्या द्युस्ते च यथाक्रमम् ॥ ७० ॥ मध्यमो जातिपूरानां प्रथमो प्रामदेशयोः ॥ ७१ ॥ अन्त्याभिगमने त्वङ्कया कवन्धेन प्रवासयेत्। शुद्रस्तथाङ्क्र्य एव स्याइण्ड्यः स्याद्रमने वधः ॥ ७२ ॥ अयोनौ गच्छतो योषां पुरुषं वापि मोहतः। चतुर्विशातिको दण्डस्तथा प्रत्रजितो हि सः ॥ ७३ ॥ यः कारणं पुरस्कृत्य व्रतचर्यो निषेवते । पापं त्रतेन संच्छाच बैडालं नाम तद्वतम् ॥ ७४ ॥

सहस्राणितं दानं भवेदत्तं युगादिषु । कर्म श्राद्धादिकं चैव तथा मन्वन्तरादिषु ॥ ७५ ॥ बूद्धौ च मातापितरौ साध्वी भार्या सुत: शिश्च: । अप्यकार्यशतं कृत्वा भर्तव्या मृत्रव्रवीत् ॥ ७६ ॥ दीपोत्सवचतुर्दश्यां कार्ये तु यमतर्पणम् । कृष्णाङ्गारचतुर्दश्यामपि कार्यं तथैव वा ॥ ७७ ॥ यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च । वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च ॥ ७८॥ औदुम्बराय द्रशाय नीलाय परमेष्टिने। वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः ॥ ७९ ॥ चन्द्रसूर्यप्रहे नाद्यादद्यात्झात्वा विमुक्तयोः । अमुक्तयोरस्तगतयोर्देष्ट्रा स्नात्वा परेऽह्नि ॥ ८० ॥ उपस्थाने च यद्योक्तं भिक्षार्थं ब्राह्मणेन हि । तात्कालिकमिति ख्यातं तदत्तच्यं मुमुक्षुणा ॥ ८१ ॥ सिद्धमन्नं भक्तजनैरानीतं यन्मठं प्रति । उपपन्नं तदित्याहुर्भुनयो मोक्षकाङ्किणः ॥ ८२ ॥ उभयत्र दशाहानि कुलस्यात्रं न भुज्यते । दानं प्रतिप्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवर्तते ॥ ८३ ॥ जाते कुमारे तदहः कामं क्रयीट्यतिग्रहम् । हिरण्यधान्यगोवासास्तिलानां गुडसर्पिषाम् ॥ ८४ ॥ मातुळे श्रञ्जरे भित्रे गुरौ गुर्वङ्गनासु च । आशौर्च पक्षिणीं रात्रिं मृता मातामही यदि ॥ ८५ ॥ श्वशुरयोश्च भगिन्यां च मातुलान्यां च मातुले ॥ ८६ ॥ श्राममध्ये मृती यावच्छवस्तिष्टति कस्यचित् । शामस्य तावदाशौचं निर्गते शुचितामियात् ॥ ८७ ॥ ब्रामेश्वरे कळपतौ श्रोत्रिये च तपस्त्रिनि । शिष्ये पश्चत्वमापन्ने शुद्धिनेक्षत्रदर्शनात् ॥ ८८ ॥ तिस्रः कोट्योऽर्थकोटी च यानि रोमाणि मानुषे। तावत्काळं वसेत्त्वर्गे भर्तारं यानुगच्छति ॥ ८९ ॥ ज्यानु जातः क्षत्तायां श्वपाक इति कीर्त्यते ॥ ९० ॥ ब्राह्मणस्य रणद्वारे पूयशोणितसंभवे ।

कृमिरुत्पद्यते यस्तु प्रायित्रतं कयं भवेत् ॥ ९१ ॥ गवां मुत्रपुरीषेण त्रिसंध्यं स्नानमाचरेत्। त्रिरात्रं पञ्चगव्याशी अधो नाभ्या विद्युष्यति ॥ ९२ ॥ नाभिकण्ठान्तरोद्ध्ते त्रणे चोत्पद्यते कृमिः। षड्रांत्रं तु तदा प्रोक्तं प्राजापत्यं शिरोत्रणे ॥ ९३ ॥ विभेः प्राथमिकादस्माहितीये द्विगुणं चरेत्। तृतीये त्रिगुणं चैव चतुर्थे नास्ति निष्कृतिः ॥ ९४ ॥ अपात्रीकरणं त्वा ''तप्तकुछ्रेण शुस्यति । शीतऋष्ट्रेण वा ग्रुद्धिमहः सांतपनेन वा ॥ ९५ ॥ श्रुतिं पर्वयन्ति मुनयः समरन्ति च तथा स्मृतिम् । तस्मात्त्रमाणमुभयं प्रमाणैः प्रापितं सुवि ॥ ९६ ॥ वाक्याआवे तु सर्वेषां देशदृष्टमनन्तयेत् ॥ ९७ ॥ यस्य देशस्य यो धर्मः प्रवृत्तः सार्वकालिकः । श्रुतिस्पृत्यविरोधेन देशदृष्ट: स उच्यते ॥ ९८ ॥ देशपत्तनगोष्ठेषु पुरमामेषु वादिनाम्। तेषां स्वसमयैर्धर्मः शास्त्रतोऽन्येषु तैः सह ॥ ९९ ॥ ळेख्यं यत्र न विद्येत न मुक्तिनं च साक्षिणः। न च दिञ्यावतारोऽस्ति प्रमाणं तत्र पार्थिवः ॥ १००॥ उभयाभ्यर्थितेनैव मया ह्यमुकसृतुना । छिखितं ह्यमुकेनेति लेखकः स्वं तु तिस्रिखेत् ॥ १०१ ॥ शोधयेतं च छन्देन वेदयेद्धनिकं सूपे। स राज्ञर्णचतुर्भागं दाप्यं तस्य च तद्धनम् ॥ १०२ ॥

# स्मृतिचान्द्रकायाम् ।

यत्विभ्रो मर्पयत्यार्तेस्तेन स्वगं मह, ति । यन्वैश्वर्यात्र क्षमते नरकं तेन गच्छति ॥ १०३ ॥ त्र्यवैरः साक्षिभिभीन्यौ नृपत्राह्मणसिन्नेषौ ॥ १०४ ॥ स्वभावेनैव यद्भ्युस्तद्वाद्यं न्यावहारिकम् । ततो यद्न्यद्वित्र्युर्श्वमीर्थं तद्पार्थकम् ॥ १०५ ॥ ऋत्विजः समवेतास्त यथा सत्रे निमित्रताः । कुर्युर्यथार्हतः कर्म गृह्वायुर्विक्षणां तथा ॥ १०६ ॥

विभागे तु कृते किंचित् सामान्यं यत्र दृश्यते । नासौ विभागो विज्ञेयः कर्तव्यः पुनरेव हि ॥ १०७ ॥ विभागे यत्र संदेही दायादानां परस्परम् । पुनर्विभागः कर्तव्यः पृथकस्थानस्थितैरपि ॥ १०८ ॥ आरम्भकुत्सहायश्च दोषभाजौ तद्वीतः ॥ १०९ ॥ असुराणां कुले जाता जातिपूर्वपरिग्रहे । तस्यादर्शनमात्रेण निराज्ञाः पितरो गताः ॥ ११० ॥ शिष्टाचार: स्मृतिर्वेदास्त्रिविधं धर्मेळक्षणम् ॥ १११ ॥ धर्मव्यतिक्रमो वै हि महतां साहसं तथा । तदन्वीक्ष्य प्रयुजानः सीद्त्येव रजोवलः ॥ ११२ ॥ यथैव वेदाध्ययनं धर्मशास्त्रमिदं तथा । अध्येतव्यं ब्राह्मणेन नियतं स्वर्गमिच्छता ॥ ११३ ॥ पुत्रजन्मनि यज्ञे च तथा संक्रमणे रवे:। राहोश्च दुईाने स्नानं प्रशस्तं नान्यथा निशि ॥ ११४ ॥ पुराकल्पे कुमारीणां मौश्जिवन्धनमिष्यते । अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवचनं तथा ॥ ११५ ॥ पिता पितृच्यो भ्राता वा चैनामध्यापयेत्पुरः। स्वगृहे चैव कन्याया भैक्षचर्या विधीयते ॥ ११६ ॥ वर्जयेद्जिनं दण्डं जटाधारणमेव च ॥ ११७ ॥ समतिकान्तकालाच परिताः सर्वे एव ते । नैवावधिपूर्तावदापद्यपि च कहिचित् ॥ ११८ ॥ हस्तदत्ता तु या भिक्षा लवणं व्यश्जनानि च । भुक्त्वा ह्यञ्जितां याति दाता स्वर्गे न गच्छति ॥ ११९ । ऋषिदेवमनुष्याणां वेदश्राह्यः सनातनः ॥ १२० ॥ दशानां तु सहस्राणां युक्तानां धुर्यवाहिनाम् । सुपात्रे विनियुक्तानां कन्या विद्या च तत्समम् ॥ १२१ ॥ शक्रवजानिपाते च उल्कापाते तथैव च । अनव्यायस्त्रिरात्रं तु भूमिकम्पे तथैव च ॥ १२२ ॥ अस्वर्ग्ये छोकविद्विष्टं धर्ममप्याचरेत्र तु ॥ १२३ ॥ नामिहोत्रादिभिस्तत्स्याद्रक्षतो श्राह्मणस्य वा । यत्कन्यां विधिवदृत्वा फलमाप्नोति मानवः ॥ १२४॥

कन्या द्वादशवर्षे या न प्रदत्ता गृहे वसेत् ।
भ्रूणहत्या पितुस्तस्याः सा कन्या वरयेत्वयम् ॥ १२५ ॥
नष्टे मृते प्रव्रजिते क्षींबे च पतिते पतौ ।
पञ्चत्स्वापत्सु नारीणां पितरन्यो विधीयते ॥ १२६ ॥
अलाभे देवखातानां सरसां सिरतां तथा ।
उद्धृत्य चतुरः पिण्डान्पारक्ये स्नानमाचरेत् ॥ १२७ ॥
अप्रिवत्कपिलासत्री राजा भिक्षुर्महोद्धिः ।
दृष्टमात्रा पुनन्त्येते तस्मात्पश्येत नित्यशः ॥ १२८ ॥
तृणं वा यदि वा काष्टं पुष्पं वा यदि वा फलम् ।
अनापृष्टं तु गृह्णानो हस्तच्छेदनमर्हति ॥ १२९ ॥
समर्च पण्यमाहृत्य महार्च यः प्रयच्छति ।
स वै वार्धुषिको नाम यश्च वृद्धवा प्रयोजयेत् ॥ १३० ॥
आसमात्रा भवेद्रिक्षा अपं प्रासचतुष्टयम् ।
अगं चतुर्गुणीकृत्य हन्तकारो विधीयते ॥ १३१ ॥

स्मृतिरत्नाकरे ।

<sup>\*</sup> यस्य धर्मध्वजो नित्यं स्वराड्ध्वज इवोळ्रितः। चरितानि च पापानि बैडालं नाम तं विदुः ॥ १३२ ॥ रजकश्चर्मकारश्च नटो बुरुड एव च। कैवर्तमेद्भिहाश्च सप्तैतेऽन्त्यजजातयः ॥ १३३ ॥ आत्मानं धर्मकृत्यं च पुत्रदारांश्च पीडयेत् । लोभाद्यः पितरौ मोहात्स कद्ये इति स्पृतः ॥ १३४ ॥ योऽर्थार्थी मां द्विजे द्द्यात्पठेचैवाविधानतः । 'अनध्याये च तं प्राहुर्वेद्विप्नावकं बुधाः ॥ १३५ ॥ प्रख्यापनं नाध्ययनं प्रश्नपूर्वप्रतिष्रहः। याजनाध्यापने वादः षड्विधो वेदविक्रयः ॥ १३६ ॥ स्वभावाद्यत्र विचरेत्कृष्णसारमृगो द्विजाः। विज्ञेयो धार्मिको देशो म्लेच्छदेशस्ततः परः ॥ १३७ ॥ निवर्तकं हि पुरुषं निवर्तयति जन्मतः। प्रवर्तकं हि सर्वत्र पुनरावृत्तिहेतुकम् ॥ १३८ ॥ संसारभीक्भिस्त्समाद्वियुक्तं कासवर्जनम् । विधिवत्कर्म कर्तव्यं ज्ञानेन सह सर्वदा ॥ १३९॥

न देहिनां यतः शक्यं कर्तु कर्माण्यशेषतः । तस्मादामरणाद्वैधं कर्तव्यं योगिना सदा ॥ १४० ॥ हतं ज्ञानं कियाहीनं हतास्त्वज्ञानिनः कियाः। अपस्यजन्धको दग्धः पश्यन्नपि च पङ्क्षकः ॥ १४१ ॥ नान्यचित्तश्चिरं तिष्ठेन स्पृशेत्पाणिना शिरः। न ब्र्यान दिशः पत्र्येद्विष्मूत्रोत्सर्जने बुधः ॥ १४२ ॥ परखे शोणितस्पर्शे रेतोविष्पूत्रजे तथा । चतुर्णामिय वर्णानां द्वात्रिंशन्मृत्तिकाः स्मृताः ॥ १४३ ॥ दन्तवदन्तलग्रेषु जिह्नास्पर्शे शुचिर्न तु । परिच्युतेष्ववस्थानान्निगिरञेव तच्छुचिः ॥ १४४ ॥ त्रीन्पिण्डानथबोद्धत्य स्नायादापत्सु ना सदा । अन्यैरिप कुते कूपे सरोवाप्यादिके तथा ॥ १४५ ॥ तत्र खात्वा च पीत्वा च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ १४६ ॥ नातुरो नारुणकरनाकान्ते च नभस्तले । न पराम्भसि नाल्पे च नाशिरस्कः कथंचन ॥ १४७॥ गते देशान्तरे पत्यौ गन्धमाल्याञ्जनानि च। दन्तकाष्टं च ताम्यूछं वर्जयेद्वनिता सती ॥ १४८ ॥ भाराध्यं देवमाराध्य बन्धूनप्यनुसृत्य च । भुक्त्वा व्याधौ च न स्नायात्तैलेनापि निशास्वपि ॥ १४९॥ राहुद्र्शनसंक्रान्तिविवाहात्ययदृद्धिषु । ज्ञानदानादिकं कार्य निशि काम्यव्रतेषु च ॥ १५० ॥ पुच्छे विडालकं स्पृष्ट्वा स्नात्वा विप्रो विशुद्धधति । भोजने कर्मकाले च विधिरेष उदाहतः ॥ १५१ ॥ प्रक्षाल्य पादौ इस्तौ च ह्याचान्तो वाग्यतः शुचि: । तिथिवारादिकं श्रुत्वा सुसंकल्प्य यथाविधि ॥ १५२ ॥ यस्य देशं न जानाति स्थानं त्रिपुरुषं कुलम्। कन्यादानं नमस्कारं आदं तस्य विवर्जयेत् ॥ १५३ ॥ एवं संध्यामुपास्थाय पितरावप्रजान् गुरून् । त्रिवर्णपूर्वशिष्टांख्य पार्श्वस्थानभिवाद्येत् ॥ १५४ ॥ अग्निहोत्रस्य ग्रुश्रूषा संन्योपासनमेव च । कार्य पल्या प्रतिदिनं विलेकमे च नैत्यकम् ॥ १५५ ॥

मुख्यकाले व्यतिकान्ते गौणकाले तथाचरेत् ॥ १५६ ॥ आत्मशाःखां परित्यज्य परशाखासु वर्तते । न जातु परशाखोक्तं दुवः कर्म समाचरेत् ॥ १५७ ॥ समूलक्ष भवेदर्भः पितृणां यज्ञकर्मणि । मुळेन लोका खयति शकस्य च महात्मनः ॥ १५८ ॥ माता पिता गुरुश्रीता प्रजा दीनः समाश्रितः । अभ्यागतोऽतिथिश्चाग्निः पोष्यवर्गा उदाहताः ॥ १५९ ॥ द्विजातिभ्यो यथा लिप्सेटाकृष्टेभ्यो विशेषतः । अपि वा जातिसात्रेभ्यो न तु शुद्रात्कथंचन ॥ १६० ॥ **उत्कृष्टं वापकुष्टं वा तयोः कर्म न विद्यते ।** सम्यमे कर्मणी हित्वा सर्वसाधारणे हि ते ॥ १६१ ॥ चणकत्रीहिगोधूमयवानां मुद्रमाषयोः । अनिषिद्धो प्रहीतन्यो मुष्टिरेकोऽध्वनिर्जितैः ॥ १६२ ॥ त्रीण्याहुरतिदानानि गावः पृथ्वी सरस्वती । अतिदानं हि दानानां नास्ति दानं ततोऽधिकम् ॥ १६३ ॥ ज्ञानमत्तस्य यो दद्याद्वेदशास्त्रसमुद्भवम् । अपि देवास्तमचीन्ति भर्गश्रह्मदिवाकराः ॥ १६४ ॥ पूर्वजन्मकृतं पापं न्याधिरूपेण बाधते । तच्छान्तिरौषधैदनिर्जपहोमार्चनादिभिः ॥ १६५ ॥ यत्तज्ज्ञात्वा द्विजो धर्मे पापं नैव समाचरेत् ॥ १६६ ॥ गुरूणामध्यथिक्षेपो वेदनिन्दासुहृद्रधः । ब्रह्महत्या समं ज्ञेयमधीतस्य च नाज्ञनम् ॥ १६७ ॥ तैलमेषजपाने तु औषधार्थ प्रकल्पयेत्। विषतैलेन गर्भाणां पुत्र ते नास्ति पातकम् ॥ १६८ ॥ अतिवालामतिकृशामतिवृद्धामरोगिणीम् । हत्वा पूर्वविधानेन चरेचान्द्रायणं द्विजः ॥ १६९ ॥ एकवर्षे इते वत्से कुछूपादो विधीयते ! अबुद्धिपूर्ववेदाः स्यात्प्रभृते नास्ति पातकम् ॥ १७० ॥ अग्निविद्यद्विपन्नानां प्रसृते नास्ति पातकम् । यित्रतं गोचिकित्सार्थं मूहगर्भातिपातने ।। १७१॥ यत्ने कृते विपत्तिश्चेत्पायश्चित्तं समाचरेत् ।

गवां च पर्वतारोहे नदीतीरे तथैव च ॥ १७२ ॥ प्रायश्चित्तं प्रकुर्वन्ति द्विजा वेदपरायणाः ॥ १७३ ॥ द्विजातीनामयं देहो न भोगाय प्रकल्पते । इह क्रेशाय महते प्रेत्यानन्त्सुखाय च ॥ १७४ ॥ यदा तुपघातो . . . . चिछष्टानि यानि च । शुष्यन्ति दशभिः क्षारैः श्वकाकोपहतानि च ॥ १७५ ॥ बालैरनुपसंकान्तं नित्यं मेध्यमिति स्थितिः ॥ १७६ ॥ आपोहिष्टादिमन्नेण मार्जियत्वा यथाविधि । आप: पुनन्तु मञ्जेण जलं पीत्वा समाहित: ॥ १७७ ॥ सुरभिमत्या सहाव्छिङ्गैर्मार्जियत्वार्घ्यमुख्स्पेत् । ह्रौ पादौ संपुटौ कृत्वा पाणिभ्यां पूरयेज्ञलम् ॥ १७८ ॥ रवेरभिमुखस्तिष्टंस्त्रिरूर्ध्वं संध्ययोः क्षिपेत् ॥ १७९ ॥ आर्द्रवासस्त् यः कुर्याज्जपहोमौ प्रतिग्रहम् । तत्सर्वे निष्फलं विद्यादित्येवं मनुरत्रवीत् ॥ १८० ॥ धाच्याः खादेत्र तु दिवा द्धिसक्तूंस्तथा निशि। सर्वे च तिल्रसंबद्धं नाद्यादस्तमयं प्रति ॥ १८१ ॥ तिलाईदिशिमिश्राणां तिलशाकानि निस्वदन् ॥ १८२ ॥

#### प्रयोगरते ।

जातकर्मादिसंस्काराः स्वकाले न भवन्ति चेत् । चौलादर्वाक् प्रकुर्वीत प्रायश्चित्तादनन्तरम् ॥ १८३ ॥ लखामात्रस्तु दृदयेत रिक्षमभिस्तु समन्वितः । उदिनं तु विजानीयात्तत्र होमं प्रकल्पयेत् ॥ १८४ ॥

### संस्कारकोस्तुभे ।

सर्वदेशेषु पूर्वोह्ने सुख्यं स्थादुपनायनम् ।
सन्धाह्ने सध्यमं प्रोक्तमपराह्ने तु गर्हितम् ॥ १८५ ॥
विवाहेऽनिधकारेण ज्येष्ठकन्योत्थिता यदा ।
तद्गुह्नां विना चापि कनिष्ठासुद्रहेत्तदा ॥ १८६ ॥
शर्म देवश्च विप्रस्य वर्म राजा च भूभुजः ।
सुप्तो दत्तस्च वैश्यस्य दासः शृदुस्य कारयेत् ॥ १८७ ॥
चाण्डालानं द्विजो भुक्ता सम्यक् चान्द्रायणं चरेत् ।

बुद्धिपूर्वे तु कृद्धान्दं पुनः संस्कारमेव च ॥ १८८ ॥ प्रदोषपश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासेन योजयेत् । यामद्वयं शयानस्तु ब्रह्मभूयाय कृत्पते ॥ १८९ ॥

### निर्णयसिन्धौ ।

पुष्पालङ्कारवस्त्राणि गन्धधूपानुलेपनम् । उपवासे न दुष्यन्ति दन्तधावनमञ्जनम् ॥ १९० ॥ यदा तु नैव कश्चित्स्यात्कन्या राजानमाञ्जेत् ॥ १९१ ॥ चत्वारो ब्राह्मणस्याद्याः शस्ता गान्धर्वराक्षसौ ॥ १९२ ॥ राझस्तथासुरो वैक्ये शुद्धे चान्त्यस्तु गर्हितः ॥ १९३ ॥ पण्डान्धवधिरादीनां विवाहोऽस्ति यथोचितम् । विवाहासंभवे तेषां कनिष्ठो विवहेत्तदा ॥ १९४ ॥ वसवः पितरो ज्ञेया रुद्रा ज्ञेयाः पितामहाः । प्रपितामहास्तथादित्याः श्रुतिरेषा सनातनी ॥ १९५ ॥ अविद्वान्प्रतिगृह्णानो भस्मीभवति दारुवत् ॥ १९६ ॥ सर्वायासविनिर्मुक्तैः कामकोधविवर्जितैः । भवितन्यं भवद्भिनः श्वोभूते श्राद्धकर्मणि ॥ १९७ ॥ दद्यात्रिभ्यः परेभ्यस्तु जीवेचेत्रितयं यदि । आशौचे च व्यतिकान्ते नासकर्म विधीयते ॥ १९८ ॥ वृद्धः शौचमृते छुप्तप्रत्याख्यातभिषक्कियः । आत्मानं घातयेदास्तु भृग्वद्रयनशनाम्बुभिः ॥ १९९ ॥ तस्य त्रिरात्रमाशौचं द्वितीयेत्वस्थिसंचयः। तृतीये तूदकं कृत्वा चतुर्थे श्राद्धमाचरेत् ॥ २०० ॥ \*अस्वर्ग्यो ह्याहुतिः सा स्याच्छूद्रसंपर्कदृषिता । ब्रह्मचर्यं चरेद्वापि प्रविशेद्वा हुताशनम् ॥ २०१ ॥ मातापित्रोरुपाध्यायाचार्ययोरीर्ध्वदेहिकम् । कुर्वन्मातामहस्यापि व्रती न भ्रज्यते व्रतात् ॥ २०२ ॥ इष्टिमायुष्मतीं कुर्यादीप्सितांश्च कर्त्स्ततः ॥ २०३ ॥

# शृद्रकमलाकरे ।

जपस्तपस्तीर्थसेवा प्रज्ञज्या मन्नसाधनम् । देवताराधनं चैव खीशुद्रपतनानि पर् ॥ २०४ ॥ गृह्यामी तु पचेदनं छोकिके वापि नित्यशः ।

यस्मिन्नमी पचेदनं तस्मिन्होमी विधीयते ॥ २०५ ॥

द्विजस्य मरणे वेश्म विद्युद्धचित दिनन्नयात् ॥ २०६ ॥

तस्मादाने रक्ष्यास्ता भतेन्या मनुरन्नवीत् ॥ २०७ ॥

ग्राम्यधमें च पक्त्यां च परिम्राह्स्य रक्षणे ॥ २०८ ॥

भती दैनं गुरुर्भर्ता धर्मतीर्थन्नतानि च ।

तस्मात्सर्व परित्यन्य पतिमेकं समाचरेत् ॥ २०९ ॥

सुङ्को भुक्ते पतौ या तु स्वासीना चापि वाऽऽसिते ।

विनिद्धितो विनिद्धाति सा खी होया पतिन्नता ॥ २१० ॥

क्षियाः श्रुतौ वा शास्त्रे वा प्रज्ञन्या नाभिधीयते ।

प्रजा हि तस्याः स्वो धर्मः सवर्णादिति धारणा ॥ २११ ॥

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः स्वावधेरूष्ट्यमन्दतः ।

अकृतोपनयाः सर्वे वृषला एव ते स्मृताः ॥ २१२ ॥

प्रायक्षित्तं चिकित्सां च ज्योतिषं धर्मनिर्णयम् ।

विना शास्त्रेण यो न्नूयात्तमाहुन्नहायातकम् ॥ २१३ ॥

# संस्कारमयूखे ।

शूहोऽप्येतंविधः कार्यो विना मन्त्रेण संस्कृतः ॥ २१४ ॥
\*ततोऽन्नप्राशनं मासि षष्ठे कार्य यथाविधि ।
अष्टमे वाऽथ कर्तन्यं यद्वेष्टं मङ्गलं गृहे ॥ २१५ ॥
\*तिस्रो वर्णानुपूर्वेण द्वे तथैका यथाक्रमम् ।
ब्राह्मणक्षत्रियविशां भार्याः स्वाः शृहजन्मनः ॥ २१६ ॥
अथाग्न्योर्गृह्मयोर्थोगं सपत्नीभेदजातयोः ।
सहाधिकारसिध्यर्थमहं वक्ष्याभि शौनक ॥ २१७ ॥
\*क्षुधितं तृषितं श्रान्तं विलवर्द न योजयेत् ॥ २१८ ॥

# आचारमयूखे ।

यस्मिन्देशे तु यत्तोयं या च यत्रैन मृत्तिका । सैन तत्र प्रशस्ता स्यात्तया शौचं विवीयते ॥ २१९ ॥ सूत्रे तिस्रः पादयोस्तु हस्तयोस्तिस्र एव तु । मृदः पश्चदशा मेणे हस्तादीनां विशेषतः ॥ २२० ॥ निष्पीडच स्नानवस्तं तु पश्चात्संध्यां समाचरेत् । अन्यथा कुरुते यस्तु स्तानं तस्यापळं भवेत् ॥ २२१ ॥ असामध्यांच्छरीरस्य कालशक्त्याद्यपेक्ष्या । मन्त्रस्नानादिकं प्रोक्तं मुनिभिः शौनकादिभिः ॥ २२२ ॥ विश्वेणाच्छाद्य तु करं दक्षिणं यः सदा जपेत् । तस्य तत्सफळं जप्यं तद्धीनमफळं स्मृतम् ॥ २२३ ॥ भोजनं तु न निःशेषं कुर्याद्याज्ञः कथंचन । अन्यत्र दिधसक्त्वाज्यपळळक्षीरमध्वपः ॥ २२४ ॥ स्निणां च प्रेक्षणात्स्पशोद्धास्यशृङ्कारभाषणात् । स्पन्दते ब्रह्मचर्यं च न दारेष्ट्यतुसंगमात् ॥ २२५ ॥ \*त्रतौ तु गर्भं शिक्कत्वा स्नानं मैथुनिनः स्मृतम् । अनृतौ तु यदा गच्छेच्छौचं मृत्रपुरीषवत् ॥ २२६ ॥

# श्राद्धमयूखे ।

मुन्यनं ब्राह्मणस्योक्तं मांसं क्षत्रियवैश्ययोः । मधुप्रधानं शृद्धस्य सर्वेषा चाविरोधि यत् ॥ २२७ ॥ कृष्ट्रद्वादशरात्रेण मुच्यते कर्मणस्ततः । तावद्विद्वान्नेव दयान्न याचेन्न च दापयेत् ॥ २२८ ॥

# व्यवहारमयूखे ।

दत्तकीतादिपुत्राणां बीजवप्तः सपिण्डता । पश्चमी सप्तमी चैव गोत्रं तु पालकस्य च ॥ २२९ ॥ स्नाधनं स्यादपत्यानां दुहिता च तदर्थिनी । \*अप्रता चेत्समूढा तु लभते मानमात्रकम् ॥ २३०॥

### **मायश्चित्तमयूखे** ।

पतत्यर्धे शरीरस्य भार्या यस्य सुरां पिनेत् । पतितार्धशरीररस्य निष्कृतिर्ने विधीयते ॥ २३१ ॥ यो यस्य हिंस्याद्गव्याणि ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । एतस्योत्पाद्येतुष्टिं राज्ञा दद्याच तत्समम् ॥ २३२ ॥ यत्युंसः परदारेषु तचैनां चारयेद्व्रतम् ॥ २३३ ॥ \*गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिषसिपः कुशोदकम् । स्नात्वा पीत्वा च हुत्वा च कृमिदृष्टः कुचिर्भवेत् ॥ २३४ ॥ असत्प्रतिमहीतारस्तथैवायाज्ययाजकाः । नक्षत्रैजीवते यश्च सोऽन्धकारं प्रपद्यते ।। २३५ ।। अटन्यामटमानस्य ब्राह्मणस्य विशेषतः । प्रनष्टसिक्छे देशे कथं शुद्धिर्विधीयते ।। २३६ ।। अपो दृष्ट्वैव विप्रस्तु कुर्याचैव सचैलकम् । गायत्र्याष्ट्रशतं जाप्यं स्नानमेतत्समाचरेत् ।। २३७ ।। देशकालं समासाद्यमवस्थामात्मनस्तथा । धर्मशौचेऽवतिष्ठेत न कुर्याद्वेगधारणम् ।। २३८ ।। विश्वानं वाप्युपवसेण्यदं त्रिः पर्वणी भवेत् । तथैवाम्भसि नग्नस्तु त्रिःपठेदचमर्पणम् ।। २३९ ।। यद्ह्वा कुरुते पापं कर्मणा मनसा गिरा । आसीनः पश्चिमां संध्यां प्राणायामैनिहिन्ति तैः ।। २४० ।। आसीनः पश्चिमां संध्यां प्राणायामैनिहिन्ति तैः ।। २४० ।।

# विवादभङ्गार्णवे ।

भरणं पोष्यवर्गस्य प्रशस्तं स्वर्गसाधनम् । नरक पीडने चास्य तस्माद्यत्नेन तं भरेन् ॥ २४१ ॥ ये जाता येऽप्यजाताश्च ये च गर्भे व्यवस्थिताः। वृत्तिं तेऽपि हि काङ्क्षन्ति वृत्तिकोपो विगर्हितः ॥ २४२ ॥ ऋण भरिमनसञ्चयत्यमृतत्वं च विन्दति । तेन चानृणतां याति पितृणां जीवतां सुखम् ॥ २४३ ॥ षाण्मासिकेऽपि काले तु भ्रान्तिः संजायते नृणाम् । धात्राक्षराणि(?)स्पृष्टानि यत्रारूढान्यतः पुरा ॥ २४४ ॥ धर्मार्थ ब्राह्मणे दानं यशोऽर्थे तदनर्थकम् ॥ २४५ ॥ सर्वत्राद।यकं राजा हरेद्रहास्ववर्जितम् । अदायकं तु ब्रह्मस्वं श्रोत्रियेभ्यः प्रदापयेत् ॥ २४६ ॥ विरोध तु मिथस्तेषां व्यवहारो न सिष्यति ॥ २४७ ॥ ऋतुस्नाता तु या भार्या भर्तारं नोपगच्छति । तां त्राममध्ये विख्याप्य भ्रूणत्रीं विनिवासयेन् ॥ २४८ ॥ स्वच्छन्दगा च या नारी तस्यास्त्यागो विधीयते । न चैव खीवधं कुर्यात्र चैवाङ्गविकर्तनम् ॥ २४९ ॥ स्त्रच्छन्द्व्यभिचारिण्या विवस्त्रांस्त्यागमन्नवीत् । न वर्ध न च वैरूप्यं वन्धं स्त्रीणां विवर्जयेत् ॥ २५० ॥

दानात्प्रभृति या तु स्याचावदायुः पितव्रता । सा भर्नृछोकमाप्रोति यथैवारुम्थती तथा ॥ २५१ ॥ यह्नब्धं लाभकाले तु स्वजात्या कन्यया सह । कन्यागतं तु तिद्वचाच्छुद्धं वृद्धिकरं स्मृतम् ॥ २५२ ॥ वैवाहिकं तु तिद्वचाद्रार्थया यत्समागतम् । धनमेदंविधं सर्वं विज्ञेयं धर्भसाधनम् ॥ २५३ ॥ आरुद्धा संशयं यत्र प्रसमं कर्म कुर्वते । तिस्मन्कर्मणि तुष्टेन प्रसादः स्वाभिना कृतः ॥ २५४ ॥ तत्र लब्धं तु यत्किचिद्धनं शौर्येण तद्भवेत् । ध्वजाहृतं भवेद्यच विभाज्यं नैव तत्समृतम् ॥ २५५ ॥ संप्रामादाहृतं यत्तु विद्राव्य द्विषतां बलम् । स्वाम्यध्ये जीवितं त्यक्त्वा तद्वजाहृतमुच्यते ॥ २५६ ॥

# व्यवहारतत्वे ।

नाध्यापयति नाधीते स ब्राह्मणब्रुवः स्ट्तः ॥ २५७ ॥

### दायक्रमसंग्रहे।

पतितस्तु सुतः क्षीवः पङ्गुश्चोन्मत्तको जडः । अन्धो चिकित्सरोगार्तो भर्तव्यास्ते निरंशकाः ॥ २५८ ॥ सामान्यं पुत्रकन्याऽऽधिः सर्वस्वं न्याययाचितम् । अदेयान्याहुरष्टेव यच्चान्यस्मै प्रतिश्चतम् ॥ २५९ ॥

### दायतत्त्वे।

राजा लब्बा निर्धि दद्याहिजेभ्योऽर्ध द्विजः पुनः । विद्वानशेषमादद्यात्स सर्वस्य प्रभुर्यतः ॥ २६०॥ \*इतरेण निधौ लब्धे राजा षष्ठांशमाहरेत्। अनिवेदितविज्ञाता दाप्यस्तं दण्डमेव च ॥ २६१॥

### शंकरविजये।

पूज्येषु सेवका नीचाः पुण्यमागिकियानुगाः । तत्तदेव पदं चापुर्यथा जातिकुलस्थितिः ॥ २६२ ॥ विप्राणां देवतं शंभुः क्षत्रियाणां तु माधवः । वैश्यानां तु भवेद्रह्या शृद्राणां गणनायकः ॥२६३ ॥

# घर्मसिन्धौ ।

विवाहत्रतचूडासु माता यदि रजस्वला । तस्याः शुद्धेः परं कार्यं मङ्गलं मनुरत्रवीत् ॥ २६४ ॥

> ( बुद्धमतुः ) श्राद्धहेमाद्रौ ।

अवणाश्विधनिष्ठार्त्रा नागदैवतमस्तके ।
यद्यमा रविवारेण व्यतीपातः स उच्यते ॥ २६५ ॥
यक्ष व्याकुरुते वाचं यक्ष मीमांसतेऽध्वरम् ।
यक्ष वेत्त्यात्मकैवल्यं पिङ्किपावनपावनाः ॥ २६६ ॥
यां कांचित्सरितं प्राप्य कृष्णपक्षे चतुर्दशी ।
यमुनाया विशेषेण ब्राह्मणो नियतेन्द्रियः ॥ २६७ ॥
हिरण्यं वैश्वदेवे तु दद्याद्वै दक्षिणां बुधः ।
पित्रे तु रजतं देयं शक्त्या भूमिगवादिकम् ॥ २६८ ॥
प्रोषितस्य यदा कालो गतश्चेहादशाब्दिकः ।
प्राप्ते त्रयोदशे वर्षे प्रेतकार्याणि कारयेत् ॥ २६९ ॥

#### पाराश्चरमाधवीये।

यदि तस्मिन्दाप्यमाने भवेनमीषे तु संशयः ॥

मुषितः शपयं दाप्यो बन्धुभिर्वापि साधयेत् ॥२७०॥

न प्रातने प्रदोपश्च संघ्याकालोति काल हि ।

मुख्याभावेऽनुकल्पश्च सर्वस्मिन्कर्मणि स्मृतः ॥ २७१ ॥

पीत्वा योऽशनमश्रीयात्पात्रे दत्तमगर्हितम् ।

भायोभृतकद्वासेभ्य उच्छिष्टं शेषयेत्ततः ॥ २७२ ॥

श्रीनन्दन्भक्षयेत्रित्यं वाग्यतोऽन्नमकुत्सयन् ।

पञ्चप्रासा महामौनं प्राणाद्याप्यायनं महत् ॥ २७३ ॥

महानद्यन्तरं यत्र गिरिवां व्यवधायकः ।

बाचो यत्र विभिद्यन्ते तदेशान्तरमुच्यते ॥ २७४ ॥

पित्रोक्षयामे स्त्रीणामूहानां तु कथं भवेत् ।

त्रिरात्रेणैव शुद्धिः स्यादित्याह भगवान्यमः ॥ २७५ ॥

नभस्यस्यापरः पश्चो यत्र कन्थां व्रजेद्रविः ।

स महालयसंज्ञः स्याद्गजलायाद्वयस्तथा ॥ २७६ ॥ सप्तहस्तेन दण्डेन त्रिंशदण्डनिवर्तमम् । सान्येव दश गोचर्मदाता पापैः प्रमुच्यते ॥ २७७ ॥ स्मृतिचन्द्रिकायाम् ।

प्रतिश्रुत्य न कुर्याद्यः स कार्यः स्याद्वलादपि । स चेन्न कुर्यात्तत्कर्म प्राप्नुयाह्विशतं दमम् ॥ २७८ ॥ पथि विकीय तज्ञाण्डं वणिक् भृत्यं त्यजेदादि । अय तस्यापि देयं स्याद्धतेरर्थं छभेत सः ॥ २७९ ॥ यो भाटियत्वा शक्टं नीत्वा चान्यत्र गच्छति । भाटं न द्वाद्दाप्यः स्याद्रूढस्यापि भाटकम् ॥ २८० ॥ स्थापितां चैव मर्यादामुभयोर्घामयोस्तथा । अतिकामन्ति ये पापास्ते दण्ड्या द्विशतं दमम् ॥ २८१ ॥ अपुत्रा शयनं भर्तुः पाळयन्ती त्रते स्थिता । पत्न्येव द्यात्तिपण्डं कृत्स्नमंशं लभेत च ॥ २८२ ॥ कुर्यादनुपनीतोऽपि श्राद्धमेको हि य: सुत: । पितृयज्ञाहुतं पाणौ जुहुयाद्वाह्मणस्य सः ॥ २८३ ॥ यस्यायस्तं रविर्याति पितरस्तामुपासते । तिर्थि तेभ्यो यतो दत्तो ह्यपराह्यः स्वयंभुवा ॥ २८४ ॥ मध्ये वा यदि वाप्यन्ते यत्र कन्यां रविर्वजेत् । पक्ष: स काल: संपूर्ण: श्राद्धं तत्र विधीयते ॥ २८५ ॥ ऋतुकाले नियुक्ती वा नैव गच्छेत्स्वयं कचित् । तत्र गच्छन्समाप्नोति द्यनिष्टं फलमेव च ॥ २८६ ॥ समाहितोपिलेने तु द्वारि कुर्नीत मण्डले। स्वयं धौतेन कर्तन्याः क्रिया धर्म्या विपश्चिता ॥ २८७ ॥ न नियुक्तः शिरोवर्ज्यं माल्यं शिरसि वेष्टयेत् । ॥ २८८ ॥ अनुष्ठितं तया देवैर्मुनिभियंदनुष्टितम् । नानुष्ठितं मनुष्यैस्तदुक्तं कमं समाचरेत ॥ २८९ ॥ खादिरस्य कर अस्य कदम्बस्य तथैव च । अर्कस्य करवीरस्य कुटजस्य विशेषतः ॥ २९० ॥ पक्षादी च रवी षष्टवां रिकायां च तथा तिथी।

वैद्येनाभ्यञ्जमानस्तु धनायुभ्यी प्रहीयते ॥ २९१ ॥ अन्यायोपात्तवित्तस्य पतितस्य च वार्धेषेः। न स्नायादुदपानेषु स्नात्वा कृच्छ्रं समाचरेत् ॥ २९२॥ मृते जन्मनि संकान्ती आद्धे जन्मदिने तथा । अस्पृक्यस्पर्शने चैव न स्नायादुष्णवारिणा ॥ २९३ ॥ संक्रान्त्वां भा उवारे च सप्तम्यां राहुदर्शने । आरोग्यपुत्रमित्रार्थी न स्नायादुष्णवारिणा ॥ २९४ ॥ स गोहत्याकृतं पापं प्राप्नोत्येव न संशय ॥ २९५ ॥ षडोङ्कारं जपन्विप्रो गायत्रीं मनसा शुचि:। अनेकजन्मजैः पापैर्मुच्यते नात्र संशयः ॥ २९६ ॥ तिस्रो ज्याहृतयः पूर्वषडोङ्कारसमन्वितः । पुनः संस्कृत्य चोङ्कारमन्त्रस्याद्यन्तयोस्तथा ॥ २९७ ॥ सौङ्कारचतुरावृत्य विज्ञेया सा शताक्षरा। शताक्षरां समावृत्य सर्ववेदफळं लभेत् ॥ २९८ ॥ एतया ज्ञातया नित्यं वाङ्भयं विदितं भवेत् । उपासितं भवेत्तेन विश्वं भुवनसप्तकम् ॥ २९९ ॥ यथा योधन (?) हस्तेभ्यो राज्यं गच्छति धार्मिकः। एवं तिलसमायुक्तं जलं प्रेतेषु गच्छति ॥ ३००॥ एकैकस्य तिलैर्मिश्रांबींबीन्कृत्वा जलार्जिलम् । यावर्ज्जीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥ ३०१ ॥ इहजन्मकृतं पापमन्यजनमकृतं च यत् । अङ्गारकचतुर्देश्यां तर्पयंस्तव्यपोहति ॥ ३०२ ॥ न पिनेन्न च भुजीत द्विजः सन्येन पाणिना । नैकहस्तेन च जलं शृद्धेणावर्जितं पिचेत् ॥ ३०३ ॥ पिवतो यत्पत्तेत्तो यं भोजने मुखनिःसृतम् । अभोज्यं तद्भवेदन्नं भोक्ता भुक्तीत किल्विया ॥ २०४॥ पांतावशेषितं कृत्वा ब्राह्मणः पुनरापिवेत् । त्रिरात्रं तु त्रतं कुर्योद्वामहस्तेन वा पुनः ॥ ३०५ ॥

स्मृतिरत्नाकरे ।

चण्डाळादेख संस्पर्शे बारुणं स्नानमेव हि ।

इतराणि तु चत्वारि यथायोग्यं स्मृतानि हि ॥ ३०६ ॥
मनुष्यतर्पणे चैव स्नाने वस्नादिपीडने ।
निवीतिस्तूभये विप्रस्तथा मूत्रपुर्शवयोः ॥ ३०७ ॥
वस्नं त्रिगुणितं यस्तु निष्पीडयति मूढधीः ।
वृथा स्नानं भवेत्तस्य यचैवादशमाम्बुभिः ॥ ३०८ ॥
और्ष्वपुंद्रो मृदा धार्यो यतिना च विशेषतः ।
मस्मचन्दनगन्धादीन्वर्जयेद्यावदायुषा ॥ ३०९ ॥
निर्णयसिन्धौ ।

अर्धरात्राद्धस्ताचेत्संक्रान्तियहणं तदा ।
उपाकर्म न कुर्वीत परतश्चेत्र दोषभाक् ॥ ३१० ॥
एकमातृजयोरेकवत्सरे पुरुषिक्षयोः ।
न समानिकयां कुर्यान्मातृभेदे विधीयते ॥ ३११ ॥
पिता पितामहो आता ज्ञातयो गोत्रजायजाः ।
उपानयेऽधिकारी स्यात्पूर्वाभावे परः परः ॥ ३१२ ॥
जीवन्यदि समागच्छेद्धृतकुम्भे निमज्य च ।
उद्धृत्य स्नापयित्वास्य जातकर्मादि कारयेत् ॥ ३१३ ॥
सप्तम्यां भानुवारे च मातापित्रोर्भृतेऽहनि ।
तिल्ठैर्यस्तर्पणं कुर्यात्स भवेत्पितृधातकः ॥ ३१४ ॥
तैलाभ्यङ्गो नार्कवारे न भौमे

नो संक्रान्तौ वैधृतौ विष्टिपष्टयोः । पर्वस्वष्टम्यां च नेष्टः स इष्टः

प्रोक्तान्युक्ता वासरे सूर्यसूनोः ॥ ३१५ ॥ स्तुषास्वसीयतत्पुत्रा ज्ञातिसंबन्धिबान्धवाः । पुत्राभावे तु कुर्वीरन् सपिण्डान्तं यद्याविधि ॥ ३१६ ॥ श्राद्धं करिष्यन्कृत्वा वा भुक्त्वा वापि निमन्त्रितः । छपोष्य च तथा भुक्त्वा नोपेयाच क्ताविप ॥ ३१७ ॥ निमन्त्र्य विप्रांस्तदहर्वर्जयन्मैशुनं क्षुरम् । प्रमत्तानां च स्वाध्यायं कोषं शोकं तथानृतम् ॥ ३१८ ॥ सृन्मयं दारुजं पात्रभयःपात्रं च यद्भवेत् । ३१९ ॥ सम्तं सृतमाकण्यं कृतं यस्यौध्वदैहिकम् ।

प्रायश्चितमसौ स्मार्त कृत्वाभीनादभीत च ।। ३२० ॥ द्वादशाहवर्तं चर्यात्रिरावमयवास्य तु । स्नात्वोद्वहेत तां भार्यामन्यां वा तदमावतः ॥ ३२१ ॥ अभीनाधाय विश्विद्धात्यस्तोमेन वा यजेत् । अधिनद्वाभेन पशुना गिरिं गत्या च तत्र तु ॥ ३२२ ॥ क्षीवाद्या नोदकं कुर्युः स्तेना जात्या विधर्मिणः । गर्भभतृद्वह्वव सुराप्यश्चेव योषितः ॥ ३२३ ॥ दशाहस्थान्तरो यस्य गङ्कातोयेऽस्थि मज्जति । गयायां मरणं यादृक् तादक्फरुमवाप्नुयात् ॥ ३२४ ॥ द्वादशेऽहनि विप्राणामाशौचान्ते च भूभुजाम् ॥ ३२५ ॥ दैश्यानां तु त्रिपक्षादाक्थना स्यात्सिपण्डनम् ॥ ३२६ ॥

#### शुद्रकमलाकरे ।

विभवा कारयेच्छ्राखं यथाकालमतिन्द्रता ।
स्वभर्तृप्रमृतिन्निभ्यः स्विपितृभ्यस्तथैव च ॥ ३२७॥
संस्थिते पक्षिणीं रात्रिं दौहिन्ने भगिनीसुते ।
संस्कृते तु त्रिरात्रं स्थादिति भर्मो व्यवस्थितः ॥ ३२८॥
पिन्नोः स्वस्ति तद्वच पक्षिणीं भपयित्रशाम् ॥ ३२९॥
भगिन्यां संस्कृतायां तु भातर्यिष च संस्कृते ।
मिन्ने जामात्ति प्रेते दौहिन्ने भगिनीसुते ॥ ३३०॥
भारते तस्सुते चैव सद्यः स्वानेन शुध्यति ॥ ३३२॥
पण्डं तु ब्राह्मणं इत्वा शृद्दहत्यात्रतं चरेत् ॥ ३३२॥
शृद्दकन्यासमुत्पन्नो ब्राह्मणेन सु संस्कृतः ।
अपरो नापितः प्रोक्तः शृद्धभमिधिकोऽपि सः ॥ ३३३॥

### व्यवहारमयूखे ।

प्रमादाकाशितं दाप्यः समं हि द्रोहनाशितम् । न तु दाप्यो हतं चोरैर्दग्धमृढं जलेन वा ॥ ३३४ ॥

# आद्धमयूखे ।

शुकाः समुद्रताः श्रेष्ठास्तथापद्मोत्पलानि तु । गन्यस्मोपयुक्तानि ऋतुकालोद्भवानि च ॥ ३३५ ॥ जपादिकुतुमं क्षिण्टी स्विपका सुकुरुण्टिका । पुष्पाणि वर्जनीयानि श्राद्धे कर्माणे निस्पक्षः ॥ ३३६ ॥

### मायश्चित्तमयूखे ।

पतितान्त्यश्वपाकेन संसृष्टा चेद्रजस्वला। तान्यहानि व्यतिक्रम्य प्रायश्चित्तं समाचरेत् ॥ ३३७॥ प्रथमेऽह्नि त्रिरात्रं स्याहितीये द्व्यहमेव हु। अहोरात्रं तृतीयेऽह्नि चतुर्थे नक्तमेव च॥ ३३८॥

# विवादभङ्गाणीवे।

ब्रह्मदायागतां भूमिं हरेयुब्रोह्मणीसुताः । गृहं द्विजातयः सर्वे तथा क्षेत्रं क्रमागतम् ॥ ३३९ ॥

(बृहत्मनुः)

#### मिताक्षरायाम् ।

दशाहाभ्यन्तरे बाले प्रमन्ति तस्य बान्धवैः । शावाशौचं न कर्तव्यं सूत्याशौचं विधीयते ॥ ३४० ॥

# पाराञ्चरमाधवीये ।

समानोद्कभावस्तु निवर्तेतःचतुर्दशः । जन्मनामस्मृतेरेके तत्परं गोत्रमुच्यते ॥ ३४९ ॥ आषाढीमवर्धि कृत्वा पश्चमं प्रश्नमाश्रिताः । काङ्क्षन्ति पितरः क्षिष्टा अञ्चमण्यन्वहं जलम् ॥ ३४२ ॥ तस्मात्तत्रैव दात्तव्यं दत्तमन्यत्र निष्मलम् । आषाढीमवर्षि कृत्वा यः पक्षः पश्चमो भवेत् ॥ ३४३ ॥ तत्र श्राद्धं प्रकुर्वित कन्यास्थोऽको भवेत्र वा ॥ ३४४ ॥

### स्मृतिरत्नाकरे ।

त्रयोद्द्यां तु सप्तम्यां चतुथ्यीमर्थरात्रतः । अर्वोङ् नाध्ययनं कुर्योदिच्छेत्तस्य परायणम् ॥ ३४५ ॥ रात्रौ यामद्वयाद्वांग्यदि पश्येत्रयोदशीम् । सा रात्रिः सर्वकर्मन्नी शङ्कराराधनं विमा ॥ ३४६ ॥

# निर्णयासन्धी ।

असंबन्धा भवेन्सातुः षिण्डेनैबोदकेन वा । सा विवाह्या द्विजातीनां त्रिगोत्रान्तरितः च या ॥ ३४७ ॥ श्वशूद्रपतिताश्चान्त्या मृताश्चेद्विजमन्दिरे । शौचं तत्र प्रवक्ष्यामि मनुना भाषितं यथा ॥ ३४८ ॥ दशरात्राच्छुनिमृते मासाच्छूद्रे भवेच्छुचिः। द्वाभ्यां तु पतिते गेहमन्त्यो मासचतुष्टयात् ॥ ३४९ ॥ अत्यन्तं वर्जयेद्रेहमित्येवं मनुरव्वर्वात् ॥ ॥ ३५० ॥

### शूद्रकमळाकरे ।

जीवश्वातो यदि ततो मृतः स्तकमेव तु । स्तकं सकलं मातुः पित्रादीनां त्रिरात्रकम् ॥ ३५१ ॥

# प्रायश्चित्तमयूखे ।

मातुर्मातृगमने पितुर्मातृगमने तथा । एतास्त्वकामतो गत्वा द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥ ३५२ ॥

# विवादभङ्गार्णवे ।

देशनामनदीभेदात्रिकटेऽपि भवेदादि । तत्तु देशान्तरं प्रोक्तं स्वयंभव स्वयंभुवा ॥ ३५३ ॥ दशरात्रेण या वार्ता यत्र न श्रूयतेऽथवा । गुरो: शिष्ये पितुः पुत्रे दम्पत्योः स्वामिभृत्ययोः ॥ ३५४ ॥ एकोदरे जीवति तु सापत्नो न स्रभेद्धनम् । स्थावरेऽप्येवमेव स्यात्तदभावे स्रभेत वै ॥ ३५५ ॥

परिशिष्टं समाप्तम् ।

# मनुस्पृतिश्लोकानामकाराद्यनुक्रमणी ।

स्रोकः पृष्ठं अ अकन्येति तु यः कन्याम् ३१४ अकामतः कृतं पापम्... ४३३ अकामतः कृते पापे ... ४३३ भकामतस्तु राजन्यम् ... ४४९ अकामस्य किया काचित ₹8 अिकामोपद्दर्तं नित्यम् । ४८७ अकारणपरित्यका ... 880 अकारं चाप्युकारं च ... 86 अकुर्वन्विहितं कर्म ... ४३२ अकृतं च कृतात्क्षेत्रात्... ४२२ अकृता वा कृता वापि... ४६८ [ अकृताशांस्तथा मर्तः ] २४६ अकृत्वा भैक्षचरणम् ... ξĘ अक्रोधनान्सुप्रसादान् ... १२० वक्रोधनाः शौचपराः... 220. अक्षमाला वसिष्ठेन ... 388 अक्षारलवणान्नाः स्यः... १९७ अक्षेत्रे बीजमुत्सृष्टम् ... ४१५ बगारदाही गरदः ... १११ अगारादभिनिष्कान्तः २२३ **अगुप्ते क्षत्रियावैस्ये ... ३४०** अग्निद्रथानग्निद्रथान् 286 अग्रिदान्भक्तदांश्रीव ... ३९२ [अग्निदो गरदश्चैव]... ३३४ अग्निपकारानो वा स्यात् २१९ अग्निवायुरविभ्यस्तु ... अक्षि वाऽऽहारयेदेनम् ... २९४ मप्तिहोत्रं च जुहुयात्... १४० अग्निहोत्रं समादाय ... २१६ [ अग्निहोत्रस्य शुश्रूषा ] भमिहोत्र्यपविध्यामीन् ४३२ [ अक्षिप्वात्ताहुतैस्तृप्ताः ] ११८ अग्रीनात्माने वैतानान 220 अझीन्धनं भैक्षचर्याम्... 42

श्चोक: ਧੁਝੰ अक्षेः सोमयमाभ्यां च १२० अञ्जेः सोमस्य चैवादौ ९५ अंग्री प्रास्ताहुतिः सम्यक् 88 अझ्यभावे तु विप्रस्य ... १२० अध्यगोरे गवां गोष्ठे ... १४६ अझ्याधेयं पाकयञ्चान् 49 अग्र्याः सर्वेषु वेदेषु ... ११५ अवं स केवलं मुंक्ते ... १०१ अङ्गावपीडनायां च ... ३२४ अङ्गलीर्गन्थिभेदस्य ... अङ्ग्रहमूलस्य तले अच्छुर्विषयं दुर्गम् ... १४९ अच्छलेनैव चान्विच्छेत् ३०७ अजडश्रेदपोगण्डः अजाविकं **सैकराफम् ...** ३६५ अजाविके तु संरुद्धे ... ३१५ [ अजार्थं मुखतो मेध्यं ] २११ अजीगर्तः सुतं हन्तुम् अजीवंस्तु यथोक्तेन ... ४१७ अज्ञानात्प्रादय विण्मत्रम् ४५३ अज्ञानाचिद वा ज्ञानात् ४६७ अज्ञानाद्वारुणीं पीखा... ४५२ अज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठाः ४९० अज्ञो भवति वै बालः... ६१ अण्डजाः पक्षिणः सर्पाः १५ अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यः १२ १५३ अत उर्ध्वे तु छन्दांसि अत ऊर्ध्वं त्रयोऽप्येते... 32 २१६ ि अतः परं प्रवस्थामि ] अतः स्वल्पीयसि द्रव्ये ४२७ अतपास्त्वनधीयानः ... १६८ अतस्त् विपरीतस्य ... २४० अतिक्रान्ते दशाहे च... १७७ अतिकामेत्प्रमत्तं या ... ३५८ अतिर्थि चाननुज्ञाप्य ... १५७

श्रोक: 98 अतिबादांस्तितिक्षेत ... २२४ अतेजसानि पात्राणि ... २२५ अतोऽन्यतममास्थाय ... ४४२ अतोन्यतमया वृत्त्या ... १३८ अत्युष्णं सर्वमन्नं स्यात् १२४ अत्रं गाथा वायुगीताः... ३५२ अथ मूलमनाहार्यम् ... ३१० [अथ शक्तिविहीनः स्यात्]३०१ अदण्ड्यान्दण्डयन्नाजा अदत्तानामुपादानम् ... ४७४ अदत्त्वा तु य एतेभ्यः [ अदन्तजन्मनः सद्यः ] १९५ अदर्शयित्वा तत्रैव ... ३०३ अदातरि पुनर्दाता अदीयमाना भर्तारम् ... ३६० अद्षितानां द्रव्याणाम् ३९३ अदेश्यं यश्च दिशति ... २८३ अद्भिरेव दिजाञ्याणाम् अक्रिगीत्राणि शुध्यन्ति २०५ अद्भिस्तु प्रोक्षणं शौचम् २०९ अन्द्रथोभिर्नहातः क्षत्रम् ३९९ अद्यात्काकः पुरोडाशम् २३८ अद्रोहेणैव भूतानाम् ... १३५ अद्वारेण च नातीयात् अधमणीर्थसिद्धवर्थं ... २८२ अधर्मदण्डनं लोके ... १९६ अधर्मप्रभवं चैव अधर्मेण च यः प्राह ... अधर्मेणैथते तावत् ... १६५ अधस्तान्नोपदध्याच ... १४५ अथार्मिकं त्रिभिन्ययिः अधार्मिको नरो यो हि १६५ अधितिष्ठेन्न केशांस्त ... १४९ अधियशं मद्धा जुपेत् ... २३१ अधिविशा तु या नारी

# महस्युते:--

| ~                                            |        |                           |            |                                        |               |
|----------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------------------------------------|---------------|
| श्रोकः                                       | वृष्ट  | <b>स्टोकः</b>             | पृष्ठं     | श्चेकः                                 | पृष्ठं        |
| मधीत्य विधिवहेदान्                           | २२२    | अनुपन्नन्पितृद्व्यम्      | ३८२        | अन्येष्वपि तु कालेषु                   | <b>२</b> ६६   |
| <b>अ</b> धीर्य:रंखयो वर्णाः                  | VAD    | अनुबन्धं परिकाय           | २९६        | अन्योन्यस्यान्यभीचारः                  | ₹ € ₹         |
| मधोद्दष्टिनैक्कृतिकः                         | १६९    | अनुमावी तु यः कश्चित      | (२८६       | अन्वाधेयं च यदत्तम्                    | 340           |
| अध्यक्षान्विवधान्वयात                        | २४८    | अनुमन्ता विश्वसिता        | 298        | अपः शसं विषं मांसम्                    | 886           |
| अध्यद्भ्यध्याव।हिनकम                         | 398    | अनुरक्तः शुचिर्दश्चः      | 284        | अवः सुरामाजनस्थाः                      | 843           |
| अध्यात्मरतिरासीनः                            | 334    | अनुष्णाभिरफेनाभिः         |            | अवत्यं धर्मकार्वाणि                    | 340           |
| अध्यापनं बहायतः                              | 93     | अनुतं च समुक्तर्षे        | ,          | अपत्यलोभाषा तु स्री।                   | 388           |
| षध्यापनमध्ययनम्                              | 38     | अनृतं तु वदन्दण्डवः       | 200        | अपदिश्वापदेश्यं च<br>अपराजितां वास्थाय | ₹८३           |
| अध्यापनमध्ययनम्                              | ४१६    | अनुतानृतुकाले च           |            | अपराह्मस्तयाद् भीः                     | 444           |
| भध्यापयामास पितन                             | ξo     | [अनुतौ तु मृदाशौचम्       |            | अपसन्यमग्री कुत्वा                     |               |
| अध्येष्यमाणस्त्राचान्त्रः                    | 84     | अनेकानि सहस्राणि          |            | अपहनेऽचमर्णस्य                         | \$20          |
| अध्येष्यमाणं तु गुरुः                        | 84     | अनेन कमयोगेन              |            | [अपां पिवेच त्रिपर्छ]                  | २८३           |
| अनंशी डीवपतिती                               | ₹60    | अनेन क्रमयोगेन            |            | अपां समीचे नियतः                       | RÉR           |
| धनसिरनिकेतः स्यात्                           | २२३    | अनेन तु विधानेन           |            | अपाङ्क्तयो यावतः पा-                   | 45            |
| अनर्धात्य दिजो वेदान्                        |        | अनेन नारीवृत्तेन          |            | व्यवस्थान्                             | 5 8           |
| वनन्तरः सपिण्डाबः                            | २२२    | अनेन विधिना नित्यम्       | २१६        | आपाङ्कदाने यो दातुः                    | 668           |
| अनन्तरमरि विद्यात्                           | ३७७    | अनेन विधिना यस्तु         |            | अपाङ्क्त्योपहता पङ्कित                 | <b>E</b> \$\$ |
| सनन्तरासु जातानाम्                           | र६२    | अनेन विधिना राजा          |            | भपामसेश्व संयोगात्                     | 7.5           |
| भनपत्यस्य पुत्रस्य                           | 808    |                           |            | अपि नः स कुले जायात                    | 404           |
| अनपेक्षितमयाँदम्                             | ₹८३    | अनेन विधिना राजा          |            | अपि यस्मुकरं क्रमं                     | 155           |
| अनम्यासेन वेदानाम्                           | ३२७    | [अनेन विधिना शास्ता]      | ३०९<br>१३३ | अपुत्रायां मृतायां तु                  | 788           |
| अनितं वृथामांसम्                             | १८२    | अनेन विधिना श्राद्धम्     | ५२२<br>२३१ | अपुत्रोऽनेन विधिना                     | 360           |
| [ अनर्हते यहदाति ]                           | १७३    | अनेन विधिना सर्वान्       |            | अपुष्पाः फड्यन्तो ये                   | 360           |
| अनातुरः स्वानि खानि                          | 9<     | अनेन विप्रो वृत्तेन       | * .        | अप्रणोद्योऽतिथिः सायम्                 | 4.6           |
| धनाद्यं नाद्दीत                              | १६१    | [अन्तरा ब्राह्मणं कृदवा]  | 308        | अप्रयत्नः सुखार्थेषु                   | , 55          |
| अनादेयस्य चादानात्                           | ₹०४    | बन्तर्गतश्वे यामे         | 246        | अप्राणिभिर्यक्तियते                    |               |
| बनाझातेषु धर्मेषु                            | ₹08    | अन्तर्दशाहे स्थातां चेत्  | 388        | अप्सु प्रवेश्य तं दण्डम्               | -             |
| भागायात्व धम्मु                              | 866    | अन्धा जडः पीठसपीं         | ₹8\$       | अप्सु भूमिवदित्याहुः                   | ₹८७           |
| भनारोग्यमनायुष्यम्<br>भनार्यता निष्ठुरता     | ४२     | अन्यो मत्स्यानिवाशाति     | २९१        | अबीजविक्तयी चैव                        | २९२           |
| अनार्थमार्यकर्माणं                           | ४१३    | [अन्नं च वो वहुमवेत्]     | १२८        | अब्दार्धिमन्द्रमित्येतत्               | ४०१<br>ई८४    |
| मानार्थकं य                                  | ४६€    | अन्नमेषां पराधीनम्        | 885        | अमाहाणः संग्रहणे                       |               |
| मनार्यायां समुत्यन्नः<br>मनाहितासिता स्तेयम् | 888    | अन्नहर्ताऽऽमयानित्वम्     | 8, ≰&      | अनाह्मणाद्ध्ययनम्                      | ३३५           |
| भाविको (क्रिके                               | ४३६    | अन्नद्दीनो दहेदाष्ट्रम्   | 835        | अभयस्य हि यो दाता                      | 90            |
| भनित्यो विजयो सस्मात                         | ( २६९  | अन्नादो भूणहा मार्षि      | ३२९        |                                        | ३२६           |
| धानिन्दितैः स्त्रीविवादैः                    | < 19   | अन्नायज्ञानां सत्त्वानाम् | ४५२        | अभिचारेषु सर्वेषु                      | 368           |
| जनियुक्तास्त्रभैव                            | र्वेख० | अन्यदुप्तं जातमन्यत्      | ३५२        | अभिपृजितलामांस्तु                      | २२६           |
| अनिर्देशाया गोः श्वीरम्                      | . १८२  | अन्यां चेड्रशीयत्वान्या   | ३१०        | अभियोक्ता न चेह्र्यात्                 | 258           |
| अस्मिद्शाही गां सताम                         | 388    | अञ्चनमि प्रकुर्वीत्       | 584        | अभिवादनशिकस्य                          | 48            |
| भनुक्तनिष्कृतीमां तु                         |        | अन्ये कृत्युगे धर्माः     | २३         | अभिवादयेद्व द्वांश                     | १६४           |
| भनुगम्येच्छया प्रेतम्                        | २०३    | अन्येषां चैवमादीनाम्      | ३३०        | अभिवादात्परं विप्रः                    | 43            |
|                                              |        | •                         |            |                                        |               |

#### श्लोकानुकमणी।

| क्षीक:                          | पूर्ध | શ્હોન:                   | पृष्ठं         | श्रोकः                                           | पृष्ठ  |
|---------------------------------|-------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------|
| अभिशस्तस्य शण्डस्य              | १७२   | अलाबे दारुपात्रं च       |                | असंभोज्या ह्यसंयाज्याः                           | ३८६    |
| भिषद्य तु यः कन्याम्            | -     | अलामे न विषादी           |                | असपिण्डं द्विजं प्रेतन्                          | २०३    |
| अभोज्यमन्नं नात्तव्यम्          | 844   | अलिङ्गी लिङ्गिवेषेण      |                | असपिण्डा च या मातुः                              | ७९     |
| भभोज्यानां तु भुक्तवान्त्रम     |       | अल्पं दा बहु दा य        |                | [ असहत्तस्तु कामेषु ]                            | 38     |
| अभ्यक्षमञ्जनं चाक्ष्णोः         | ह्द   | अल्पान्नाभ्यवद्दारेण     |                | असम्बद्धारिणश्चैव                                | ₹८९    |
| अभ्यक्षनं स्तापनं च             | ક્ષ   | अवकाशेषु चोक्षेषु        |                | असाक्षिकेषु त्वर्थेषु                            | 383    |
| विश्वातुकां प्रदास्यामि         | ३६७   | अवकीणीं तु काणेर         |                | [असुतास्तु वितुःपल्याः]                          | ३७७    |
| अभि काष्णीयसी दवात्             |       | अवगूर्य चेरतम्ब्यू       |                | [ अक्रोधो गुरुशुश्र्षा ]                         | १७१    |
| धमत्येतानि षड् जग्ध्या          | 244   | अवगूर्य स्वन्दशतम        | ··· ×€₹        | अस्थिमतां तु सत्वानाम्                           |        |
| अमन्त्रिका तु कार्येयम्         | 88    | अवनिष्ठीवतो दर्पात       | ३२३            | अस्थिस्थ्णं सायुयुतम्                            | २३०    |
| अमात्यः प्राद्विवाकी वा         | ₹८६   | अवद्यार्थी भवेचीव        | ₹oq            | अस्मन्धर्मीऽखिलेनोक्तः                           | २७     |
| अमात्यमुख्यं धर्मश्चम्          | 346   | अवानिशरास्तमस्य          | स्रे ३९०       | असं गमयति प्रेतान्                               |        |
| अमात्यराष्ट्रदुर्गार्थ          | २६२   | अवाच्या दीक्षिती         | नामा ५६        | अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्य                      |        |
| भमात्ये दण्ड आयत्तः             | २४६   | अविद्यानां तु सर्वेष     | ाम् ३८१        | अस्वाभिना कृतो यस्तु                             | ३०९    |
| अमानुषीषु पुरुषः                | 843   | अविद्वांश्चैव विद्वांश्च |                | अहं प्रजाः सिमृक्षंस्तु                          | 58     |
| अभाययैव वर्तेत                  | 242   | अविद्वांसमलं लोके        |                | अइन्यहन्यवेक्षेत                                 | 4      |
| अमावास्या गुरुं इन्ति           | १५६   | [अविशेषान्विशेषां        |                | अहार्यं ब्राह्मणद्रव्यम्<br>अहिसयेन्द्रियासङ्गैः | ३७८    |
| अमावास्यामप्टभी च               | 840   | अवेक्षेत गतीर्नुणान      |                |                                                  |        |
| [अमृतं बाह्मणस्यात्रं]          | १७४   | अवेदयाने। नष्टस्य        |                | अहिंसयैव भूतानाम्<br>अहिंसा सत्यमस्तेयम्         | 1      |
| अमेध्ये वा पतेन्मतः             | 888   | अन्यङ्गाङ्गी सीम्यन      | म्हीम् ८०      | अहिंसासत्यवचनम्<br>[अहिंसासत्यवचनम्              |        |
| अयं द्विजैद्धि विद्वाद्धिः      | ₹५६   | अवतानाममन्त्राणाः        |                | . 40                                             |        |
| अयुमुक्तो विभागो व              | 3<8   | अव्रतियाद्विजेर्युक्तम्  | ११३            | अहुत च हुत चव<br>अद्योरात्रे विभजते              |        |
| भयाज्ययाजनैश्रेव                | 92    | अश्वनुवंस्तु शश्र्ष      | H ४२०          | अहाराजायमञ्जा                                    |        |
| [भयाजकं तु तहाजा]               | 380   | अशासंस्तरकरान्यर         |                | अहा राज्या च याअन्तू                             | 888    |
| अयुध्यमानस्योत्पाच              | १६४   | अइमनोऽस्थानि गो          |                |                                                  | १ रस्ट |
| अरक्षिता गृहे रुद्धाः           | ₹X७   | अस्रोत्रियः पिता यः      |                | आ                                                |        |
| भरक्षितारं राजानम्              | ३२७   | [अधवरसर्वयानेषु]         | 388            | आकारैरिङ्गितैर्गत्या                             |        |
| अरण्ये वा शिरभ्यस्य             | ४७१   | अश्रीकमेतत्साधूनार       | १७१            | आकाशाल विकुर्वाणात                               |        |
| अग्राजके हि लोके <b>ऽस्मिन्</b> |       | [अष्टम्यामपि वाणि        | त्यं] १७१      | आकाशेशास्तु विशेषाः                              |        |
| अरोगाः सर्वसिद्धार्थाः          | २३    | अद्यापायं तु श्रृहस्य    | ३३२            | आगमं निर्गमं स्थानम्                             |        |
| अर्थकामेण्यसकानाम्              | ₹₹    | अष्टावष्टी समाश्रीय      |                | आगःसु बाह्यणस्यैव                                |        |
| अर्थसंपादनार्थं च               | २६४   | [अष्टावैणेयमांसेन]       | <b>१</b> ३०    | आचम्य प्रवतो निरवम्                              | 4      |
| अर्थस्य संग्रहे चैनाम्          | ₹8⁄9  | अष्टी मासान्यथादिह       | यः ३९७         | अ।चम्य प्रयतो निस्यम्                            |        |
| अर्थानधीतुमी तुद्धा             |       | असंस्कृतप्रमीतानान       | [ १ <u>२</u> 4 | आचम्योदक्षगावृत्य                                |        |
| अर्थेऽपव्ययमानं तु              | २८३   | असंस्कृतान्पश्नमन        | नेः १८९        | आचारः परमो धर्मः                                 |        |
| अलंकारं नाददीत                  | 380   | D ===                    | 8C4            | [ आचारश्चैव सर्वेषां ]                           |        |
| अलंकुतश्च संपद्येत्             | २७३   | असंख्या मूर्तयस्तर       | 4 Riog         | आचारहीनः छीवश्रः                                 | · ११२  |
| अलब्धं चैव लिप्सेत              | २५२   | असंदितानां संदात।        | <b></b> ₹₹२    | आचाराद्विच्युतो विप्रः                           | २८     |
| अलब्धिमच्छेदण्डेन               |       | असमाध्ये साक्षिनि        | ध्र २८३        | आचाराहाभते ह्यायुः                               | १६३    |
| attractist serie out an         | . I   | 44                       |                |                                                  |        |

| श्लोकः पृष्ठं                           | श्लोकः पृष्ठं                     | । श्रोकः पृष्टं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वाचार्यं स्वसुपाध्यायम् २०१             | आरण्यांश्च पशुन्सर्वान् ४१८       | इत्येतदेनसामुक्तम् ४७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| बाचाये च प्रवक्तारम १६३                 | आरण्यानां च सर्वेषाम् १८३         | इत्येतन्मानवं शास्त्रम् ४९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| माचार्यपुत्रः शुश्रुषुः ५२              | आरभेतीव कमीणि ३९६                 | इदं शरणमञ्जानात २३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| माचार्यक्ष पिता चैव ७३                  | आरम्भरचिताऽधैर्यम् ४७८            | इदं शास्त्रं तु कृत्वासी १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| आचायेसवस्य यां जातिम ६०                 | ञार्तस्तु कुर्यात्स्वस्थः सन् ३१२ | इदं शाखमधीयान: २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| भाचाय हु खहु प्रेत ७७                   | आर्द्रपादस्तु भुजीत १४९           | इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठम् २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| आचार्यो बहालोकेशः १६७                   | आर्थिकः कुलमित्रं च १८०           | इदं तु वृत्तिवैकल्यात् ४१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| बाचायाँ ब्रह्मणो मूर्तिः ७३             | आर्यता पुरुषज्ञानम् २७१           | इन्द्रस्यार्कस्य वायोश्च ३९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| भान्छाद्य चार्चियत्वा च ८४              | आर्ष धर्मीपदेशं च ४९०             | इन्द्रानिलयमार्काणाम् २३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| आनुरामभिशस्तां वा ४४७                   | आर्षे गोमिशुनं शुल्कम् ८९         | इन्द्रियाणां तु सर्वेशाम् ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| आत्मनश्च परित्राणे ३३३                  | <i>आवृत्तानां गुरुकुलात् २४९</i>  | इन्द्रियाणां जये योगम् २४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| आत्मनो यदि वान्वेषाम् ४४७               | आश्रमादाशमं गत्वा २२२             | इन्द्रियाणां निरोधेन २२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| आत्मैव देवताः सर्वाः ४९३                | आश्रमेषु द्विजातीनाम् ३४०         | इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन ४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी २८९             | आपोडशाद्राह्मणस्य ३८              | इन्द्रियाणां भसद्गेन ४८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| वाददीत न श् <i>दोऽपि</i> ३६१            | आसनं चैद यानं च २६३               | इन्द्रियाणां विचरताम् ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| आददोताथ षह्भागम् २५७                    | आसनावसधा शस्याम् ९९               | [ इन्द्रियाणां समस्तानां ] ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| आददीताथ पद्भागम् २७९                    | आसनाञ्चनशय्याभिः १४१              | इन्द्रियाणि यशः स्वर्गम् ४३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| आदानमीत्रयकरम् २७०                      | आसनेष्यकृतेषु ११९                 | इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु १३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| आदानानित्याचादातुः ४२८                  | आसपिण्डक्रियाकर्म १२६             | इन्थन।र्थमशुष्काणाम् ४३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| आदिष्टी नोदकं कुर्यात् २००              | आ समाप्तेः शरीरस्य ७६             | इमं लोकं मातृभक्त्या ७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| भावं यभ्यक्षरं ब्रह्म ४७३               | आसमुद्रात्तु वै पूर्वात् ३५       | इमं हि सर्ववर्णानाम् ३४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| आवायस्य गुणं खेषाम् १०                  | आसां महर्षिचयाँणाम् २२१           | इमाजित्यमनध्यायान् १५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| आधिः सीमा बालधनम् ३००                   | आसीतामर्णात्क्षान्ता े २१४        | इयं भूमि।ई भृतानाम् ३५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| आधिश्चीपानिधिश्चीभी २९९                 | आसीदिदं तमीभृतम् ४                | इयं विशुद्धिरुदिता ४४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [आनुशंस्यं क्षमा सत्यम्]१७१             | आसीनस्य स्थितः कुर्यात् ६८        | इप्टिं वैश्वानरी नित्यम् ४३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| भाषः शहा भामिसताः २०८                   | आहरेश्रीणि वा हे वा ४१७           | इह दुश्रीतैः केचित् ४३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| आपत्कल्पेन यो धर्मम ४३०                 | आह्वेषु मिथोऽन्योन्यम् २५०        | इह चामुत्र वा काम्यम् ४८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| नापद्रथे धनं रहोत २१५२                  | आहताभ्युयतां भिक्षाम् १८९         | Š                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| अपिद्रताऽथवा वद्यः ३०३                  | बाहैव स नखाग्रेभ्यः ६३            | इंशो दण्डस्य वरुणः ३८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| भाषा नारा इति प्रोक्ताः ।               | 戛                                 | उर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| आसाः सर्वेषु वर्णेष ३८५                 | इच्छयान्योन्यसंयोगः ८५            | उन्तवा चैवानृतं साक्ष्ये ४४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| आमस्त्रतस्त् यः श्राद्धे ११७            | इतरानिप संख्यादीन् १००            | उधावचेषु भृतेषु २२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| आयर्ति सर्वकार्याणाम् २६५               | इतरे कृतवन्तस्तु ३८७              | उन्निष्ठष्टमन्नं दासम्यम् ४२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| व्यक्षियां गुणदोषतः 🗝 ६५                | इत्तरेषां तु पण्यानाम् ४१९        | उच्छिप्टेन त संस्पष्टः २११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| िमायव्ययस्य क्षेत्रालान । २४५           | इतरेषु त्वपाङ्कयेषु ११५           | उच्छीर्भके अिये कुर्यात ९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मायुष्मन्तं सतं स्ते १२९                | इतरेषु ससन्ध्येषु २०              | उच्छेषणं सूमिगतम् १२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| भायुष्मान्भव सीभ्येति ५५                | इतरेषु सु शिष्टेषु ८६             | उच्छेषणं तु तिसिष्ठेत् १२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <sup>बा</sup> युध्यं प्राङ्मुखो संसे ४१ | इतरेष्वागमाद्धर्मः २३             | वरकृष्टायाभिरूपाय ३६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| भागोगवश्च क्षत्ता च ४०५                 | इत्यतत्तपसो देवाः ४६९             | उस्कोचकाश्चोपधिकाः ३८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | 4. 1                              | an emission that the grant of t |

# श्लोकानुकमणी।

| खीनः                                | पृष्ठं  | श्रीकः                  | पृष्ठं 💮 | श्लोकः                 | Ag.          |
|-------------------------------------|---------|-------------------------|----------|------------------------|--------------|
| [ उत्तमः पुरुषस्त                   | यः] ४७६ | उपसर्जनं प्रधानस्य -    | ३६५      | ऋत्विकपुरोहिताचार्यः   | १६६          |
| उत्तमां सेवमानस्तु                  |         | उपस्थमुदरं जिहा :       | २९६      | ऋत्विस्यदि वृतो यश्चे  | ३१०          |
| <b>उत्तमाङ्गो</b> द्धवाज्ज्यैष्ट    |         | उपस्पृशंक्षिपवणम् -     | २२०      | ऋत्विजं यस्त्यजेबाज्यः | 3,80         |
| उत्तमानुत्तमानगच्छ                  |         | उपस्पृश्य द्विजी नित्य  |          | ऋषयः पितरो देवाः       | ९४           |
| वत्तमेश्त्रमानित्यन्                |         | उपाकर्माणि चोत्सर्गे .  |          | ऋषयः संयतात्मानः       | ४६८          |
| उरवाय पश्चिम याम                    |         | उपाध्यायान्दशाचार्यः    | 49       | ऋषयो दीर्घसंध्यात्वात् | १५२          |
| उत्थाय।वस्यकं कृत्व                 |         | उपानहीं च दासथ -        | १४७      | ऋषिभिमाद्वाणिश्रीव     | २२१          |
| उत्पत्तिरेव विप्रस्य                |         | उपासते ये गृहस्थाः -    |          | ऋषिभ्यः पितरो जाताः    | 535          |
| चत्पवते गृहे यस्य                   |         | उपेतारमुपेयं च          | ২৬২      | ऋषियशं देवयश्चम्       | 258          |
| उत्पद्यन्ते च्यवन्ते न              |         | [उपेत्य स्वातको विद्रा  | न्] १४३  | . ए                    |              |
| [ उत्पन्नयोर्धर्मेण ]               |         | [ उभयत्र दशाहानि ]      | 888      | एक एव चरेत्रित्यम्     | २३२          |
| उत्पादकबहादात्रोः                   |         | उभयोईस्तयोर्मुक्तम् -   | १२२      | एक एव सहद्वर्मः        |              |
| उत्सादनं च गात्राण                  |         | उभाभ्यामप्यजीवंस्तु •   | ४१७      | एक एवीरसः पुत्रः       | ३७३          |
|                                     |         | उभाविष तु तावेव 👵       |          | एकः अजायते जन्तुः      | १७७          |
| उत्पादनमपत्यस्य<br>उदकं निनयेच्छेषम |         |                         | ४६२      | एकः शतं योषयति         | 280          |
|                                     | E4      | हण्णे वर्षति शीते वा-   | ४४७      | एकः शयात सर्वत्र       | हैं५         |
| उद्के मध्यरात्रे च                  |         | <b>3</b> .              |          | [ एकः स्वादुन भुजीत ]  |              |
| उदितेऽनुदिते चैव                    |         |                         | . १९६    | एकं वृषभमुद्धारम्      | ३्इ          |
| उदितोऽयं विस्तरश                    |         | अनिद्वार्षिकं प्रेतन्   |          | एककालं चोद्भैक्षम्     | २२६          |
| उद्धारो न दशस्वि                    |         | कध्वं विभागाजातस्तु     |          | एकं गोमिशुनं दे वा     | CK           |
| चद्भेत दक्षिणे पाणी                 | ,       | अध्वै नाभेर्मेध्यतरः •  |          | एकजातिर्दिजातीस्तु     | ३२१          |
| उद्दर्शस्मनश्चेव                    | 6       | कर्ध्व नामेर्यीन खानि   |          | एकदेशं तु वेदस्य       | 49           |
|                                     | 44      | कर्ध्व पितुश्च मातुश्च  |          | एकमप्याश्येद्विप्रम्   | 94           |
| चिद्धिजाः स्थावराः                  |         | कर्व प्राणा हुएकामि     | त ५४     | एकमेव तु शहस्य         | ₹¥           |
| [ उद्यतासिविधायिभ                   |         | 来                       |          | एकमेव दहत्यक्षिः       | र३६          |
| <b>उचतेराह्</b> वे श्रक्षः          | २०२     | ऋक्षेष्टवाप्रयणं चैव .  | २१७      | [ एकमेवादितीयं तु ]    | 368          |
| <b>चद्वर्तनमप्</b> सानम्            | १५९     | कनसंहितां त्रिरभ्यस्य   | ४७२      | एकरात्रं तु निवसन्     | ९८           |
| उन्मत्तं पतितं छीवम                 |         | ऋग्वेदविषञ्जिं •        | 888      | एकाकिनश्चात्ययिके      | र६३          |
| उपचारित्रया केलिः                   |         | त्राग्वेदो देवदैवत्यः - | १५७      | एकाकी चिन्तयेत्रित्यम् | १८१          |
| . उपच्छन्नानि चान्या                |         | ऋचो यज्ंषि चान्यानि     |          | एकाक्षरं परं अहा       | ·- 80        |
| <b>उ</b> पजप्यानुपजपेत्             |         | ऋजवस्ते तु सर्वे स्युः  |          | एकादशं मनो श्रेयम्     | 88           |
| उपधामिश्च यः कश्चि                  |         | ऋणं दातुमशक्तो यः       |          | एकादशेन्द्रियाण्याहुः  | K<           |
| उपनीय गुरुः शिष्य                   | ,       |                         | 222      | [ एकादश्यां तथा रीव्यं |              |
| उपनीय तु यः शिष्य                   |         | ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य    | 396      | एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः  |              |
| वपनीय तु तत्सर्वम्                  |         | ऋणे देये प्रतिशति -     | _        | एकान्तरे लानुस्रोम्यात | 4 7          |
| उपपन्नो गुणैः सर्वैः                |         | ऋणे धने च सर्वस्मि      | न् ३८३   | एका जिङ्गे गुदे तिहाः  | ् ४०४<br>२१० |
| वपपातकसंयुक्तः                      |         | ऋतमुन्छशिलं शेयम्       | १₹५      | एकैकं हास्येरिपण्डम्   |              |
| <b>उपरु</b> ध्यारिमासीत             | ₹°८     | ऋतामृताभ्यां जीवेत्तुः  |          | एकैकं ग्रासमश्रीयात    | ጻĘ¥          |
| उपवासक्तर्श तं तु                   | 8€\$    | ऋतुः स्वाभाविकः स्वी    |          |                        | ४६४          |
| उपवेश्य तु तान्विआ                  | न ११९   | ऋतुकाकाभिगामी स्थ       | ात् ८७   | एकैकमपि विद्यासम्      |              |
|                                     |         |                         |          |                        |              |

| श्लोक:                                      | पृष्ठं     |
|---------------------------------------------|------------|
| एकोऽपि वेदविद्धर्मम्                        | ४९२        |
| एकोऽछन्यस्तु साक्षी                         |            |
| स्यात्                                      | २८७        |
| एको ऽइमस्मीत्यातमानम्                       | २९०        |
| पतचतुर्विधं विधात्                          | २५२        |
| एतच्छीचं गृहस्थानाम्                        | 250        |
| एतत्तु न परे चकुः                           | ३६१        |
| एतत्रयं हि पुरुषम्                          | 848        |
| एतदण्डविधि कुर्यात्                         | ₹₹₹        |
| एतदक्षरमेतां च                              | ૪૬         |
| ण्तदन्तास्तु गतयः                           | १६         |
| एतदुक्तं हिजातीनाम्                         | १८७        |
| एतदेव चरेदव्दम्                             | 840        |
| एतदेव व्रतं कुर्युः                         | 885        |
| पतदेव वर्त कुत्स्तम्                        | 840        |
| पतदेव विधि कुर्यात्                         | ४६०        |
| प्तदेशप्रस्तस्य                             | ₹4         |
| एतदि जन्मसाफल्यम्                           | 866        |
| एतहुद्रास्तथादित्याः                        | ४६५        |
| एतइः सार्फल्युखम्                           | ३५५        |
| एतद्विदन्तो विद्वांसः                       | १५१        |
| एतदिदन्तो विद्वांसः                         | १५७        |
| एतिङ्घानमातिष्ठेत्<br>एतिङ्घानमातिष्ठेत्    | २७३        |
| स्वाधिकाः छ्य                               | 350        |
| प्तिद्वियानं विश्वयम्                       | ३७१        |
| एतहोऽभिष्ठितं शीचम्<br>एतहोऽभिष्ठितं सर्वम् | २०३        |
| मतद्वोऽभिहितं सर्वम्                        | १३४<br>४९२ |
| एतहोऽयं भुगुः शास्त्रम्                     | \$6        |
| णतमेके वदन्यश्चिम्                          | 888        |
| एतमेव विधि कत्क्रम                          | ४६५        |
| पत्रयची विसंयुक्तः                          | ४६         |
| म्सारमञ्जनसि प्राप्ते                       | 886        |
| एताः प्रश्नतयो सूलम्                        | २६१        |
| एतांस्त्वभ्युदितान्विद्यात्                 | 848        |
| एता रङ्कास्य जीवस्य                         | 800        |
| एतानाहुः कौटसाक्ष्य                         | 384        |
| एतानेके महायगान्                            | १३९        |
| एतान्दोषानवेध्य त्वम                        | रुदर       |
| मतानिहजातयो देशान्                          | র্ধ        |

खोक: पृष्ठं एतान्येनांसि सर्वोचि... ४३८ एतान्विगहिंता चारान ११२ णताबानेव परुषः ... ३५३ एताश्चान्याश्च सेवेत ... २२१ एताश्चान्याक्ष लोकेऽस्मिन्३४९ एतास्तिहास्त भावीर्थे एते चतुर्णी वर्णानाम् 824 एतेभ्यो हि हिजाउयेभ्यः ४२६ 88 एते मनस्त सप्तान्यान् एते राष्ट्रे वर्तमानाः ... ३८४ **एते वद सहज्ञान्वर्णान्** ४०७ एतेषां निम्नते राज्ञः ... ३४० एतेष्वविद्यमानेषु ... ७७ एसैरुपायैरन्येश्च ... ३९८ एतेद्विजातयः शोध्याः ४६६ स्तैशिक्नैर्नियेरसीमाम् ... ३१८ पतैर्विवादान्संत्यज्य ... १६६ **एतैर्वतरपोहेत** ... 884 **एतैर्वर्तरपोहेत** ... ४५६ **रतिर्वतिरपोदेयः** ... ४४६ एतेर्वतेरपेहां स्यात् ... ४५२ एधोदकं मूलफलम् ... १७८ एनस्विभिरनिर्णित्तैः ... ४६० एवं कमीविशेषेण ... X3X एवं गृहाश्रमे स्थित्वा 28€ एवं चरति यो विग्नः ... ७७ एवं चरन्सदा युक्तः ... ४०० एवं इंडव्रतो नित्यम् ... ४४१ एवं धर्म्याणि कार्याणि ३८८ एवं निर्वेषणं कृत्व। ... १२८ एवं प्रयतं कुर्वीत ... २७३ एवं यः सर्वभृतानि ... एवं यः सर्वभृतेष ... ४९४ एवं यथोक्तं विप्राणाम् 268 एवं यदायनिष्टेषु ... ३९९ एवं सिजयमानस्य ... २५३ एवंविधाष्ट्रपो देशान् ... ३९० एवंबृत्तस्य नृपतेः ... २४० एवंबत्तां सवणी स्त्रीम् २१५

एवं स जाग्रत्स्वप्नाभ्याम् १८ एवं सीचिन्स मनसा... ४६७ एवं संन्यस्य कर्माणि २३४ एवं स भगवान्देवः ... ४९२ रवं समुद्धतोद्धारे ... ३६४ एवं सम्यग्धविद्वत्वा ... ९६ एवं सर्वे स सङ्केदम् ... १७ एवं सर्व विधायेदम् ... २५८ एवं सर्वभिदं राजा ... २७२ एवं सर्वानिमान्राजा ... ३४५ [ एवं संबन्धनात्तरमात्] २९१ एवं सद्द वसेयुवी ... ३६३ एवं स्वभावं शास्त्रासाम् ३४८ एवमाचरतो दृष्टा ... २८ एवमादोन्विजानीयात् ३८९ एवमेतिरिदं सर्वम् ... [ एवमेन विधिः कुर्यात् ] २७९ एष दण्डविधिः प्रोक्तः ३२२ िएष एव परो धर्मः ] २४९ एष धर्मविधिः कुरुनः... ४२५ एव धर्मोऽनुशिष्टो वः रइर रष धर्मोऽखिलेनोक्तः... ३१२ एव धर्मोगवाशस्य ... ३५५ एष नीयायिनामुक्तः ... ३४३ एप प्रोक्तो हिजातीनाम् ४४ एव वै प्रथमः कल्पः ... १०८ एष वोऽभिहितो धर्मः २३४ [एपवोडिमिहित: कुरस्न:] ४७३ एष शौचस्य वः प्रोक्तः २०५ एव सर्वैः समृद्धिः ... ४८१ एव सर्वः समुद्धिः ... ४८६ एव सर्वाणि भूतानि ... ४९४ एव की पुंसयोर कः ... ३६२ एषा धर्मस्य वो योनिः 34 एवा पापकतामुक्ता ... ४५८ एषाभन्यतमो यस्य ... १०८ रवामन्यतमे स्थाने ... २९५ एषा विचित्राभिद्विता... ४४४ एषां शीचविषिः कुरस्तो २१२

श्रोक:

93

#### श्लोकान्नकमणी।

| स्रोक:                        | पृष्ठं     | । स्रोकः                               | पृष्ठं | श्लोकः .                                         | पृष्ठं |
|-------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|
| एषु स्थानेषु भूविष्ठम्        | २७५        | कानीनश्च सहोदश्च                       | ३७२    | [कुंवन्थ्रातपदिश्राद्धं ]                        | १३२    |
| एषोऽखिलः कर्मविधिः            | 800        | कामं श्राद्धेऽचैयोन्मत्रम्             | १०८    | कुलजे वृत्तसंपन्ने                               | ३०६    |
| एषोऽखिलेनाभिहतः               | ३२०        | कामक्रोधी तु संयम्य                    | ३०५    | कुळे मुख्येऽपि जातस्य                            | ४१३    |
| एषोऽखिलेनाभि।इतः              | ३२६        | कामजेषु प्रसक्तो हि                    | २४२    | कुविवाहैः क्रियालापैः                            | 32     |
| एषोदिता गृहस्थस्य             | १८१        | कामतो रेतसः सेकम्                      | 886    | कुशीलवोऽव्कीणीं च                                | 220    |
| एषोदिता लोकयात्रा             | ३५०        | कामं तु क्षपयेदेहम्                    | २१४    | कुर्गूलधान्यको वा स्यात्                         |        |
| एषो <b>ऽनाद्यादनस्यो</b> क्तः | ४५५        | कामं तु गुरुपत्नीनाम्                  | હર્    | कुसीदवृद्धिद्वैगुण्यम्                           | ३०१    |
| एषोऽनापदि वर्णानाम्           | ४०२        | काममारणात्तिष्ठेत्                     | ३६०    | कुहै चैवानुमत्ये च                               | ९५     |
| एषोऽनुपस्कृतः प्रोक्तः        | २५२        | काममुत्पाच कृष्यां तु                  | ४१८    | कूटशासनकर्तृश्च                                  | ३८५    |
| एष्वर्थेषु पशुन्हिसन्         | 280        | कामात्मता न प्रशस्ता                   | ₹०     | कूष्माण्डैवीपि जुदुयात्                          | २९३    |
| चे                            |            | कामाइरागुणं पूर्वम्                    | २९५    | कृतंबारोऽपरान्दारान्                             | ४२६    |
| ऐन्द्रं स्थानमभिप्रेप्युः     | ३३३        | कामान्माता पिता चैनम्                  | ξo     | कृतं त्रेतायुगं चैव                              | ३९६    |
| ओ                             |            | [ कामाभिपातिनी यातु ]                  | ३३५    | कृतवापनो निवसेत्                                 | ४४०    |
| ओघवाताहतं बीजम्               | ३५४        | कामिनीषु विवाहेषु                      | २९४    | कृतानुसारादधिकाम्                                | ३०१    |
| ओंकारपूर्विकास्तिमः           | 80         | कारावरो निषादाचु ···                   | ४०९    | कृतोपनयनस्यास्य<br>कृत्वा पापं हि संतप्य         | ₹8     |
| क्रोषध्यः पश्चवो वृक्षाः      | १८९        | कारुकान्छिल्पनश्चैव                    | २५८    | कृत्वा पाप हि सत्तव्य<br>कृत्वा सूत्रं पुरीषं वा | ४६७    |
| औ                             | •          | कारुकान्नं प्रजां हन्ति                | १७४    | कृत्वा विधानं मूले तु                            | 280    |
| और भिको माहिषिकः              | ११२        | कार्पासमुपवीतं स्यात्                  | ३९     | कृत्वेतद्विकार्मेवम्                             | २६६    |
| औरसः क्षेत्रजश्रंव            | ३७२        | कापीसकीटजोणीनाम्                       | ४५६    | कुत्सं चाष्टविधं सम्                             | 90     |
| भौरसः क्षेत्रज्ञ पुत्री       | <b>३७३</b> | कार्य सोऽवेह्य शक्ति च                 | २३६    | कृमिकीटपतङ्गांश                                  | २६०    |
|                               | ४६८        | काषीपणं भवेदण्ड्यः                     | ३३१    | कृमिकीटपतङ्गानाम्                                | १५     |
| कापवान्यगदा विचा म            | 240        | कार्ष्णरीरवबास्तानि ···                | 38     | 2.2.2                                            | ४८२    |
|                               | ४४३        | कालं कालविभक्तीश्र                     | १२     | क्रामकाटवयाह्त्या<br>कृषिं साध्विति मन्यन्ते     | ४३८    |
|                               | ३३६        | [ कालप्रमाणं वस्यामि ]                 | १९     | कृष्टजानामोषधीनाम्                               | ४१७    |
|                               | ४३६        | कालशाकं महाशल्काः                      | १३०    |                                                  | ४५२    |
|                               | ३६१        | कालेऽदाता पिता वाच्यः                  | ३४६    | कृष्णपक्षे दशस्यादी                              | १३१    |
| कन्यैव कन्यां या कुर्याद      |            | [ काले न्यायागतं पात्रे ]              | 90     | कृष्णसारस्तु चरति                                | ३५     |
|                               | २२४        | किंचिदेव तु दाप्यः स्यात्              | ३३६    | क्राकेशनखश्मश्रः                                 | १४२    |
| कर्णश्रवेऽनिले रात्री         | १५३        | किंचिदेव तु विप्राय                    | ४५१    | कुमकेशनखरमश्च                                    | २२५    |
| A. A                          | ३१५        | कितवान्कुशीलवान्क् <b>रान्</b>         | ३८४    | केतितस्तु यथान्यायम्                             | ११६    |
| कर्मणां च विवेकार्थम्         | १२         | कि <del>न्न</del> रान्वानरान्मत्स्यान् | १४     | केशग्रहान्त्रहारांश्च                            | १५०    |
| कर्मणापि समं कुर्यात्         | ३०५        | differential take a seats .            | ४६९    | केशान्तः षोडशे वर्षे                             | 88     |
|                               | २४५        |                                        | ३७१    | केशान्तिको ब्राह्मणस्य                           | ४०     |
| कर्मात्मनां च देवानाम्        | ११         | <b>कु</b> दुम्बार्थेऽध्यधीनोऽपि        | ३०४    | केरोषु गृक्षतो इस्ती                             | ३२३    |
| _                             | १७३        | कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च ···          | ३५     | कोष्ठागारायुषागार                                | ३९३    |
|                               | १८४        | कुरुक्षेत्रांश्च मत्स्यांश्च ···       | २६८    | कौटसाक्ष्यं तु कुर्वाणान्                        | २९६    |
|                               | ३९६        | कुर्याद्धतपशुं सङ्गे ···               | 8.5    | कोत्सं जम्बाप इत्येतत                            | 800    |
| _                             | ४२९        | कुर्यादहरहः श्राद्धम्                  | 94     | कौरोयं तित्तिरिहत्वा                             | ₹८३    |
| _                             | 228        | [कुर्यादासन्नकालेषु]                   | २४६    | कौशेयविकयोरूपैः                                  | २०७    |
| मान पान्यनपा खण्ये            | 127        | [3,31,41,41,41,42]                     |        |                                                  |        |

खदाक्षी चीरवासा वा ४४६

पृष्ठ

श्रोकः

| श्रोकः                         | mir             |
|--------------------------------|-----------------|
|                                | Ag              |
| कत्यविकत्यमध्यानम्             | २५६             |
| त्रव्यादस्करोष्ट्राणाम्        | 848             |
| त्रत्यादांस्तु मृगान्हत्वा     | 848             |
| जल्यादाञ्छकुनान्सर्वान्<br>    | १८३             |
| वित्याभ्युपगमात्वेतत्          | इप४             |
| क्रीणीयाच्यस्त्वपत्यर्थम्      | ३७५             |
| कीखा विक्रीय वा किचित          | र्१३३           |
| [क्रीत्वा विक्रीय वा पण्यं]    |                 |
| कीत्वा स्वयं बाप्युत्पाद्य     | १८८             |
| कुध्यन्तं न प्रातेकुध्येत्     | 558             |
| क्षजुर्जातस्तथोयायाम्          | ४०५             |
| [ क्षत्रविद् शृद्रदायादाः ]    |                 |
| क्षविद्श्द्योनिस्तु            | ३८५             |
| क्षत्रस्यातिप्रवृद्धस्य        | 366             |
| क्षात्रियं चैव सर्प च          | १५९             |
| क्षत्रियं चैव वैदयं च          | $\frac{d}{d}RR$ |
| क्षत्रियस्य पूरो धूर्मः        | 248             |
| [क्षित्रयां चैव वैस्यां च      |                 |
| क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायाम्      | 808             |
| क्षत्रियादिप्रकन्यायाम्        | 808             |
| क्षत्रियायामगुप्तायाम्         | ३३९             |
| क्षत्रियो बाहुवीयँग            | 838             |
| अञ्जन्नेकलामा छ •••            | 358             |
| क्षन्तव्यं प्रमुणा नित्यम्     | ३३८             |
| क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यः        | 800.            |
| क्षान्त्या शुध्यन्ति विद्वांसः |                 |
| क्षीणस्य चैव क्रमशः            | २६३             |
| [क्षीराणि यान्यमक्षाणि]        | १८३             |
| धरकाणां पश्नां तु              | ३२५             |
| अपातिशाचमभ्यागात्              | ४२१             |
| क्षेत्रं हिरण्यं गामधम्        | 99              |
| क्षेत्रकृपसहागानाम्            | 288             |
| क्षेत्रजादीन्युतानेतान्        | ३७६             |
| क्षेत्रभूता स्मृता नारा        | ३५१             |
| क्षेत्रियस्यात्वये दण्डः       | ३१७             |
| स्रेत्रेष्यन्येषु तु पशुः      | २१६             |
| क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यम्   | २७१             |
| स्रोमवच्छक्षयुक्तणाम्<br>स्त   | २०७             |
| खओं वा यदि वा काण:             | १२५             |

| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| खराबोष्ट्रमृगेभानाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 名手の    |
| खळारक्षेत्रादगाराद्या ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 835    |
| सं सिन्नवेशयेखेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 865    |
| ख्यापनेनानुतापेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४६६    |
| ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| गत्वा कक्षान्तरं खन्यत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २७३    |
| गन्धर्वी गुहाका यक्षाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 860    |
| गर्दभाजाविकानां तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३२६    |
| गर्भाष्टमेऽब्दे कुवीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹८     |
| गर्भिणी तु हिमास।दिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३४३    |
| गवा चान्नमुपाद्यातम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १७२    |
| गाभैद्रिजीतकर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹ફ     |
| गिरिपृष्ठं समारुह्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २५९    |
| गुच्छगुलमं तु विविधम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹₹     |
| गुणांश्च सूपशाकाधान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १२२    |
| गुरुं वा बालवृद्धी वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३३३    |
| गुरुणानुमतः स्नात्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20     |
| गुरुतल्यभिभाष्येनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ४४६    |
| गुरुतल्पनतं कुर्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४५६    |
| गुरुतल्पे भगः कार्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₹८६    |
| गुरुपतनी तु युवतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 190    |
| गुरुवटप्रतिपूज्याः खुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150    |
| रारुष् त्वभ्यतीतेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2018   |
| गुरूनभृत्यांश्चीजिद्दीर्पन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2008   |
| गरी: कुछ न भिक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ĘĘ     |
| गुरो: प्रेतस्य शिष्यस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 294    |
| रारोगीरी संनिष्टिते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ৩০     |
| ग्रोर्धत्र परीवादः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १इंड्र |
| गुल्मान्वेण्ंश्च विविधान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ৰ্ १৩  |
| गुल्मांश्च स्थापयेदामान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २६८    |
| गृहं तडागमारामम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३२०    |
| गृहस्थस्तु यदा पश्येत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २१६    |
| गृहिणः पुत्रिणो मौलाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २८५    |
| [ गृहीत्वा मुसलं राजा ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३२८    |
| गृहीत्वा मुसर्छ राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 884    |
| मृद्धे गुरावरण्ये वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 099    |
| गोत्रतिये जनयितुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २६९    |
| गोपः सीरभृतो यत्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 384    |
| All and the state of the state |        |

श्रोक: 78 गोमञ्जमग्रिवर्णे वा ... ४४३ गोमूत्रं गोमयं क्षीरम... ४६४ गोरक्षकान्वाणिजिकान् 283 गोवधोऽयाज्यसंयाज्य 尽ぎを नोऽबोष्टयानप्रासाद ... गोप ब्राह्मणसंस्थास ... ३३० गौडी पैष्टी च माध्वी च ४४३ [ गौरमेध्या मुखे प्रोक्ता ] २११ ग्रहीता यदि नष्टः स्यात् ३०४ यामधाते हिताभन्ने ... ३९२ ग्रामस्याधिपति क्यीत् २५४ यामादाहत्य वाक्षायात् २२१ ग्रामदोषान्समुत्पन्नान् 248 यामीयककुलानां च ... ३१८ यामेष्वपि च ये केचित् ३९१ ग्रीष्मे पञ्चतपास्तु स्यात् २२० [ग्रैष्भ्यान्द्रैमन्तिकान् ] २२४

#### घ

वृतकुम्मं बराष्ट्रं तु ... ४५० घ्राणेन स्करो हन्ति ... १२५

न्त चक्रशृद्धिं समारूढः ... ३०२ चित्रणी दशमीस्थस्य चण्डारुभपचानां तु... ४१२ चण्डालारपाण्डुसोपाकः ४१० चण्डालान्त्यश्चियो गरवा ४५७ चण्डालेन तु सोपाकः ४१० चत्रः प्रातरक्षीयात् ... ४६५ चत्ररोऽशान्दरेदिमः ... ३७१ चत्रो ब्राह्मणस्यायान् ८३ चतुर्णीमपि वर्णानाम् ... ८३ चतुर्णामपि चैतेषाम् ... १३६ चतुर्णांमपि चैतेषाम् ... ३८६ चतुर्थकालमश्रीयात् ... ४४६ चतुर्थमाददानोऽपि ... ४२३ चतुर्थमायुषो भागम् -- १३४ चतुर्थे मासि कर्तव्यम् चतार्भरिप चैवेतैः ... २३३ [चतुर्वेदसमं पुण्यं]... ४९४

| _                                   |                     |                                                |              |                               |        |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------|
| क्षोनः                              | नृष्ट               | श्लोकः                                         | âğ           | क्षोकः                        | वृष्ठं |
| च्यतुष्पारसकले। धर्मः               |                     | जन्मज्येष्ठेन चाह्नानम्                        | ३६६          | ज्येष्ठस्तु जातो ज्येष्ठायाम् | ३६६    |
| [ चन्द्रसूर्व ग्रहे नाद्य           |                     | [ जन्मप्रभृतियत्किचित् ]                       | 48           | ज्येष्ठश्रीव कनिष्ठश्र        | इद्ष   |
| [ चन्द्राकीचा यदाः                  | ٠٠٠ ٦७٥             | जन्मप्रभृति यार्किचित्                         | 290          | ल्येष्ठस्य विंश चद्धारः       | ₹%     |
| चत्वायांहुः सहस्राणि                | ٠ २٥                | [ जनमत्रभृतिसंस्कारैः ]                        | 883          | उदेष्ठेन जातमात्रेण           | 3,43€  |
| चराणामन्नमचराः                      | ··· {co             | जपन्वान्यतमं तेदम्                             | ४३९          | ज्येष्ठो यदीयसी भागीग्        | 366    |
| चरितव्यमतो नित्यम                   | ८ ४३४               | जपहोमैर्पैत्येनः                               | ४२१          | ज्योतिषश्च विकुर्वाणात्       | २२     |
| चरूणां सुबधुवाणां                   | च २०६               | जिपत्वा त्रोणि सावित्र्याः                     |              | झ                             |        |
| चर्मचार्मिकमाण्डेषु                 | ३२४                 | जपोऽहुतो हुतो होमः                             | ९३           | झहा महा नटाश्चेव              | 850    |
| चाण्डालक्ष वराद्श                   |                     | जप्येनैव तु संसिध्येत्                         | ጸረ           | झहो महश्च राजन्यात्           | 80€    |
| चातुर्वण्यं त्रये। लेख              | ाः ४८९              | जरां चैवाप्रतीकाराम्                           | ४८६          | इ                             |        |
| चातुर्वर्ण्यस्य कुत्स्ने।           | ऽयम् ४७३            | जराद्योकसमाविष्टम् ···                         | र्₹०         | डिभाइबहतानां च                | 303    |
| चारद्रायणं वा जीरमा                 | सान् ४४६            | [ जरायुजाण्डजानां च ]                          |              | त                             |        |
| चान्द्रायणविधानैवी                  | 389                 | जाङ्गलं सस्यसंपन्नम्                           | 580          | तं यस्तु देष्टि संमादात्      | २३६    |
| चारणाश्च सुपर्णाश्च                 | 8Ç0                 | जातिजानपदान्धर्मान्                            | २८१          | तं राजा प्रणयन्सम्यक्         | २३९    |
| चारेणोतसाहयोगेन                     | ₹९ <b>६</b>         | जातिभंशकरं कर्म                                | 888          | तं हि स्वयन्भृः स्वादास्य     | गव्द५  |
| िचिकिस्तककृतमान                     | हरे [ ति            | जातिमात्रोपजीवी बा                             | হজত          | तं चेदम्युदियास्सूर्यः        | ७२     |
| चिकित्सकस्य मृगये                   |                     | जातो नार्यामनार्यायाम्                         | 888          | तं स्यादायुधसंपन्नम्          | 285    |
| चिकित्सकान्देवलका                   | _                   | जातो निषादाच्छूद्रायाम्                        |              | त एवं हि त्रयो ठोकाः          | BR.    |
| चिकित्सकानां सर्वेष                 | -                   | जामयोऽप्सरसां लोके                             | १६७          | तडागमेदकं इन्यात्             | 7 8 7  |
| चिर्स्थितमपि त्वाद्य                |                     | जामया यानि गेहानि                              | 3.2          | तडागान्युदपानानि              |        |
| चुडाकमें दिजातीना                   | म् ३७               | जालान्तरगते भानी                               | 290          | ततः प्रभृति यो मोदात्         |        |
| चैत्यद्रुमदमशानेषु                  | X{5                 | जित्व। संपूजयेदेवान्                           | <b>२६९</b>   | ततः स्वयंभूभेगवान्            |        |
| चैडवचर्मणां शुद्धिः                 |                     | जीनकार्मुकवस्तावीन्                            |              | ततस्तथा स तेनोक्तः            |        |
| चे।रैरुपण्डते यामे                  |                     | र्जार्जेश्वानान्यरण्यानि                       |              | ततो दुर्ग च राष्ट्रं च        | ₹₹\$   |
| चोदितो गुरुणा निर                   |                     | जीवन्तीनां तु तासां य                          | २७९          | ततो मुक्तवतां तेषाम्          | १२७    |
| चौरिईतं जलेनोदम्                    | £00                 | जीवसंशोऽन्तरात्मान्यः                          | 850<br>804   | तरप्राक्षेत्र विनीतेन         |        |
| छ                                   |                     | जीवितात्ययमापनः •••                            | 888          | तत्र भुक्त्य। पुनः किंचित     |        |
| छत्राकं विदुराहं च                  | १८५                 | जीवेदेतेन राजन्यः                              | 24           | तत्र यत्वितिसंयुक्तम्         |        |
| छ।यायामन्य हारे वा                  |                     | ज्ञातिभ्यो द्रविणं दस्या                       |              | तत्र यहहाजनमास्य              |        |
| छायास्त्रीदास्य गीध                 |                     | [जातिअष्ठयं त्रयोदस्याम                        | ,](₹\<br>₹८₹ | तत्र ये भोजनीयाः स्युः        |        |
| छिलवास्य भसयुग                      |                     | ज्ञातिसंबन्धिभस्वेते                           |              | तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः     | . 4 18 |
| छुन्छ्रदरिः शुभाना                  |                     | शानिका हिजाः केचित्                            | 10E          | तत्रात्मभूतेः कालङ्गः         | -      |
| छेड्ने चैव यन्त्राणा                |                     | क्षाननिष्ठेषु कन्यानि •••                      | 508          | तत्रापरिवृतं धान्यम्          | ₹१€    |
| ज                                   |                     | ज्ञानं तपोऽग्निराद्यारः                        | 580          | तत्रासीनः स्थितो वर्गप        | Sak    |
| जगतश्च समुत्पत्तिम्                 | २८                  | ज्ञानेनैजपरे विप्राः                           | 204          | त्तरसमुखो हि लोकस्य           | ३३४    |
| जारतक सञ्चलका<br>जार्टिलं चलकीयानम् |                     | ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि<br>ज्यायांसमनयोर्वियात् | १०६          | तत्सहाथैरनुगतिः               | 398    |
| जहमूकान्धवधिरान्                    | 249                 | ज्यायासमन्यावनायः<br>ज्येष्ठ एव तु गृक्षीयात्  | २६२          | तथा च श्रुतयो बह्नवः          | ₹४८    |
| जिनने प्येवमेव स्य                  | ात्] १९४            | स्येष्ठः कुछं वर्धयति                          | ३६३          | तथा धरिममेयानाम्              | 25€    |
| जनन्यां संस्थितायां                 | तु ३७९<br>सर्वे १७६ | ज्येष्ठता च निवर्तेत ···                       | 848          | तथा नित्यं यतेयाताम्          | ३६२    |
| जानन्या सारमधायाः                   | 3 301               | । दर्भक्षमा च कानसम ***                        | * .          |                               | , ,    |

| श्रोक:                      | åŖ    |
|-----------------------------|-------|
| तथैव सप्तमे मक्त            | 826   |
| संयेवाक्षेत्रिणो बीजम्      | \$48  |
| तदण्डमभवद्भैभम्             | v     |
| तदध्यास्योद्रहेद्भार्याम्   | २४८   |
| [ तदस्त्रं सर्ववर्णीनां]    | ४३१   |
| तदाविशन्ति भूतानि           | \$0   |
| तद्दन्धर्मतोऽर्वेषु         | २९२   |
| [ तद्धि कुवन्यथाशक्ति ]     | ४३१   |
| तदे युगसहसान्तम्            | २१    |
| तन्तुवायो दशपलम्            | ३४१   |
| तं देशकाली शक्ति च <i>े</i> | २३७   |
| तपः परं कृतयुगे             | २३    |
| तपत्यादित्यवचैषः            | २३५   |
| तपतापनुनुस्मुस्तु           | 884   |
| तपसैव विशुद्धस्य            | 886   |
| तपस्ताम्बामुज्यं तु         | १३    |
| तपोवीजप्रभावस्तु            | 850   |
| तपोमूलामेदं सर्व            | ४६८   |
| तपो वाचं रित चैव            | १२    |
| त्वो विद्या च विप्रस्य      | 860   |
| तपोविशेषेविविषेः            | ६३    |
| तप्तकृच्छूं चरन्विप्रः      | 848   |
| तमसा बहुरूपेण               | १६    |
| तमसो रुक्षणं कामः           | 808   |
| तमोऽयं तु समाश्रित्य        | १७    |
| तं प्रतातं स्वधर्मेण        | ७९    |
| तं यस्तु देष्टि संमोद्दात्  | २३६   |
| तयो।नित्यं प्रियं कुर्यात्  | ও৪    |
| तं राजा प्रणयन्सम्यक्       | २३९   |
| [तस्माङ्कृतिस्मृतिप्रोक्तम् | 3.5   |
| तस्मादविद्वान्त्रिभयात्     | १६८   |
| तस्मादेताः सदा पूज्याः      | 9.8   |
| तस्माद्धर्मं सहायार्थम्     | १७८   |
| तस्माद्धर्म यमिष्टेषु       | २३६   |
| तस्याचम इव स्वामी           | 304   |
| तस्मिन्देशे य आचारः         | 38    |
| तिसम्बर्धे स मगवान्         | 40    |
| तस्मिनस्वपति सुस्ये तु      | 50    |
| तस्य कर्मविवेकार्थम्        | 34    |
| तस्य भृत्यननं ज्ञात्व।      | 833   |
| ded Sedan med               | 4 ( ) |

| श्रोकः                     | ġġ   |
|----------------------------|------|
| तस्य मध्ये सुपर्याप्तम्    | 286  |
| तस्य सर्वाणि भृतानि        | २३७  |
| तस्य सोऽइनिंशस्यान्ते      | २१   |
| तस्यार्थे सर्वभूतानाम्     | ২ ইও |
| तस्याहुः संप्रणेतारम्      | २३९  |
| तस्येद्दं त्रिविभस्यापि    | ४७४  |
| तां विवर्जयतस्तस्य         | 88€  |
| ताळाबाचा वणनाम             | १६४  |
| ताडियत्वा तृषेनापि         | ४६३  |
| तान्यजापतिराद्वैत्य        | १७५  |
| तान्विदित्वा सुचारतैः      | 390  |
| तान्सर्वानभिसंद्रध्यात्    | २६२  |
| तापसा यतयो विभाः           | 868  |
| तापसेप्वेव विशेषु          | २२०  |
| ताभ्यां स शकलाभ्यां च      | ¢    |
| तानिस्त्रमन्धतामिस्त्रम्   | १५१  |
| ताभिसादिषु चोग्रेषु        | 854  |
| तान्रायःकांस्यरैत्यानाम्   | २०६  |
| तातुमावप्यसंस्कायौ         | 884  |
| ताबुभी भूतसंपृत्ती         | ४७६  |
| तासां क्रमेण सर्वोसान्     | 85   |
| तासां चेदवरुद्धानाम्       | ३१५  |
| तासामायाश्र्वतसस्तु        | 66   |
| तिरस्कृत्योचरेत्काष्ठं     | १४४  |
| तिछेबीहियवैर्मापेः         | १३०  |
| तिष्ठन्तीष्ट्रनुतिष्ठेतु   | 880  |
| तीक्ष्णश्चेव सदुश्च स्योत् | 246  |
| [ तीरितं चानुशिष्टं च ]    | ३८५  |
| तुरीयो बहाहत्यायाः         | 888  |
| तुल।मानं प्रतोमानम्        | ३४२  |
| तृषाकाष्ट्रमाणां च         | RAÉ  |
| तृणगुल्मलतानां च           | ४८२  |
| नृणानि भूमिरुदकम्          | 9<   |
| ते चापि बाह्यानसुबह्न्     | 800  |
| ते तमर्थमपृच्छन्त          | ξo   |
| तेन यदारमभूत्येन           | 580  |
| तेतान्भ्यता यामाः •••      | gog  |
| ते पृष्टास्तु यथा बृयुः    | 38€  |
| ते पृष्टास्तु यथा मृयुः    | ₹१९  |
| तेऽस्यासात्कर्मणां तेपाम्  | 250  |

रहोक: 98 तेम्योऽधिगच्छेद्विनयम् 388 तेभ्यो कम्पेन भैक्षेण ... ४४८ तेषां वेदविदो हुयुः ... ४४१ तेषां सत्ततमज्ञानाम् ... ४३२ तेषां स्वस्वमाभिप्रायम् तेषां ग्राम्याणि कार्याणि २५५ तेषां त समवेतानाम् ... तेषां त्रयाणां शुश्रुषा ... 50 तेषां त्ववयवानस्ध्मान् तेषां दस्वा तु हस्तेषु... १२२ ेषां दोषानभिख्याप्य तेषां न दवायदि तु ... ३०६ ितेषां न पूजनीयोन्यः ] तेपामन्पराधेन 13/4 [तेषामन्ये पंक्तिदृष्याः] १०९ तेषामर्थे नियुक्षीत ... २४५ तेषामाद्यमृणादानम् ... २७४ तेषामारक्षभूतं तु तेपामिदं तु सप्तानाम् तेपामुद्कमानीय ... 830 तेषु तेषु तु कृत्येषु ... ३९५ तेषु सम्यक् वर्तमानः 38 ते घोडहा स्याद्धरणम् 285 तैः सार्ध चिन्तयेन्नित्यम् २४४ तैजसानां मणीनां च ... २०५ तौ तु जाती परक्षेत्रे ... ११४ तो धर्म परयतस्तस्य ... ४७७ स्यजेदाश्रयुजे मासि ... २१८ विपसीसं तथा लोहम् दिश्ट त्रयः परार्थे क्रिश्यन्ति त्रयाणामपि चैतेषाम् 804 त्रयागामापि चैतेषां ... ४७९ त्रवाणामप्युपायानाम् २६९ त्रयाणामुदकं कार्यम् ... ३७७ त्रयो धर्मा निवर्तन्ते ... ४१६ त्रसरेणवाऽधी विश्वयाः 280 त्रिंशद्वर्षी बहेत्कन्यान 335 त्रिणाचिकेतः पश्चादिः 284 िनिदण्डं धारयेद्योगी ]

#### श्लोकाद्यक्रमणी।

| . श्लोकः                        | વૃક્ષં | श्चीकः                     | पृष्ठं     | श्लोकः .                     | पृष्ठ      |
|---------------------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------------|------------|
| त्रिदण्डमेतात्रिक्षिप्य         | ४७५    | दन्तजातेऽनुजाते च          | १९२        | दूरादाहृत्य समिधः            | ξĘ         |
| त्रिपक्षादब्रुवन्साक्यम्        | २९३    | दर्भाः पवित्रं पूर्वोद्धः  | १२८        |                              | 304        |
| [त्रिपिवं त्विन्द्रियक्षीणम्    | 1830   | दर्शनप्रातिभाव्ये तु       | ३०३        | दृषितोऽपि चरेद्धर्मम्        | २२७        |
| त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः          |        | दश कामसमुत्थानि            | २४२        | दृढकारी मृदुर्दान्तः         |            |
| त्रिरहस्त्रिनिशायां च           | ४६६    | दश पूर्वोपरान्वंश्यान्     | ८६         | दृष्टिपूतं न्यसेत्पादम्      | २२४        |
| त्रिराचामेदपः पूर्वम्           |        | दश मासांस्तु तुप्यन्ति     | १३०        | देवकार्योद्विजातीनाम्        | ११८        |
| त्रिराचामेदपः पूर्वम्           |        | दश लक्षणकं धर्मम्          | <b>२३३</b> | देवतातिथिभृत्वानाम्          | ९३         |
| त्रिरात्रमाहुराशौचम्            |        | दश्रान्यभानि धर्मस्य       | २३३        | देवतानां गुरो राज्ञः         |            |
| ।त्रवारं प्रतिरोद्धा वा         | .880   | दशसनासमं चक्रम् …          | १५१        | देवताभ्यस्तु तद्भुत्वा       | २१८        |
| ित्रिविधं च शरीरेण ]            | 68     | दश सुनासइसाणि              | १५१        | देवत्वं सात्त्विकः। यान्ति   | 850        |
| त्रिविधा त्रिविधैषा तु          | 860    | दश स्थानानि दण्डस्य        | २९६        | देवदत्तां पतिभायाम्          | ३६१        |
| त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि        | १६८    | दशाब्दाख्यं पौरसख्यम्      | ५७         |                              | 140        |
| त्रिष्वप्रमाद्यन्नेतेषु         | 98     | दशावरा वा परिषत्           | 888        | देवनाह्मणसानिध्ये            | 228        |
| त्रिष्वेतेष्वितिकृत्यं हि       | હહ     | दशाहं शावमाशौचम्           | १९३        | देवराद्वा सिषण्डाद्वा        | 344        |
| त्रींस्तु तस्माद्धविःशेषात्     | १२०    | दशी कुलं तु भुजीत          | २५५        | देवस्वं ब्राह्मणस्वं वा      | 856        |
| त्रीणि देवाः पवित्राणि          | २०८    | दहान्ते ध्मायमानानाम्      | २२८        | देवानृषीनमनुष्यांश्च         | १०१        |
| त्री।ण वर्षाण्युदीक्षेत         | ३६०    | दातव्यं सर्ववर्णेभ्यः      | २८१        | [देशकालविधानेन ]             | 240        |
| त्रीणि आद्धे पवित्राणि          | १२४    | दातारो नोऽभिवर्धन्ताम्     | १२८        | देशधर्माञातिधर्मान्          | २९         |
| त्रीण्याद्यान्याश्रितास्त्वेषाम | 1289   | दातुन्प्रतिग्रहीतृंश्च ••• | 800        | देशादुक्तमणं चैव             | २२७        |
| त्रैविधेभ्यस्त्रयीं विद्याम्    | २४१    | दानधर्म निषेवेत            | १७५        | दैत्यदानवयक्षाणाम्           | ११७        |
| त्रैविद्यो हैतुकस्तकीं          | ४९१    | [दान प्रभृति यातु स्यात्   | ]२१३       | दैवतान्यभिगच्छेतु            | १६२        |
| <b>इयंशं दायाद्धरेदिप्रः</b>    | ३७१    | दानेन वधनिणैकम्            | ४५१        | दैवापित्रयातिथेयानि          | ८२         |
| <b>ज्यब्दं</b> चरेद्वा नियतः    | 888    | दाराग्निहोत्रसंयोगम् ···   | ११₹        |                              | 288        |
| त्र्यद्वं तृपवसेंचुक्तः         | ४७२    | दाराधिगमनं चैव ···         | २८         | दैविकानां युगानां तु         |            |
| त्र्यहं प्रातस्त्र्यहं सायम्    | ४६३    | दासी घटमपां पूर्णम्        | ४५९        | दैवे राज्यह्नी वर्षम्        |            |
| [ व्यह्कृत शौचानाम् ]           | २०६    | दास्यं त कारयंद्वीभात      | इ४४        | [ दैवेन विधिना युक्तम् ]     |            |
| स्वग्भेदकः शतं दण्ड्यः          | ३२३    | दास्यां वा दासदास्यां वा   | ३७६        | दैवोढाजः सुतश्चेत            | ८६         |
| त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य          | ₹      | दिवाकीतिंमुदक्यां च        | 200        | दौहित्रो हाखिलं रिक्थम्      |            |
| द                               |        | दिवा चरेयुः कार्यार्थम्    | ४१२        | बूतं समाह्यं चैव             | ३८४        |
| दक्षिणासु च दत्तासु             | ३१०    | दिवानुगच्छेद्रास्तास्तु    | ४४७        | बूतं समाह्ययं चैव            |            |
| दक्षिणेन मृतं शूद्रम्           | २०१    | दिवा वक्तव्यता पाले        | ३१५        | चूतं च जनवादं च              | ६५         |
| दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा       | :२३७   | [दीपहर्ता भवेदन्यः]        | ४ई४        | चूतमेतत्पुराकल्पे            | ३८५        |
| दण्डव्यूहेन तन्मार्गम्          | २६७    | दीर्घाध्वनि यथादेशम्       | ३४३        | चौर्भुमिरापो हृदयम्          | २८९        |
| दण्डस्य पातनं चैव               | २४३    | दुराचारो हि पुरुषः         | १६३        | द्रवाणां चैव सर्वेषाम्       | २०६        |
| दण्डो हि सुमहत्तेजः             | २३९    | दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च ··· | २३८        | द्रव्याणामल्पसाराणाम्        | 844        |
| दत्तस्यैषोदिता धर्म्या          | ३१२    | दूत एव हि संधत्ते          | २४६        | द्रव्याणि हिंस्याद्यो यस्य . | <b>३२४</b> |
| दत्त्वा धनं तु विप्रेभ्यः       | 800    | दूतं चैव प्रकुर्वीत        | २४५        | द्वयोरप्येतयोर्मुलम्         | २४२        |
| ददी स दश धर्माय                 | ३६७    | दूतसंप्रेषणं चैव ···       | २६०        | द्वयोत्वयाणां पञ्चानाम्      | 348        |
| दिध भक्ष्यं च शक्तेषु           | १८३    | दूरस्थो नार्चयेदेनम्       | ६९         | द्वावेव वर्जयेत्रित्यम्      | 246        |
| [दन्तवदन्तलभेषु]                | २११    | दूरादावसथानमूत्रम्         | १६२        | D                            | 398        |
|                                 |        |                            |            |                              |            |

| श्रीकः                      | āŖ   | क्रोकः                                        | पृष्ठं | श्लोकः                                           | gġ    |
|-----------------------------|------|-----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-------|
| ।देकं त्रिकं चतुष्कं च      | 288  | ध्यायत्यन्तिष्टं यक्तिचित                     | म् ₹४९ | न फालकृष्टमक्षीयात्                              | ₹₹€   |
| दिजातयः सवर्णामु            | 808  | श्रियमाणे तु पितरि                            | . १२१  | न फालकृष्टे न जले                                | ₹88   |
| द्वेजोऽध्वगः क्षीणकृतिः     | ₹३३  | ध्वजाहतो भक्तदासः                             |        | न ब्राह्मणक्षत्रियदोः                            | < ?   |
| दितीयमेके प्रजनम्           | 344  | [ध्वजिनी मिस्सिनी चै                          | व] ३२० | न बाह्मणोऽवेदयते                                 | 830   |
| दिथा इत्वाऽज्ञमनो देहर      | 1 83 | - ন                                           |        | न बाह्मणं परीक्षेत                               | 208   |
| दिविधांस्तस्करान्विन्वान्   | 348  | न कदाचिद्विते तस्मात                          | १६४    | न माह्मणत्रथ। ह्यान्                             | 338   |
| द्यौ तु यौ विनदेयाताम्      | ३७९  | न कन्यायाः पिता विद्वा                        |        | न बाह्मणस्य त्वतिथिः                             | 800   |
| वी देवे पित्तकार्य त्रीन्   | १०३  | न कश्चिचोषितः शक्तः                           | ই४৬    | न भक्षयति यो गांसग्                              | 325   |
| दी मासी मतस्यमांसेन         | १३०  | न क्वींत तृथा चेशम्                           | 083    | न भक्षयेदेकचराम्                                 | 224   |
| ध                           | 17.  | न क्टेरायुधेईन्यात्                           | . 240  | न मुर्जातोद्धसलेहम्                              | ₹४€   |
| थन यो विश्वाद्भातुः         | ३७०  | [ न कृतवैरनुकुक्तैः ]                         |        | िन मैक्ष्यं पर्पाकः स्य                          | त् ६७ |
| धनानि तु यथाशक्ति           | ४२६  | नक्तं चात्रं समधीयात्                         |        | न भोक्तव्यो वलादःधिः                             | 288   |
| थनुःशतं प(।इहरः             | ३१६  | नगरे नगरे चैकम्                               |        | न भोजनार्थ स्त्रे विप्रः                         | १००   |
| थनुःश्राणां कर्ता च         | 888  | नम्री मुण्डः कपालेन                           |        | न आतरे। न पितरः                                  | ₹৩৩   |
| थन्बदुर्गं महीदुर्गेन्      | 280  | न च वैदयस्य कामः स्य<br>न च इन्यात्स्थलास्टन् | ।त्४०० | न मांसमक्षण दोवः                                 | १९२   |
| थरणानि दश श्रेयः            | २९८  | न चेह्नपातनिमित्ताभ्याम                       | 340    | न माता न पिता न स्त्री                           | 3,80  |
| धर्म सनैः संचिनुयात्        | १७७  | [ न जातु कामः कामान                           |        | न मित्रकारणाद्राजा                               | ₹३३   |
| धर्म एव इतो हरित            | २७६  | न जातु शाह्मणं इन्यात                         |        | न मृछोष्ठं च मृद्रीवात्                          | 88€   |
| भमश च छत्रशंच               | १७१  | न तं स्तेना न चामित्र।                        |        | न यज्ञार्थ धनं शुद्रात्                          | ४२९   |
| धर्मध्यजी सदा लक्ष्यः       | १इ९  | न तथैतानि शक्यन्ते                            |        | नरके हि पतन्त्येते                               | ४३१   |
| धर्मप्रधानं पुरुषम्         | १७८  | न तरिमन्धारयेदण्डम्                           |        | न राज्ञः प्रतिगृद्धीयात्                         | 840   |
| धर्मन्यतिक्रमो रष्टः        | 38   | न ताहरां भवत्येनः                             |        | न राज्ञामचदोषोऽस्ति                              | 305   |
| थमस्य आह्यणो मलम            | 883  | न तापसैबीहाणैवी                               | 224    | नर्क्षवृक्षनदीनान्नी                             | 60    |
| थमाथ येन इत्तं स्यात        | ३११  | न तिष्ठति तु यः पूर्वा                        | 48     | न लक्षुयेद्धत्सतन्त्रीम्                         | 3,8,≦ |
| धमार्था यत्र न स्यातास      | 48   | न तेन बृद्धो भवति                             | ६१     | न लोककृतं वर्ततः                                 | १३७   |
| भगायान्च्यते श्रेयः         | ৩३   | न तैः समयमन्विच्छेत्                          | ४१२    | न वर्धयेदघाहानि                                  | 566   |
| भगासनम्बिद्धाय              | २७८  | न खेवाची से।पकारे                             |        | न नारयेद्वां धयन्तीम्<br>न नार्वेषि प्रयच्छेत्तु | ₹8€   |
| धर्मेण च इत्यवद्वी          | 808  | न दंस्वा कस्यचित्कन्य।                        | न्३५७  | न वाबाप प्रयच्छत्तु<br>न विगही कथां कुर्यात्     | १६८   |
| थर्मण ब्यवहारेण             | 262  | नदीकुछं यथा कृष्ट                             | २३०    | न विद्यामानमेवं वै                               | 388   |
| धर्मणाधिवदी सेस्त           | \$28 | नदीषु देवखातेषु                               | १७०    |                                                  |       |
| धमन्सदस्य धर्मज्ञाः         | 838  | न द्रव्याणाम्बिद्धाय                          | १६७    | न निर्प्र स्तेषु तिष्ठतमु                        | २०३   |
| थनीपदेश दर्भेष              | ३२१  | न धर्मस्यापदेशेन                              | १६९    | न विवादे न कलहे                                  | १५७   |
| धर्मो विद्धस्त्वधर्मण       | २७६  | [ न निर्वपति यञ्चाद्धम् ]                     |        | [ न विश्वसेदविश्वस्ते ]                          | २५३   |
|                             | ४८३  | न निर्दार क्रियः कुर्युः                      | 350    | न विरमयेत तपसा                                   | १७७   |
| धान्यकुष्यपशुस्तेयम्        | ४३६  | न निष्त्रयविसर्गाभ्याम्                       | ₹५₹    | न क्था शपधं कुर्यात्                             | 588   |
| भाग्यं दशस्यः कुन्मेभ्यः    | ३३९  | न नृत्येद्धवा गायेत्                          | \$80   | [न नेद्बलमाश्रित्य]                              | 828   |
| धान्यात्रधनचौद्याणि         | ४५५  | न पाणिपादचपलः                                 | १६६    | नदेन।नचिता हास्य                                 | \$88  |
| था येऽष्टमं विद्यां शुल्कम् | ४२३  | न पादी भाववेस्कांस्य                          | 380    | न वै कन्या न युवतिः                              | ४३१   |
| धृतिः क्षमा दुमोऽस्तेयन्    |      | न पूर्व सुरवे किंचित्                         | 95     | नवैतान्सातकान्वियात्                             | ४२५   |
| ध्यानिकं सर्वमेदैतत्        | २३१  | व पैतृयज्ञियो यज्ञः                           | १३३    | न नै स्थवं तदशीयात                               | 66    |

#### श्लोकानुकमणी।

| श्लोकः                     | પૃષ્ઠું |         |
|----------------------------|---------|---------|
| न शृद्रराज्ये निवसेत्      | १४६     | नार्थ   |
| न शुद्राय मितं दद्यात      | १४९     | નાધ     |
| न शुद्रे पातकं किंचित्     | ४२४     | नाध     |
| नदयतोषुर्यथा विद्धः        | ३५२     | नारि    |
| नश्यन्ति ह्व्यक्यानि       | ९७      | नान्    |
| न श्रांद्ध भोजयेनिमत्रम्   | १०६     | नार     |
| नष्टं विनष्टं कृभिभिः      | ३१५     | नान्य   |
| न संवसेच पतितैः            | १४९     | नान     |
| न संइताभ्यां पाणिभ्याम्    |         | नान     |
| न संभाषां परस्त्रीभिः      | ३३६     | नागृ    |
| न ससरवेषु गर्तेषु 👵        | १४४     | नाप्    |
| न साक्षी नृपतिः कार्यः     | २८५     | नाब     |
| न सिंदन्निप धर्मेण         | १६५     | नाव     |
| न सीदेत्लातको विप्रः       | १४२     | नारि    |
| न सुमं न विसन्नाइम्        | २५०     | नारि    |
| न स्कन्दते न व्यथते 🚥      | २४९     | नाम     |
| न स्नानमाचरे द्भुक्तवा     | १५८     | नाम     |
| न स्रुशेत्पाणिनो।च्छ्रष्टः | १६०     | नाम     |
| न स्वामिना निसृशेऽपि       | ₹४४     | नामु    |
| न इायनैर्न पलितैः •••      | ६१      | नायु    |
| न हि दण्डाहते शक्यः        | ३९०     | नारं    |
| नहीरशमनायुष्यम्            | १५९     | [ न     |
| न होडेन विना चौरम्         | इ८१     |         |
| नाकृत्वा प्राणिनां हिंसाम् | १९१     | नारु    |
| नाक्षः क्रीडेरकदाचित्र     | १४८     | नाताँ   |
| नाग्निं मुखेनोपधमेत् …     | १४५     | नार्थ   |
| नाअयन्तीं स्वके नेत्रे     | १४३     | नावि    |
| नाततायिवधे दोषः            | ३३४     | नावि    |
| नातिकल्यं नातिसायम्        | १६०     | नाश     |
| नातिसांवत्सरी वृद्धिम्     | ३०१     | नार्श्व |
| [नातिस्थूलां नातिकृशाम्    | 350     | નાર્શ   |
| नाता दुष्यत्यदन्नाद्यान्   | १८८     | नाश्रे  |
| नात्मानमदमन्येत            | १५९     | [ना     |
| नात्रिवर्षस्य कर्तव्या     | १९६     | नार     |
| नाददीत नृपः साधुः          | ३८७     | नारि    |
| नाचाच्छूद्रस्य पकान्नम्    | १७५     | नारि    |
| नाद्यादविषिना मांसम्       |         | [ ना    |
| नाधर्मश्रीरतो लोके         |         | नास्य   |
| नाधार्भिके वसेद्वामे       |         | नास्य   |
| नाधीयीत रमशानान्ते         | १५६     | नात्र   |
|                            |         |         |

| श्लोकः                       | વૃક્ષ |
|------------------------------|-------|
| नाधीयीताश्वमारूढः            | १५७   |
| नाध्यधीनो न वक्तव्यः         | 264   |
| नाध्यापनाचाजनादा             | ४२०   |
| नानिष्ट्रा नवसस्येष्ट्रया    | 880   |
| नानुशुश्रम जात्वेतत्         | ३६२   |
| नान्नमद्यादेकवासाः           | \$88. |
| नान्यदन्येन संसृष्टं \cdots  | ३१०   |
| नान्यस्मिन्विथवा नारी        | ३५६   |
| नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह     | २१४   |
| नागृष्टः कस्यचिद्र्यात्      | 42    |
| नाप्सु मुत्रं पुरीषं वा      | १४५   |
| नाबहा क्षत्रमुद्रोति         | ३९९   |
| नाबाह्मणे गुरी शिष्यः        | ७६    |
| नाभिनन्देत मरणम्             | २२४   |
| नाभिन्याहारयेह्रहा           | ६४    |
| नामजातियहं स्वेषाम्          | ३२१   |
| नामवेयं दशम्यां तु · · ·     | ३७    |
| नामधेयस्य ये केचित्          | 44    |
| नामुत्र हि सहायार्थम्        | १७७   |
| नायुषव्यसनप्राप्तम्          | २५०   |
| नारं स्पृष्ट्वास्थि सक्षेहम् | २००   |
| [ नारायणपरोज्यका ]           | 9     |
| नारुन्तुदः स्यादातीऽपि       | ६२    |
| नार्तो न मत्ता नोनमत्तः      | २८६   |
| नार्थं संबन्धिना नाप्ताः     | २८५   |
| नाविनीतैर्वजेद्धुर्यः        | १४७   |
| नाविस्पष्टमधीयीतं •••        | १५३   |
| नाश्चन्ति पित्रस्तस्य        | १७९   |
| नाश्चीयाद्वार्यया सार्थन्    | १४३   |
| नाश्रीयादतंधिवेलायाम्        | १४५   |
| नाश्चायात्त्राययस्य नार      | १७१   |
| नाश्रोत्रियतते यशे           | 228   |
| [ नासूर्य हि ब्रजेनमार्गे]   | १६४   |
| नास्तिक्यं वेदनिन्दां च      |       |
| नास्ति स्रीणां किया मन्त्रैः | 400   |
| नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञः  | २१३   |
| [ नास्ति सत्यात्यरो धर्मः    | 466   |
| नास्य कार्योऽग्निसंस्कारः    | १९६   |
|                              | २५३   |
| नात्रमापातये जातु 🚥          | १२३   |
|                              |       |
|                              |       |

श्रोकः प्रष्टुं निक्षिप्तस्य धनस्यवम ३०९ निक्षेपस्यापद्वरणम् ... ४३५ निक्षेपस्यापद्वतरिम ... निक्षेपेष्वेषु सर्वेषु ... ३०७ निसंपोपनिषी नित्यम ₹00 निक्षेपी यः कृतो येन... ३०८ निगृह्य दापयेचेनम् ... ३१३ निग्रहं प्रकृतीनां च ... २६५ निग्रहेण हि पापानाम् नित्यं श्रद्धः कारुहस्तः नित्यं सात्वा शुचिः कुर्यात् ६५ नित्यं तस्मिन्समाश्वस्तः २४४ नित्यमास्यं शुचि स्त्रीणाम्२०८ नित्यमुद्धतपाणिः स्यात् नित्यमुचतदण्डः स्यात् नित्य मुखतदण्डस्य **₹**५२ नित्यानध्याय एव स्यात् १५४ निधीनां तु पुराणानाम् २८१ निन्दितेभ्यो धनादानम् 836 निन्दाखष्टासु चान्दासु << निमन्त्रितो द्विजः पित्र्ये 388 निमन्त्रितान्हि पितरः **११**६ -निमेषा दश चाष्टी च १९ नियुक्तस्तु यथान्यायम् 225 नियक्तायामपि पुमान ३७० नियुक्ती या विधि हित्वा ३५६ निरस्य तु पुमान्छुक्रम् १९४ निरादिष्टधनश्चेतु निर्घाते भूमिचलने ... १५४ निर्देशं शातिमरणम् ... १९८ निर्भयं तु भवेद्यस्य ... ३८९ निर्छेषं काञ्चनं भाण्डम् २०५ निर्देततास्य याविद्धः ... २४५ निवर्तेश्व तस्मातु ... ४५९ निषादस्त्री तु चण्डालात् ४१० निषादो मार्गवं सूते ... ४०९ निषे कादिश्मशानान्तः निषेकादीनि कर्माणि... 40 निष्पद्यन्ते च सस्यानि

| क्षेत्रः पृष्ठं                  | ્રકો¥ઃ પૃશં                   | श्रोकः पृष्टं                      |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| नीचं राय्यासनं चास्य ६८          | पितत्त्योदकं कार्यम् ४५९      | [पर्यासुद्रांश्चतुर्ध्यां तु ] १३२ |
| नीहारे बाणशब्दे च १५५            | पतिर्मार्या संप्रविश्य ३४७    | पांसुवर्षे दिशां दाहे … १५६        |
| नृणामकृतचूडानाम् १९५             | पतित्रता धर्मपत्नी १२९        | पाठीनरोहिताबाद्यौ १८४              |
| नेञ्चेताचन्तमादित्यम् १४२        | पस्या जीवति यः स्त्रीमिः ३८०  | पाणियद्दणसंस्कारः ८७               |
| नेदेतार्थान्यसङ्गेन १३८          | पत्रशास्तृणानां च २५७         | पाणिञ्रहाणिका मन्त्राः ३१४         |
| नैःधेयसमिदं कर्म ४९१             | पथि क्षेत्रे परिवृत्ते ३१६    | पाणिमहणिका मन्त्राः ३१४            |
| नैकः खप्याच्छ्रन्यगेहे १४५       | पयः विवेत्त्रिरात्रं वा ४५०   | पाणियाहस्य साध्वी स्त्री २१४       |
| नेकग्रामीणमतिथिम् ९९             | परकीयनिपानेषु १७०             | पाणिभ्यां तूपसंगृह्य १२२           |
| गवा स्य परिश्वले ३५८             | परदाराभिमर्शेषु ३३४           | पाणिमुखम्य दण्डं वा ३२३            |
| गत्स्प्रतावीधवत ३०               | परदारेषु जायेते ११३           | [पात्रभूतो हि यो विप्रो] १७५       |
| नैत्यको नास्त्यनध्यायः ५२        | परद्रव्येष्वाभिध्यानम् ४७४    | पात्रस्य हि विशेषेण २४९            |
| नप चरिणदारेष ३३६                 | परपत्नी तु या स्नी स्यात् ५६  | पादे।ऽधर्मस्य कर्तारम् २७७         |
| नोच्छिन्यादात्मनो मूलम् २५८      | [परपाकान्नपुष्टस्य] ९९        | पानं दुर्जनसंसर्गः ३४७             |
| भाष्य केहबात 🗸 🔾                 | [परपूर्वास भार्यास ] १९५      | पानमक्षाः क्षियश्चेव २४३           |
| नोविद्धप्टं कुर्वते मुख्याः २११  | परमं यत्नमातिष्ठेत् ३२६       | पारुष्यमृतं चैव ४७४                |
| नात्पदियत्स्वयं कार्यम २८१       | परिलयं योऽभिवदेव ३३५          | पार्जियादं च संप्रेह्य २७०         |
| नोदाहरेदस्य नाम ६९               | परस्परविरुद्धानाम् २६०        | पाषण्डमाश्रितानां च २०१            |
| नोइहेत्कपिलां कन्याम् ८०         | [ परस्परानुप्रवेशा ] २२       | पाषाण्डनो विकर्भस्थान् १४१         |
| नोन्मत्ताया न कृष्ठिन्याः ३१०    | [ परस्य चैते बजाह्या] २६०     | विण्डसिर्वपणं केचित् १२८           |
| नोपगच्छेत्रमत्तोऽपि १४३          | परस्य दण्डं नोबच्छेत् १६४     | पिण्डेभ्यस्त्वस्पिकां मात्रां १२१  |
| नोहाहिकेषु मन्त्रेषु ३५६         | परस्य परन्या पुरुषः ३३४       | पिताचार्यः सुहन्माता ३३१           |
| न्युप्य पिण्डांस्ततस्तांस्तु १२१ | पराङ्मुखस्याभिमुखः ६८         | Downey -                           |
| no.                              | परामध्यापदं प्राप्तः ३९८      | विता यस्य निवृत्तः स्यात् १२१      |
| पिक्कार्थ गवाद्रातम् २०७         | परित्यजेदर्थकामी १६६          | G                                  |
| वश्र पश्चनृते इन्ति २९१          | परिपृतेषु धान्येषु ३३१        | 0-3-2-5                            |
| पवस्य एव सात्राभ्यः ४७६          | परिपूर्ण यथा चन्द्रम् ३९७     |                                    |
| पश्चराञ्जे पश्चराञ्जे ३४२        | परिवित्तिः परिवेत्ता ११३      | (D-2)-                             |
| पश्च स्ता गृहस्थस्य ९२           | परिवित्तितानुजेऽनृढे ४३६      | Death Con a                        |
| पश्चानां तु त्रयो धम्याँ ८४      | परीक्षिताः क्षियश्चैनम् २७२   | P                                  |
| पश्चानां त्रिपु वर्णेषु ५८       | पशीवादालखरी मंत्रीत ६९        | B-3                                |
| पधाशहाहाणी दण्डयः ३२०            | ध्रेण तु दशाहस्य ३१३          | पितृबद्दमान सन्या तु ३७५           |
| प्षायतस्तम्यधिके ३२९             | [परोक्षं सत्क्रपापूर्वम् ] ६९ | पितृणां मासिकं आद्भम् १०३          |
| प्यासङ्गा आदेयः २५७              |                               | पितेन पालयेत्पुनान् ३६३            |
| पर्वतान्यो महावद्यान् ९३         | पूर्व सुवर्णाश्चलारः २९८      | पित्रा भर्त्रो सुतेर्वादि २१२      |
| पणं यानं तरे दाप्यम् ३४३         | पञ्चक मृगाश्चेव १५            | पित्र। विवदमानश्च १११              |
| पणानां हे राते सार्वे २९८        | पशुमण्डूकमारजीर १५८           | पिने न दयाच्छुल्कं तु ३६०          |
| पणी देखोऽवकृष्टस्य २५६           | [पशुनत्स्रहिष्टुतयोः] २९१     | पिक्यं वा भजते शीलम् ४१३           |
| पार्ते या नाभिचरति २१५           | [क्बुब्तक्षीद्रष्ट्रसयोः] २९२ | पिञ्चे राज्य <b>इनी मासः</b> १९    |
| पींत या नाशिचरति १५०             | पशुपु स्वामिनां चैव ३१४       | पित्र्ये स्तदितमित्येव १२७         |
| पति हिल्वाऽपकृष्टं स्वम् २१५     | पश्चनां रक्षणं दानम् २४       | विशुनः पीतिनासिनयम् ४३४            |
|                                  |                               |                                    |

#### श्लोकातुक्रमणी ।

| श्रोकः पृष्ठं                                                           | 1        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| विञ्चनानृतिनोश्चान्नम् १७३                                              | 1        |
| पाडनानि च सर्वाणि ३९६                                                   | 1        |
| शुण्यान्यन्यानि कुर्वीत ४३२                                             | 1        |
| पुत्रः किनष्ठो ज्येष्ठायाम् ३६६                                         | 1        |
| पुत्रं प्रत्युदितं सिद्धः ३५०                                           | ,        |
| पुत्रान्द्वादश यानाह ३७२                                                | 3        |
| पुत्रा येऽनन्तरकीजाः ४०५                                                | 3        |
| पुत्रिकायां कृतायां तु ३६८                                              | 3        |
| युत्रेण लोकाखयति ३६८                                                    | 3        |
| युनाति पङ्कि वदयांश्य २७                                                | 3        |
| पुनाम्ना नरकाषस्मात् ३६९                                                | 3        |
| युमांसं दाइयेत्पापम् ३३७                                                | 5        |
| पुमान्युंसोऽधिके शुक्रे ८८                                              | 3        |
| [ पुराणं मानवो धर्मः ] ४९१                                              | R        |
| पुरुषस्य स्त्रियाश्चैव ३४५                                              | Я        |
| पुरुषाणां कुलीनानाम् ३३०                                                | Я        |
| पुरोहितं च कुवींत २४८                                                   | Я        |
| पुष्पमूलफलैकीपि २१९                                                     | त्र      |
| पुष्पेषु इरिते धान्ये ३३०                                               | Я        |
| पुष्ये तु छन्दसां कुर्यात् १५२                                          | Я        |
| पुजवेदशनं नित्यम् ४१                                                    | [        |
| युजितं ह्यशनं नित्यम् ४२                                                | স        |
| पूर्वं चिकित्सकस्यान्नम् १७४                                            | प्र      |
| पूर्वी सन्ध्यां जपंरितष्ठेत ५०                                          | त्र      |
| पूर्वी संध्यां जपंस्तिष्ठन् ५०                                          | স্       |
| पूर्वेद्यरपरेद्यर्वो ११६                                                | त्र      |
| पृथकपृथग्वा मिश्री वा ८४                                                | <b>7</b> |
| पृथुस्त विनयाद्राज्यम् २४१                                              | সং       |
| पृथोरपीमां पृथिवीम् ३५३                                                 | সা       |
| पृष्टोडपव्ययमानस्तु २८४                                                 | प्र      |
| पृष्ट्वा स्वदितमित्येवम् १२७                                            | प्रस     |
| पृष्ठतस्तु श्ररीरस्य ३२६                                                | [Я       |
| पृष्टवास्तुनि कुर्वीत ९६                                                | प्रसि    |
| पैतृकं तु पिता द्रव्यम् ३८२                                             | प्रवृ    |
| पैतृष्वसेयीं भगिनीम् ४५७<br>पैशुन्यं साहसं द्रोहः २४२                   | प्रइ     |
| वैशुन्यं सा <b>इ</b> सं द्रो <b>दः</b> २४२<br>पै।ण्ड्काचौड्द्रविडाः ४११ | प्रस्    |
|                                                                         | प्रद     |
| A A - 9 W9                                                              | प्राव    |
| पीत्रदीहित्रयोठींके ३६९                                                 | प्राह    |
| पैविकी संस्मरकातिम् १६१                                                 | [Я       |
| •                                                                       |          |

| स्रोकः                                  | पृष्ठं     |
|-----------------------------------------|------------|
| पाँश्रत्याचलचित्ताच                     | 386        |
| प्रकल्प्या तस्य तैर्धृत्तिः             | 828        |
| प्रकाशमेतत्तास्कर्यम्                   | 34         |
| प्रकाशवसकास्तेषाम्                      | ₹८9        |
| प्रक्षाल्य इस्तावान्त्रम्य              | १२९        |
| प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा                | 324        |
| प्रजनार्थे मद्दाभागाः                   | 340        |
| प्रजनार्थे कियः सृष्टाः                 | ्३६१       |
| प्रजानां रक्षणं दानम्                   | २४         |
| प्रजापतिरिदं शास्त्रम्                  | ४६९        |
| प्रजापतिहिं वैश्याय                     | 800        |
| प्रणष्टस्वामिकं रिक्थम्                 | २७९        |
| प्रणष्टाधिगतं द्रव्यम्                  | 200        |
| प्रतापयुक्तस्ते बस्वी                   | ३९७        |
| प्रतिकूछं वर्तमाना •••                  | ४०८        |
| त्रतिगृह्य दिजो विद्यान्                | 244        |
| प्रतिगृह्याप्रतिप्राह्यम्               | ४७१        |
| प्रतिगृह्येसिप्तं दण्डम् ···            | 80         |
| प्रतिग्रहसमर्थोऽपि                      | १६७        |
| प्रतिप्रद्वाचाजनादा                     | ४२१        |
| [ प्रतिप्रहेण शुद्धन]                   | 96         |
| प्रतिवातेऽनुवाते च …                    | ६९         |
| प्रतिश्रवणसंभाषे                        | हट         |
| प्रतिषिद्धापि चेबा तु                   | 349        |
| प्रतुदाञ्चालपादांश्च ···                | १८४        |
| प्रत्यक्षं चानुमानं च ···               | ४९०        |
| प्रत्यक्षिं प्रतिसूर्यं च 🚥             | १४५        |
|                                         | २७४        |
| प्रथिता प्रेतकृत्येषा · · ·             | १०४        |
|                                         | ४ई०        |
|                                         | 200        |
|                                         | ३६०        |
| 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | ३९७        |
| · 5 20 14.4 61.01 .                     | ४८७        |
|                                         | ४९३        |
| . 400 0 . 40 0 AL C A. A.               | ४०९        |
|                                         | र६८        |
| गकारस्य च भत्तारम्                      | ₹ <b>%</b> |
| ।क्छान्पर्युपासीनाः                     | ጻέ         |
| प्राक्संस्कारप्रमीतानाम्] १             | 84         |
|                                         |            |

श्चेकः **78** प्राइ नाभिवर्धनार्खेसः प्राचीनावीतिना सम्यक् १३२ प्राजकश्चेद्धवेदाप्तः ... ३२५ प्राजापत्यमदत्त्वाश्वम् ... ४३१ प्राजापत्यां निरूप्येष्टिम् २२२ प्राञ्जं कुलीनं शूरं च ... २७१ प्राणस्यान्नभिदं सर्वम्... १८७ प्राणायामा ब्राह्मणस्य ... २२८ प्राणायामैदिहेदोषान् ... २२९ प्राणि वा यदि वाडप्राणि १५६ प्रातिभाव्यं वृथादानम् ३०२ प्रातिवेश्यानुवेश्यौ च 388 प्रादुष्कृतेष्वग्रिषु तु ... १५४ प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः प्रायश्चित्तं चिकीपैन्ति ४६० प्रायश्चित्तीयतां प्राप्य ... ४३३ प्रायश्चित्ते तु चरिते ... ४५९ [प्रायो नाम तपः प्रोक्तं] ४३३ प्रियेषु स्वेषु सुकृतम् 🛶 २३० प्रेत्युद्धि प्रवस्थामि ... २९२ व्रेते राजनि सज्वोतिः प्रेत्येह चेहशा विप्रा ... १६९ प्रेष्यो ग्रामस्य राष्ट्रश्च ११० प्रोक्षणात्रुणकाष्ठं च ... २०७ प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसम् १८७ प्रोषितो धर्मकार्यार्थम् ... ३५८ Th. फळं कतकवृक्षस्य ... २२८ फलं लनभिसंधाय ... ३५४ फलदानां तु वृक्षाणाम् ४५२ फलमूलाशनैभैध्येः ... १९२ बक्तं चैव बलाकां च ... १८४ वकविचन्तयेदर्थान् ... २५३ बको भवति हत्वाप्रिम् ४८३ बन्धनानि च सर्वाणि... ३९४ बन्धुप्रियवियोगांश्च ... ४८५ बभूबुद्धिं पुरोडाशाः ... १८६

बब्स्य स्वामिनश्रीव ... २६४

| स्रोक:                                           | ĄŖ           |
|--------------------------------------------------|--------------|
| वलाइसं वलाङ्गुक्तम्                              | ₹०४          |
| बह्बोऽविनयात्रष्टाः                              | २४१          |
| वहुत्वं परिगृक्षीयात्                            | २८७          |
| बहुन्बर्षगणाः द्वारान्                           | 862          |
| वालः समानजनमा वा                                 | ও০           |
| बारुमांश्च कृतमांश्च                             | ४६०          |
| वासदायादिकं रिक्थम्                              | २७८          |
| बाळया वा युवत्या वा                              | २१२          |
| वालवृद्धातुराणां च                               | २८६          |
| वास्त्रासमः प्रेतभूमः                            | १४७          |
| बाले देशान्तरस्ये च                              | १९८          |
| बाडोऽपि नावमन्तन्यः                              | २३६          |
| वास्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्<br>वाह्यदिभावयोशिक्षेः | 282          |
| विडालका कारवृच्छिष्टम्                           | 202          |
| विमतिं सर्वभृतानि                                | 844          |
| वीजमेके प्रशंसन्ति                               | 858          |
| वीजस्य चैव योन्याश्च                             | 884          |
| वीजानामुमिविश्व स्यात्                           | 348          |
| वितिकित्रकाणालस                                  | 808          |
| अबिवृद्धिकराण्याशु                               | १३९          |
| उद्धीन्द्रियाणि पश्चेषाम्<br>इदा = पर्व ======   | 86           |
| इद्धा च सर्व तत्त्वेन                            | २४६          |
| महाझे। ये स्मृता लोके                            | 280          |
| [महाचर्य जवा होमः]                               | ४६९          |
| महाचारी गृहस्थश्च                                | २३२          |
| महाचारी तु योऽश्रीयात्                           |              |
| महाणः प्रणवं कुर्योत्                            | 83           |
| महा यस्त्वननुशासम्                               | 43           |
| महावर्चसकामस्य                                   | ₹८           |
| महादृत्या सुरापानम्                              | 854          |
| न्ह्यहा च सुरापश्च                               | ३८६          |
| महाहा हादशसमा                                    | ४ <u>ई</u> ८ |
| मह्मारमभेऽवसाने च                                | 84           |
| मह्या विश्वस्त हो धर्मः                          | ४८१          |
| मह्मोज्झता वेदिनिन्दा                            | ४३५          |
| शिक्षणः सनियविद्याम्                             |              |
|                                                  | 288          |
| माह्मणः क्षत्रियो वैद्यः                         | 805          |
| नाहाणः स्तियो वापि                               | ४२३          |
| आह्मणञ्ज्ञत्रियतिशाम्                            | ₹७२          |
|                                                  |              |

श्रोक: 98 ब्राह्मणश्रियास्यां त... ३२२ भाह्यमं कुझलं पुच्छेत は長 बाह्यणं दडावर्षे त ... tela ब्राह्मणं भिक्षकं वापि... १२५ ब्रिह्मणस्त निधि लब्धा १८० ब्राह्मणस्त सरापस्य ... ४५३ ब्राह्मणस्वनधीयानः ... ११२ ब्राह्मणस्य चतुःपष्टिः ३३२ बद्धणस्य तथे। ज्ञानम् ४६८ ब्राह्मणस्य रुजः कृत्या ४३७ ब्राह्मणस्यानुपर्वेग ... ३७१ बाह्यणस्येव कर्मेसतः ... 8.9 ब्राह्मणस्यं न इतेव्यम् ४२८ बाह्यणाद्यकन्यायाम् ४०५ ब्राह्मणाद्वेदयक्तन्यायाम् ४०४ ब्राह्मणान्धर्यपासीस ... २४० ब्राह्मणान्वाधमानं तु .... ३८८ ब्राह्मणा ब्रह्मये।निस्थाः ४१६ बहाणायायगर्येव ... १६४ बाह्यगार्थे गवार्थे वा ... ४१३ बाह्यणार्धे गवार्थे वा ... ४४० ब्राह्मणी यद्यप्रमां तु... ३३८ ब्राह्मणेष च विद्यांसः 34 ब्राह्मणी जायमानी हि २६ बाह्यणे। बैस्त राठाशी 80 [ब्राह्मणी वै मनुष्याणाम् ]२८८ [ ब्राह्मदैवार्षगान्धर्व ] 360 [बाह्यं कृतपुगं प्रोक्तम्] 38 ब्राह्म प्राप्तेन संस्कारम २३४ ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता 63 बाह्यस्य तु क्षगाहरयः 20 माह्यादिप विवाहेषु ... < E माद्योण विचस्तीर्थेन ... 83 बाह्री महर्ते बुध्येत ... १५२ त्राह्ये। देवस्त्रयेवार्षः ... 63 ब्रहीति माह्मणं पृच्छेत् २८९ ब्द्रित्यस्थ न ब्यात् २८₹ भा मध्य मोज्यापदेशैश्व ... ३९१

TE भस्यभोज्यापहरणे ... ४५६ भक्षं भोज्यं च विविधम् १२३ भगवन सर्ववर्णानाम् ... २ भद्रं भद्रमिति ह्यात् १६० भारताजः क्षत्रानेस्त ... ४२१ भवतपूर्व चरेन्द्रिश्चम ... ४० भतीरं लङ्घेवा तु ... ३३७ मर्दः पत्रं विज्ञानन्ति ... ३५१ भर्तः श्रारशस्याम् ... ३५९ माण्डपुर्गानि यानानि ३४३ भावी पुत्रश्च दासश्च ... ३२६ भार्यो पत्रश्र दासश्र ... ३४४ [भावीपरोडिवस्तेन]... ३४० [भायायां रहवामाणायाम् ] ३४६ भार्यारिक्थापहारी च ] ३३४ भार्यायै पूर्वमारिण्यै ... २१५ भिक्षामन्युद्यात्रं वा ... ९७ भिश्रका बन्दिनश्चीव ... ३३५ भिन्दन्त्यवमतामन्त्रम् ... २६० भिन्याची इ तहागानि ... २६८ भु कदरसय विजेषु ... १०१ भ तत्वान्विहरे चैव ... २७३ भक्त्वातोऽन्यतमस्यात्रम् १७४ भूतानां प्राणिनः श्रेदाः भ पानप्ये हकेदारे ... ३५२ भामदे। भूमिमामोति ... १७६ भूमी विपरिवर्तत भृतकाच्यापको यभ ... ११० भारो नातौं न क्वीयः भृत्यानाम् ररोधेन अस्यानां च भूतिं विवात् ४०१ [मत्वेभ्यो विजवेदयान् ] २५१ में क्षेण वर्तये जित्यम् ... िभैक्यस्यागमञ्जूदस्य ] भोः शब्दं कीर्तयेदन्ते ... भोजनास्य जनादानात् ४१९ भ्रातुज्यें अस्य भावाँ या ३५५ भाउभीयीपसंपाद्या ... भ्रानुर्मतस्य भार्यायाम् ११३

श्रीकः

## श्लोकानुकमणी।

|                                              |                | •                           |        | _                                          |            |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------|------------|
| श्लोकः                                       | <b>પૃં</b> ષ્ઠ | . स्रोकः                    | વૃષ્ઠં | श्रोकः                                     | વૈક્ષ      |
| ञ्चातृणामेकजातानाम्                          | ३७६            | ममेदमिति यो बृयात्          | २७९    | मूत्रोचारसमुत्सर्गम्                       | १४४        |
| <b>अ</b> ातृणां यस्तु नेहेत                  | ३८१            | मरीचिमञ्यिङ्गरसौ            | १४     | मृगयाक्षो दिवारवप्तः                       | २४२        |
| <b>भ्रातृणामविभक्तानाम्</b>                  | ३८३            | मरुद्भच इति तु दारि         | ९६     | मृतं शरीरमुत्मृज्य                         | १७७        |
| आमरी गण्डमाली च                              | \$\$\$         | मह्षिंपितृदेवानाम्          | १८०    | मृतवस्त्रभृत्स नारीषु                      | 808        |
| भ्रूणद्यावेक्षितं चैव                        | १७२            | महाविभिश्च देवेश            | २९४    | मृते भूर्तिर साध्वा छ।                     | २१४        |
| <b>. . .</b> .                               |                | महान्तमेव चात्मानम्         | ۷      | मृत्तियः शुध्यते शोध्यम्                   |            |
| मक्षिका विप्रुषरछाया                         | २०९            | महान्त्यपि समृद्धानि        | ७९     | मृदं गां दैवतं विप्रम्                     | १४३        |
| मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्                       | १६१            | महापश्नां हरणे              | ३३०    | मृष्यन्ति ये चोपपतिम्<br>मेखलामजिनं दण्डम् | १७३        |
| मङ्गलाचारयुक्तानाम्                          | १६१            | महापातकसंयुक्तः             | ४७१    | मैत्रं प्रसाधनं खानम्                      | 88         |
| मङ्गलार्थं स्वस्त्ययनम्                      | २१३            | महापातिकनश्चेत              | ४६८    | मैत्राक्षज्यातिकः प्रेतः                   | १६२        |
| मङ्गल्यं बाह्मणस्य स्यात्                    |                | महाव्याहितिभिहोमः           | ४६६    | मैत्रेयकं तु वैदेहः                        | 858        |
| मणिमुक्ताप्रवालानाम्                         | ४०१            | मांसं गृधो वपां महः         | ४८३    | मैथुनं तु समासेव्य                         | 808        |
| मणिमुक्ताप्रवालानाम्                         | ४५६            | मांसभक्षयितामुत्र           | १९२    | मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः                  | ४५७        |
| मणिमुक्ताप्रवालानि                           | ४८३            | मातरं वा स्वसारं वा         | ४०     | मौजी त्रिवृत्समा श्रक्ष्णा                 | २५४        |
| मत्तऋदातुराणां च                             | १७१            | मातरं पितरं जायाम्          | ३२२    | माण्ड्यं प्राणान्तिको दण्ड                 | ₹ <b>९</b> |
| मत्तानमत्तार्ताध्यधानैः                      | 303            | माता पिता वा दद्याताम्      | ३७४    | मौलाञ्छास्त्रविदः शूरान्                   | 3/3        |
| मत्स्यवातो निषादानाम्                        |                | मातापितृभ्यां जामीभिः       | १६६    | ब्रियमाणे।ऽप्याददीत                        | 240        |
| मत्स्यानां पक्षिणां चैत्र                    | 330            | मातापितृभ्यामुत्सृष्टम्     | इ७४    | य                                          | 170        |
| मद्यपा साधुवृत्ता च                          | 346            | मातापितृविहीनो यः           | ३७५    | यं ब्राह्मणस्तु गूदायाम्                   | ३७५        |
| मधैर्मूत्रैः पुरिषेवी                        | २०७            | मातामइं मातुळं च …          | .800   | यं वदन्ति तमीभूताः                         | ४९२        |
| मध्यकें चयत्रे च                             | १८९            | मातुस्तु यौतकं यत्स्यात्    | ३६७    | यः कश्चित्कस्यचिद्धर्मः                    | ₹₹         |
| मध्यंदिनेऽधरात्रे वा                         | १५९            | मातुः प्रथमतः पिण्डम्       | ३६९    | यः क्षिप्तो मर्षयत्यातैः                   | ३२८        |
| मध्यंदिनेऽधरात्रे वा                         | <b>२६०</b>     | मातुरग्रेऽधिजननम्           | ६३     | यः संगतानि कुरुते                          | १०७        |
| मध्यमस्य प्रचारं च                           | <b>२</b> ६१    | मातुलांश्च पितृन्यांश्च     | ५६     | यः साधयन्तं छन्देन                         | 304        |
| मनसीन्द्रं दिशः श्रोत्रे                     | ४९३            | मातृष्यसा मातुलानी          | 40     | यः स्वयं साधयेदर्थम्                       | २८३        |
| मनः सृष्टिं विकुरते                          | 28             | मात्रा स्वस्ना दुवित्रा वा  | ७१     | यः स्वाध्यायमधातेऽब्दम्                    | ( ५२       |
| मनुमेकायमासीनं                               | रे             | मानसं मनसेवायम्             | ४७४    | यः स्वामिनाननुशातम्                        | 300        |
| मनुष्यमत्रेण क्षिप्तम्                       | इंदर           | मार्गशीर्षे शुभे मासि       | २६६    | य आवृणोत्यवितथम्                           | 49         |
| मनुष्याणां तु हरणे                           | 844            | मार्जनं वज्ञपात्राणाम्      | २०६    | य एते तु गणा मुख्या                        | ११८        |
| मनुष्याणां पश्नां च                          | ₹ <b>२</b> ४   | मार्जारनकुलौ हत्वा …        | ४५०    | य एतेऽन्ये त्वभाज्यान्नाः                  | الماد      |
| [मनुः स्त्रायंसुवी देवः]                     | 888            | मारुतं पुरुहूतं च           | ४४८    | य एतेऽभिहिताः पुत्राः                      | ३७६        |
| मनोहैरण्यगर्भस्य                             | ११७            | [मासत्रये त्रिरात्रं स्यात् | १९७    | यक्षरक्षःपिशाचांश्च                        | १४         |
|                                              | ९२             | मासिकाक्षं तु योऽश्रीयात    | 848    | यक्षरक्षःपिशाचान्नम्                       | 888        |
| मन्त्रतस्तु समृद्धानि                        |                | मिथो दायः कृतो येन          | 306    | यक्ष्मी च पशुपालश्र                        | 220        |
| मन्त्रैः शाकलहोमीयैः<br>जनसम्बद्धाः          | १७४            | मुखनाहूरुपरजानाम्           |        | यचास्य सुकृतं किंचित्                      |            |
| [ मन्दरस्यापि शिखरम्]<br>सन्यन्ते वै पापकृतः |                | मुआलाभे तु कर्तव्या         | 38     | यजेत राजा बताभः                            |            |
|                                              |                | मुण्डो वा जटिलो वा स्था     |        |                                            | ४३९        |
| मन्येतार्रि यदा राजा                         | २६४            | मुन्यन्नानि पयः सोमः        | १२८    | यज्ञश्चेत्प्रतिरुद्धः स्यात्               |            |
| मन्दन्तराण्यसंख्यानि                         | 22             | मुन्यत्रीविविधेर्मेध्येः    |        | यज्ञाय जिथमीसस्य                           |            |
| ममायमिति यो न्यात्                           | २८०            | सुन्यतावावयमध्य             | 110    | AMIL AN AMMAN                              | 100        |
|                                              |                |                             |        |                                            |            |

| क्षोकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | र्वेह |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| यशार्थे बाह्मणैर्वध्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १८६   |
| यशार्थे पश्वः सुष्टाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १८९   |
| यशार्थमर्थे भिक्षित्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४२९   |
| यन्ने तु वितंते सम्यक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 68    |
| यश्रीऽनृतेन क्षरति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १७७   |
| यञ्चान ऋषयो देवाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 828   |
| यतः पत्रं समादद्यात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ] २१९ |
| यत्रश्च भयमाशङ्केत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २६७   |
| वतात्मनोऽप्रमत्तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RER   |
| यःकरोत्येकराश्रेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X41   |
| यत्कमं कुर्वतोऽस्य स्यात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १६३   |
| यत्कम कृत्वा कुर्वेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४७९   |
| यात्किचारेपतारे प्रेते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 358   |
| यक्तिचित्लोइसंयुक्तम्<br>यक्तिचिदपि दातव्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १८६   |
| यात्काचदपि दातव्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १७६   |
| यात्काचिदापं वषस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 344   |
| यर्तिकविदेनः कुर्वन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8£6   |
| यर्किनिहरा वर्षाणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹00   |
| यक्तिचिनमधुना मिश्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३१   |
| यत्तलारणमन्यत्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G     |
| यत्तु दुःससमायुक्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४७८   |
| यत्तु वाणिजके दत्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ११५   |
| यत् स्यान्मोद्संयुक्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४७८   |
| यत्त्वस्याः स्याद्धनं वित्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 320   |
| यत्नेत भोजयेच्छाद्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 205   |
| यत्पुण्यफलमामोति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ९७    |
| यत्त्राग्द्रादशसाहस्त्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २२    |
| [यत्र तत्स्यालातं यत्र ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६८₹.  |
| यत्र त्वेतं परिध्वंसाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४१३   |
| यत्र धमी हाध्योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३७६   |
| वन गायस्य पुज्यन्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹८८   |
| The state of the s | २३९   |
| यत्रानिबद्धोऽपीक्षत :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २८७   |
| यत्रापवर्तते युग्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३२५   |
| यत्सर्वेणेच्छति बातुम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १९७४  |
| यधर्तुलिक्तान्यृतवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹₹    |
| यथाकयांचितिपण्डानाम् ः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४६५   |
| [ यथाकर्म यथाकालम् ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34    |
| यथा काष्ट्रमयो इस्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹₹    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

श्रीकः पृष्ठं यथा खनन्खनित्रेण ... ७२ यथा गोऽश्रोहदासीम् ... ३५३ यथा चैनापरः पक्षः ... १३२ यथा जातवस्रो वहिः ... ४८९ यथा त्रयाणां वर्णानान ४०७ [ यथा त्रिवेदादध्ययनम् ] २७ यथा दुर्गाश्रितानेतान्... २४७ यथा नदीनदाः सर्वे ... २३३ यथा नयत्यसुक्पातैः ... २८१ यथा प्रवेनीपलेन ... १<del>६</del>९ यथा फलेन युज्येत ... २५६ यथा महाहदं प्राप्य ... ४७२ यथा यथा नरोऽधर्मम् ४६७ यथा यथा निषेवन्ते ... ४८५ यथा यथा मनस्तस्य ... ४६७ यथा यथा हि पुरुषः ... १३९ यथा यथा हि सदुत्तन् ४२५ यथा यम: प्रियद्वेष्यी ... 390 यधाईमेतानभ्यर्च्यं ... 388 यथाल्पाल्पमदन्त्याद्यम् 340 यथा वायं समाश्रित्य... 88 यथाविध्यधिगम्येनाम् ... ३५७ यथाशास्त्रं तु कृत्वैवम् 843 यधाश्यमेधः ऋतुराद् ... ४७२ यथा बण्डोऽफलः स्नीपु Ę₹ यथा सर्वाणि भूतानि ... ३९८ 28 यथेदमत्तवाञ्चासं ... यधेदं शावमाशीचम् ... १९३ यधेरिणे बाजमुस्वा ... १०७ यधैधस्तैजसा विहः ... ४६९ वर्षनं नाभिसंदध्युः ... २६६ यथैव शूद्री बाह्मण्याम् ४०७ यथैवातमा तथा पुत्रः ... २६७ यथोत्तःमार्तः सुस्थो वा ₹१२ ययोक्तान्यपि कर्माणि... ४८८ यथोक्तन नयन्तस्ते ₹१९ वधोदितेन विधिना ... १५३ यशोद्धरति निदोता ... २५४ ₹₹७ यदधीते यद्यजते यदन्यगीय नृपभः ₹48 ...

श्रीकः 99 यदाणुमात्रिको भूखा ... 25 यदा त यानमातिहेत २६६ यदा त स्यारपरिक्षीणः 258 यदा परवलानां तः ... २६५ यदा प्रहष्टा मन्येत ... २६४ [यदा भर्ता च भार्या च ] ९१ यदा भावेन भवति ... २३१ यदा मन्येत भावेन ... २६४ यदावगच्छेदायत्याम्... २६४ यदा स देवो जागति... १७ यदा स्वयं न कुर्यात्तु... २७५ यदि तत्रापि संपश्येत् यदि तु प्रायशो धर्मम् यदि ते तु न तिष्ठेयुः 243 यदि त्वतिथिधर्मेण ... १०० यदि त्वात्यन्तिकं बासम् ७६ यदि न प्रणयेद्राजा ... २३८ यदि नात्मनि पुत्रेषु ... १६५ यदि स्त्री यद्यवरुजः ... ७३ यदि संशय एव स्यात ३१८ यदि संसाधवेत्तत्तु ... ३१२ यदि स्वाश्चापराश्चेव ... ३५९ यदि हि स्त्री न रोचेत 38 यदेतत्परिसंख्यातम् ... यदेव तर्पयत्यद्भः ... १३३ यह हिंतेना चैयन्ति यदस्तरं खदरापम् यहयोरनयोर्वेत्थ यद्धनं यद्मशीलानाम्... ४२९ यद्भवायति यस्कुरुते ... १९१ यद्धक्यं स्यासतो दबात् २१७ यद्यत्परवशं कर्म [यद्यदिष्टतमं लोके]... १०१ यबददाति विधिवतः ... १३१ यचंद्रोचेत विशेभ्यः ... १२३ ययन्नमति तेषां तु ... २०३ यचपि स्याच्च सत्युत्रः यचर्थिता तु दारैः स्यात् ३८१ यद्यस्य विहितं चर्म ... यद्याचरति धर्म सः ... ४०७

| -                            |            |
|------------------------------|------------|
| श्रोतः                       | पृष्ठे     |
| यचेकरिक्थिनी स्वाताम्        | হুতহু      |
| यद्राष्ट्रं शृद्रभृयिष्ठम्   | र७७        |
| यहा तहा परद्रव्यम्           | 858        |
| यहिन।गममत्यन्तम् ]           | 300        |
| यद्देष्टिताशिरा अब्के        | १२४        |
| यं तु कर्मणि यरिमन्सः        | १२         |
| यं तु पश्येक्षिधिं राजा      | 240        |
| यन्नावि किंचिदाशानाम्        | 383        |
| यन्मृत्यवयवाः स्ह्माः        | \$         |
| यनमें माता प्रसुसुभे         | 388        |
| यमान्सेवेत सततम्             | १७०        |
| यमिद्धो न दहत्यग्निः         | 288        |
| यमेव तु शुचि विद्यात         | 43         |
| यमो बैबस्वता देवः            | 200        |
| वं बाह्मणस्तु शुद्रायाम्     | ₹9'5       |
| यं मातापितरी हेशम्           | ভ          |
| यदीयाञ्ज्येष्ठभायायाम्       | ३६५        |
| यश्चापि धर्मसमयाद            | 328        |
| यश्चेतान्त्राप्तुयात्सर्वान् | 88         |
| यस्तल्पजः प्रमीतस्य ···      | ₹98        |
| यस्तु तत्कारयेन्मोद्दाद्     | 349        |
| यस्तु दोषवतीं कन्याम्        | ₹१₹        |
| यस्त दोषवती कन्याम्          | 340        |
| वस्तु पूर्वनिविष्टस्य        | ३९३        |
| यस्तु भीतः परावृत्तः         | 248        |
| यस्तु रज्जुं घटं कूपात्      | ३२९        |
| यस्त्वधर्मेण कार्याणि        | ३०५        |
| यस्त्वनाक्षारितः पूर्वम्     | <b>३३५</b> |
| यस्त्वेतास्युपङ्कृतानि       | ₹₹         |
| यस्मानवोऽप्याश्रमिणः         | 38         |
| यस्मादण्वपि भृतानाम्         | २२३        |
| यस्मादुत्पत्तिरतेपाम्        | ११७        |
| यस्मादेषां सुरेन्द्राणाम्    | २३५        |
| यस्माद्वीजप्रभावेण           | 824        |
| यस्मिन्कर्मणि यास्तु स्थ     |            |
| यरिमन्कर्मण्यस्य छते         |            |
| यस्मिन्देशे निपोदन्ति        | २७५        |
| यस्मिच्चणं संनयति            | 262        |
| यरिमन्यस्मिन्कृते काय        | ३१४        |
| यस्मिन्यस्मिन्ववादे तु       | 284        |
| Just distributed             |            |
|                              |            |

78 श्रीकः यसी दथातिता खेनाम् २१३ यस्य कायगतं ब्रह्म ... ४४४ यस्य नैवार्षिकं भक्तम् **४२**६ यस्य दृश्येत सप्ताहात् २९३ यस्य प्रसादे पद्मा औः २३६ यस्य मन्त्रं न जानन्ति 248 यस्य मित्रप्रवानानि ... १०७ यस्य राज्ञस्तु विषये ... २५७ हर यस्य वाञानसी शुद्धे यस्य विद्वाहि वदतः ... २९१ यस्य शुद्रस्तु कुरुते ... २७७ यस्य स्तेनः पुरे नास्ति 380 यस्या क्रियेत कन्यायाः 3419 यस्यास्तु न भवेद्धाता 60 24 यस्यास्येन सदाऽश्रन्ति यां यो योनित जीवोऽयम्४८१ या गर्भिणी संस्कित्रते... ३७५ 838 याजनाध्यापने नित्यम् या तु बन्यां प्रकुर्यात्सी ३३७ यात्रामात्रप्रसिद्धवर्थं ... १३५ यादृश्युणेन भन्नी स्त्री 388 यादृशं तूप्यते बीजम्... ३५१ यादुशं भजते हि स्त्री 380 यादृशं फलमाप्तीति ... ३७३ यादुशा धनिभिः कार्याः 268 यादृशेन तु भावेन ... ४८६ 260 यादु शोऽस्य भवेदातमा 250 यानशय्यासनान्यस्य ... यानशय्याप्रदो भार्याम् **१७६** यानस्य चैव यातुश्च ... ३२४ यानि चैवंप्रकाराणि ... ३१८ या नियुक्तान्यतः पुत्रम् ३७० यानि राजप्रदेयानि ... २५५ यानुपाशित्य तिष्ठन्ति ... ३९८ या पत्या वा परित्यक्ता ₹94 यामीस्ता यातनाः प्राप्य ४७७ या रोगिणी स्यातु हिता ३५९ यावतः संस्पृशेदक्षेः ... ११४ यावतो ग्रसते ग्रासान् ... १०६

श्लोकः पुढ़े यावतो बान्धबान्यस्मिन् २९१ यावत्त्रयस्ते जीवेयु: ... यावदुष्णं भवत्यक्षम् ... १२४ यावदेकान्।दिष्टस्य ... १५५ यावन्ति पञ्चरोमाणि ... १८९ यावन्नापैत्यमेध्यास्त्रात् यावानवध्यस्य वधे ... ३८८ या वेदबाह्याः स्मृतयः या वेदविहिता हिंसा ... १९० यासां नाददते शुल्कम् यास्तासां स्युर्देहितरः... ३७९ युक्ष कुर्वन्दिनक्षेषु ... १३१ युगपत्तु प्रकीयन्ते ... युग्मासु पुत्रा जायन्ते... ८८ वे कार्थिकस्थोऽर्थमेव... २५६ येऽक्षेत्रिणो बीजवन्तः ये तत्र नोपसर्पेयुः ... ३९१ ये द्विजानामपसदाः ... ४११ येन केनचिदङ्गेन ... ३२२ येन यस्तु गुणेनैषाम्... ४७९ येन येन तु भावेन ... १७६ येन येन यथाङ्गेन वेनास्मिन्कर्मणा छोके वेनास्य पितरो यासाः ये नियुक्तास्तु कार्येषु ... ३८५ यि पठन्ति द्विजाः केचित् ]४९५ ये पाकयज्ञाश्वत्वारः ... ४८ [बेडप्यतीताःस्वधर्मेन्यः] २९२ ये वकत्रतिनो विग्राः ... १६९ वे शुद्रादिभगम्यार्थम्... ४३२ येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो व। वेषां तुयादशंकर्म ... १५ वेषां दिजानां सावित्री ये स्तेनपतित्तक्षीबाः ... १०९ यैः कर्मभिः प्रचित्तैः... ४२० वैः कुतः सर्वभस्योऽग्निः ३९८ यैरभ्यपायैरेनांचि ... ४६३ यैर्वेहवायैर्धं स्वम् ... २८२ योऽकामां दृषयेत्वन्याम् ३३६

| श्रोक:                            | पृष्ठं       | श्चेकः                     | Ąġ         | क्षीक:                                         | ÁĘ          |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------|
| योगाधमनाविक्रीतम्                 | ₹0 <b></b> € | रसा रसैनिमातव्याः          | 888        | लीकिकं वैदिकं सापि                             |             |
|                                   | ३१२          | राजा कर्मश्च युक्तानाम्    | २५६        | ল                                              |             |
| यो ज्येष्ठी ज्येष्ठवृत्तिः स्यातः | <b>3 3 3</b> | राजतैभाजनेरेषाम्           | 288        | वत्सस्य हाभिशस्तस्य                            | २९५         |
| the second second                 | ₹८२          | राजतो धनमन्त्रिच्छेत्      | 285        | वधेनापि यदा त्वेतान्                           | 290         |
| योऽदत्तादायिनो इस्तात्            | ३३२          | राजधर्मीन्यवस्यामि         | ₹₹         | वध्यांश्र हत्युः सततम्                         | 833         |
| यो दस्वा सर्वभूतेभ्यः             | र२३          | [ राजन्यवैश्ययोश्येतम् ]   | 388        | वनस्पतीनां सर्वेवाम्                           | ३२३         |
| योऽभातेऽहन्यहन्येताम्             | 89           | राजभिः कृतदण्डास्तु        | ३२९        | वनेषु च विहत्येवम्                             | २२१         |
| योऽनधीत्य द्विजो वेदम्            | ६३           | र।अस्तिकस्वातकगुरून्       | 205        | [बने बनेबराः कार्याः ]                         | २६०         |
| यो न वेत्त्यभिवादस्य              | ५६           | राजा कर्मसु युक्तानाम्     | २५६        | वनध्याष्टमेऽधिनेद्याब्दे                       | 348         |
| योऽनाहिताक्षिः शतगुः १            | 526          | राजा च ओत्रियधैव           | 302        | वपनं मेखलादण्डी                                | ४५३         |
| 7.05.                             | ३०६          | राजानः क्षत्रियाश्चैव      | 850        | वयसः कर्मगोऽर्थस्य                             | १३९         |
| 7 07 - 0 -                        | 205          | राजानं तेज आद्ते           | १७३        | वरं स्वधमी विगुणः                              | 888         |
| योऽन्यथा सन्तमात्मानम् १          | 40           | राजा भवत्यनेनास्तु         | २७७        | वरुणेन यथा पारी:                               | ३९७         |
| यो बन्धनवध्वेद्यान् १             | 20           | राजा स्तेनेन गन्तव्यः      | ३२८        | वर्ववेन्मधु मांसं च                            | 84          |
| यो यथा निक्षिपेद्धरते ३           | 30           | राज्ञः कोषापदर्त्श्व       | 365        | वर्जयेन्मधु मांसं च                            | 385         |
| यो बदैषां गुणो देहे ४             | 00           | राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि    | ₹85        | ्वणोनामानुपूर्वण ]                             | 848         |
|                                   | 63           | राज्ञश्च दसुरुद्धारम्      | 348        | वर्णापेतमविज्ञातम्                             | ¥\$\$       |
| यो यस्य प्रतिभृस्तिष्ठेत् ३       | ०२           | राज्ञो माहारिमके स्थाने    | २०२        | वर्तयंश्च शिलोन्छाभ्याम्                       | १३७         |
| यो यत्य मांसमक्षाति १             | 83           | राज्ञा हि रक्षाधिञ्चताः    | २५६        | वर्षे वर्षेऽश्रमेथेन                           | 845         |
| यो यस्यैषां विवाहानाम्            | 64           | रात्रिभिर्मासतुल्याभिः     | 884        | वशापुत्रामु चैवं स्यास्                        | २७८         |
|                                   | 66           | राजी आदं न कुर्वत          | १३२        | वशे कुलेन्द्रियपामम्                           | 40          |
|                                   | 29           | राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यम् | <b>२५४</b> | वसा शुक्रमञ्जञ्जा                              | ₹05         |
|                                   | રહ           | राष्ट्रेषु रक्षाधिकतान्    | ₹98        | विसष्टविद्दितां वृद्धिम्                       | ₹९८         |
|                                   | 9.9          | ह्रपसत्त्वगुणोपेताः        | <₹         | वसीत चर्म चीरं वा                              | २१७         |
|                                   | 32           | रेतःसेकः स्वयोनीयु         | ४३८        | वस्न्वदन्ति तु पितृन्<br>वर्लं पत्रमलंकारम्    | १३३         |
| यो लोमाद्धमा जात्या ४१            |              | छ                          |            |                                                | ₹८₹         |
|                                   | 3            | लक्ष्यं शक्यभृतां वा स्याव | (856       | ना पण्ड भवम कुयात्                             | २९७         |
| यो वैदयः स्याद्रहुपशुः ४२         |              | ल्झानं गृजनं चैव           | १८२        | [बाग्दण्डोऽथ भवेनमीनम्<br>बाग्दण्डोऽथ मनोदण्टः |             |
| योऽसाधुभ्योऽर्थमादाय ४२           |              | लताहिसराटानां च            | ४८२        | [वाग्दण्डो ह्स्ति।विज्ञानस्]                   | 7.04        |
| योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः           | Ę            | लोकसंन्यवद्यात्।यम्        | २९७        |                                                |             |
| योऽस्यातमनः कारयिता ४७            | 514          | होकानन्यान्स्जेसुर्ये      | ₹९८        | -3-3 6                                         | 333         |
| to, and                           | 0.2          | क्राकानां त विवृद्धवर्षम्  | १३         | 0 4-                                           | २९३<br>१८०  |
| यो हास्य धर्ममाचष्टे १५           | 10           | को बेट्याधिप्रती राजा      | २०२        |                                                | १३९         |
| ₹                                 |              | लोमः स्वमोऽपृतिः क्रीयम    | 1808       | वाणिज्यं कारयेद्वे स्यम्                       | ₹8 <b>₹</b> |
| रक्षणादार्यवृत्तानाम् ३८          | :            | लोभासाद्धं दण्ड्यस्तु      | 564        |                                                | २४२<br>३३२  |
|                                   | (1)          | लोबान्मोहाद्भयानम्त्रात    | 284        |                                                | २२२<br>४८४  |
|                                   | 13           | लोगमदी स्णच्छेदी           | १४८        | *                                              | २११<br>२११  |
| र्थं हरेत बाध्यर्यः ३१            |              | लोहदानुम्जीषं च            | 31.8       | वायोरिप विशुवाणात                              | 35          |
| स्थार्थ इस्तिनं छत्रम् २५         |              | लोहिता वृक्षनिर्यासान्     | १८२        | वाय्वक्षिविप्रमादित्यम्                        | 388         |
|                                   |              |                            |            |                                                |             |

### श्लोकानुकमणी।

|                                | . 1          |   |
|--------------------------------|--------------|---|
| श्लोकः                         | मृष्ठ        |   |
| वारिदस्तृप्तिमामोति            | १७६          |   |
| वार्षिकांश्चतुरो मासान्        | ३९७          |   |
| वासन्तशारदैर्मध्येः            | २१८          | • |
| वासांसि मृतचेलानि              | ४१२          |   |
| वासो दबाद्धयं इत्वा            | ४५१          |   |
| वासोदाश्चन्द्रसालोक्यम्        | १७६          |   |
| विञ्चतीशस्त तत्सर्वेम्         | २५५          |   |
| [विक्रियाचा धन कि चित्         |              |   |
| विक्रयाद्ये। धनं किंचित्       | ३०९          |   |
| विक्रीणीते परस्य स्वम्         | ३०९          |   |
| विकोशन्त्यो यस्य राष्ट्रात     | २५९          |   |
| विगतं तु विदेशस्थम्            | १९७          | ŀ |
| विचसाशी भवेत्रित्यम्           | १३४          | ١ |
| विघुष्य तु हतं चौरैः           | ३१५          |   |
| िरकारगोपीतमेत                  | <b>३</b> २२  |   |
| विदुराह्खराष्ट्राणाम् •••      | 848          | l |
| विण्मूत्रात्सगरुाद्धयथम्       | <b>.२</b> ०९ |   |
| वित्तं बन्धुर्वयः कर्म         | 40           | l |
| विदुषा ब्राह्मणेनेदम् …        | २६           | l |
| विद्ययैव समं कामम्             | ५३           | ١ |
| विद्यागुरुष्वेतदेव             | 190          | l |
| विद्यातपः समृद्धेषु •••        | 86           | 1 |
| विद्याधनं तु यद्यस्य           | ३८१          |   |
| विद्या ब्राह्मणमेत्याह         | ५३           |   |
| विद्या शिल्पं भृतिः सेवा       | ४२२          | l |
| विद्युतोऽश्वनिमेघांश्च         | १४           | l |
| विद्युरस्तानितवर्षेषु ···      | १५४          | İ |
| विद्रद्भिः सेवितः सिद्धः       | ३०           | I |
| विद्वांस्तु ब्राह्मणी दृष्ट्वा | 260          |   |
| विधवायां नियुक्तस्तु           | ३५५          | ŀ |
| विधवायां नियागार्थे            | 344          |   |
| विधाता शासिता वक्ता            | ४३१          |   |
| विधाय प्रोषिते वृत्तिम्        | 346          | 1 |
| विधाय वृत्ति भार्यायाः         | 340          |   |
| विधियज्ञाज्जपयज्ञः             | ४७           |   |
| विधिवत्प्रातिगृह्यापि          | રૂપછ         |   |
| विधमे सन्नमसले                 | २२६          |   |
| विनाद्भिरप्ध वाप्यार्तः        | ४६२          |   |
| विनीतेस्तु वजेतित्यम्          | १४७          |   |
| विप्रः शुध्यत्यपः स्पृष्ट्व।   | २०३          | 1 |
| 75                             |              |   |

| श्रोकः                                                    | 18ं                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| [विप्रः शुध्येदशाहेन]                                     | १९९                |
| [ विप्रकृष्टेऽध्वनीयन ]                                   | १६२                |
| [ विप्रक्षत्रियवत्कार्यो ]                                | ३२१                |
| विप्रदृष्टां स्त्रियं भर्ती                               | ४५७                |
|                                                           | २२७                |
|                                                           | ४२४                |
| विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु · · ·                             | ४०४                |
| विप्राणां वेदविदुषाम्                                     | ४०१                |
| विप्राणां शानतो ज्येष्टयम्                                | हश                 |
| विव्रोध्य पादग्रहणम्                                      | ७१                 |
| विभक्ताः सह जीवन्तः                                       | ३८२                |
| विराद् सुताः सोमसदः                                       | ११७                |
| [विरुद्धा च विगीता च]                                     | ₹8                 |
| 14)44(44 (11)                                             | ४८५                |
| विशिष्टं कुत्रचिद्वीजम्                                   | ३५१<br><b>२१</b> ३ |
| विशीलः कामवृत्ती वा                                       | ९६                 |
| विश्वस्यश्चैव देवेभ्यः                                    | ४३०                |
| वियेश देवैः साध्येशः                                      | २७२                |
| विषव्रेरगदेश्वास्य                                        | ७५                 |
| विषाद्प्यमृतं ग्राह्मम् …<br>विस्वज्य ब्राह्मणांस्तांस्तु | १२८                |
| वीक्ष्यान्धो नवतेः काणः                                   | ११४                |
| विस्वन्धं ब्राह्मणः श्रूदात्                              | 384                |
| वृक्षो मृगेमं व्याघोऽसम्                                  | 868                |
| वृतिं तत्र प्रकुवीत                                       | ३१६                |
| वृत्तीनां लक्ष्णं चैव …                                   | २८                 |
| वृथाकृसरसंयावम् …                                         | १८२                |
| वृथासंकरजातानाम्                                          | २०१                |
| वृद्धांश्च नित्यं सेवेत                                   | 280                |
| [ वृद्धौ च मातापितरौ ]                                    | ४२७                |
| वृषभैकादशा गाश्च ···                                      | 883                |
| वर्षकोष्टेनपीतस्य •••                                     | ८३                 |
| वृषो हि भगवान्थर्मः                                       | २७६                |
| वेणुवैदलमाण्डानाम्                                        | ३३०                |
| वेतनस्यैव चादानम्                                         | २७४                |
| वेदः स्पृतिः सदाचारः                                      | 33                 |
| वेदप्रदानादाचार्यम् …                                     | ६४                 |
| वेदमेवाभ्यसेन्नित्यम्                                     | ₹६१                |
| वेदमेव सदाम्यस्येत                                        | ६३                 |
| विद्यवीरहीनानाम्                                          | इइ                 |
| वद्वश्रहानामान् ***                                       |                    |

| •                                             |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| श्लोकः                                        | वृष्ट              |
| वेदविचापि विप्रोऽस्य                          | \$\$8              |
| वेदविद्यावतस्रातान्                           | १४१                |
| वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः                      | ४९०                |
| वेदानधीत्य वेदौ वा ···                        | <b>'</b> 92        |
| बेदाभ्यासस्तपो ज्ञानम्                        | ४७८                |
| वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानम्                        | ४८६                |
| वेदाभ्यासेन सततम्                             | १६१                |
| वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या                      | ४३९                |
| वेदार्थवित्प्रवक्ता च                         | ११६                |
| वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य                        | ४१७                |
| वेदास्त्यागाश्च यशाश्च                        | do                 |
| वेदोक्तमायुर्मत्यानाम्                        | २३                 |
| वेदोऽखिलो धर्ममूलम्                           | ३१                 |
| वेदोदितं स्वकं कर्म                           | १३८                |
| वेदोदितानां नित्यानाम्                        | ४६२                |
| वेद्योपकरणे चैव                               | ५१                 |
| वेनो विनष्टोऽविनयात्<br>[ वैकारिकं तैज्सं च ] | २४१                |
| विणवीं धारवेद्यष्टिम्                         | 3 00               |
| वैगानिकं च जहरात                              | १४२                |
| वैतानिकं च जुडुयात्<br>वैदिके कमयोगे तु       | २ <i>२७</i><br>४८७ |
| वैदिकैः कमीभः पुण्यैः                         | 38                 |
| वैरिणं नोपसेवेत                               |                    |
| वैवाहिको विधिः स्त्रीणा                       | म् ४४              |
| वैवाहिकेऽमौ कुर्वीत                           |                    |
| <b>बैशेष्यात्प्रकृतिश्रेष्ठयात्</b>           | 803                |
| वैश्यः सर्वस्वदण्डः स्या                      | इ ३३८              |
| वैश्यं प्रति तथैवैते                          | 388                |
| बै्रयवृत्तिमनातिष्ठन्                         |                    |
| वैश्यकृत्यापि जीवंस्तु                        | 350                |
| वैदयश्रद्धावपि प्राप्ती                       | १००                |
| वैश्यश्द्रोपचारं च                            | <b>२</b> ९         |
| वैदयशूदौ प्रयत्नेन                            | - ३४५              |
| वैदयश्चेत्सत्रियां गुप्ताम्                   | <b>३३</b> ९        |
| वैश्यस्तु कृतसंस्कारः                         | 800                |
| वैश्यात्त जायते व्रात्यात                     | १ ४०६              |
| वैद्यान्मागधवेदेही                            | , Rod              |
| वैश्योऽजीवन्स्वधर्मेण                         | ४२०                |
| वैश्वदेवस्य सिद्धस्यं                         | . 94               |
| वैश्वदेवे तु निवृत्ते 😷                       | . १००              |
| व्यत्यस्तपाणिना कार्यम                        | , 84               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gg           | श्होकः                                              | वृद्ध               | स्रोकः                                               | reik       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------|
| व्यभिचाराचु भर्तुः स्त्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 284          | शुचिना सत्यसंधेन                                    |                     | श्रुतीरथवीजिरसीः                                     | र्वहर      |
| व्यभिचारातुः भर्तुः स्त्रीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३५०          | शुचिं देशं विविक्तं च                               |                     | अला स्पन्ना च नम                                     | X38        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80E          | ATTACA STATES                                       | 803                 | श्चला सपृष्ट्वा च हुष्ट्वा च<br>श्चलेतानृषयो धर्मान् |            |
| -Witness Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १७४          | शुष्येडियो दशाहेन .                                 | 399                 | श्रेयःस स्वहृत्तिम्                                  | १८१        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹83          | शुनां च पतितानां च                                  | 9.9                 | अयसः अयसोऽलाभे                                       |            |
| व्याषां रहाकु निकानगोपान् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 288          | ्शुना श्रातावलीहस्य                                 | ] 865               | श्रीवं त्यस्यकार्थ किल                               | ३७६        |
| जतव देवदैवत्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ęo           | शुभाशुभफलं कर्म .                                   | · 8/23              | ओंत्रं त्वक्चश्चर्या जिह्ना                          | RC         |
| to the same of the | 188          | िशुभैः प्रयोगैदैवत्वम्                              | 1 804               | श्रोतियः श्रोत्रियं साधुम्                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹₹           | शुल्कस्थानं परिहरन्                                 | ·- <b>ই</b> ४२      | श्रीतियं व्याधितातीं च                               | ३४१        |
| Mineral To de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | soE          | शुक्तस्थानेषु कुशलाः                                | ३४२                 | श्रीत्रियस्य कदर्यस्य                                | १७५        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(</b> Ę ? | शुष्काणि अक्त्वा मांस<br>शूद्रं तु कारयेदास्यम्     | ान ४५४<br>।         | ओत्रियायैव देवानि                                    | 508        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42           | शुद्रविद्क्षत्रविप्राणाम्                           | ३४४<br>२ <b>९</b> २ | ओत्रिये तृपसंपन्ने                                   | 385        |
| # (Jan.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111          | शृद्रस्तु वृत्तिमाकाङ्कर्                           | ४२३                 | श्वकीश इयेनजीवी च                                    | ११२        |
| The want                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २७           | शुद्रस्य तु सवर्णेव                                 | . ₹७२               | श्वभिद्देतस्य यन्मांसम्                              | ₹06        |
| All the state of t | ४१           | शुद्रां शयनमारोप्य                                  | - ८२                | श्वमांसीमच्छन्नाताँऽत्तुम्                           | 828        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34           | शुद्राणां मासिकं कार्यम्                            |                     | श्ववतां शैं।ण्डिकानां च                              | १७३        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50           | श्रुदादायोगवः क्षत्ता                               |                     | असुगालख्रैदेष्टः                                     | ४६२        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ęυ           | शुद्रायां बाह्मणाञ्जातः                             | 8\$8                | श्रम्करखरोष्ट्राणाम्                                 | 865        |
| -3. 6 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88           | शुद्रावेदी प्रतस्त्रेः                              | ٠ ٧                 | धाविषं शल्यकं गोधाम्                                 | १८५        |
| शब्दः स्पृश्च रूपं च ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | ज्ञूद्रैव भायी ज्रूदस्य                             | . ८१                | _ ु ध                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11           | शूद्रो गुलमगुप्तं वा                                | 7 7 "               | षदक्रमैको मवत्येषाम्                                 | १३७        |
| शय्यां गृहाम्कुशान्गन्धान् १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | शुद्रो बाह्मणतामिति                                 |                     | षद्त्रिंशदाब्दिकं चर्यम्                             | 190        |
| शय्यास्नमलंकारम् ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | [ शूद्रोत्पन्नांश्च पापीयान                         | []380               | पडानुपूर्व्या विशस्य                                 | <₹         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18           | शोचिन्ति नामयो यत्र                                 | 80                  | षण्यां तु कर्मणामस्य                                 | 88E        |
| शरणागतं परित्यज्य ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | शोणितं यावतः पांस्न्                                | १६४                 | पण्मामेषां तु सर्वेषाम्                              | 85€        |
| रेरि(किविणात्माणाः २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | हो। गितं यावतः पांस्न्                              | ४६३                 | पण्मासिदिछ।गमासेल                                    | १३०        |
| शरीरजेः कर्महोतीः 🗸 🗢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 1          | [शौचमिज्यातपोदानम्                                  |                     | षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशम्                            | ३७३        |
| शरीरं चैव वाचं च ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | इमहानिष्वपि तेजस्वी                                 | 399                 | पष्ठान्नकालता मासम्                                  | ४६२        |
| चारः देशनयया साहाः 🖊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1            | अह्धानः शुमां विद्याम्                              | 194                 | संयोगं प्रतितेर्गत्वा                                |            |
| रामवद्राह्मणस्य स्यातः ३।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9            | [ आद्धकमीतिथेयं च ]                                 | ४१३<br>१७५          | संरक्षणार्थं जन्तूनाम्                               | ४८२        |
| रास्त्र दिनातिशियोद्यासः ३३:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₹            | श्रद्धयेष्टं च पूर्तं च<br>[ श्राद्धभुदपुनस्थनाति ] |                     | A R T ST 17 TOTAL ST                                 | <b>२२८</b> |
| शकाकशत्वं क्षत्रस्य ४१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9            | आद्भुग्वृष्ठीतल्पम्                                 | १२६                 | सन्दर्भर तु गन्येन                                   | २५८<br>१३० |
| शास्त्रज्ञो प्रस्को २४<br>शासनाह। विमोक्षाह्य ३२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | `   ;        | भारत भारता य उपच्छाट                                |                     | संवत्सरं प्रतीक्षेत                                  | 340        |
| िजासस्य पारं गरवा तु ]१३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 1          | श्रारण्यां प्रशिषद्या व                             | १५२                 | संवरसरस्यैकमपि                                       | १८६        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,            | श्रीकामो वर्जयो नित्यम्                             | १४७                 | संवत्सराभिशस्तस्य                                    | इ३७        |
| ।रिलिश्चिक्यान्यको किल्ला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠ .          | भूतवृत्ते विदिखास्य                                 |                     |                                                      | 845        |
| COLUMN TO THE PARTY OF THE PART | 1 1          | भूत देशं च जाति च्                                  |                     | संसारमधनं चेत्र                                      | २६६        |
| Description of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,            | श्रुति पश्यन्ति मुनयो ]                             | ₹8                  | संस्थितस्यानपत्यस्य                                  | 25         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 1 3        | वितिद्वेर्थं तं यत्र स्यात                          | ₹₹                  | संहतान्याध्यदस्यान                                   | ₹७९<br>२६८ |
| श्रिष्टा वी भूमिदेवानाम् ४४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 8          | प्रतिस्त वेदो विशेयः                                | २२                  | सकामा दूषयस्त्रख्यः                                  | ३३७        |
| [ शुनिरक्षिः शुनितीयः ]२०९<br>शुक्तानि च कपायांथ ४५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 3          | प्रतिस्मस्यदितं धर्मम्                              | 44                  | <b>भटा भा रवा रववा मायम्</b>                         | 800        |
| श्रिकानि च कपायांश ४५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3            | वृतिसमृत्युदितं सम्यक्                              | १६२                 | सङ्दंशो निपसति                                       | ३५३        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                     |                     |                                                      |            |

| श्लोकः                     | ąų    | <b>क्षोकः</b>           | विष्ठे | श्चेकः                                      | ggi        |
|----------------------------|-------|-------------------------|--------|---------------------------------------------|------------|
| संकरापात्रकृत्यासु         | 888   | सन्तोषं परमास्थाय       | १३७    | संभूय स्वानि कर्माणि                        | ₹११        |
| संकरे जातयस्त्वेताः        | 830   | संत्यज्य मान्यमादारम्   | २१६    | संभोगा दृश्यते यत्र                         | 205        |
| संकल्पमृतः कामो वै         | ३१    | संधि च विद्यहं चैव      | २६२    | संमोजनी साभिदिता                            | ero }      |
| संकीर्णयोगयो ये तु         | ४०६   | संधि छित्त्वा तु ये     |        | संमानाद्राह्मणो नित्यम्                     | €₹         |
| संक्रमध्यजयष्टीनाम्        | ₹९३   | चौर्यम्                 | ३९२    | संमाजनीयाञ्चलेन                             | 500        |
| संग्रामेष्वनिवर्तित्वम्    | 240   | संधि तु हिविधं विद्यात् | २६३    | [ संबुक्तस्यापि देवेन ]                     | २७०        |
| [संचयं कुरुते यस्तु]       | १७५   | संध्यां चोपास्य शृणुयात | (२७३   | [ समाहर्तुं प्रकृतीत ]                      | <b>384</b> |
| स चेतु पथि संरुद्धः        | ३२५   | सक्षिधावेष वै कल्पः     | १९७    | [ समुत्कर्षापकर्षास्त ]                     | ३२१        |
| सजातिजानन्तर्जाः           | 880   | संन्यस्य सर्वकर्माणि    | र₹₹    | सम्यग्दर्शनसंपन्नः                          | २२९        |
| संजीवनं महावीचिम्          | १५१   | [सन्यसेत्सर्वकर्माणि]   | २३४    | सम्यङ्गिविष्टदेशस्तु                        | ३८८        |
| स ताननुपरिक्रामेत्         | 244   | सिपिण्डता तु पुरुषे     | १९३    | स यदि प्रतिपचेत                             | ३०६        |
| स तानुवाच धर्मात्मा        | १८२   | सप्तकस्यास्य वर्गस्य    | ર૪₹    | सरस्वतीदृषद्द्याः                           | ₹8,        |
| स तानुवाच धर्मारमा         | ४७३   | सप्त वित्तागमा धर्म्यः  | ४२२    | स राजा पुरुषो दण्डवः                        | २३७        |
| स तैः पृष्टस्तथासम्यक्     | ₹     | सप्ताङ्गस्येह् राज्यस्य | ३९५    | सर्वे एव विकर्मस्थाः                        | ₹८२        |
| [ सत्रधर्मश्रवृत्तस्य ]    | \$68  | सप्तानां प्रकृतीनां तु  | ३९५    | सर्वेलक्षणहीनोऽपि                           | 8€3        |
| सिकयां देशकाली च           | 508   | [ सप्तोद्धत्य ततः       |        | सर्वं वापि चरेद्रामम्                       | ६६         |
| सस्तं ज्ञानं तमोऽज्ञानम्   | ४७८   | षिण्डोन् ]              | १७०    | सर्वे वा रिक्थजातं तत                       | ३७१        |
| सत्त्वं रजस्तमश्रेव        | 8/9/9 | सब्हाचारिण्येकाइन्      | १९६    | सर्वे स्व बाह्मणस्येदम्                     | ₹€         |
| सत्यं साक्ष्ये खुवन्साक्षी | 266   | सभान्तः साक्षिणः        | 200    | सर्वकण्टकपापिष्ठम्                          | 368        |
| सत्यधर्मार्थवृत्तेषु       | १६६   | प्राप्तान्              | 266    | सर्व कर्मेदमायसम्                           | २७०        |
| सत्वं ब्र्याजियं ब्र्याद्  | १६०   | सभाप्रपापूपशालाः        | ₹50    | सर्वे च तान्तवं रक्तम्                      | 88€        |
| सस्यमर्थं च संपरयेत्       | २८२   | सभा वा न प्रवेष्टव्यम्  | २७६    | सर्व च तिलसंबद्धम्                          | 586        |
| सत्यमुक्तवा तु विप्रेषु    | ४६१   | समक्षदर्शनात्साक्ष्यम्  | 550    | सर्वतः प्रतिगृद्धीयात्                      | 85¢        |
| सत्यां वाचमहिलां च]        | २२४   | सममनाहाणे दानम्         | 588    | सर्वेतो धर्मपद्भागः                         | ३३६        |
| सत्या न भाषा भवति          | 303   | समवर्णासु ये जाताः      | ३७२    | सर्वे तु समवेध्येदम्                        | ₹ર         |
| सत्यानृतं तु वाणिज्यम्     | १३५   | समवर्णे दिजातीनाम्      | ३२१    | सर्व परवशं दुःखम्                           | १६३        |
| सत्येन पूयते साक्षी        | २८९   | स महीमखिळां भुजन्       | ₹4€    | सर्वभृतेषु चारमानम्                         | 855        |
| सत्येन शापयेदियम्          | 568   | समानयानकर्मा च          | र६३    | सर्वमात्मनि संपद्येत्                       | 865        |
| स खासु तं वर्ट प्रास्य     | ४६०   | समाइत्य तु तद्भैक्षम्   | ४१     | सर्वरत्नानि राजा तु                         | ४२६        |
| सदा प्रहृष्ट्या भाष्यम्    | र१२   | समीक्ष्य स धृतः         | २३७    | सर्वेक्खणहीनोऽपि                            | १६३        |
| [ सदा यजित यशेन ]          | 888   | सम्बद्                  | १९१    | सर्ववर्णेषु तुल्यासु                        | 80€        |
| सहरां तु प्रकुर्यादम्      | ইওধ   | समुत्पत्तिं च मांसस्य   | 383    | सर्वस्थास्य तु सर्गस्य                      | 38         |
| सहरासीषु जातानाम्          | ३६६   | समुत्सुजेद्राजमार्गे    | 305    | सर्वस्वं वेदविदुषे<br>सर्वोक्तरेष्वधीकारः   | 836        |
| सिद्धराचारेतं यत्स्यात्    | २८३   | समुद्रयानबुद्धालाः      |        | सवानारव्यधाकारः                             | ४३८        |
| सुद्य: पतित मासेन          |       | समेहि विषमं यस्तु       | 410    | सर्वान्यरित्यनेदर्थान्<br>सर्वान् रसानपादेत | १३८        |
| [ सद्यः प्रक्षान्त्रिको    |       | समोत्तमाधमै राजा        |        | सर्वासामेकपत्नीनाम्                         |            |
| वा स्यात् ]                | १३६   | [ संधिविग्रह्काल्यान् ] | २४५    |                                             | ३७६        |
| सद्यः प्रक्षालको वा        |       | संप्राप्ताय त्वतिथये    | 32     | [सर्वे चोत्तमवर्णास्तु]                     | 888        |
| स्थात्                     | २१९   | संशित्या भुज्यमानानि    | र्व००  | सर्वेण द्व प्रयत्नेन                        | 580        |
| संतुष्टो भार्यया भर्ता     | ९१    | संभवांश्च वियोगीपु      | ४८५    | सर्वे तस्याहता धर्मीः                       | ७५         |
|                            |       |                         |        |                                             | 2          |

| क्षीन:                                      | पृष्ठं     |
|---------------------------------------------|------------|
| सर्वेऽपि कमशस्त्वेते                        | २३२        |
| सर्वेषां बाह्मणी विधात्                     | 803        |
| सर्वेषां शावमाशीचन्                         | 388        |
| सर्वेषां तु स नामानि                        | 30         |
| सर्वेषां तु विशिष्टेन                       | 588        |
| सर्वेषां तु विदित्वैषाम्                    | २७०        |
| सर्वेषां धनजातानाम्                         | ₹६४        |
| सर्वेपामपि चैतेपाम्                         | २३२        |
| सर्वेषामपि चैतेषाम्                         | 85£        |
| सर्वेपामिष चैतेषाम्                         | ४८६        |
| सर्वेपामि तु न्याय्यम्                      | ₹८१        |
| सर्वेषामध्यभावे तु                          | ३७८        |
| सर्वेषामधिना मुख्याः                        | ३११        |
| सर्वेधामेत दानानाम्                         | १७६        |
| सर्वेषामेव शौचानाम्<br>सर्वे दण्डजिते। लोकः | २०४        |
| सर्वोप्रायस्तथा ज्ञयति                      | २३८        |
| सर्वपाः षद्यवा मध्यः                        | र्ह्ष      |
| सवर्णाय दिजातीनाम्                          | २९७        |
| स विद्यादस्य कृत्येषु                       | 25         |
| सन्याहातिप्रणवकाः                           | ४४६<br>४७० |
| स संधार्यः प्रयत्नेन                        | 98         |
| सस्यानो नवसस्येष्ट्या                       | 380        |
| सहिपण्डाकियाया तु                           | १२६        |
| सह वापि व्रजेश्वत्तः                        | 200        |
| सह सर्वाः समुरपन्नाः                        | २७२        |
| सहसंहि सहस्राणाम्                           | १०५        |
| सहसङ्खस्त्वस्यस्य                           | ४६         |
| सङ्खं बाह्मणो दण्ह्यः                       | ₹३८        |
| सहस्रं माह्मणी दण्डम्                       | 2FF        |
| सहासनम्भित्रपुः                             | ત્ર₹       |
| सहाभी चरतां धर्मम्                          | 68         |
| स्तिकसरिकमामैश्च                            | २४८        |
| साक्षिणः सन्ति                              |            |
| मेत्युक्त्या                                | २८४        |
| सांश्रिप्रश्रविधानं च                       | 28         |
| साक्षी रष्टश्चतादन्यत्                      | २८७        |
| साक्ष्यभावे तु चलारः                        | 588        |
| साक्ष्यभाने प्रणिधिभिः                      | ३०६        |
| साक्ष्येऽनृतं बदन्यार्थः                    | 200        |
| -                                           |            |

| ्का <b>ला</b> ∗                                 | 5.0 |
|-------------------------------------------------|-----|
| सा चेत्पुनः प्रदुष्येतुः                        | 840 |
| सा चेदश्चतयोनिः स्यात्                          | ₹७५ |
| सांतानिकं यक्ष्यमाणम्                           | ४२५ |
| सामध्यनावृग्यज्ञुषी                             | 840 |
| सामन्ताश्चेन्गृषा बूद्धः                        | 320 |
| सामन्तानामभावे तु                               | 388 |
| सामादीनामुपायानाम्                              | २५३ |
| साम्रा दानेन भेदेन                              | 358 |
| सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य                         | 805 |
| िसार्थं प्रातिहेंजातीनाम्                       |     |
| सारासारं च भाण्डानाम्                           |     |
| सार्ववर्णिकमञ्चाचम्                             | १२५ |
| सावित्राव्छान्तिहोमांश्र                        | १६२ |
| सावित्री च जपेत्रित्यम्                         | ४६६ |
| साविकामात्रसारे।ऽपि                             | 48  |
| साइसे वर्तमानं तु                               | ₹₹₹ |
| साहसेषु च सर्वेषु                               | २८६ |
| सीताद्रव्यापहरणे                                | 394 |
| सीदद्भिः कुप्यमि-                               | 427 |
| · O.                                            | V25 |
| च्छाङ्गः<br>सीमां प्रतिसमुत्पन्ने               | 845 |
|                                                 | 320 |
| सीमायामित्रपहायाम्                              | ३२० |
| सीमाविवादथर्मश्च                                | २७४ |
| सीमावृक्षांध कुर्वीत                            | €१७ |
| मुखं हात्रमतः शेते                              | द्  |
| मुखाभ्युदयिकं चैव                               | 850 |
| सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा                     | 64  |
| सुप्त्वा अस्ता च                                | २१२ |
| भुक्ता च<br>सुनीजं चैत्र सुक्षेत्रे             | 884 |
| सुवाज जय छन्। मोहात                             |     |
| सुरां पीत्वा दिजो मोहात्<br>सुरा वै मलमश्रानाम् | 883 |
| सुरा व मध्य कागान्यः<br>सुवर्णचीरः कीनख्यम्     | 885 |
|                                                 | ४३८ |
| सुवर्णस्तेयकृद्धिपः                             | 884 |
| मुवासिनीः कुमारीश्च                             | 305 |
| मृष्मतां चान्ववेशेत                             | २२७ |
| सूक्ष्मेभ्योऽपि                                 |     |
| प्रसङ्गेभ्यः                                    | ₹४६ |
| सूतानामश्वसारथ्यम्                              | 855 |
| स्तो वैदेहकशैव                                  | 806 |

| 就世:                                | 43          |
|------------------------------------|-------------|
| सूत्रकाषीसिकण्वानान्               | ३३०         |
| स्येण हाभिनिर्मुक्तः               | ७२          |
| सेनापतिवलाध्यक्षी                  | २६७         |
| सेनापत्यं च राज्यं च               | XCS.        |
| सेवेतेमांस्तु नियमान्              | ह्य         |
| सोऽशिभवति वायुश्य                  | २३५         |
| सोदयां विभन्नेरंस्तम्              | ३८२         |
| सोऽनुभ्यासुखोदकान                  | <b>४७</b> ६ |
| सोऽभिध्याव                         |             |
| शरासत्स्वात्                       | Ę           |
| सोमपा नाम विश्राणाम्               | ११७         |
| सोमपास्तु कवेः पुत्राः             | 286         |
| सोमविक्रायिणे विष्ठा               | 224         |
| सोमास्यकानिलेन्द्राणाम्            | 205         |
| सोमारीई तु बह्वेनाः                | 805         |
| सोऽसहायेन मृहेन                    | २३९         |
| सोऽ्स्य कार्याणि संपद्येत          | 1204        |
| रकन्यनादाय मुसलम्                  | 326         |
| स्तेनगायनयोश्चान्तम्               | १७३         |
| सियं स्षृशेददेशे यः                | ₹२८         |
| क्षियां तु रोचमानायाम्             | 38          |
| सियाप्यसंभवे कार्यम्               | २८इ         |
| खियां तु यद्भवेदित्तम्             | 300         |
| क्षियोऽप्येतेन कल्पेन              | 858         |
| सियो रलान्यथी विद्या               | 均等          |
| र्खाणां मुखोधमक्र्न्               | ₹૭          |
| स्रीणामसंस्कृतानां तु              | 38€         |
| स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्यु | :२८६        |
| स्त्रीधनानि तु ये मोहान्           | 63          |
| खीधमेंबोगं तापस्यम्                | ે ર∠        |
| स्तीपुंधमी विभागध                  | २७%         |
| खीवालोनमत्तवृद्धानाम्              | ३८५         |
| र्साण्यनन्तरजातासु                 | 803         |
| स्थळजोदकशाकानि                     | 236         |
| स्थानासनाभ्यां विहरेत्             | ४६६         |
| स्थावराः कृमिकीटाधः                | W40         |
| स्पृश्चन्ति बिन्दवः पादी           | 2,92        |
| रपृष्ट्वा दत्त्वा च मदिरास्        |             |
| स्पृङ्गैतानशुचिनित्यम्             | १६०         |
| रबन्दनाकैः समे युध्येत             | २६८         |

| श्रोकः                         | विद्य |
|--------------------------------|-------|
| [स्याचतुर्विशतिपणे]            | ₹१३   |
| स्याःसाइसं त्वन्वयवत           | ३३१   |
| न्त्रोतसां भेदको यश्च          | 888   |
| स्बक्षेत्रे संस्कृतायां तु     | ₹७४   |
| स्तधमाँ विजयसास्य              | ४२३   |
| स्वधास्त्वित्येव तं ब्र्युः    | १२७   |
| स्दमे सिक्तवा ब्रह्मचारी       | ६६    |
| स्वभाव एव नारीणाम्             | Se    |
| स्वभावेनैव यह्युः              | 266   |
| स्वमांसं परमांसेन              | १९१   |
| स्वमेव बाहाणो भुङ्के           | २६    |
| स्तयं वा शिक्षवृषणी            | ४४६   |
| स्वयंकृतश्च कार्यार्थम्        | २६३   |
| [स्वयंभुवे नमस्कृत्य ]         | \$    |
| न्वयमेव तु यो दशात्            | ₹०७   |
| स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्यात् | 580   |
| स्वर्गार्थमुभयार्थं वा         | 858   |
| स्ववीर्याद्राजवीर्योच्य        | ४३०   |
| न्दादानाइणसंस्गीत्             | 308   |
| त्त्वाध्यायं आवयोत्पित्र्ये    | १२३   |
| स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्य     | त् ९४ |
| स्वाध्याये नित्ययुक्तः         |       |
| स्यात्                         | 220   |

| श्लोकः                                      | विह |
|---------------------------------------------|-----|
| स्वाध्यायेन व्रतेहींमैः                     | ₹ξ  |
| स्वाध्यायेनाचियतंषीन्                       | 98  |
| स्वानि कर्माणि कुर्वाणाः                    | २८१ |
| स्त्राम्यमात्यौ पुरं राष्ट्रम्              | 384 |
| स्तां प्रसृतिं चरित्रं च                    | ३४६ |
| स्वायंभुवस्यास्य मनोः                       | १९  |
| स्वायंभुवाचाः सप्तेते                       | 28  |
| स्तारोचिषश्चोत्तमस्य                        | १९  |
| स्वेदजं दंशमशकम्                            | १५  |
| स्वेभ्यॉऽशेभ्यस्त                           |     |
| कत्याभ्यः                                   | ३६५ |
| स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु कर्मभ्य                |     |
| स्ते स्त्रे धर्मे निविधानाम्                |     |
| ह                                           |     |
| हत्वा गर्भमविज्ञातम् …<br>हत्वा च्छित्तवा च | ४४२ |
| भिलाच                                       | 64  |
| इत्वा लोकानपीमांस्त्रीन्                    | ४७२ |
| इत्वा इंसं बलाकां च                         | 840 |
| इन्ति जातानजातांश्र                         | 288 |
| इरेत्तत्र नियुक्तायाम्                      | ₹90 |
| [हरेरक्वस्विजोवापि]                         | ₹७७ |

| क्षोकः                   | 5ĝ     |
|--------------------------|--------|
| इषेयेद्राह्मणांस्तुष्टः  | १२३    |
| इक्यिंचिररात्राय         | १२९    |
| इविष्पान्तीयमभ्यस्य      | 008    |
| इविष्यभुग्वाऽनुसरेत्     | 880    |
| इस्तिगोश्चोष्ट्रदमकः     | \$\$\$ |
| इस्तिनश्च तुरङ्गाश्च     | 860    |
| हिमवद्धिन्ध्ययोर्मध्यम्  | 34     |
| हिर्ण्यमूमिमश्वं गाम्    | १६८    |
| हिरण्यमायुरन्नं च        | १६८    |
| [ हिंसां यः कुरुते       |        |
| कश्चित्] ***             | २७४    |
| हिंसा भवन्ति क्रन्यादाः  | 862    |
| हिरण्यभूमिसंप्राप्त्या   | ३७,६   |
| हिंसाहिंसे मृदुक्रे      | १३     |
| होनिकयं निष्पुरुषम्      | 60     |
| हीनजातिसियं मोहात्       | ८२     |
| होनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्  | १६०    |
| हीनाननमनेषः स्यात्       | ६८     |
| हुत्वाग्नी विधिवद्धीमान् | 886    |
| हुंकारं बाह्मणस्योक्त्वा | ४६२    |
| हृङ्गाभिः पूर्यते विष्रः | ४३     |
| होमे प्रदाने भोज्ये च    | १२५    |

## मनुस्मृतेः श्लोकानुक्रमणी



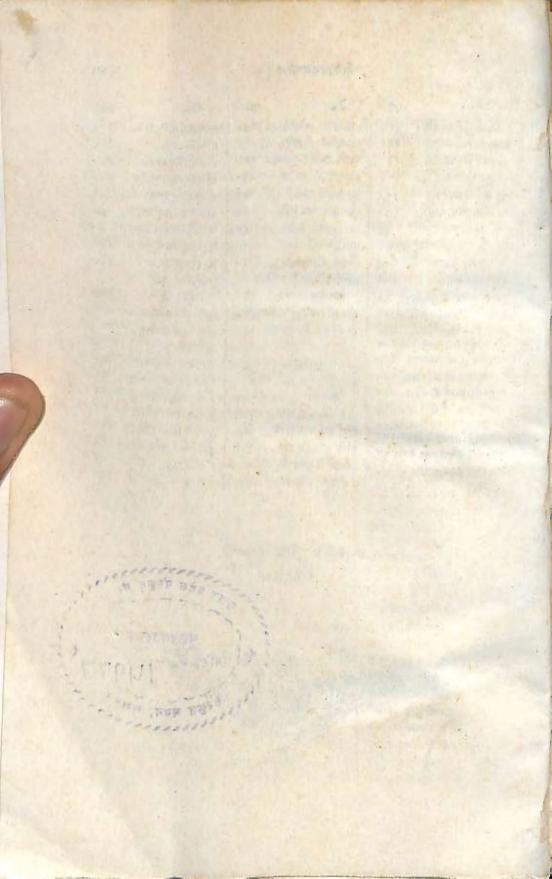



# **MANUSM**RTI

With the Sanskrit Commentary

Manvartha-Muktāvalī of Kullūka Bhatta

Manu is variously referred to as the father of human race, as one of the ancient sages, as having established fire, as a semi-divine being who received from God Himself the laws and regulations, as a king in the Kṛta-yuga, as the author of a work on Arthaśāstra. In the Manu Smṛti Manu is referred to as a king.

Manu's work has been held in high esteem. Such remarks as "मन्वर्थविपरीता या सा स्मृतिर्न प्रशस्यते," "मनुर्वैयत् किञ्चाह तद् भेषजम्" testify to the importance traditionally attached to this smṛti since early times. The work of Manu is an epitome of the ancient culture of India.

Comprising twelve chapters, the Manu Smṛti deals with the usual Smṛti topics which can be divided into four classes, viz. Ācāra, Prāyaścitta, Vyavahāra and Rājadharma.

Kullüka's commentary combines the merits of brevity and lucidity. It is by far the most well-known and most widely read.

#### MOTILAL BANARSIDASS

Delhi Varanasi Patna Chennai Bangalore Calcutta Pune Mumbai

ISBN: 81-208-0765-0 (Cloth) ISBN: 81-208-0766-9 (Paper) Rs. 475 Rs. 375